

परमञ्जूत-प्रभावक श्रीमन् राजवना जैन सास्त्रमाठा प्रवचनसारः

> PARAMA - ŚRUTA - PRABHÄVAKA ŚRĪMAD RĀJACHANDRA JAINA S'ĀSTRAMĀLĀ PRAVACANASĀRA

### **Šrīma**ð

Rājachandra Jama Śāstramālā

# SRĪ KUNDAKUNDĀCĀRYA'S

# **PRAVACANASĀRA**

(PAVAYAŅASĀRA)

A Pro-Canonical Text of the Jamas

The Prakrit Text critically edited with the Sanskrit Commentaries of Amriacandra and Jayasena and a Hindi Commentary of Pānde Hemaraja, with an English Translation of the Text, a topical Index and the Text with various readings, and with an exhaustive essay on the Life, Date and Works of Kundakunda and on the Linguistic and Philosophical aspects of Prayacanasāra

RY

A. N. UPADHYE, M A., D Litt. Retd Professor of Ardhamāgadhī

eia Projessor of Arahamagaah Rajaram College, Kolhapur

PUBLISHED BY

SHRI RAOJIBHAI CHHAGANBHAI DESAI For the Parama-Sruta-Prabhāvaka Srimad Rājachandra Jaina Sāstramālā

> Shrimad Rajachandra Ashrama, Station AGAS Post Boria, Via Anand, W Rly

> > 1964

"अज्झयणमेव झाणं पंचेदियणिग्गहं कसायं पि । तो पंचमयाले पवयणसारब्भासमेव कुज्जाहो ॥"

-- रयणसारे, ९५

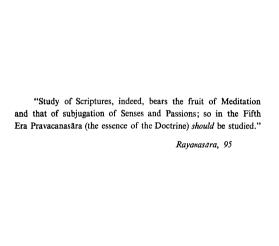

# श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला



श्रीपरमात्मने नमः

# श्रीमत्क्रन्दकन्दाचार्यविरचितः

# प्रवचनसार:

(पवयणसार)

++++++++

तत्त्वदीपिका-तात्पर्यवृत्ति-हिन्दीबालबोधिनीमाषा-चेतिटीकात्रयोपेत : 'कोन्हापुर' नगरान्तर्गत 'राजाराम कॉलेज' नाम्नि महाविद्यालये निवृत्त-व्यर्थमागर्थाभाषाप्यापकेन

# उपाध्यायोपाद्ध-नेमिनाथतनय-आदिनाथेन

श्रीमत्कुन्दकुन्दचार्यतत्प्रणीतग्रन्थविस्तृतविमशंकारिण्या प्रस्तावनया सटिप्पणीकाङ्ग्लानुवादेन विषयसुच्या पाठान्तरादि-

भिश्वालंकृत: संशोधितश्व ।

अगासस्य

श्रीपरमश्रुतप्रभावक श्रीमद्-राजचन्द्र-जैनशास्त्रमाला श्रीमद्-राजचन्द्र-आश्रम-अगास-स्वत्वाधिकारिमिः श्रीमद् रावजीभाई देसाई, इत्येतैः प्राकाश्यं नीतः ।

धीबीरनिर्वाण संबत् २४९१

तुतीयावस्ति : ]

मृत्यं इ. १५.

विकस संवत् २०२१

प्रतय: १०००

प्रकाशक--रावजीभाई क्ष्मनभाई बेसाई
वाँ व्यवस्थापक,
परमभूतप्रभावक श्रीम्म राज्यन्त्र श्रैन शाहत्रमाका
श्रीमम् राज्यन्त्र साथम, स्टेशन जगास, पोस्ट-बोरीजा.
क्षाया जार्मव (गुकरास)

[प्रयमावृत्ति—बीरिनि० सं० २४३८; वि० सं० १९६८] [बुधारित द्वितीय आवृत्ति, सने १९३५] [बुधारित तृतीय आवृत्ति—बीर नि० सं २४९१, सने १९६४]

— सर्व हक्क प्रकाशकके स्वाधीन —

मुद्रक---

- १) जयन्ती दलाल, वसन्त प्रिटिंग प्रेस घी काँटा रोड, अहमदबाद
- २) अंग्रेजी अंश बारवा प्रेस, कार स्ट्रीट, संगळर.

### CONTENTS

11\*-18\*

23-46

| ANN MINISTER MERCHANI                                          | • •          | ••         | • •          | • •         | 15 -40  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------|--|
| द्वितीय आवृत्ति-प्रकाशक का निवेदन                              |              |            |              |             | 21*     |  |
| तृतीय आवृत्ति-प्रकाशक का निवेदन                                |              |            |              |             | 22*     |  |
| Preface (Second Edition)                                       |              |            |              |             | 23*-26* |  |
| Editor's Preface (Third E                                      | dition)      |            |              |             | 27*-28* |  |
| Dedication                                                     | ••           |            |              |             | 29      |  |
| Introduction                                                   |              |            |              |             | 1-120   |  |
| <ol> <li>Sri Kundakundācārya</li> </ol>                        | a.           |            |              |             | 1-10    |  |
| A general appreciation                                         | n of Kund    | akunda. —  | Traditiona   | I names of  | of      |  |
| Kundakunda Vakra                                               | agrīva as    | a name     | of Kunda     | kunda di    | 3-      |  |
| cussed. — Elācārya as                                          |              |            |              |             |         |  |
| as a name of K. dis                                            |              |            |              |             |         |  |
|                                                                |              |            |              |             |         |  |
| Autobiographical relics of Kundakunda. — Traditional biography |              |            |              |             |         |  |
| of K Another trac                                              |              |            |              |             |         |  |
| above two traditiona                                           | al stories.  | — Spiritua | l parentag   | ge etc. o   | ot"     |  |
| Kundakunda.                                                    |              |            |              |             |         |  |
| <ol><li>Kundakunda's Date.</li></ol>                           |              |            |              |             | 10-23   |  |
| Our approach to the                                            | problem      | - The trad | tional date  | of Kund     | a-      |  |
| kunda, - Date propos                                           | sed by Pt.   | Premi      | Date propo   | sed by D    | r.      |  |
| Pathak Date prop                                               | osed by      | Prof. Cha  | ıkravartı. – | -Pt. Juga   | I-      |  |
| kishore's view on t                                            | he date      | - A summ   | ary of th    | e facts     | _       |  |
| Kundakunda's posteri                                           | ority to Sy  | etā, and D | iga divisioi | ı. —Kunda   | 1-      |  |
| kunda as the sisya o                                           |              |            |              |             |         |  |
| authorship of Satkha                                           |              |            |              |             |         |  |
|                                                                |              |            |              |             |         |  |
| a contemporary of Sr                                           |              |            |              |             |         |  |
| author of Kural I a                                            | ter limit fo | r the date | cuggested f  | rom literat | w       |  |

3. Kundakunda's works.

इस यगके महान तत्त्ववेत्ता श्रीमद राजवन्त्र

Kundakunda as the author of 84 Pāhudas, — Ṣaṭkhanḍāgamaṭikā, — Maiācāra. — Ten Bhaktus. — Tītthayarabhatti. — Siddhabhattı. — Sudabhatti. — Cārittabhatti. — Anagārabhatti. — Āyariyabhattı. — Nivvkhabhatti. — Pamcaparamēṭṭhibhattı.— Critical remarks on Ten Bhaktis. — Damsanapāhuḍa. — Cārittapāhuḍa. — Suttapāhuḍa. — Bodhapāhuḍa. — Bhāvapāhuḍa — Mökkhapāhuḍa. — Limgapāhuḍa.— Stlapāhuḍa. — Critical remarks on eight Pāhuḍas.—

and epigraphic evidences.—The two limits and the possible conclusion,—Prakrit dialect as an evidence for the date proposed.—

Domicile etc. in the light of the date proposed.

Rayanasāra. — Critical remarks on Rayanasāra. — Bārasa— Anuvēkhās. — Critical remarks on Bārasa-Anuvēkhās. — Niyamasāra. — Critical remarks on Niyamasāra. — Paācāstikāya. — Critical remarks on Paācāstikāya.—Samayasāra. — Critical remarks on Samayasāra. — The desimation Nātakā discussed.

4 Prayacanasara of Kundakunda

46--93

a) Study of Pravacanasāra.
 Pravacanasāra in Oriental studies. —

46

b) The Text of Pravacanasāra.

47-52

Text influenced by the commentary.—Two recensions of the text.—Criterions of textual criticism and the nature of additional gathas.—Classification and scrutiny of additional gathas.—Critical light on the recension of Amrtacandra.

c) Summary of Pravacanasāra.

52-59

Book I. — Book II. — Book III. — Critical remarks on Pravacanasāra.

d) Philosophical aspect of Pravacanasāra.
 59-90

1. Dogmatical back-ground or the Jaina ontology, -- Critical remarks on Jama and Samkhya ontology. - 2. Substance, quality and modification.-Explanatory remarks on the three. - Distinction between guna and parvava. - Siddhasena's objections stated. -Kundakunda's position stated and Siddhasena's objections explained away - 3. Nature of spirit and matter. Jiva and Pudgala -Comparative and critical remarks on the nature of spirit -Comparative and critical remarks on the nature of matter. -4. The doctrine of three Upayogas - Comparison with Samkhya gunas. - 5. The theory of omniscience. - Some side-light on omniscience. - Omniscience of Varuna. - Upanisads on omniscience. - Omniscience according to Buddhism. - Kumarila's attack on omniscience. - Omniscience elsewhere and omniscient bliss. - Omniscience compared with Radhakrishnan's Religious experience. - Necessity and proof of omniscience. - 6. The Atomic theory. - Kundakunda's view stated. - Kundakunda on atomic interlinking. - Atomism elsewhere. - 7. Syadvada, or the theory of conditional predication. - Side-light on the back-ground of Svādvāda. - Svādvāda in Higher and Lower knowledge. -Svādvāda and Navavāda. - Navavāda and Svādvāda traced back in Jama Literature. - Counterparts of Syadvada elsewhere discussed. - Vedāntic beginning for Syādvāda not tenable. -Syadvada and Relativity, - Syadvada and Modern philosophy, -Evaluation of Svadvada. - 8. Jaina conception of Divinity. -Transmigration a fact and a dogma. - The idea of divinity explained. - Vedic gods and the Jaina conception of god. -

9\*

121-126

127-130

|    |    | Jainism and Nāstikatā. $-$ Jaina Liberation. $-$ 9. Jainism in Indian religious thought.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | e) | Monastic aspect Pravacanasāra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91-93   |
|    |    | An ideal Jama monk.— Critical remarks on some Jama ascetic practices.—Remarks on the Samgha of Jama Monks.—Background of the Jama institution of Mendicancy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 5. | Co | emmentators of Pravacanasara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93-106  |
|    | 1. | Amrtacandra and his Tattvadipikā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93-97   |
|    |    | Amriacandra and his works.—His Scholarship, style etc.—Quotations in his Tattvadīpikā — Date of Amriacandra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|    | 2. | Jayasena and his Tātpaıyavṛtti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97-100  |
|    |    | Jayasena and his commentaries — This Jayasena distinguished from others of the same name, — Jayasena as a commentator compared with Amrtacandra. – Quotations in his Tatparyavṛti. – Date of Jayasena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|    | 3. | Bāļacandra and his Kannaḍa Tātparyavṛttı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100-103 |
|    |    | Information about Bālacandra—His teachers, colleagues, disciples, domicile etc. — Date of Bālacandra, — Commentaries of Jayasena and Bālacandra compared, — Priority of Jayasena's commentary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|    | 4. | Prabhācandra and his Sarojabhāskara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103-4   |
|    |    | Remarks on Prabhācandra's commentary. — Information about Prabhācandra and his date,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|    | 5. | Mallisena and his Tikā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104-5   |
|    |    | The Ms. of the so-called Mallisena's tīkā,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|    | 6. | Pāṇde Hemarāja and his Hindi Bālāvabodha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 6   |
|    |    | Remarks on Hemaraja's style etc.—Relations and works of Hemaraja—The occasion of composition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 6. | T  | ne Prakrit dialect of Pravacanasāra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10~-120 |
|    |    | Introductory remarks. — Treatment of vowels. — Samdhis illustrated. – Treatment of intervocalic consonants Critical remarks on ya-sr'ut. — Treatment of conjunct consonants. Declarison. – Conjugation — Verbal derivatives. — Particles etc. — Numerals and typical words. — The place of this dialect among the Prakrits. — Views on the name of this dialect. — Denecke's view criticised, and Jama Sauraseni as the significant name. — Historical back-ground of Jama Sauraseni. — Jama Sauraseni and Jacobb's Pre-Classical Prakrit. |         |

Post Script: Additions etc.

प्रवसनसारको विषयानुक्रमणिका

#### Pravacanasāra

| Prakrit Text of Pravacanasāra with the Sk. commentaries of Amrtacandra and Jayasena and the Hindi Commentary |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| of Hemarāja.                                                                                                 | 6-386              |
| Pavayanasara (Text and Variant Readings)                                                                     |                    |
| Alphabetical Index of Pravacanasāra-gāthās                                                                   |                    |
| Alphabetical Index of quotations in the commentaries with their sources.                                     | ₹ <b>७८-८</b> ०    |
| Critial Apparatus                                                                                            | 381- 83            |
| English Translation                                                                                          | 384-415            |
|                                                                                                              | 416- 21<br>422- 33 |

## इस युगके महान् तत्त्ववेत्ता

# श्रीमद् राजचन्द्र

इस युगके महान् पुरुषोर्ने श्रीमद् राजकप्रजीका नाम बड़े गौरक साथ लिया जाता है। वे विद्यक्ती महान् विभूति थे। अञ्चल प्रभावशाली अपनी नामवरीसे दूर रहनेवाले गुप्त महात्मा थे। भारतभूमि ऐसे ही नररत्नोंसे बसुत्वरा मानी जाती है।

जिस समय भनुष्य समाज आत्मवर्मको भून कर अन्य वस्तुओं में वर्मकी कल्पना या मान्यता करने स्थाता है, उस समय उसे किसी सत्यमाणं दर्शकको आवश्यकता पदती है। प्रकृति ऐसे पुरुवाँको उत्यक्त कर अपनेको बन्य मानती है। भीमवृत्री भी उननेंसे एक ये। इनका पत्रित्त नाम दी प्राप्त खुतोंने युन रक्तवा है, और उसका कारण भी यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधीओंने अपने साहित्यमें इनका जहाँ तहीं सम्मान पूर्वक उन्लेख किया है। वे स्वयं इनको वर्मके सम्मन्ती अपना मागंदशक मानते थे।

महात्माओं लिखते हैं कि "मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है, टाल्सटॉय, रस्किन और राजचन्द्रभाई । टाल्सटॉयने अपनी पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोडे पत्रव्यवहार से; रहिकनने अपनी पुस्तक 'अन्टु दि लास्ट' से, जिसका गुजराती नाम मैंने 'सर्वोदय' रक्खा है, और राजचन्द्रभाईने अपने गाढ़ परिचयसे । जब मुझे हिन्दु धर्ममें शंका उत्पन्न हुई उस समय उसके निवारण करनेमें राजचन्द्रभाईने मुझे बड़ी सहायता पहुँचाई थी । ई. सन् १८९३ में दक्षिण आफ्रिकामें मे कुछ किश्चियन सज्जनोंके विशेष परिचयमें आया था । अन्यर्षीमयोंको क्रिश्चियन बनाना ही उनका प्रधान व्यवसाय था । उस समय मुझे हिन्दू धर्ममें कुछ अश्रद्धा होगई थी, फिर भी में मध्यस्थ रहा था। हिंदुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्रव्यवहार किया। उनमें राजचंद्रभाई मुख्य थे। उनके साथ मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था । उनके प्रति मुझे मान भी था, इस लिए उनसे जो कुछ मुझे मिल सके उसके प्राप्त करने का विचार था । मेरी उनसे भेंट हुई । उनसे मिलकर मुझे अत्यंत शान्ति मिली । अपने धर्ममें हढ़ श्रद्धा हुई । मेरी इस स्थितिके जवाबवार राजचंद्रभाई है । इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिए, इसका पाठक स्वयं अनुमान कर सकते है ।" महात्माजी आगे और भी लिखते है कि -राजचंद्रभाईके साथ मेरी भेंट जौलाई स. १८९१ में उस दिन हुई थी जब मै विलायतसे बम्बई आया या । उस समय में रंगूनके प्रख्यात जोंहरी प्राणजीवनदास मेहताके घर उतरा था । राजचंद्रभाई उनके बड़े भाईके जमाई होते थे। प्राणजीवनदासने राजचंद्रभाईका परिचय कराया । वे राजचंद्रभाईको कविराज कहकर पुकारा करते ये । विशेष परिचय देते हुए उन्होंने कहा-ये एक अच्छे कवि है और हमारे साथ रह कर व्यापार करते है । इनमें बड़ा झान है, शसावधानी है ।

सीमवृत्ती का जन्म वि. सं० १९२४ कांत्रिक शुक्ता पूर्णमाको तौराष्ट्र मोरवी राज्यान्तर्गत बवाणिया गांवर्म वेदय जात्तिक दशा शीमाली कुत्तमें हुआ था। इनके पिताका नाम रवसीभाई पंचाणमाई मेहता और माताका नाम देवाबाई था। इनके एक छोटा माई और चार वहने वी। घरमें इनके जन्म से वहा भारी उत्तर्श्व मनाया गया। 12\* प्रवचनसार

श्रीमन्त्रीने अपने सम्बन्धने को बातें किसी हैं वे बड़ी रोचक और समझने योग्य है। दूसरोंको भी वार्तवर्शनमें कारण हैं। वे किसते हैं कि—"कुटवनकी छोटी समझने कोन जाने कहाँ से से बड़ी बड़ी करवाएं जाया करतीं थीं। युक्की अभिज्ञान कुछ कम न थीं; और युक्कों महल, बाग, बगीचे रही आबिके मनोरच किए में। किन्तु मनने आया करता था कि यह सब क्या हैं। इस प्रवार के विवारोंका यह कत निकला कि न पुनर्जन्म है, न गाय है और न पुष्प हैं; मुक्को रहना और संतारका सेवन करता। वस, इसीमें इसकुरतात है। इससे इसरों संवर्धों न पड़कर वर्ष की वासना भी निकाल जेवन किए तो भी वर्षके किए को बोबा बहुत भी मान अववा अद्यागाव न रहा, किन्तु भोता सन्य बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया। आत्मामं अवानक बड़ा भारी परिवर्त हुआ, कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और वह अनुभव ऐसा था, जो प्रायः शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता और न कदवाबियोंको करनामां भी जा सकता है। वह अनुभव कमने बड़ा और वह कर अब एक 'हू ही तू हो' का जब करता है।"

एक दूसरे पत्रमें अपने जीवनको विस्तार पूर्वक लिखते है— "बाईस वर्षको अत्यवयमें मेने आत्मा सम्बन्धों, मन सम्बन्धों, बन सम्बन्धों अते व स्व हैं । नाना प्रकारको सृष्टि रचना, नाना प्रकारको स्वारिक कहरें और अनल्त दुःखके मून कारणोंका अनेक प्रकारको मुल्ति कहरें और अनल्त दुःखके मून कारणोंका अनेक प्रकारको मुल्ति क्षा के नाम क्षारकों अनेक प्रकार के माने प्रकार के प्रकार के माने प्रकार के प्रकार के स्व विचार किए हैं, उसी तरहके अनेक मेने इसी अत्यवयमें किए हैं । महान् चव्चात्रकों तिह्य और एक नित्स्वहीं आदि पर मेने कृष नाम किया है। अत्यवयमें ही मेने महान् विचारक कियी और प्रकार के प्रक

स्मृति इतनी अधिक प्रवल यी कि वैसी स्मृति इत कालमें, इत क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्यों को होगी। में पड़नेमें प्रमादो वा, बात बनानेसे होशियार, जिलाड़ो और बहुत ही आनन्द्रो जीव या। जिल समय शिक्क पाट पड़ाता या उसी समय पड़कर में उसका भावाये हुना विया करता या; बत, इतनेसे मुखे छुट्टी मिल जाती यी। मुझमें प्रीति और वास्तय बहुत अधिक या; में सबसे मित्रता वाहता या, सबमें आनुभाव हो तो सुख है, यह विद्वास मेरे मनमें द्वाभाविक रूपसे रहता या। मनुष्यों में किसी भी प्रकारका, जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अन्त-करण रो पड़ता था। आठवे वर्षमें मंने किसा जिला थी, जो पीछे से जॉब करनेपर छन्दशाल के नियमानुकूल थी। उस समय मंने कई प्रचाल लेखे थे, तथा अनेक प्रकारके और भी बहुतसे प्रचा देख डाले थे। से मनुष्य जातिका अधिक विद्वास था।

मेरे पितामह कृष्णको भक्ति किया करते थे। उस वयमें मेने कृष्णकीर्तन तथा जिन्न भिन्न अवतार सम्बन्धी बमत्कार चुने थे। जिससे मुझे उन अवतारोंने भक्तिले साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी, कीर रामदासजी नामके साधुसे मेने बाल-ऑक्टानें कंटी मंगवाई थी। में नित्य ही कृष्णके वर्शन करने काया सहसा था, अनेक कवारों सुनता था, और उन्हें परमास्त्रा मानता था। <

तथा था। इस कारण मुझे जंन लोगोंसे पूणा रहा करती थी। कोई पदार्थ विना बनाए नहीं बन सकता, इस लिए जंन मुझे हैं; उन्हें कुछ भी सबर नहीं उस समय प्रतिमा प्रवनके अभद्वालु लोगोंकी क्रिया भी मुझे प्रसन नहीं थी। मेरी जन्म-भूमिम जितने विष्क लोग रहते थे, उन सबकी कुलबद्धा यहाँप निका निका थी किर भी मोड़ी बहुत प्रतिना पूजनके अध्यालुओंके समान थी। लोग मुझे प्रयस्ते हैं शक्तिशाली और गांवका नामांकित विद्यार्थी मानते थे, इससे में कभी बभी जन-मंडलमें बैठकर अपनी चएल समित बतानेका प्रयन्त किया करता था।

वे लोग कंडी बांघने के कारण बार बार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी में उनसे बाब विवाद करता और उन्हें समझाने का प्रयत्न करता था ।

धीरे धीरे मुझे जंनोंका प्रतिकमण सुत्र इत्यादि प्रस्थ यहने की मिले । उनमें बहुत विनय पूर्वक जात्तुके समस्त जीवांकि मेंत्री भाव प्रकट किया है । इससे मेरी उस और प्रतिह हुई और प्रवसमें भी रही । परिचय बहुता गया । रवण्ड रहनेंके और हुसरे आवार विवाद मुझे वैण्यवेंकि प्रिय मे, जानकार्त्ति भी अद्या थी । इसतेमें कंठी टूट गई और इसे हुवारा मेने नहीं बांधी । उस समय बांधते न वांधनेका कोई कारण मेने नहीं बूंद्या था । यह मेरी तरह वर्षकी वय-व्याद है । इसके बाद में अपने पिताकी हुकानपर बंटने लगा था, अपने अकरोंकी छटाके कारण कण्छ बरबारके महरूमें जिवनेके लिये जब जब बुलाया जाता था तब तब वहाँ जाता था । दुकानपर रहते हुए मेंने अनेक प्रकारका आनन्द किया है, अनेक पुस्तकें पढ़ों है, राम आदि के चरित्रोधर कविताएँ लिखों है, सांसारिक तृष्णाएँ को है, तो भी येने किसीको कम, अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसीको कम ज्यादा तौलकर नहीं विया, यह मुझे बरावर याद हैं।"

इस परसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे एक अति संस्कारी आत्मा थे। वड़े बड़े विद्वान् भी जिस आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते उसी आत्माकी ओर श्रीमद्जीका बाल्य कालसे अद्भुत तीव लक्ष्य था।

आत्माके अमरत्व तथा क्रणिकत्वके विचार भी कुछ कम न किए थे। कुल श्रद्धासे जैन वर्मको अंगोकार नहीं किया था, लेकिन अपने अनुभवके सल्पर उसे सत्य सिद्ध करके अपनाया था। सत्य धर्मके अवधित सत्य सिद्धान्तोंको श्रीमद्वजीने अपने जीवनमें उतारा था, और मुमुलुओंको भी तदनुक्य बननेका उपदेश देते थे। दर्तमान युगमें ऐसे महात्माका आविर्माव समाजके लिये सौमाय्यकी बात है। ये मतम्बरातस्तोंने मध्यस्य थे।

इनको जातित्मरण जान था। अर्थात् पूर्वभयोंको जानते थे। इस सम्बन्धमें मुम्लु भाई प्रवस्ती भाईने एकबार उनते पूछा था, और उसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने अपने मुखले किया था। पाठकोंको जानकारीके लिये उसे यहां वे देना योग्य समसता हूँ। पदमत्ती अपने मुखले किया था। पाठकोंको जानकारीके लिये उसे यहां वे देना योग्य समसता हूँ। पदमत्ती राज्य उस सात वर्षकी थी, उस समय वर्षाणियां असीवन्द्र नामके एक सद्मृहस्य रहते थे। वे पूरे रुम्ले बौते, सुवस और गुणवान् थे। उनका भेरे उसर खूब प्रेम था। एक दिन सर्पके काट खानेसे उनका तुरस्त देहान्त हो गया। असर-पातके मनुष्योके मुखले इस बातको सुनकर से अपने वादाके पास बौदा आया। मरण बचा खीब है, इस बातको में नहीं जानता था। इस लिए मेंने वादाने उस स्तर्भ वर जानार प्रसार प्रकार प्रकार प्रकार करनेते वर जापना, इस लिए उन्होंने, जा भोजन कर के, यो कहकर से दी वातको टालनेका प्रस्तन किया। 'सर्पण सख्य 'उस होटें.

14\* प्रवचनसार

खोबनमें मेने प्रथम बार ही सुना था । सरण क्या बस्तु है, यह जाननेकी मुझे तीव आकांका थी । बारव्यार में पूर्वोक्त प्रथम करता ही रहा । अलामें वे बोले-तेरा कहना सरस है—अर्थात् अयोक्ष्य मर गए हैं । मेने आह्ववर्ष पूर्वक पूछा "सरफ से सारि मेहि हो" । वा वान कहा— सारि मेहि को कि तिका पार्टी के ता कहा का सारि मेहि को कि तिका पार्टी कर तकता; बाला पीना भी नहीं कर तकता। इसलिए अब इतको तालाक समीपके स्मतानमें जला आयोगे । में थोड़ी देर इयर-उयर छिया रहा । वाव में तालाब पर पहुँचा । तट पर वो शाला वाला एक बब्दका पेड़ या , उस पर चकुकर में सामने का तब दुस्य देकने लगा । चिता जोरों से जल रही थी, बहुत आदमी उसको घेर कर बैठे हुए थे । यह सब वेक्कर मुझे विचार आया, मनुष्यको जलाने में कितनी कुरता । यह सब विचार अया । महत्व का जलाने में

एक विद्वान्ते भीमवृजीको पूर्वजन्मके सम्बन्धमें अपने विचार प्रगट करनेको लिला था, उसके उत्तरमें उन्होंने वो कुछ लिला था, यह निम्न प्रकार है— "कितने ही निर्णयोक्षेत में यह मानता हूँ कि इस कालमें भी कोई कोई महास्या पहले अवको जाति स्मरण जानते जान सकते हूं; और यह जानना कल्पित नहीं, परन्तु सम्यक् (यचार्य) होता है । उत्कृष्ट संवेग, ज्ञान, योग और सस्संगते यह ज्ञान प्राप्त होता है । जब तक पूर्वभव अनुभव में जा जाता है । जब तक पूर्वभव अनुभव मम्म न हो तब तक आमा भविष्य कालके निय्ये शक्ति भावते पर्म प्रयस्त किया करती है; और ऐसा सम्बन्धित प्रयस्त विद्या करती है;

पुनर्जनसकी सिद्धिके लिये श्रीमब्जीने एक विस्तृत पत्र लिखा है, जो 'श्रीमब् राजबंद्र' प्रन्य में प्रकाशित है। पुनर्जनसस्बन्धी इनके विचार बड़े गंभीर और विशेष प्रकारसे सनन करने योग्य है।

१९ वर्ष की अवस्थामें शीमर्जीने बस्वईकी एक बड़ी भारी सभामें सी अवधान किए थे, जिसे बेबकर उपस्थित जनता दोतों तले उंगली दबाने लगी थी। अंग्रेडी के प्रसिद्ध पत्र 'द्राइस्स आर्च्ड इंक्टिया' ने अपने ता. २४ जनवरी १८८७ के अंक में शीमर्जी के सस्वन्थ में एक लेख लिका था, जिसका डोवेंक या 'स्मरण जसित तथा मानसिक शांचिको अवभत प्रयोग।'

राजचन्द्र रवजीभाई नामके एक १९ वर्षके पुत्रा हिन्दुकी स्मरण शक्ति तथा मानसिक शक्तिक प्रयोग देखनेके लिये गत शनिवारको संध्या समय करामजी कावसजी इन्स्टीट्यूट में देशी सज्जनोंका एक प्रव्य सम्प्रेजन हुआ था । इस सम्मेजनके सभापित इन्स्टर पिटसंन नियुक्त हुए थे । भिन्न भिन्न जातियाँके दर्शकाँमें से साम सज्जनोंकी एक समिति संपठित की गई । इन सज्जनोंने दस भाषाओं के छ छ शब्दोंके दस सम्प्रजनोंकी एक एक समिति संपठित की गई । इन सज्जनोंने दस भाषाओं के छ छ शब्दोंके स्वास बनाकर एक लिए और असमे वारों वारोस स्वान विए । थोडेही सम्य बाद इस हिन्दु युक्कन दर्शकोंके देखते देखते स्मृतिके बलसे उन सम्र बायोंको कम पूर्वक सुना विया । यबक्की इस शनिवकी देखकर उपस्थित संदर्शन हुत ही प्रसन्न हुई ।

इस युवाकी स्पर्शन इन्द्रिय और मन इन्द्रिय अलैकिक थी। इस परीक्षाके लिये अन्य अन्य श्रकारको कोई बारह जिल्बें इसे बतलाई गई और उन सबके नाम मुना विये गए। इसके बाद इसकी आंक्षोपर पट्टी बांध कर इसके हाथोंगर को जो पुस्तकों रक्कों गई, उहें हाथोंसे उटोलकर इस युक्कने सब पुस्तकोंके नाम बता थि। उ.ं. पिटसंनने इस युक्कको इस प्रकार आच्चपंपूर्ण स्मरण शक्ति और मानसिक शक्ति की विकास बेकक बहुत बहुत सन्यवाद विया, और समाजको ओरसे सुवर्ण-यक और 'शाक्षात सरस्वती' की पबयो प्रदान की गई। उस समय चार्स तारचंट बम्बई हाईकोर्टके चीफ वस्टिस थे। वे मीमवृत्ती की इस समित से बहुत ही प्रमाचित हुए। पुना जाता है कि सारचंट यहोदयने भीमवृत्ती से इंस्केंड चरूलेका आग्रह किया था, किन्तु वे कीर्तिसे दूर रहनेके कारण चार्स्स महासायकी इच्छाके अनुकूत न हुए अर्थात इंस्केंड न गए।

हसके अतिरिक्त बम्बई समाचार आदि जलवारोंमें भी इनके शतावचाकके समाचार प्रकाशित हुए में । बादमें, शतावचानके प्रयोगोके आस्त्रिकतानमें अन्तरायक्य मान कर उनका करना बन्द कर दिया था । इससे सहसमें हो अनुमान किया या सकता है कि वे कितें आदिसे कितने निरमेक ये । उनके जीवनमें पर पद पर सक्वी धार्मिकता प्रयक्ष दिवाई देती थी।

दे २१ वर्षकी उम्रमं व्यापारायं ववाणियासे बन्धई आए । वही तेठ रेवारांकर जगजीवन-वासकी कुकान में भागीवार रहकर जवाहरानका धन्या करते रहें । व्यापारमं अत्यन्त कुकत थे । कावयोग तवा कर्मयोगका इनमें यथायं समन्यय देवा जाता था । व्यापार करते हुए भी श्रीमद् जीका छश्म जात्माको ही ओर विशेष था । इनके ही कारण उस समय मीतियों के बाजारमं श्रीमुद् रेवारांकर जगजीवनवासकी पेढ़ी नामी पेढ़ीयोंमें एक गिनी जाती थी । स्वयं श्रीमद्जीके भागीवार श्रीयुक्त माणिकछाल घंडाभाईको इनकी व्यवहार कुछालताके लिए अपूर्व सम्मान था । उन्होंने अपने एक श्रीयुक्त माणिकछाल घंडाभाईको इनकी व्यवहार कुछालताके लिए अपूर्व सम्मान था । उन्होंने अपने एक उसस्य सां कहा था कि—'श्रीमद राजवनके साथ भेरा लगनग १५ वर्ष तक परिचय रहा, और उससे सात आठ वर्ष तो नेरा उनके साथ अय्यन्त परिचय रहा था । छोगोंने अति परिचयके परस्यरका महस्य कम ही जाता है, परन्तु में कहता हूँ कि उनकी वशा ऐसी आत्ममय थी कि उनके प्रति मेरा श्रद्धा भाव विन प्रतिदिन बढ़ता ही पया । व्यापारमं अनेक कठिनाइयी आरों थी, उनके सामने श्रीमदेश एक अटोल पर्वतके समान टिके रहते थे । में उन्हें जब वस्तुआंकी जिल्लासे वित्तातुत नहीं रेवा । वे हमेशा शाल्ब और गम्भीर रहते थे । किसी विवय में मतमेव होने पर भी हुवयमें वैननस्य नहीं या । सवंब पूर्व सा व्यवहार करते थे ।

श्रीमड् को व्यापारमें जैसे निज्जात ये उससे अत्यन्त अधिक आत्मतत्त्वमें निज्जात थे । उनकी अन्तरात्मा में भीतिक पदार्थोको महत्ता नहीं थी; वे कातने थे, यन पाषिव हारीर का साचन है, पन्तोक अनुपायी तथा आत्माको हाश्वत शान्तिप्रश्नाक करने वाला नहीं है । व्यापार करते हुए भी उनकी अन्तरात्मामें वैराध-गंगा का अक्टब्र प्रयाद निरन्तर बहुता रहता था । मनुष्य भक्ते एक एक समयको वे अपूर्य समझते थे । व्यापार से अवकाश मिलते ही वे कोई अपूर्व आत्मविवारणार्भें लीन हो जाते थे । निवृत्तिकी पूर्व भावना होने पर भी पूर्वायय कुछ ऐसा विचित्र या जिससे उनको बाह्य उपाधिस रहता पड़ा ।

भीमन् जो जवाहरतके साथ साथ मंतियोंका भी व्यापार करते थे। ध्यामारी समाजमें ये अयस्यत विश्वास पात्र समझे जाते थे। उस समय एक अरब अपने भार्कि साथ रहक बच्चिंग मेंनियों की आजत का पंचा करता था। छोटे भाई के मनमें आया कि आज में भी बड़े माईके समान कुछ ध्यापार करूँ। परदेश से आया हुआ माल साथ में लेकर अरब बेचने निकल पड़ा। बलालने भीमवृत्त्रीका परिचय कराया। धीमवृत्त्री ने उससे कहा—भाई, सोच समझकर भाव कहना। अरब बोला-जो में कह रहा हूँ, वही बाजार भाव है, आप माल लगीद करें। धीमवृत्त्री ने माल के लिया तथा उसको एक तरफ रख दिया। वे मनमें जानने थे कि इसमें इसको मुकसान है, और हमें आपता। परस्तु वे किसीको मुक का लाम नहीं लेना चाहते थे।

16<sup>‡</sup> प्रवननसार

जरब चर चुड़ेचा, नड़े माईले लीवेकी बात की । वह प्रवराकर बोला तुने यह क्या किया । इससे ती जपने को बहुत नुकतान हैं । अब बया था । अरब बीताज़ीने पात आया और लीवा रब करनेको कहा । प्यापारी निवधानुमार लीवा पक्का हो चुका था, अरब वापिस लेनेका अविकारी नहीं था, फिर भी भीमवृत्तीने तीवा रव करके उसके मोती उने वापस वे विये । श्रीमवृत्तीको तीवा रव करके उसके मोती उने वापस वे विये । श्रीमवृत्तीको तीवा रव करके अल्लारात्माको बुक्ति करना अनुचित समझा और मोती लोटा विय । कितनी निध्युहता, लोमवृत्तिका अभाव । आवके व्यापारियोंने को सस्यता आ जाव ती तरकार को नितय नये नये नियम बनानेको जकरत ही न रहे और मनुष्य समाज सुख्युक्त कोवन यापन कर समें ।

श्रीमन्त्री को दृष्टि विशाल थी। लाज भिन्न भिन्न संप्रदायनाले उनके वक्तोंका श्रीक सहित आदर पूर्वक अन्यास करते हुए देखे जाते हैं। उन्हें बाधकरी पसन्य नहीं थे। वे कहा करते थे कुगुरुकाने मनुष्यांका मनुष्याता लूट ली हैं, विपरीत मार्गमें विक उत्पक्त करा दी है, सरव समझानेकी अभेका वे अपनी मान्यताको ही समझानेका विशोव प्रयत्न करते हैं। सद्माग्यमे ही जीवको सहात्रका योग मिलता है, सहबानना कठिन हैं और उसकी आज्ञानसार प्रवर्तन तो अस्यन्त कठिन हैं।

उन्होंने वर्मको स्वभावकी सिद्धि करने वाला कहा है, वर्मोमें को भिन्नता देखी जाती है, उसका कारण इंप्टिकी भिन्नता बतलाया है। इसी बात को वे स्वयं वोहोंमें प्रगट करते हैं।

भिन्न भिन्न मत देखिए, भेद दब्टि नो यह । एक तरवनां मुलमां, व्याप्या मानों तेह ॥

तेह तस्वरूप वृक्षनो, आत्मधर्म छे मूल । स्वभावनी सिद्ध करे, धर्म तेज अनुकूल ॥

स्रोमब्बोने इस युगको एक अलोकिकबृष्टि प्रदान की है वे कवि या अन्यश्रद्धाके कहर विरोधों थे, उन्होंने आडम्बरों में वर्ष नहीं माना था। युनुसुओं को भी मतमतान्तर, कवाग्रह और राग हेब स्राविस दूर रहनेका उपदेश करते थे। वीतरागताकी ओर ही उनका ध्यान था।

पेढीसे अवकाश रुकर वे अमुक समय खंभात, काविठा, उत्तरसंडा, निडयाद, बसी और ईड्रके पर्वतमें एकान्त बास किया करते थे । मनक्षओंको आत्म-कत्याणका सच्चा मार्ग बताते थे ।

इनके एक एक पत्रमें कोई अपूर्व रहस्य भरा हुआ है । उन पत्रोंका मर्स समझनेके लिए सन्तरमागम की विशेष आवश्यकता अपेक्षित है । ज्यां ज्यां इनके लेलांका शास्त्र और एकाप विश्वसे मनन किया जाता है, त्यों त्यों आत्मा क्षण भरके लिए एक अपूर्व जानाव्का अनुभव करता है । 'भीमद राजकर' प्रत्यके पत्रों में ही इनका आत्मरिक जीवन ऑकित है ।

श्रीमवजीको भारतमें अच्छी प्रसिद्धि हुई । मुमुक्षुओंने उन्हें अपना आवर्श माना । बम्बई रहकर भी वे पत्रोंद्वारा उनकी शंकाओं का समायान करते रहते थे ।

प्रातःस्मरणीय थीलयुराज स्वामी इनके शिष्यों में मुख्य थे । श्रीमबृजीद्वारा उपविष्ट तत्वज्ञानका संसारमें प्रचार हो, तथा जनाविकालसे परिश्रमण करनेवाले जीवोंको पक्षपात रहित मोक्षमार्गको प्राप्ति हो, इस उद्देशको लश्यमें एककर, स्वामीजीके उपविश्वने श्रीमवृजीके उपासकीने गुकरातमें अगास स्टेशनके पाप 'श्रीमवृ राजवन्त्र आसम् के स्थापना को, जो आज में उन्होंको आज्ञानुसार कर हाई है इसके सिवाय श्रीमत् राजवन्त्र आसम् अहोर, मादरण, वयाज्ञान, काविजा, नार, सीमरका ज्ञादि स्थानों इनके नामसे आध्य सामग्र, आहोर, मादरण, वयाज्ञान आध्यम, आसास, के अनुसार ही उनमें प्रवृत्ति हैं। अर्थात् श्रीमवृजीकी जीवत और तस्वज्ञानकी प्रधानता है।

श्रीमद्जी एक उज्बकोटिके असावारण लेखक और बक्ता थे । उन्होंने १६ वर्ष और ५ सास की

क्षवल्यामें ३ दिनमें सर्वोषयोगी १०८ पाठवाली 'मोक्षमाला' बनाई थी । आक्र तो हतनी आयुर्वे गुद्ध विकास भी नहीं आता, जब को सीमवृत्तीने एक अपूर्व पुत्तक लिक्ष डाली । पूर्वभवका कम्यास ही हत्तमें कारण था । शीमवृत्ती 'मोक्षमाला'के संबन्ध में क्लिते हें—"इस (मोक्षमाला) में मेने वर्ष समझाने का प्रयत्न किया है; जिनोक्त मार्यते कुछ भी ल्युनादिक नहीं विकास है । वैतिरामाणां में आवाल्युकी विचि हो, उसके स्वक्ष्यको समझें तथा उसका बोल हुदयमें स्थिर हो, इसके स्वक्ष्यको समझें तथा उसका बोल हुदयमें स्थिर हो, इसके स्वक्ष्यको समझें तथा उसका बोल हुदयमें स्थिर हो, इसके स्वक्ष्यको समझें तथा उसका बोल हुदयमें स्थिर हो,

इनकी दूसरी कृति आत्मसिद्धि जाल है, जिसको इन्होंने नविधावमें १॥ घंटेमें बनाया या । १४२ दोहोंमें सम्यय्वांनके कारण भूत छः पर्वोक्ता बहुत हो सुन्दर पक्षपात रहित वर्णन किया है । यह नित्य स्वाध्यायको वस्तु है ।

श्रीकुन्दकुन्दावार्य के पंचास्तिकाय की मू-लापाओंका भी इन्होंने अक्षरक्षः गुकरातीमें अनुवाद किया है । पाठक इस अनुवादको 'श्रीमद् राजचन्द्र' में देख सकते है ।

श्रीमज्जीने श्रीजानन्दयन चीबीसी का अर्थ लिखना प्रारम्भ किया था और उसमें प्रथमादि बी स्तबनोंका अर्थ भी विवेचन सहित किया था । पर न जाने, क्यों अपूर्ण रह गया है । संस्कृत तथा प्राकृत पर भी आपका पूरा अधिकार था । सूत्रों का अर्थ समझानेमें आप दड़ नियुज थे ।

आत्मानुभव प्रिय होनेसे थीमवजीने अपने ब्रारीरकी और विशोव प्यान न रहा। । इससे पौक्पिकक बारीर अस्वस्य हुआ । दिन प्रांतरिन उसमें हुआता आने लगी, ऐसे अवसर पर आपसे किसीने पूछा "आपका बारीर कुछा क्यों होता जाता है?" ओमवृजी ने उत्तर विया— हुमारे वो बगीचे हैं, बारीर और आत्मा । हमारा सारा पानी आत्माक्यी बगीचेमें जाता है, इससे बारीरक्यी बगीचा सूछा रहा है । बढवण, प्रभेष्टर आदिस्यलों में रहकर बेहके अनेक अनेक प्रकारके उपचार किए किन्तु वे सब हो निष्कृत हुए । काजको महापुठवका जीवन चिकर न हुआ । अनिन्यवस्तुका संबन्ध भी कहाँ तक रह सकता है । बहाँ सम्बन्ध, वहाँ बियोग भी अवस्य है ।

देहत्यागके पहले ादन झामको श्रोमद्जीने श्रीरेवाशंकर आदि मुग्नुस्रोती कहा—"तुम लोग निश्चिन रहना । यह आत्मा झाण्यत हैं । अवस्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होगो । तुम झानत और समाधि पूर्वक रहना । में कुछ कहना चाहता या, परन्तु अब समय नहीं है । तुम पुरुवार्ष करते रहना ।"

रातको अदाई बजे अत्यन्त सर्वो हुई, उस समय श्रीमब्जीने अपने क्यु भारा मनसुक भाईसे कहा—'भाई का समाधि मरण हैं। में अपने आत्मस्वक्ष्ममें लीन होता हूँ।" फिर वे न बोले। वेह स्थाग पूर्व मुक्तुओंने पूछा था कि अब हुमें क्या झाधार है? श्रीमब्जीने कहा था—मून लत्लुजी (लघुराजवानी) का समागम करते रहना।

इस प्रकार श्रीमबुजीने वि. सं. १९५७ मिती चैत्र वदी ५ (गुजराती) मंगलवारको दो प्रहरके २ बजे राजकोटमें इस नश्वर शरीरका त्याग किया ।

इनके बेहान्तके समाजारसे मुमुकुओंमें अत्यन्त शोकके बावल छा गए । अनेक समाजार पत्रोंने भी इनके लिए सोक प्रवर्शित किया था ।

श्रीमब्बांका पार्थिय शरीर आज हमारी ऑखोंके सामने नहीं है। किन्तु उनका सबुपदेश जबतक क्षोकमें चन्द्र, सूर्य है, तबतक स्थिर रहेगा तथा मुब्बुऑको आत्म - ज्ञानमें एक महान् सहायक क्य होगा। सीयव्यक्ति १९५६ में परमञ्जूतके प्रचारार्थ एक सुन्वर योजना तैयार की थी, जिससे मनुष्य समाजने परनार्थ प्रकाशित हो । इसकी विक्रमानतार्थ वह योजना सफल हुई । और तवनुकार परमञ्जूत प्रभावक संबंध की स्थापना हुई । इस संबंधकी ओरांदे वोज जे सम्प्रवाधीक अने स्थापना सुद्ध हो । इस प्रचारेक मनत, अध्यपनंदे समाजमें अच्छी जागृति आई है । पुन्यात, सौराष्ट्र और कच्छमें आज घर घर सद्युप्त्योंका जो अध्यास चालू है, वह इसी संस्था का प्रताप है । 'रायवन्द्र जैन ग्रन्थमाला' संबच्छी आधीनतामें काम करती थी । राष्ट्रपिता प्रहासा गांधीजी इस संस्थाके दृश्टी और आई रेवावंधर जगजीवनवास नृष्य कार्यकर्ता थे । भाई रेवावंधर जगजीवनवास नृष्य कार्यकर्ता थे । भाई राष्ट्रपिता स्थाक है हिस्त्योंके संस्थाक एक विभाव आपहें । परमु अब उस संस्थाक काम भीमद् राजचन्द्र आपस, अगास, के दुर्स्ट्योंने संस्थाक प्रियार्थ और सुवावक्ष्य से सभी कार्य बल रहा है ।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम अगास, व्हाया आणन्द (पश्चिम रेल्वे)

गुणभद्र जैन

# ॥ ओंनमः॥

#### प्रस्तावना

(प्रथम आवृत्ति)

प्रिय विजयाठको! में श्रीजिनेन्द्रवेषको हुपासे आज आपकें सन्मुख श्रीप्रवक्तसार भी तीन टीकाऑसहित उपस्थित करता हूं। यह उसी नाटकत्रयोमेंका सिद्धान्त धन्य है। वो कि द्वितीयश्रुतस्कन्यके नामसे प्रसिद्ध है इसीसे जैन-संप्रदायमें परम मार∵ेय है।

इसकी उन्पत्ति इसतरह है कि श्रीवर्षमानस्वामीके निर्वाण होनेके पश्चात् ६८३ वर्षपर्यंत अंग्रज्ञानकी प्रवृत्ति रही । इसके बाव अंग्रपाठी कोईमी नहीं हुए किन्तु एक श्रव्वाहुस्वामो अध्योगनिमत-ज्ञानके (क्योतिषके) थारक हुए । इनके समयमें १२ वर्षका दुर्भिक्ष पृत्रमें इनके संघर्षेते अनेक मृति श्रिष्टिकासी हो गये और स्वक्त्यन्त्रमृति होनेसे जंनमार्ग भ्रष्ट हाने लगा, तब भद्रबाहुस्वामीके शिष्योमिसे एक परतेन नामके मृति हुए जिनको आधायणीनामक दूसरे पूर्वमे यंथन वस्तु महाधिकारके महाप्रकृतिनाम बीचे प्रामृत (अधिकार) का ज्ञान या ।

उक्त घरतेनाचार्यके समयमें ही एक गुणवर नामा मृति हुए, उनको झानप्रवाह पूक्के दशमवरतुमें ते तृतीय प्रानृतका झान था । उनसे नामहस्तनासा मनिन उस प्रानृतको पढ़ा और इन दोनों मृत्यिसि किर यांतापकनामा मृतिन २२००० इनीकोंमें एक विस्तृत टीका रखी, सी उस प्रवक्त को कुंकुकुंदवनी अपने गृह कितवन्द्राव्यार्थित एक्कर पूर्ण रहस्यके झाता हुए और उसी प्रयेक अनुतार 'पंचास्तिकाय-समयसार नाटक-प्रवचनसारकप नाटकप्रयो आदि ग्रन्थ रखे । ये सब पत्र्य द्वितीयभूतस्त्रंघके नामसे कहे जाते हैं । इन सबमें जानको प्रधान करके शुद्ध प्रव्यायिकतप्रका कपन किया गया है अर्थात् अध्यास्परितोत्ते आस्ताका हो अधिकार है। इन्हीं प्रन्योते परद्वय्य तथा पर्रानिस्तजन्यविकारभाव इन्हों नामक अपनेको आनकर अपने शुद्ध प्रव्यायिकतप्रका किया गया है इन्हीं अपनेक अपनेको आनकर अपने शुद्ध प्रव्यायिकतप्रका सिन हुआ कर्मोका अभावकर यह जीव मोक्षप्रवक्तों आत्रकर अपने शुद्ध प्रवक्त अनुभवकर शुक्ष्योपयोगमें लीन हुआ कर्मोका अभावकर यह जीव मोक्षप्रवक्तों पता हैं।

इस महान प्रन्यके कर्ता 'श्रीकुंबकुंबाखाय' पट्टावलियोंके अनुसार वि. सं. ४९ में हुए है इनके बनाये हुए समस्त प्रन्योंको विगंबर और श्वेतास्वर बोनोंही पक्षके विद्ववृत्तण प्रमाणभूत मानकर परम आवरको बृद्धिसे इनका स्वाध्याय तथा अवलोकन करते रहते है अर्थात् सर्वजैनोंमें मान्य है।

इस प्रत्यकी इस समय वो संस्कृत टीकार्य प्रकाशित की गई है उनमेंसे एक 'तस्ववीर्षका' नामकी टीका जो कि श्रीअमृत्यकद्वपूरित बनाई है जो कि विक्रमसंवत् ९६२ में निव्नं संसके गृहपर हो गये हैं। इन्होंने अन्य प्रत्य भी बनाये हे जो प्रवार्थसिद्धयुपायावि नामोंसे प्रसिद्ध है। बुसरी 'तात्यर्यवृति' नामकी टीका जो की श्रीजयसेनाचायंने रची है इसमें विद्यार्थियोंके लिय बड़ी सुगमता की गई है। और तीसरी बालबोधिनी हिन्दी आबाटोका पांडे हेमराजजीकृत भी वामिल कर दी गई है।

१ इन्होंने ८२ प्राहुड (प्राभृत) भी रचे हैं जिनमेसे अष्ट पाहुड तो इस समय मिलते हैं।

यष्टिष पांडे (पांडत) हेमराजबोक्टत यह बालजोधिनी वयनिका वजभाषायडितिके अनुसार बहुतही उत्तम और बालजोध है परंतु आवकालके नवीन हिन्दो भाषाके संस्कारक महावार्योकी कृष्टियों यह भाषा सर्वेवदीय नहीं समझी जाती । इस कारण मेने पींडत हेमराजक भाषानुवार्यक अनुसारही नवी सरक हिन्दी भाषामें अधिकाल अनुवाद किया है अर्वात् संस्कृतके हरएक पवके भाषे 'कहिये' शब्दको उठाने और बवलेमें संस्कृतपर्वोको कोटकमें रखने तथा भाषामंकी एक जगह करनेके सिवाय अपनी ओरसे अर्थमें हुछ भी नुनाधिक नहीं किया है । किन्तु जहाँ २ मूल पाठ और अन्वयन्त्रमें लेककोंकी मूलसे हुछ छुट गया है उसको मैने संस्कृत टीकाके अनुसार शुद्ध कर दिया है ।

इस प्रत्यका जो उद्धार स्वर्गीय तत्थकानी श्रीमान रायचन्द्रजीद्वारा स्वापित श्रीपरमञ्जूत प्रभावक मंडक्की तरफते हुआ है इसक्षियं उक्त मंडक्के उत्साही प्रवत्य कर्ताओंको "जिल्होंने अव्यंत उत्साहित, होकर प्रत्य प्रकाशित रास्त्र मार्थित महान् उपकार पहुँचाया है" "किहान स्वय्याव देता हूं। और भीजीस प्रार्थना करता हूं कि बीतरागवेषप्रणीत उच्च श्रेणीके तत्थ्वातम्ब स्थ्वत हर्षक्र प्रसार करनेमें उक्त मंडक हुत्तकार्य हों वे । द्वितीय मण्यवाद न्यायकोका गवर्नमंटको विया जाता है कि जिल्को इस ग्रंपको अपने यूनिवर्सिटीके कोसंग्रं वास्त्रिक्त इसका महत्व प्रगट किया है। अब मेरी अन्तमं यह प्रार्थना है कि जो प्रमावते, वृध्दियोखे तथा जानावरणकर्मके क्षयोपसम्बच्ची न्यूनताले कर्हीपर अञ्चित्वया रहाई हो तो पाटक मेरे ऊपर क्षमा करके सुद्ध करते हुए एवं क्योंकि 'को न विनुद्धाति ब्राह्यसमुद्ये 'इस प्रसिद्ध वाक्यते इस अध्यात्मिक ग्रंपमं अनुद्धियोका रह जाना संभव है। इस तरह ब्ययबावपूर्वक प्रार्थना करता हुआ इस प्रत्यावनाको समार्य करता हूं। अर्क विजेव ।

लार्डगंज जैन पाठशाला जबलपूर । माघकृष्णा १३ सं० २४३८ जैनसमाजका सेवक मनोहरलाल पाढम (मेनपुरी) निवासी ।

### प्रकाशकका निवेदन

# (द्वितीय आवृत्ति)

अबसे लगभग २३ वर्ष पहले इस ग्रन्थका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था, जिसका सम्यावन संशोधन स्वर्गीय पंडित मनोहरलालजी शास्त्रीने किया था । इतने समयके बाद अब यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है । पाठक वेणंगे कि इतमें पहले संस्करणको अपेका अनेक विद्यावता है, और वे बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसका सम्यावन राजाराम कॉलेज कोल्हापुरके प्रकाहत या अर्थमाध्यक्षित्र केलेज कोल्हापुरके अध्यक्त अर्थमाध्यक्षित्र केलेज कोल्हापुरके अध्यक्त सम्यावन संस्कृत हो । अर्थमाध्यक्षित्र केलेज कोल्हापुरके अध्यक्त स्वर्ण परित्रमी विद्वान् है । उनकी किसी हुई १२५ पृष्ठीकी अंग्रेजी मूमिका (Introduction) उनके असाधारण पांडित्य और दीर्थकालव्याणी अध्यवनकी साजी वेनेके लिये येथन है । जहाँतक हम जानते है, जवतक किसी भी जंतप्रत्यके सम्यावन, संशोधन और सुक्तात्मक अध्ययनमें इतना परित्रम नहीं किया गया है, और यही कारण है कि, बम्बई विद्यविद्यालयने इति सी स्वर्णीयो सहायता देकर इस ग्रन्थके सम्यावक तथा प्रकाशकका सम्मान बढ़ानेकी उदारत विकाश है ।

सम्बर्ड विश्वविद्यालयमें यह ग्रन्थ बहुत समयतक 'कोसे' में रह चुका है । परन्तु इसर अप्राप्य हो जानेके कारण यह पठन कममें नहीं रहा था । आशा है कि, अब किर कोसेमें रक्का जायगा, और कॉलेजके विद्यार्थियोंको इससे असाधारण लाभ होगा ।

अमरावती कॉलेजके संस्कृत प्रोफेसर बाबू हीरालालजी जैन, एम्. ए एक्एल्. बी., ने ग्रन्यके सम्पूर्ण फार्मीके हिन्दी पूफ देखनेका और पं० खूबखन्दजी शास्त्रीने ग्रन्थारंभके पूफ देखनेकी जो उदारता दिखलाई है, इसके लिए हम उच्च दोनों विद्वानोके हृदयसे कृतन है।

ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवनने ग्रन्थको हस्तलिखित प्रतियाँ देकर संघोधन कार्यमें बहुत सहायता पहुँचाई है । इसलिये भवनके हम अत्यन्त आभारो है ।

प० प्र० मंडलकी तरफसे कई नये और पुराने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मुसम्पादित होकर जल्बी क्षयेंगे।

जौहरी बाजार, बम्बई. श्रावण कु० ३० सं. १९९१ निवेदक---मणीलाल जौहरी

### प्रकाशक का निवेदन

(तृतीय संस्करण)

प्रवचनसार' का पहला संस्करण बीर संबत् २४३८ में प्रकाशित हुआ था। उसका संभावन स्वर्गीय पंदित मानीहरलाकाओं किया था। सम्मान २३ वर्ष के बाद सकता दूसरा संकरण बीर संवद २४६१ में प्रकाशित हुआ था। यह दूसरा त्यां संकरण बैकिल्ययूणे ही था। इसका संपादन में प्रकेश त्यां त्यां मंत्रक विकाशित हुआ था। यह दूसरा त्यां संकरण बैकिल्ययूणे ही था। इसका संपादन में प्रकेश त्यां त्यां प्रतिमाण उपाध्यायने किया। उन्होंने इसमें एक अंधेजी भूमिका और साथ साथ मूल-प्रन्यका अंधेजी अनुवाब सी दिया। यह भूमिका उनके आसाधारण पाडित्य और वीर्षकालकायों अध्ययन की साधी वैकेकिल्य प्रवेट है। ये के प्रकाशान के बाद पारच्या और वीर्यस्त दिवानोंने इसकी बहुत प्रसंसा की। मुख्यत्या इसी हुक्कुवाचार्य संबंधी निर्वय पर बन्धि विव्यविद्याने शीमान् पंत्रित उपाध्यायकों की 'ती. किंदु में उपाध्यायकों की 'ती. किंदु में उपाध्यायकों को 'ती. किंदु में उपाध्यायकों को 'ती. किंदु में उपाध्यायकों ते किया प्रयोग स्वाप्त की। यह पंपमाला की वृद्धित के वे भीरत की बात है। इसके दिवा मुल-पंच के साथ अंबेजी अनुवाब के भी दियो जानेसे कई विश्वविद्यालयों में स्वाप्त के इसते पंपन संवोगित साथ सार 'एक पाद्य पुत्तक रूपसे प्रवासित है। इसके विद्या प्रयोग स्वाप्त साथ प्रवास के किया अपने अध्ययनको अधुरा पायोग।

भी गोपालवास जीवाभाई पटेलने 'भी कुंबकुंबाचार्यना तृष रत्नो' (अहमदायाद १९३७) नामक अपनी पुस्तका कुंबकुंबाचार्यके तीन मुख्य प्रधों का सार देने का प्रयत्न किया है। इस प्रथ का उपोव्यायत सकते स्पष्ट हो जाता है कि डा. उपाध्यायजो हारा लिखित प्रस्तावन ता नृष्ट करसे उपयोग किया या है। उनके प्रयुक्त 'वेडाने' आदि शब्दों के कुछ अप पैदा होने की संभावना है। एरंतु यह परिस्ताय उपाध्यायजी की नहीं है। अभी हालमें पंडित कैलासचन्द्रजीने 'कुंबकुंद प्राभृतसायुक्त' नामक (शोलापुर १९६० ई) एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। इस प्रंथ की प्रस्तावनामें 'प्रवचनतार' की अंग्रेजी प्रस्तावना का पूरा उपयोग किया गया है। अस्य कई निवंधों में भी इस प्रस्तावना का उपयोग हुआ ही है। राजचंद्र प्रथमाला के प्रकाशकों के लिए उपाध्यायजी होरा संपत्तित प्रवचनतार को आवृत्ति एक प्रथमदर्शक बननायी है और उपाध्यायजी को संपादनहीली कहें लोगोंने अपनायी है।

गत पांच-छः सालसे 'प्रवचनसार' की प्रतियाँ समाप्त हो गयी है। हमें अत्यंत लुजी है कि डा. उपाध्यायजीने तृतीय आवृत्ति के संगत्न की हमारी प्रभाग के अनुसार जिन्मेदारों ली, और इस बार भी अच्छे क्यां इस यंको प्रकाशित करनेचे बढ़ी सहायता दी। हमारी इच्छा यो कि यह पंप इससे भी अन्दी प्रकाशित हो जाए, किंतु मुद्रण ध्यवस्था की कठिनाई से कुछ वितंत्र हुआ। इसका हमें लेव है।

यह आवृत्ति तीस बचेंकि बाद प्रकाशित हो रही है । इसमें कुछ वैजिष्ट्य भी है । विद्वानों में मूल प्राकृत प्रंप पढ़ने की प्रवृत्ति बढ रही है। इसी उद्देश्यसे इस आवृत्ति में मूल और कुछ नये हस्तिनिक्तितों का पाठांतर भी दिया गया है । हमें विश्वात है, देशके एक महान् आध्यात्मिक भीमद राजवन्द्रजीके नामसे प्रचलित प्रंपमाला में यह प्रवचनसार की आवृत्ति स्थायी क्यते एक अमृत्य और मुगंधी सुमन बनकर रहेगी ।

इस प्रंथ को सुचार रूपसे प्रकाशित करने में प्रंपमाला के अधिकारियों के और हमारे सुयोग्य संपादक डा. ए. एन. उपाप्येजों के हम अत्यंत आभारी हैं। हमारी यह तीब इच्छा है कि भारतीय साहित्य प्रकाशन क्षेत्र में हमारी प्रंपमाला का सुयोग्य स्थान रहे, और इस कारणसे हम श्रीमान और दिवानों के सहयोग की भी अधेशा करते हैं।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास, पोस्ट बोरीआ, बाँगा आनद (प. रेल्वे) दिनांक ४--९--१९६४.

निवेदक रावजीभाई वेसाई

#### PREFACE

(SECOND EDITION)

A STUDENT of Jaina literature, in his pursuit of Oriental Studies. has to face peculiar difficulties in evaluating the cultural contribution of Jainism and Jaina literature to the Indian heritage. Jaina literature is both religious and secular: it is an extensive tract preserved in many languages. Arvan as well as Dravidian; so a thorough study of this is of prime importance for the history of Indian literature. language, thought and life. Many texts are printed in India, but they deserve no more value than that of a printed Manuscript. Some Orientalists, both European and Indian, have rendered signal service to the cause of Jainism and Jaina literature by their researches and critical editions; they have prophesied that here is a fruitful field that cannot be ignored by an Indologist; but what has been done till now is very little when compared with the tremendous leaps with which Vedic and Buddhistic, Sanskrit and Pali studies have advanced. Each field may present its own problems; but the comparative and critico-historical method of study, which has borne excellent results elsewhere, is sure to be fruitful when applied to Jaina literature as It is a stupendous task the beginnings of which have been happily made by various Orientalists, especially those three German scholars: Weber, Leumann and Jacobi,

An exhaustive history of Jaina literature is an urgent desideratum. The section on Jaina Literature, in WINTERNITZ's A History of Indian Literature, Vol II in English, which has been recently published, shows how much more remains to be done. If the task of a future historian is to be facilitated, it is necessary that exhaustive monographs on different works should be written shedding light on their religious, philosophical, linguistic, literary and historical aspects, and discussing all about their author and period. Ample side-light is available from literary and epigraphic sources. facts should be judiciously selected and critically marshalled without losing the historical and comparative perspective. With the modest aim of supplying a corner stone, carefully shaped and cautiously chiselled, to the prospective history of Jaina literature, no mean pillar in the edifice of Indian Literature, I have herewith presented an edition of Pravacanasara with an introductory essay on Kundakunda, one of the greatest authors that the Jaina church has produced, and his works.

The Introduction is divided into Six sections. In the First section the various traditional pieces of information about Kundakunda, whether literary or epigraphic, are put together and critically evaluated. In the Second section the problem of Kundakunda's date is discussed by stating the views of earlier writers, by analysing the underlying facts, and by scrutinizing the same in the light of fresh material. The Third section is devoted to the study of Kundakunda's works: the contents of every work are analysed and critical remarks on each are added: thus attention is devoted both to the form as well as contents of each work. The Fourth section is occupied by the study of Prayacanasara: a chronological sketch of Prayacanasarastudies is given; two recensions of the text are subjected to critical study: the contents of the work are summarised in detail; great attention is devoted to the philosophical aspects of Pravacanasara from which the various topics are constructively set forth and studied on historical and critical lines in comparison with other systems of Indian philosophy; and lastly the monastic aspect of the work is discussed in comparison with that of Buddhism. In the Fifth section short monographs on the six commentators of Prayacanasāra are added: all the available information about them and about their works is put together; in every case, attempt has been made to settle their dates; and the quotations etc. from the commentaries of some of them are also traced to their sources. The Sixth section is devoted to the study of the Prakrit dialect of Prayacanasara a grammatical analysis of the dialect is given; an attempt is made to define its place in the scheme of Prakrit dialects, outlining a historical and geographical back-ground of this dialect; and lastly its name and its relation to pre-classical Prakrit postulated by Dr. Jacobi are discussed. Thus it will be seen that many new facts about Kundakunda and his works are brought to light, and his place in the scheme of Jaina literature is ascertained. Originally a portion of this Introduction was covered by a series of lectures delivered by me, as a Post-graduate Teacher in Ardha-magadhi. University of Bombay, to the M.A. students,

The philosophical aspect of *Pravacanasāra*, as set forth in the Introduction here, is expected to be a modest outline to introduce the student to an exhaustive study of Jaina philosophy. The time has now come, I believe, when we should no more assess the Sāṃkhya Jaina, Buddhistic and Ājivika tenets as mere perverted continua-

PREFACE 25\*

tions of stray thoughts selected at random from the Upanişadic bed of Aryan thought-current. The inherent similarities in these systems, as against the essential dissimilarities with Aryan (Vedic and Brahmanic) religion and the gaps that a dispassionate study might detect between the Vedic (including the Brāhmaṇas) and Upaniṣadic thought-currents, really point out to the existence of an indigenous stream of thought, call it for convenience the Magadhan Religion, which was essentially pessimistic in its worldly outlook, metaphysically dualistic if not pluralistic, animistic and ultra humane in its ethical tenets, temperamentally ascetic, undoubtedly accepting the dogma of transmigration and karma doctrine, owing no racial allegance to Vedas and Vedic rites, subscribing to the belief of individual perfection, and refusing unhesitatingly to accept a creator.

The Prakrit text of Pravacanasara is presented as preserved in the commentary of Jayasena who is the earliest known commentator to pay attention to textual accuracy. Only to throw some sidelight on the dialectal aspect of the gāthās two other MSs. have been collated, and their readings are given at the end. All possible care is taken to print accurately the text and the commentaries.

The English translation is as literal as possible, and it is attempted on strictly philological lines. Prayacanasara is translated here for the first time, and so I am perfectly alive to the tentative character of my translation. Professor FADDEGON's English translation of the text and Amrtacandra's commentary (Ed. by Dr. F.W. THOMAS, Cambridge, 1935) reached my hands very late, when all the forms of my Translation and Introduction were printed off. I have always taken into consideration, when using English equivalents for Jaina technical terms, the proposals of earlier translators of Jaina texts like Stevenson, Jacobi, Hoernle, Barnett, Ghoshal, JAINI, CHAKRAVARTI and others; and at times, with due deference to them, I have adopted other words that appeared to me more significant and connotative. Along with the translation, only a few elucidatory notes have been added. In the Index a systematic analysis of the contents is given under alphabetically arranged technical terms. A general Index of the Introduction is added at the end to facilitate further studies.

At the outset I offer my thanks to the late lamented Pt. MANOHARALAL Shastri, the first editor of the two Sanskrit commen-

taries. I am highly obliged to the authorities of the Rāyachandra Jaina Sāstramālā, especially to Shetha Manilal Revashankar Jhaveri, without whose munificent encouragement my studies about Kundakunda would never have seen the light of day. To Prof. Hiralal Jaina, King Edward College, Amraoti, my thanks are due for his valuable suggestions and corrections in proofs from time to time. I am thankful to my colleagues Prof. K. G. Kundangar and Prof. S. S. Sukthankar for their kind advice at the various stages of the work. Then I must say that the Nirnayasāgara Press has done its work in a satisfactory manner befitting its long standing reputation.

The plan of this essay was formed and many references too collected under the inspiring roof of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, in 1930, when I had the happy opportunity of attending the learned lectures of those two great Sanskritists: Dr. S. K. Belvalkar and Dr. V. S. Sukthankar on Atharva-veda-and-Upanisads and Comparative Philology respectively; and what I owe to them by way of inspiration and instruction is beyond formal expression.

Lastly, I record my deep debt of sincere gratitude to my revered Ācārya Dr. P. L. VAIDYA, Poona, at whose worthy hands I had the proud privilege of being initiated in the field of Prakrit studies. He has always encouraged me to work and to work better and along better lines. The training that I have received from him has always stood me in good stead.

The editor acknowledges his indebtedness to the University of Bombay, for the substantial financial help it has granted towards the cost of the publication of this book.

With all its imperfections, of which, I might be allowed to say, I am better aware than any one else, I am placing this work of mine in the hands of Orientalists. I hope that this humble contribution of mine to the study of Kundakunda might be of help, howsoever little, to scholars working in the field of Jaina literature which is still an unexplored field awaiting expert and extensive spadework.

karmanvevādhikāras te:

Kolhapur: August, 1935.

A. N. UPADHYE

#### EDITOR'S PREFACE

The Second Edition of the Pravacanasara (revised, enlarged and remodelled) was brought out by me in 1935. It could be published in a standard form through the patronage of the then authorities of the Rāyachandra Jaina Sāstramālā, Bombay. It was very well received not only in the circle of Jaina scholars but also by Oriental scholars both in India and outside. Its Reviews by the late Dr. A.B. Keith and others were quite appreciative and encouraging to me. More or less on the same pattern I brought out a New Edition of the Paramappapayasu (Paramatmaprakala: Bombay 1937; Third Edition, Agas 1960) in the same Sāstramālā.

My Introduction of the Pravacanasara, along with my other editions and papers was submitted by me for the D. Litt. degree of the University of Bombay, my alma mater; and I was awarded it in 1939. This recognition further confirmed my faith in my research pursuits and in the methods of study which I was following on the advice of my Professor, Dr. P. L. Vaidya, Poona. I continued my studies in Präkrits, Jainology and other allied branches of Indology in an out-of-the-way place like Kolhapur with limited library facilities. Whatever I have been able to achieve, within the limited leisure left to me after doing the College duties, till 1956 is duly recorded in my Books and Papers (Bombay 1956).

Lately, the management of the Rāyachandra Jaina śāstramālā has changed hands; and it is now being looked after by Shri RAO-IBHAI DESAI of the Shrimad Rajachandra Ashrama, Agas (via Anand W. Rly.). Shriman RAOIBHAI is a sincere devotee of spiritualism (adhyatma). He is keenly interested in the progress of this Sāstramālā. It is very creditable of the Trustees of the Ashrama to have shouldered the responsibility of this Sāstramālā with great religious zeal and with a view to keeping it alive and seeing it progressing.

It was very kind of Shriman RAOJBHAI DESAI and the Trustees of the Ashrama to have requested me to prepare this present edition of the Pravacunaszra. It will be seen that in this edition there are some additional features. The Präkrit text is also continuously printed along with the various readings in the foot-notes. Two more Mss. are collated for the text. Some additions have been made here and there. It is hoped that these features will be welcomed by the readers.

1

Throughout my studies, directly or indirectly, I have received much inspiration and guidance from the works of German Indologists. As a token of my respect for the tradition of German scholarship I have dedicated this work to Professor Dr. W. SCHUBRING and Professor Dr. L. ALSDORF who so worthily represent that great tradition in the field of Indology. I have had very close academic contacts (in the case of Dr. SCHUBRING only through correspondence) with them both during the last twentyfive years; and they have been a source of encouragement to me.

My sincere thanks are due to Shri RAOJIBHAI DESAI and to the Trustees of the Ashrama. I must confess that but for the kindly and courteous pressure of Shriman RAOJIBHAI, I would have hesitated to undertake this edition at a time when I had several earlier commitments on hand. Kundakunda's utterances have given me a great solace in my life all along; and naturally, I could not resist this privilege of editing the Pravacanassra once more.

My thanks are also due to my friend, who is even closer to me than a brother, Dr. Hiralal Jain, now Professor in the Jabalpur University. I have been closely associated with him in a number of literary projects for over twenty-five years; and his advice and suggestions in my work have always stood me in good stead. Shri Nemichandra Jain, Vakil, Saharanpur, made me some suggestions on some of the readings in the Sanskrit commentaries; and Dr. V. P. Johrapurkar, Jaora, placed at my disposal his collations of two Mss. of the Pravacanasara: my thanks are due to both of them. I am benefited by some of the ideas of the late B. Faddegon who has so carefully translated into English the Pravacanasara along with the Sanskrit commentary of Amptacandra (Cambridge 1935).

Lastly, I would be failing in my duty, if I did not record my sincere gratitude to the University Grants Commission for having so graciously made me the Grant intended for Retired Teachers. It is this timely aid that has enabled me, even after retirement, to pursue my researches in my specialised branches of Indology with the peace of mind all such work needs.

karmanyevādhikāras te:

Dhavalā VIII, Rajarampuri, Kolhapur - 1 1st Oct. 1964

A. N. UPADHYE

# Dedicated with Profound Respects

to

Professor Dr. W. Schubring and

Professor Dr. L. Alsdorf University of Hamburg (West Germany)

# INTRODUCTION

An Essay on Kundakunda, his Date, his Pravacanasāra and other works etc, 32\* Pravacanasāra

# Important Abbreviations

AMg.: Ardha-Māgadhī.

Apabh: Apabhraméa.

BBRAS: Bombay Branch Royal Asiatic Society.

B. O. R. I.: Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

B. P.: Bhāsa's Prakrit by Printz.

E. I.: Epigraphia Indica.
E. C.: Epigraphia Carnatica.

G. O. S.: Gaikwad Oriental Series, Baroda.

I. A.: Indian Antiquary.

JM.: Jama Māhārāstrī

MDJG: Mānikachanda Digambara Jaina Granthamālā, Bombay.
P.: Pañcāstikāya (used in the foot-notes of the Translation)

P. J. S.: Purātana Jama-vākya Sūcī, Sarsawa 1950.

RJS.: Rāvachandra Jama Šāstramālā, Bombay,

SBE .: Sacred Books of the East.

SBL: Sacred Books of the Jamas, Arrah-Lucknow

SJG.: Sanātana Jama Granthamālā, Bombay-Calcutta.

TS.: Tattvārthasūtra (used in the foot-nootes of the Translation).

### INTRODUCTION

#### 1. S'RÎ KUNDAKUNDÂCÂRYA

A GENERAL APPRECIATION OF KUNDAKUNDA.-The position, which Kundakundācārya occupies among the Jaina authors, especially the Digambara hierarchy, is of a unique character. The mention of his name has an auspicious significance, and comes next only to that of Mahavira and his apostle Gautama 1 To trace their spiritual lineage from Ku idakunda has been looked upon as a proud privilege by Jaina monks of the Digambara section, and, as a clear proof of this, we have Kundakundanyaya for three of the four Jama sanghas of the Digambara ascetic community in the South 2 Many later authors are greatly indebted to him and some of his works have proved to be a milch-cow for later commentators for quotations; that at once indicates the authoritative character, of his works of his works, uz. Pañcāstikāya, Pravacanasāra and Samayasāra 3 are technically called Nātaka-trava or Prābhrta-trava, perhaps on the analogy of Prasthāna-trava of the Vedantins, this suggests that these three works are as much sacred and authoritative for the Jamas as the Upanisads, Brahmasūtras and Bhagavadgītā for the Vedāntins. Most of his utterances are above sectarianism; his Samavasāra is studied with devotion by Digambaras, Svetāmbaras and Sthānakavāsis alike, and thousands of spiritually nanded votaries, both monks and laymen, have drawn, to this day, religious inspiration and spiritual solace from this work of Kundakunda.

TRADITIONAL NAMES OF KUNDAKUNDA—Turning to epigraphic records, his name is spelt as Kondakunda.\* a form with decided Dravidian phonetic colour; Kundakunda is a smooth Sanskritisation of the same, and has completely superseded the original word. I rom certain inscriptions belonging to the twelfth century AD it is learnt that his original name was Padmanandi, but he came to be called Köndakunda, or as we spell it Kundakunda.\* In an inscription, at Vijayanagara, of about 1386 A.D., belonging to Nandisangha, [p. 2:] we find it recorded that our author had five names. Padmanandi, Kundakunda, Vakragirya, Elicaïya and

<sup>1</sup> mangalam bhagayān Viso mangalam Gautamo gani | mangalam Kundakundādyāh Jama-dharmo' stu mangalam ||

<sup>2</sup> According to a Kanarese MS. Gauatheda, Nandi-Smiha- and Śri Yapaniya-sangha have Kundakundānvaya, while Mila-sangha has Vusabhasenāvaya. It is an interesting MS which gives the gana, anway, accha, brudwid, is umbisanaegādi, name-endings borne by different monks etc of each sangha, traditional stories about the occasion etc. of the particular sangha are also given. These details, so far as the historical purpose is concerned, will have to be accepted with caution.

<sup>3</sup> These works, though composed in Prakrit, are popularly known by their Sanskrit names

<sup>4</sup> See Epigraphia Carnatica, 11, 64, 66, 117, 127, 140, 254 etc., also Juna Śilālekha-Sangraha, Ed by Prof Hiralal, Bombay, 1928

<sup>5</sup> See E. C, 11, 64, 66 etc.

2 Pravacanasăra

Grdhrapiccha (also spelt piñcha).1 Then a pattāvali of Nandi-sangha of uncertain date records the same five names for Kundakunda.2 Hoernle also notes from a MS., in the course of his comparative study of Digambara pattavalis, that Kundakunda had these five names.8 The actual dates of these pontifical lists may come as late as the fifteenth century; still one might presume with confidence that portions of their contents might be sufficiently old, though none can say how much. Then Srutasagara, who flourished about the close of the fifteenth century A.D.4 in the concluding colophons of the Sanskrit commentary on six-pahudas of Kundakunda 5 mentions these five names of our author exactly as enumerated above. Kundakunda himself is completely silent on his names to such an extent that he does not mention his name even in his works excepting at the end of Bārasa-anuwkkhā. His first commentator, Amrtacandra, so far as I know, is silent on this point. Javasena, however, in the opening remarks on Pañcastikava, remarks that Padmanandi was another name of Kundakunda; and possibly he means the same. when he glorifies Paiimanamdi in the two concluding Prakrit<sup>6</sup> verses at the end of his commentary on Samayasāra. Thus, so far as the evidences are before us, it appears that Padmanandi was another name of Kundakunda; and it is only from the fourteenth century onwards that we find the tradition current that he had five names. One would have accepted the tradition of his having five names, had it not been for the fact that some of these names are claimed by other authors, that some of them appear to have been independent individuals, and that the earlier inscriptions which give only two names, do not, at all, uphold the tradition of five names; and hence it is necessary to scrutinise these names individually and to see how far the tradition can be accepted as genuine.

VAKRAGRIVA AS A NAME OF KUNDALUNDA DISCUSSID.—The name of Vakragriva, so far as 1 know, occurs first in an inscription of 1125 A D., but the inscription does not give any information beyond the bare mention of Vakragrivacirya in the line of teachers of Drávija(da)-sangha and Arungalánvaya? The next mention is found in Sravana Belgola inscription of 1129 A D., it is a pretty long inscription containing much historical information. In the fifth verse we are told that Köndakunda deserves respect from all; that [p. 3.] his jasmine-like fame decorates various quarters, that he was a bee to the beautiful lotus-hands of the cărajas, i.e., a class of spiritually advanced monks who could move in the air; and that he firmly

<sup>1</sup> E. Hultzsch. South Indian Inter., Vol. 1, No. 152; Avaite Researches XX, p. 36, see also Indian Antiquary XXIII, p. 126, Guérinot takes Mahāmati also as a name, and thus Kunda-kunda appears to have six names according to him, see Reporture D' Epigraphie Jama, No. 585.

<sup>2</sup> See Jama Suddhānta Bhāskara, I iv

<sup>3</sup> L. A., Vol. XXI, p. 74, foot-note No. 35

<sup>4</sup> See Annals of the B O. R. I , vol XII, p. 157

<sup>5</sup> The editions etc of the works of Kundakunda will be given later under the discussion about his works.

<sup>6</sup> Throughout Prakrit stands for Prakrit and Sanskrit for Samskria.

<sup>7</sup> E. C, V, Channarayapatna No 149

<sup>8</sup> E. C.II 67.

established the scripture or the sacred knowledge in Bharata. Then, in verses six to nine, are glorified Samantabhadra and Simhanandi. Further, in the tenth verse, some facts about Vakragriva are given; he was a great sage; he was endowed with forceful eloquence that had routed bands of disputants, and the same could not adequately be praised even by Nagendra of one thousand mouths, he received regard from Sasana-devatas; before him the necks of disputant-devils were bent with shame, and he briefly expounded the meaning of the word atha for six months.1 Thus this inscription paints the saint Vakragriva as a learned and polemic logician endowed with winning delivery. The way in which he is mentioned and described in the inscription clearly shows that he is a different individual from Kundakunda and annears to have flourished possibly after Kundakunda. Besides, there are other inscriptions of 1137, 1158 and of 1168 A.D. in which Vakragrīvācārva is referred to:2 but nowhere are we informed that he was identical with Kundakunda 3 In all these inscriptions, wherever there is any mention of sangha, gana and anyaya, we find Vakragrīva associated with Drāvida-sangha, Nandi-gana and Arungalānyaya. So, I think, Vakragriya was an independent teacher quite distinct from Kundakunda.

ELĀCĀRYA AS A NAME OF KUNDAKUNDA DISCUSSED -- Coming to the name Eläcarva, I am aware of one dateless inscription, that of Chicka Hanasoge, in which one Eläcärva of Desi-gana and Pustaka-gaccha is mentioned; but I do not get any clue as to his identity or otherwise with Kundakunda. From the prasustr of Dhavalā commentary we learn that there was one Elācārya, from whom Vīrasena, the author of that commentary, received instructions in the Siddhanta5 and there are indications in the body of Jeyadhavalā commentary that he had possibly an explanation of his on a section at least of the Siddhanta 6 This Elacarya, being a teacher of Virasena, must have flourished at the close of the eighth century. A.D. It is to this Elecaiva that Indranandi refers, when he says, in his Stutavatara,7 that Elacarva, a resident of Citrakūtapura, was well-versed in the Siddhanta, and [p. 4:] it is from him that Virasena studied the Siddhanta, and returning to Vatagiama from Citiakūta, composed the commentary that came to be called Dhavalā. This Elācarva cannot be the same as Kundakunda, because in some of the preceding verses namely 160-61. Indramandi refers to Padmanandi of Kundakundapura, who I think is the same as our Kundakunda, that he wrote an exhaustive commentary. Pari-

<sup>1</sup> atha-sahda-vācvam avadan māsān samāsena sat. Perhaps Lewis Rice read it as Nava-s'abdavācvam etc. and accordingly he took Navas'abdavācva as the name of a work, see his Mysare and Coog from Interptions, p. 197

<sup>2</sup> L. C., V. Belut No. 17, Ididem Arsikere No. 141, Ibid No. 1.

<sup>3</sup> See also F C 3V, Nagamangala No 100, and E C, VI, Kadui No 69 where also the name of Vakragiiva occurs

<sup>4</sup> L. C. IV. Yedatore No 28

<sup>5</sup> mahum so Eläuso pasivau vara-Virasenussa, second line of the first verse

<sup>6</sup> I find a passage like this in lavadhavalā-ţikā tado puvuttam Elāvi(t)viva-Bhadāraeņa uvaṣṭtha-vakkhāvameva pahāṇa-bhāveṇa ettha ghettavvaṇ /, p 199 of Sholapur MS. of bradhout.

<sup>7</sup> Śrutāvatāra, published in Mānikāchandra Digambara Jaina Grantha-mālā (MDJG) vol. XII. sec verses 177-82

karma by name, on the first three sections of Salkhandagama. Besides we know of one more Helacarva, perhaps a provincial pronunciation of the name Elacarva, a master of mantric lore, of Dravida-gana, a resident of Hemagrama in the South. He was mainly responsible for the contents of Jvalintmata, a tantric work, composed, mainly based on the old work of Helacarva, by Indranandi Yogindra in S'aka 861 i.e. 939 A.D.1 From the way in which Indranandi speaks of Helacarva it appears that Helacarva lived pretty long before, though there is no evidence to identify him with the teacher of Virasena referred to above. That Kundakunda had a name Elācārva must remain unproved till some other evidence or independent tradition is coming forth, because the wholesale genuineness of the tradition that Kunda kunda had five names has been suspected to be of doubtful authenticity as seen from the attribution of the name of Vakragriva to Kundakunda.

GROHRAPICCHA AS A NAME OF KUNDAKUNDA DISCUSSED .- Now the last name Grdbrapiccha. It is learnt from Śravana Belgola inscriptions, ranging from 1115 to 1398 A D, that Grdhrapiecha was another name of Umäsväti, the author of Tattvārthasūtra;2 and some of these inscriptions indicate that at times the name Grdhraniccha was enough to mention Umäsväti, of whom, therefore, Grdhraniccha might have been a very popular name. In some of these records the name of Umasvati. with the other name Grdhrapiccha, comes immediately after the mention of Kundakunda's name. If Grdhraniccha was a name also of Kundakunda, or if it was a name common to both Kundakunda and Umāsvāti, we expect that the inscriptions, in the ordinary course, should have referred to that. There was some speciality in Umasvati's being called Grdhrapiccha, and that has been referred to in a Śravana Belgola inscription of 1433 A.D.; the great saint Umäsvät; belonged to the holy family of Kundakunda. and being expert in all the dogmas he compressed the range of Jaina doctrines in Sutras; as a saint particular about the protection of living beings, he carried, as the report goes (kila), vulture-feathers; and since that day he came to be known among the wise people, as Grdhrapicchācārva.3 The name should not be looked upon as queer at all, because there have been Jaina authors bearing the names Balākapiccha4 and Mayurapiccha,5 the first especially was a direct disciple of Umasyati [p. 5] There are other epigraphic records in which sometimes the name Grdhrapiccha6 alone and sometimes Umāsvāti7 alone is mentioned. Thus there appears to be no doubt that Grdhrapiccha was the name of Umasvati.8 It is through lack of proper information or through mis-information that the tradition, viz., Kundakunda had a name Grdhrapiccha, appears to have been current possibly from the last quarter of

<sup>1</sup> See Anekanta vol 1, p 427 etc.; Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in C P and Berar, Intro p XXIX

<sup>2</sup> E C, II, 127, 117, 140, 64, 66 and 254

<sup>3</sup> E C. VI. 258

<sup>4</sup> E. C., II, 64, 66 etc.

<sup>5</sup> E. C., II, 258, also the introductory verses of Kanaresc Dharma-pariksa, wherein all the three Grdhra- Balāka- and Mayūra-piccha are mentioned

<sup>6</sup> EC., IV, Nagamangala No 76.

<sup>7</sup> EC, VII, Nagar No. 46

<sup>8</sup> In Dhavală commentary we get a line Giddhapicchāiriya-payāsida-Taccattha-sutte /

the fourteenth century. This tradition has been a source of further confusion that Kundakunda, on the supposition that he had a name Grdhrapiecha and from the fact that Grdhrapiechāeāry was the author of Tattwārthasātra, came to be looked upon by Rājendramauli, a late commentator on Tattwārthasātra, as the author of Tattwārthasātra, at the author of Tattwārthasātra, at the sum is misrepresentation of facts, contradictory to earlier evidences available. in unmistakable terms.

CONCLUSION ABOUT HIS NAMES.—To conclude, it is clear, in the light of the evidences discussed above, that Padmanand was the name of our author, and he came to be known as Kōmdakundácárya, possibly a name derived from that of his native place, Kundakundapura, as Indranandi tells us in his Śnutāvatāra (verse 160 etc.); as to the other names attributed to Kundakunda, the name Elācārya is a matter still sub judice, and with regard to two other names early epigraphic records go against the tradition, I think, they might have been current through lack of authentic mformation about Kundakunda.

AUTOBIOGRAPHICAL RELICS OF KUNDAKUNDA.—At the end of Bārasa-muiēkkhā Kundakunda mentions his name; and at the end of Bodha-prābhṛta, we find that it is the composition of the śigya of Bhadrabāhu: this is all that we learn about Kundakunda from his works. The students of Prakrit literature and those of Jama literature will always look upon it as an unfortunate phenomenon that Kundakunda has not left anything from his mouth about the details of his personality in any of his works. but that is not at all abnormal in the history of ancient Indiana literature.

TRADITIONAL IBGGRAFHY OF KUNDAKUNDA.—There are available a couple of traditional stories about the life of Kundakunda, they are not at all contemporary records; and moreover, being written at a time far distant from the age of Kundakunda, they, by themselves, do not deserve much ciedit. Professor Chakravartia narrates the life of Kundakunda on the authority of [p. 6.] Punyārana-kalida, wherein, he says, it is cited as an illustration of áāstradāna. In short the story runs thus: In the town of Kurumarai, in the district of Pidatha nādi, in Dakṣṇṇa-desa of Bharata-khapda, there lived a wealthy merchant Karamunda with his wife Srimatt.

1 E. C., II, 254, E.C., VIII, Nagar No. 46, and the popular verse which is generally found and repeated at the close of Tattva tha-satra—

Tattvärthas ûtra-kartäram Grdhrapicchopalak sitam | vande ganindra-samyātam-Umāsvāti-muniévaram ||

- 2 See Anekānta Vol I, p 198, I have, in my possession, a fairly written MS of Rājendra-mauli's commentary
- 3 Introduction to Pañcūstikūvasūta, p vn etc, Vol. III of the Sacred Books of the Jainas (SBJ), whenever I refer to the opinions of Prof. Chakravarti, the reference is to this Introduction.
- 4 With a view to verify the details, I consulted the Marathi ori version of Panyārara (composed in Saka 1739), which is based on the Kannerse Panyārara (o'Nāgarāja, composed in 1331 A D, but I was not able to trace the story I do not know whether Prof Chakravath has no weve the Sanskrit Panyāraray, which Nāgarāja says that he has rendered into Kanarese Possibly the spellings of some proper names would even indicate that he has before him some Tamil or such source. I learn from Prof. Hirald that this story is not traceable in the Hindi translation of the Sanskrit Panyāravakarhākola of Rāmacandra Mumuksu. (Translated by P. Premi, Bombay, 1907)

6 Pravacanasāra

They had a cow-herd. Mathiyaran by name, that tended their cattle. Once that boy, to his great surprise, happened to see a few trees in the centre with green foltage, when the whole forest was being consumed by conflagration. The boy inspeoted the snot; he found there a residence of a monk and a box containing agamas to the presence of which he, as a credulous boy, attributed the exemption of that spot from fire. He carried those texts home and worshipped them daily putting them on a sacred spot. Once a religious monk visited the house: the merchant offered food, and this boy offered these texts; for these acts of piety the master and the boy received blessings from the Monk. The master had no issues, and it so happened that the faithful boy died and was born as a son to him. As time passed on, this intelligent son became a great philosopher and religious teacher. Kundakunda by name. Further, Professor Chakravarti simply refers to other incidents such as the report. Kundakunda as the wisest man, in the Samayasarana (i.e., the religious assembly) of Śrīmandhara-svāmi, the visit of two cārana saints to have it verified, his indifference to them, their consequent return with disgust, the misunderstanding cleared and lastly Kundakunda's visit to Śrīmandhara-svāmi in the Pūrva-videha country. The merit of the śāstra-dāna made him 'a great leader of thought and organiser of institutions. Finally he secured the throne of Acarva and thus spent his life in usefulness and glory'.1

[p. 7:] ANOTHER TRADITIONAL STORY ABOUT KUNDAKUDAN — Pandit Premiagives, on the authority of a book, Jääna-prabodha, another story of Kundakunda: In Mālawa, in the town of Bārāpura, there Iwed a king Kumudacandra with his queen Kumudacandrikā. In his kingdom there Iwed a merchant Kundaśrochh with his wife Kundalatā, they had a son whom they named Kundakunda. Once the boy, playing in the company of his friends, happened to see in the park a monk who was attended on by various householders. The boy carefully heard his sermoin The words and the conduct of the monk influenced the boy so much that this boy of barely

<sup>1</sup> In this context, I cannot stand the temptation of summarising here another story from Ārādhanā Kathā-kośa (Ed Bombay Vira samyat 2442, part 3, Story No. 111), of Brahma Nemidatta which also illustrates the fruit of sastia-dana, and which because of similarity in names, is likely to be misunderstood as the story of Kundakunda, with whom in lact it has hardly anything to do, the first part of Prof. Chakravarti's version practically agrees with this In Bharata-ksetra, in the village of Kurumarai, there was a cow-herd Govinda by name. Once he saw, in a forest cave, a sacred Jama text, he took it and offered the same with devotion to a great and respectable saint. Padmanandi by name. The peculiarity of the text was that so many great teachers had handled and explained it, but ultimately had put in it that cave. It appears that the saint Padmanandi also puts that Text again there. The cow-herd, Govinda, worshipped that Text all the while; one day he was killed by a tiger (vyāla) After his death as the consequence of his remunerative hankering (mdāna), he was born as the son of a village headman. He grew up quite happily into an attractive boy Once he was reminded of his former birth after meeting Padmanandi, he entered the ascetic order and practised severe penances. After his death he was born as king Kundesa Irrespective of the pleasures available, somehow he felt disgusted with the worldly pleasures and entered the order. He worshipped Jina and waited on great teachers, and lastly he became a árnta-kevalin

<sup>2</sup> See Kundakunda Acârya văñce caritra, hy Pangal in Marathi, Sholapur, 1906: Premi Jaina Hitashi, Vol. X, pp 369 etc., all references to Pt. Premi have this source in view unless otherwise stated.

eleven years was religiously awakened and soon became the pupil of that monk, Jinacandra, and lived with him. The parents were very sorry over this. Within a short time Kundakunda attained so much eminence amongst the pupils of Jinacandra that he became Acarva at the age of 33 He advanced a good deal in those introspective and religious meditations. Once he had certain doubts on some fundamental doctrines of Jainism; not knowing what to do. he closely applied himself to religious practices. One day in the course of his meditation, he offered obeisance, with mental, verbal and physical purity, to Śrimandharasyāmi, a contemporary Tirthankara in the Vidcha-ksetra; the salutation was so sincere that it immediately evoked response from Srimandhara that he uttered in the Samayasarana the words of blessing sad-dharma-vrddhir-astu. The members of the audience could not understand the propriety of this blessing when none from the audience had offered salutation. Srimandharasvāmi explained that the blessings were meant for Kundakunda from Bharataksetra. Two carana saints, who were the friends of Kundakunda in the previous birth, came to Barapura and took Kundakunda to the Samayasarana. On the way, when they were passing through the sky, the bunch of peacock-feathers fell down and could not be found, so Kundakunda had to take up a bunch of vulture-feathers in heu and continue his religious practices. Kundakunda staved there for a week, and, after receiving much by way of religious enlightenment, he had his religious doubts cleared. On his way back he had taken with him a book containing diplomatic and Tantric contents, but it fell on the way into the salt sea. Thus he came back saluting many holy places on the way. He began his religious preachings here; and seven hundred men and women got themselves initiated into the order at his hands. After some time he had a dispute with Svetämbaras on the mount Girnar, in which he made the local deity Brahmi admit that the Nirgrantha creed of the Digambaras was true Lastly, he vacated his pontifical chair in favour of Umasvati and died one day in religious meditation after having practised severe penances.

SCRULINY OF THE ABOVE TWO TRADITIONAL STORIES—Both these stories are practically in agreement only in the second half, but with the domincile and parentage there is no agreement, nay the points of difference [p. 8:] cannot be reconciled. The names of the parents in the second story, along with those of the king and his queen, are mechanically artificial as in the bed-side stories told by the old lady to lull the child. Some of the incidents, which are found in these traditional stories, require critical scrutiny rather to shed light on the genesis of these traditions than to prove or to disprove the truth contained therein.

The earliest reference to the tradition that Kundakunda visited the Videba country is found in Darśunasāru of Devasena, I compilled 990 years after the death of Vikrama, who says that the great saint Padmanandi was enlightened by the supernatural knowledge of Śrimandhaia-svāmi. Further, Jayasena, in the opening remarks of his commentary on Pašicāsikāva, says on the authority of the popular

<sup>1</sup> See Davianusāra, verse 43; Jaina Hitaishi, XIII, pp 25 etc wherein Darianasāra with Hindi translation and notes is published; a critical Text of Darianasāra, based on the MSS from the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, is awaiting publication with the present writer.

tradition (prasiddha-kathā-nvāvena) that Kundakunda had personally gone to Pürva-videha, paid his respects to Srīmandhara-svāmı and received enlightenment. Turning to Inscriptions from Sravana Belgola, most of them belonging to the 12th century A.D. or so, we learn that Kundakunda, being possessed of exceellent religious conduct, was endowed with miraculous power to move in the air.1 and that he moved in the air four fingers above the ground.2 A noetical explanation of his miraculous ability is given that he was not touched in the least, internally and externally, by the dust (of passion), the earth being the abode of dust.8 Thus the available epigraphical records mention only his miraculous ability, and they are silent about his visit to Videha land. The Śravana Belgola Inscription of 1128 A.D. describes Kundakunda as a bee to the beautiful lotus-hands of caranas; this indicates some association of Kundakunda with caranas. The tradition attributes a visit to Videha land not only in the case of Kundakunda but to Umāsvāti and Pūivapāda also. With reference to Umāsvāti as well it is said that once he went to Videha land through his miraculous power to walk in the air to have his doubts on Jaina Siddhanta cleared from Śrīmandhara Tīrthankara. On the way his peacock-feather-bunch fell down: then he took the feathers of a vulture flying in the sky and had his purpose served: therefore he came to be known as Grdhrapiccha.4 Devacandra (1770-1841 A.D.), in his Rājāvali-kathe, gives a similar account with reference to Pūjyapāda with the difference that he could walk over to Videha land because of the power of a medicament pasted to his feet.5 In some of the inscriptions Pūjyapāda is glorified as a great miraculous physician worshipped even by sylvan [p. 9] derties. 6 A S. Belgola inscription of 7th July 1432 A D. refers to the above tradition that the limbs of Pūjvapāda were purified by his obeisance to the Jina in Videha-ksetra.7 The authenticity of this tradition becomes of a doubtful value because of its indiscriminative attribution to Kundakunda, Umāsvāti and Pūjyapāda. It is seen above that Kundakunda and Umāsvāti are often confused, and here, with reference to this tradition, Pūivapāda is added to their list. The epigraphic evidence in this context is very meagre, and the S. Belgola inscription of 1432 A.D. has to say that it is Pūjvapāda who visited the Videha land. At any rate I am tempted to point out to the third gatha of Pravacanasara as the genesis or the fruitful source of the tradition that Kundakunda saluted from here Śrīmandhara in Videha land and that he consequently visited that country; there, in that gatha, he pays obcisance to the contemporary Arahantas in the Manusa region.

As to his dispute with Svetāmbaras on the mount Girnar and the consequent admission of Brāhmī that the Nirgrantha creed of Digambaras was true,

<sup>1</sup> E.C., 11, 127, 117, 140, 64, 66 etc

<sup>2</sup> E C., II, 351.

<sup>3</sup> EC., II, 354 of 1398 AD.

<sup>4</sup> See p 3 of the Introduction to the Ed. of Tattvārtha-šlokavārtikam, Bombay, 1918.

<sup>5</sup> See Karpāṭaka Kawcarite, Vol I, p 7; further, the tradition tells that Pājyapāda, on his way back, lost his eyesight due to the burning heat of sun-ahine, but he could recover his eyesigh by composing Sānyayaka, in honour of Sāntēsvara, at Bankāpura.

<sup>6</sup> E.C., II, 64, 254 etc.

<sup>7</sup> E.C., II, 258.

nothing can be said definitely from this floating tradition; but, by the by, it may be noted that Subhacandra (c. 1516-56 A.D.) also refers to this in his Pāṇḍava-purāna? and the same is noted in a gurvāvall too.<sup>2</sup>

SPIRITUAL PARENTAGE ETC. OF KUNDAKUNDA-Kundakunda is silent about his spiritual parentage in the sense in which the later authors have given their spiritual genealogy; at the end of Bodha-nāhuda he mentions that it is composed by the śisya of Bhadrabahu, but more on this point later. Inscriptions, too, in this context, are not of much help. According to the gurvavali of Nandi-sangha, Kundakunda was the successor of Jinacandra, the successor of Maghanandi from whom the pattavall of Nandi-sangha begins:8 but too much reliance on this pattavall to the extent of saving that Kundakunda was the pupil of Jinacandra is hardly warranted. Javasena, in the opening remarks of his commentary on Pañcastikava, says that Kundakunda was the sisva of Kumaranandi Siddhantadeva. Nothing is known about this Kumaranandi. The Mathura inscription mentions one Kumaranandi of Uccanagari śakha.4 and another Kumaranandı is mentioned in Devarahallı inscription of 776 A.D.5 Vidvananda, in his Patrapariksa, quotes three verses from the work Vādanvāva of one Kumāranandi Bhattāraka.6 But none of these, in the absence of any clue, can be identified with the guru of Kundakunda [p. 10:] Mere similarity in name can hardly be the ground for identification, because many Jaina saints and teachers have borne the same name at different times.7 The history of Jaina sanghas, ganas and gacchas is still an obscure tract which urgently needs some light. and with regard to the gapa etc of Kundakunda there is no reliable information. The traditional lists of teachers belonging to Dravida-sangha, Nandi-gana and Arungalānvaya, and of Mūlasangha, Deśi-gana, Kundakundānvaya and Pustaka-gaccha, Vakra-gaccha or Sarasvati-gaccha include, at the beginning, the name of Kundakunda with reverence.9 Kundakunda is looked upon as a preeminent leader of the Mūla-

```
1 Kundakunda-gan1 yenojjayanta-giri-mastake |
soʻ vatād vāduā Brihmi pāṣdina-ghatitā kabai ||
```

- 2 Padmanandı-gurur jāto Balūtkūra-gavāgravīk |
  - pāṣāṇa-ghatītā yena vādītā śīā Sarasvatī //, quoted in Jaina Hitaishi, Vol. X, p. 382
- 3 pade tadiye mun-mānya-vṛtau Jinādicandrah samabhād atandrah | tato' bhavai pañca sunāma-dhāmā sēri-Padmanandi mun-cakravart ||, see p 3 of the Introduction to the Fd of Samayusāra-prābhṛtam, Benares, 1914
- 4 E1, I No xliii, No 13, pp 388-9
- 5 E C., IV, Nagamangala No 85, also 1 A, 11, pp 155-61
- 6 Sec Patraparīkṣā, p. 3 (Ed. Benares 1913), also see his Pramāṇaparīkṣā, p. 72 (Ed. Benares 1914)
- 7 See the opening remarks of my paper on 'Subhacandra and his Prakrit grammar' in the Annals of the B O R L, Vol. XIII, i
- 8 See my paper on 'Yăpaniya-sangha' in the Journal of the University of Bombay, Vol I, part vi.
- 9 I give here only a few important epigraphic references, chronologically arranged, in which Kundakunda's association with different ganax et in seen F. C., VIII, S., 5, 6; F.C., II, 127, 69, 117 140; E.C., VIII, Nagar No. 37; E.C., II, 64, 66; E. Hultzsch; South Indian Inscriptions Vol. 1, No. 152; E.C. II, 1254, 258.

sangha, a designation claimed by the Digambaras in view of the division of the Jaina church into Digambaras and Svetambaras. The oft mention of Kunda-kundānvaya, which is repeatedly met with in various lines of teachers, clearly indicates that a spiritual lineage of Jaina teachers was started some time after Kundakunda.

## 2. KUNDAKUNDA'S DATE

OUR APPROACH TO THE PROBLEM.—The most important and baffling problem is that about the date of Kundakunda, which, though handled by some scholars, still requires judicious consideration after relative evaluation of various literary and epigraphic records. To start with, it is necessary to take a resumé of the various opmions with evidences advanced by different scholars.

THE TRADITIONAL DATE OF KUNDAKUNDA.—The traditional view, current among the Jannas, which is represented by some pontifical lists, says that Kundakunda succeeded to the pontifical chair in V. samvat 49, i.e., about 8 B.C., at the age of 33, remained a teacher for about 52 years and passed away at the åge of about 85; the details about the years vary in different Mss. of paṭṭāvalīs. Ms. Eof a paṭṭāvalī, noted by Hoernie, gives 149 V. samvat, i.e., 92 A.D. as the year of his accession to the pontifical chair.<sup>2</sup> According to another tradition, incorporated in a verse of unknown authorship quoted in Vidvai-jana-bodhaka. Kundakunda flourished (jūtah) in 770 after Vira, i.e., 243 A.D., the verse expresses, rather in a vague manner, that Kundakunda was a contemporary of Umāsvāti.<sup>3</sup> It is the first tradition that is more popular and current.

igh. Il.3 DALE PROPOSED BY PT. PREMI — PL. Premi's opinion is that Kundakunda might have flourished about the second quarter of the third century, or more definitely he cannot be dated before the middle of the second century A.D.4. The details worked out by him, on the authority of \$\int \text{initiantian}\$ at old Indranandi, are these with additional touches: After the nirvijan of Mahavira, 3 Kevalins lived for 62 years, 5 Sruta-Kevalins for 100 years, 11 Ten-Parvins for 183 years, 5 Eleven-Angins for 220 years, and 4 One-Angins for 118 years. Thus the Anga-knowledge continued for a period of 683 years after the nirväna of Mahavira in 527 B.C. Then there followed according to \$\int \text{Stativation}\$ after the Aratiya monks who had a partial knowledge of sections of Angas and Paivas, they were succeeded by Arhadbali, Maghanandi and

```
1 EC, 11, 69 sirmato wuthuminavya Vardhaminavya sirvane |
i-Kövjakunda-awathhia Müla-sanghigerayi gavi ||
2 See IA, XXI, p. 57 etc.
3 See 'Svāmi Samanuhhhadra' by Pl. Jugalkishore, p. 147, the verse runs thus.
ware sapta-date cawa saptavā ca vinnetau |
Umāvimi-mum fitah Kundakundav tathawa ca ||
4 Janna Hatahik, Vol X, p. 378 etc.
```

5 Sometime the internal details do differ, though the total No of years is 683 as the period of the continuity of Arga-plana after Mahaivira. See Bhandarskar Report on search for Sansker Mss, 1883-84, Collected Works Vol II, pp 284 etc., Hoernic Three further Pattivalls of Digambaras, I.A., XXI, pp 38 etc., For select authoritative texts, see Jayadhrandia "Tida, Sholapura MS. p. 10; 66th sarga of Harnemahepuring of Jinasena, Ed 32nd vol of MDIG, Juliparana of Jinasena, Ed 32nd vol of MDIG, Juliparana of Jinasena, chapter I, verse 139 etc., also compare Pt Jugal-kishore's searching discussions in Sviani Samanabhadra, p. 100 cm.

Dharasena; it was Dharasena who knew Mahākarma-prābhrta, a portion of Agrāvaniva-pūrva; knowing that his death was nearing and that there was the fear of texts falling into oblivion, he invited from Venäkatatīpura two intelligent monks of comprehensive grasp, who later on came to be called Puspadanta and Bhūtabali, to whom he explained the text. Puspadanta and Bhūtabali compressed the Karma-prābliria and composed Satkhandagama, which was consequently committed to writing. Another thread of the story says that the saint Gunadhara explained the Mūlasūtras and Vivarana-eāthās of Kasāvanrābhrta to Nāgahasti and Ārvamanksu. Yatīvīsabha studied the same from them and composed thereon Cürni-sütras extending over six thousand granthas. Uccăranăcărva studied the same from Yativrsabha and wrote a doubly great vitti. Thus the Kasāva-prābbria came to be constituted of the labours of Gunadhara. Yativrsabha and Uccarana: and it was committed to writing. Now this Siddhanta consisting of Karma-nrabbria and Kasaya-nrabbria was inherited by Padmanandi of Kundakundapura, and he wrote a commentary of twelve thousand flokas on the first three sections of Salkhandagama. From this it is clear that Kundakunda flourished later than 683 years after Vira. Pt. Premi, assigning tentative short periods to Dharasena and others down to Uccaranacarva, comes to the conclusion that Kundakunda might have flourished in the last ourter of the third century of Vikrama era. Another line of argument adopted by Premui is based on the tradition that Kundakunda had a dispute with Svetämbaras on Unavanta-giri. We know from Kundakunda's works, especially Sutta-nāhuda, that the Jaina church was already divided into Digambaras and Svetāmbaras by the time of Kundakunda This division, according to Durśanasūra of Devasena, took place 136 years after the death of king Vikrama Premi understood the date given by Darśanasāra as Śālivāhana saka and placed the origin of Syctambara schism in (136 + 135) 271 Vikrama [p 12-] samvat, he concluded that Kundakunda, therefore, must have flourished after that, ie in the last quarter of the 3rd century of V, samvat, which would be in agreement with the conclusion arrived at from the evidence of Srutāvatāra. At any rate, according to his view, Kundakunda cannot be earlier than 683 after Vīra, i.e., 156 A D.

DAR PROPUSID BY DR. PAILIAK —The next opinion is that of Pathak.¹ He relies on two copper-plate inscriptions, one of Śaka 719 (i.e. 797 A.D.) and the other of Śaka 724 (i.e. 802 A.D.), belonging to the reign of Govindatāja III of the Rāstrakītā dynasty. The inscriptions have a reference to a contemporary teacher Prabhācandra, the pupil of Puspanandi, who was in turn the pupil of one Torajūčārya of Kundakundānivaya (Kundakundānivyodbhavāh). K B. Pathak argued that if Prabhācandra lived about Śaka 600; and because Torajūčārya is placed about Śaka 600, Kundakunda, to whose anivaya or lineage Torajūčārya belonged might be placed about 150 years earlier, i.e. about Śaka 400 (i.e. 528 A.D.). He supports this argument by another. The Câlukya king Kirtuvarnan Mahārāja, who was on the throne in Śaka 500, subjugated Bādāmi and reduced the Kadamba dynasty, and thus, therefore, it is settled that Śirvamrgeśavarman of the Kadamba dynasty was ruling some 50 years before, i.e., about Śaka 450. Bālacandra in his Kanarese commens

See the Introduction to the Ed of Samayaprābhriam and that of Sai-prābhriādisamgraha,
 Vol. 17 of MDJG, I. A., XIV, p. 15 etc.

12 Pravacanasāra

tary and Jayasena in his Sk. commentary on Pañcāstskāya say that Kundakunda composed that work to enlighten Sivakumāra Māhārāja who appears to be the same as Sivampgeāvarman of the Kadanba dynasty. Thus the date of Kundakunda, because of his having been a contemporary of Sivamrgeávarman, comes to Saka 450 i.e 528 4.0

DATE PROPOSED BY PROF. CHARRAVARTI.-The third opinion is that of Professor Chakravarti.1 He starts with 8 B.C. as the date of his accession to pontificate as worked out by Hoernle from Pattavalis, and places the birth of Kundakunda in about 52 B.C. Further, in opposition to the date proposed by Pathak, he tries to find support for this date from the circumstantial evidences. Deducing from the traditional stories that Kundakunda belonged to Daksina-deśa, he lays emphasis upon the fact that Kundakunda belonged to Dravida-sangha. From an unpublished MS, of Mantra-laksana he draws the information that in the South, in Malaya, in Hemagrāma, there was a great and wise monk Elācārya by name who was Drāvila-ganādhīsa.2 Prof. Chakrayarti finds that all these references can be traced in Drāvida country to which therefore. Kundakunda must have belonged. Eläcārya being another well-known name of Kundakunda, Eläcärva according to the Jama tradition, is the author of the famous Tamil classic Thirukkural; he composed [p. 13.] it and gave to his disciple Tiruvalluvar who introduced it to Madura Sangha. Elālasingha, who is considered to be the literary patron of Tiruvalluvar, might be another name of Elacarya. The authorship of Kural by Jama Elacarya fits in well with other facts such as the moral tone of Kural, the praise of agriculture as the noblest occupation practised by Valluvas, the landed aristocracy of the South, who formed the earliest adherents of the Jama faith in Dravida country. This identification of Elacarva or Kundakunda with the author of Kural (which is earlier than Silappadigaram and Manimekhalar), which is not at all inconsistent with the possible age of Kural, would lend greater probability to the traditional date of Pattavalis that Kundakunda lived at the beginning of the first century A.D. Being a leader of the Dravida-sangha, Kundakunda might have composed works in Tamil for the benefit of the Vellalas of the ancient Tamil literature who were the strict followers of Ahimsa-dharma In the light of the above discussion Prof. Chakravarti wants to settle the identification of Sivakumara Maharaia, the royal disciple of Kundakunda, for whom as all (?) the commentators of Prabhrta-traya say, Kundakunda wrote his works Chakravartı accepts Pathak's position that the church was divided into Svetāmbaras and Digambaras, and perhaps the ordinary masses followed the Vedantic form of Visnu-cult, but he opposes the identification of Sivakumāra Mahārāja with Sri Vijava Šiva Mrgeša Mahārāja of the Kadamba dynasty of about the 5th century A.D. on the grounds that Kadamba dynasty was too late in time to be present at the time of Kundakunda, and that there is no evidence to the effect that Kadambas were acquainted with Prakrit language in which Kundakunda wrote his works. Further he proposes that Sivakumāra Mahārāja might be the same as king Sivaskandha,

<sup>1</sup> See his Introduction to the Ed of Pañcastikava, Vol. III, SBJ, Arrah, 1929

<sup>2</sup> I have every reason to think that this Elâcârya, referred to in Mantralakşaŭa appears to be the same as Helâcârya, previously referred to, on whose work the Jvâlinimuta of Indranandi was based issen iv. ante.

which is merely another form of Sivakumāra, of the Pallava dynasty. He also figures as Yuva Mahārāja, which is also curiously identical with Kumara Mahārāja. Other circumstantial evidences are also favourable. Conjecturam was the capital of Pallayas who ruled over Thondamandalam or Thondainadu which was looked upon as the land of the learned; its metropolis did attract many Dravidian scholars such as the author of Kural etc.: the kings of Conjecturam were patrons of learning: since the early centuries of the Christian era upto the 8th century, from Samantabhadra to Akalanka, we hear that Jamism was being propagated round about that place. It is not improbable, therefore, that the Pallava kings at Conjecturam, during the first century of this era, were patrons of Jama religion or were themselves Jainas by faith. Further the body of Mayidavolu grant is in Prakrit dialect, and it is issued by Sivaskandhavarman of Conjeepuram. The use of Siddham in the beginning of the grant and its close similarities with Mathura inscriptions show the Jama inclinations of the ruler. From various other epigraphical records also it is clear that these kings had Piakiit as their court language. Thus Prof. Chakravarti concludes that Kundakundācārva wrote his Prābhrtatrava for one Sivakumāja Mahārāja, who was most probably the same as Siyaskandhayarman of the Pallava dynasty.

[p. 14:] Pt. JUGALKISHORE'S VII W ON THE DATE.-Pandit Jugalkishore, in his excellent monograph on Samantahhadra, discusses the pros and cons of the various evidences utilised for settling the date of Kundakunda, and weighs the various probabilities with a view that the date of Kundakunda would help him to settle the date of Samantabhadra. The date of Kundakunda given by Pattāvalīs he holds to be unsatisfactory, because pattavalis differ among themselves and often from other pieces of information available from other sources. He, like Premii, works out the antecedent chronological details of the statement of Indranandi, in his Srutāvatāra, that Kundakunda wrote a commentary on the first three sections of Satkhandagama. and practically concludes that Kundakunda cannot be earlier than 683 after Vira. i.e 156 A.D. incidentally indicating the various descrepancies of pattavalis. Making possible concessions for the alternative beginnings of Vikrama era, he would concede the earlier limit that Kundakunda should be later than 133 Vikrama samvat, i.e. 76 A.D. Then he discusses the possibility of arriving at the date of Kundakunda on the tradition that Kundakunda wrote for Sivakumara Maharaja. He indicates that much reliance cannot be put on that tradition as Kundakunda has not said anything to that effect. If the tradition is to be accepted, he favours the identification proposed by Prof Chakravarti, showing that the date 528 A D., arrived at by the identification proposed by Pathak, upsets the relative chronology of many Jama authors, and showing that the interpretation of ta tudanyaya in those inscriptions with the chronological deduction proposed by Pathak is wrong, because even Padmanandi, the teacher of Sakalakirti, of the 15th century A.D., is designated as tad (Kundakunda)-anvaya-dhurina. Pt Jugalkishore points to the fact that Kundakundanyays is already mentioned in Merkara copper-plates of Saka 388.

<sup>1</sup> See pp 158 etc of his Introduction to the Ed of Ratna-karandaka Srāvakācāra of Samanatabhadra, Vol. 24 of MDJG, Bombay, 1925; a part of the introduction, dealing about Samantabhadra, is also separately issued as "Srāmi Samantabhadra".

He is not ready to accept the position that Kundakunda had a name Elâcârya. The date as given in the paṭdavalīs goes against the various aspects of the tradition recorded in Sīrutāvatāva. Lastly he takes the fact that Kundakunda mentions himself as the signs of Bhadrabāhu, who mhe takes as the second Bhadrabāhu, who according to the paṭṭāvalīs might have flourished 589 to 612 after Vira; this period consequently leads him to the conclusion that Kundakunda might have flourished from 608 to 692 after Vira, e.e., c. 81 to 165 A.D. This conclusion, he thinks, explains many obscure details.

A SUMMARY OF THE FACTS.—I have summarised the above views only to see the various traditions utilised in their different aspects by different scholars and the probable date at which they have arrived. The following are the main traditional facts.

- Kundakunda flourished after the division of the original Jama church into Śvetāmbaras and Digambaras.
  - ii. Kundakunda is the sisya of Bhadrabāhu.
- iii. On the authority of Srutāvatāra, Padmanandi of Kundakundapura [p. 15.] traditionally received the knowledge of the Siddhānta convisting of Karma-and Kuṣāya-prābhrta, and he wrote a huge commentary on half of the Satkhaudāgama.
- iv. Kundakunda, on the authority of Jayasena and Balacandra, is said to have been a contemporary of one Siyakumāra Mahārāja
  - v. Kundakunda is the author of the Tamil classic Kural

We shall scrutimise these points serially and then see what other evidences are available for the date of Kundakunda.

Kundakunas's postribusty to Svetä. And Diga. Division - As to the posteriority of Kundakunda to the division of the Jaina church into Digambaris and Svetämbaras, there cannot be two opinions, because he attacks here and there the doctrinal positions, which in later literature, are decededly the opinions of the Svetämbara persuasion, such as the liberation for women, utility or futility of clothes for a monk to attain liberation etc.<sup>1</sup> The seeds of this division, so far as I have been able to comprehend the currents of the history of Jainsin, go back as early as the days of Bhadrabāhu Srutakevalin, if not earlier, who migrated to the South with a band of monks at the time of a severe famine in Magadha.<sup>2</sup> The famine and migration must have been facts, because both Svetämbaras and Digambaras are agreed on these points. Comparing the post-Mahāvira hierarchical lists preserved by both the seets, the last teacher who is commonly acknowledged is Bhadrabāhu.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sutta-pāhuda 17-26, Pravacanasūra 111, 8-9, 20 \*3-5, 24 \*6-14

<sup>2</sup> L Rice Mysore and Coorg from Inscriptions, chapter 1, V Smith: Early History of India (Third Ed.), pp. 146, 440, M SR Ayyangar Studies in South Indian Janum, chapter 2 etc., Banarasidas. Artihamisoadis. Reader, p. xhi; Cambridge History of India, 1, p. 165

<sup>3</sup> For Digambara Ists see Harvænida etc. noted above: for kvetámbara Ists' see Kalpovárne (S B.E. XXI), p. 286 etc and the opening verses of Nandivárne As matter of appentance the traditional Ists of teachers belonging to these two seets agree only upto Jambū, then there is difference, and again Bhadrabāho is common to both. I think, in early days, before the time of Kundakunda, these schiamatic divisions might not have been very acute, since Arya Mankgu and Nigaphasti, who situded Kapāya-prābhru from Guigadhara and also taught the same to Yativrabaha, as stated in Sradivañaña and confirmed too by the opening

that is a clear indication that the main stream might have branched into two streams from his time. Circumstantial evidences gleaned from the after-effects of the famine are also favourable for such a division in the Jaina church. So the definite seeds of this must have been sown in the days of Bhadrabāhu, a contemporary of Candragupta Maurya, say about in the 37d century B.C. The later traditions that the Svetāmbara sect, according to the statement of Digambaras, arose in 136 years after the death of Vikrama and that the Digambara sect, according to the statement of Svetāmbaras, arose in 139 years after Vikrama, merely show that the doctrinal differences, by [p. 16] this time i.e. at about the close of the first century A.D., had become visibly acute so far as the popular appreciation of these differences is concerned. Thus the indication that Kundakunda refers to Svetāmbara inclinations, as noted by Pathak and Premi, is not of great help to decide the date of Kundakunda; the other indication that Vignu-worship was popular among the masses is not guaranteed by the correct interpretation, in the light of the proper context, of that gāthā No. 322 of Samayasāra.

KUNDAKUNDA AS THE SISVA OF BHADRABĀHU DISCUSSID.—It is an important fact that Kundakunda speaks of binself as the sisya of Bhadrabāhu, whom he plotifies, those pātlbās (of Bodha-pāhada) in question run thus:

```
sadda-vyvāro hāu bhāsā-suttesu jam jine kahiyam ļ
so taha kahiyam nāyem sīseņa yu Bhaddabāhussa [/61]/
bārasa-Anga vyvānam caudasa-Puvunga-viula-vittharaṇam ļ
suya-nāu-Bhaddabāhā gamaya-gurā bhajjavao jayah [/62]/
```

From these gathas two facts are clear that Kundakunda refers to himself as the sisva of Bhadrabāhu, and this Bhadrabāhu is qualified as suva-nāni, as a revered precentor who knew the exact text and meaning and as one who knew the twelve Angas and the wide extent of fourteen Pürvängas Srutasägara (c. close of 15th century A D.) admits both of these gathas in his Sk. commentary, and, as long as it is not shown on sound MSS-evidence that these gathas are of an interpolatory character, we are justfied to take them as composed by Kundakunda and make a judicious use of them for chronological study. The Pattavalis of Digambaras give two Rhadrabahus, one Śrutakevali Rhadrabahu and the other Minor or One-Angin Bhadrabāhu; so it is necessary to see to whom Kundakunda refers. Pandit Jugalkishore quotes and concentrates his attention on the first gatha only, and possibly he ignores the second gatha; and his inference is that Bhadrabahu mentioned by Kundakunda is Bhadrabāhu II (589-612 after Vīra i.e.), 62-85 A D. It is a very tempting identification, but one has to stand this temptation in view of the second gāthā, which gives substantial information about Bhadrabāhu. The adjectives in the second gatha clearly show that this Bhadrabahu is none else than Srutakevali Bhadrabāhu, Bhadrabāhu II cannot be a proper recepient of the adjectives bārasa-

verses of Jayadhavidā Tikā, figure also in the Švetāmbara Sthavrāvali, as given in Mandasātra verses No. 28-30 (Agamodayasamit Edition), as Ārya Mañgu and Ārya Nāgahast almost contemporaries, 'Ārya Mankṣu' is an attempt at Sanshriasution of 'Aja Mangu'. 1 Dai damoāra gāthā 11 etc. and Pt. Piemi's notes thereon in Jama Histoshi XIII, pp. 252, 265 etc.

Ampa vivinam and calidasa-Puvvamga etc. at least at the hands of a contemporary of his, if Kundakunda were to be taken, as proposed by Pt. Jugalkishore, as his disciple: and the adjective suya-pāṇi, in the light of the above adjectives, should be taken to mean. I think, as suvakevali. If Bhadrabahu referred to is the same as Arutakevalin, it follows quite naturally that either Kundakunda must have been his contemporary in the 3rd century B. C., being his sisva, or the word sisva must mean something else than a direct disciple. I am tempted to take the word sieva as a naramparā-sisva, and this is not without a parallel elsewhere. With Jaina authors guru and sisya do not necessarily mean direct and contemporary teachers and nunils, but might even mean parampara-guru and kinya: sometimes the influence of some previous teacher is so overwhelming that later pupils like to mention him as their guru. For instance, Siddharsi, the author [p. 17:] of Unamitibhaya-prapañcā-kathā (906 A.D.) calls Haribhadra as his dharmanrabodha-karo guruh; but it is proved by reliable evidences that they were not even contemporaries. Haribhadra having lived before the last quarter of the 8th century.1 To take another instance, Jayasena,the author of Pratisthāpātha, calls himself as Kundakundāgra-sisya,2 but from the scarcity of old Mss., from the contents and language of that work, and also from the absence of any early tradition to that effect that he was a contemporary of Kundakunda, one is forced to take Jayasena as the paramparā-šisya of Kundakunda of venerable name. There are, however, circumstantial evidences why Kundakunda might have been tempted to call himself as the sisva of Bhadrabāhu. Bhadrabahu was the great leader of a sangha, which he led to the South for its physical, moral and spiritual welfare. After the demise of Bhadrabahu his pupils and grand-pupils might have always looked upon him as the greatest teacher, and especially in the South, the ascetic community, being isolated, might have inherited all the religious knowledge ultimately from the great teacher Bhadrabāhu. So it is no wonder, if Kundakunda, who was at the head of an isolated ascetic group in the distant South and who always remembered with reverence that whatever knowledge he had inherited was ultimately traceable to Bhadrabāhu, called himself as the sisva i.e. the traditional pupil of Bhadrabahu in his works which are more of a compilatory character based on hereditary instruction than original compositions. But it may be asked why not take Kundakunda as the direct disciple of Bhadrabahu Śrutakevalin and out him in the 3rd century B. C. There are various difficulties: Kundakunda, as, in that case, we might expect does not figure in the lists of Angadharins: the word sisva is not enough to lead us to that conclusion. because, as shown above, it could be used in the senese of a parampara-sisva; I am not aware of any piece of Jaina tradition, legendary or literary, which would give even the slightest support to put Kundakunda as the contemporary of Bhadrabāhu Śrutakevalın; and the traditions, as they are available, go against this date of 3rd century B. C.

<sup>1</sup> Jaina Sāhitya Samśodhaka, Vol. I, p. 21 etc.; Dr. Jacobi's Introduction to Samarāicca-kahā in Bibl. Ind. 1926

<sup>2</sup> Vasubindu Pratuşhā-pāṭha Ed Calcutta, 1925, the prasastu is also quoted in the introduction (p.9) of Samoyaprābhram, Benares, 1914; for other instances where sisya means paramparā-sisya see Annals of the B O. R. I., VOI XV, pp. 84-85

KUNDAKUNDA'S AUTHORSHIP OF SATKHANDAGAMA-TIKA DISCUSSED .-- With regard to the tradition, that Padmanandi of Kundakundapura received the knowledge of twofold Siddhanta and wrote a commentary on the three sections of the Satkhandagama,1 two legitimate questions can be raised; first, whether this Padmanandi of Kundakundapura is the same as our Kundakunda, and secondly, whether Padmanandi of Kundakundapura has really written a commentry on a part of the Satkhandagama. The validity of the conclusion, based on this tradition, that Kundakunda cannot be earlier than 683 years after Vira, if not 770 years after Vira after assigning some years for the [p. 18] subsequent teachers after Lohācārva. depends only on the affirmative reply of both of the above questions. The conclusion can be easily thrown overboard, if one of the two questions is denied or shown to be of a dubious character because of some other tradition going against it. A tradition. under ordinary circumstances, can be hypothetically accepted, if its genuineness or bonafides is not vitiated by the presence of some other tradtion fundamentally incongruent in details and by the presence of improbabilities and uncommon details such as some special motive behind, divine intervention, miraculous occurrences etc that are above the comprehension of ordinary human understanding. The first part of the tradition that Indranandi is referring to our Kundakunda, I think, can be accepted, according to epigraphic records our author, as seen above, had really the name Padmanandi and he came to be called Kundakunda, and Indranandi explains the second name associating it with his native place. Second part of the tradition that Kundakunda wrote a commentary on a part of Satkhandagama cannot be accepted without suspicion for various reasons; no such commentary attributed to Kundakunda is available today, nor have I been able to find any traces of it in Dhavala and Javadhavala commentaries; no references, in later literature. to this commentary have been brought to light; the tradition, not being recorded in many works and very often, does not appear to have been popular; and finally, this aspect of the tradition, as recorded by Indranandi, is not accepted by Vibudha Śridhara, who, in his Śrutāvatāra,2 the fourth section of Pañcādhikāra, says thus: the twofold Siddhanta was being traditionally handed down, and Kundakirti learnt the Siddhanta from the great saint Kundakundacarva and composed a sastra. Parikaima by name, extending over twelve thousand verses, on the first three sections of Satkhandagama Thus the toss lies between Kundakunda and Kundakirti and it cannot be easily settled with definiteness, because the tradition is not getting any substantial support from other sources. As to Kundakunda's claim, I am diffident because in the major portion of his exposition and style I find him more a narrative dogmatist than a zealous commentator; the polemic zeal of a commentator. so patent in the works of authors like Samantabhadra, Jinabhadra Ksamāśramana, Siddhasena, Pūjyapāda and a host of mediaeval commentators, is conspicuously absent in his works so far available. In both the traditions there is, however, one point of agreement that the composition of Satkhandagama precedes the time of Kundakunda; but even this point should not be pressed too far with regard to its

<sup>1</sup> Śrutāvatāra, verses 160-61 etc.

<sup>2</sup> Siddhāntasārādisamgraha, p. 318, Vol. 21 of MDJG, Bombay, samvat 1979.

chronological value, because a portion of the tradition has been proved to be doubtful; and as to the genuineness of the antecedent links of the tradition, as Indranandi frankly says, there is much obscurity,\(^1\) and Vibudha Sridhara is somwhat vague when he simply says iti paramparay\(^2\). A scrutinising search [p. 19:] into the details of these traditions makes us all the more aware as to how we have to grope in darkness to settle the exact date of Kundakunda. So here I can say only this much that we cannot, on the authority of the traditions discussed above, insist too much that Kundakunda should be later than 63 wears after Vira.

KUNDAKUNDA AS A CONTEMPORARY OF ŚIVAKUMĀRA DISCUSSED -- Now the fourth point about the possibility of Kundakunda's being a contemporary of a ruler Sivakumāra Mahārāja. I agree with Pt. Jugalkishore in noting that Kundakunda has not referred to any such person, nor is there any indication to that effect in his works, his first commentator Amrtacandra, so far as we know, does not refer to any Sivakumara Mahārāja. It is only Javasena (c. middle of the 12th century A. D.), and following him the Kanarese commentator Balacandra.2 that refer to Sivakumara Maharaia. for whose enlightenment. Javasena says. Kundakunda composed his Pañcāstikāva. Javasena, in his commentaries on Pañcāstikāva and Pravacanasāra, mentions the name of Śivakumāra or -Mahārāja,8 but at times Śivakumāra's personality plays a very dubious role as in the opening passage of Prayacanasara, from which one is tempted to suspect whether Siyakumāra himself is the author of Prayacanasāra. It should be remembered that Javasena's statement cannot deserve the credit of a contemporary evidence; and when we try to identify this Siyakumāra with some king of the South Indian royal dynastics of the early centuries of the Christian era. it is taken for granted that Jayasena's statement, in all probability, is based on some early tradition possibly genuine in character. Dr. Pathak was the first to attempt an identification, and he proposed that this Sivakumāra Mahārāja should be identified with Sivamrgesavarman of the Kadamba dynasty (about 528 A D according to Pathak).4 The patronage extended to Jainism and Jainas by Kadambas is well known; but that is no reason at all to put Kundakunda so late as this. This conclusion cannot be accepted for various reasons: first, that upsets some of the well recognised facts of Digambara chronology, secondly it is impossible that Kundakunda can be put in the 6th century, when Merkara copper plates of Saka 388 mention Kundakundanyaya and give not less than six names of Ācāryas of that lineage;5 and this indicates that Kundakunda will have to be put at least a century, if not more, earlier than the date of the copper-plates. Perhaps it is to support this

1 Srutāvatāra, verse 151, which runs thus-

Guṇadhara-Dharasenānvaya-gurvoļi, pāi vāpara-kramo`smābhih | na iñāyate tad anvaya-kathakūgama-muni-janābhūyāt ||

- 2 Relative dates of Jayasena and Bāļacandra will be discussed later.
- 3 Pañeästikñya, Ráyachandra Jama Śastramālā (RJŚ), Bombay, Samvat 1972, pp. 1 and 6, Pravacanastra, pp 1, 17, 244, and 247. 1 have not been able to trace any mention of Sivakumāra in his commentary on Samayastra
- 4 Also about 475-490 A D, see G M Moraes Kadamba Kula, chapter vii and the genealogy facing p 15
- 5 E.C., 1 Coorg Inscriptions, No 1

identification that he mis-interpreted the words tad-anvava in those copper-plates of the Rastrakūta dynasty; the mistake in his interpretation is already noted above. More plausible is the view of Prof. Chakravarti, who identifies this Sivakumara Mahārāja with In. 20:1 Śivaskandha or Yuva Mahārāja of the Pallava dynasty, as it has some favourable circumstantial evidences. The only difficulty, in the way of this identification, is the uncertainty of Pallava genealogy and chronology. In their records the kings of the same name appear to figure at different periods: Siyaskandhavarman figures fifth in the Pallava line and before him there was one Skandhavarman. and there in those records, the mention is made of reign-years and not of any standard era. The beginning of the Pallava genealogy, therefore, is chronologically uncertain. Prof. Chakravarti, though not explicit, appears to be aware of these difficulties when he says: 'It is quite possible, therefore, that this Sivaskandha of Conjecpuram or one of the predecessors of the same name was the contemporary and disciple of Sri Kundakunda'. So, if any historical value can be attached to the statements of Javasena, the identification of Sivakumara with the Pallava king Sivaskandha is more probable than the one proposed by Pathak.

KUNDAKUNDA AS THE AUTHOR OF KURAL.—The attribution of the authorship of Kural to Kundakunda has, no doubt, some bearing on the date of Kundakunda, but the way in which Prof. Chakravarti tackles that problem, I am afraid. contains the famous flaw of kunda-badara-nvāva Despite various sectarian claims. an unbiased critic would certainly find in Kural many Jaina indications, which cannot easily and naturally be explained according to other faiths, such as the divinity walking on lotuses and possessing eight qualities etc. The commentator of Nilakey, a Jama work, calls Kural 'as our own Bible'; this indicates, in addition to the internal evidences, that the author of Kural is claimed by the Jainas, since a pretty long time, as belonging to their community. As to the date of Kural there are divergent opinions. On very good grounds M. S. Ramasvami Ayangar puts Kural at the beginning of the Christian era 2 Further the Jaina tradition attributes the authorship of Kural to a Jaina saint Elacarva, who after composing gave it away to his disciple Tiruvalluvar, who introduced it to Madura Sangha Now Kundakunda's authorship of Kural depends on the identity of Elacarva with Kundakunda, but this identity is not a sure ground. In our previous discussion, a part of the tradition that Kundakunda had five names has been shown to be dubious and not well founded: so, if Prof. Chakravarti relies on that very tradition, I must say, it is insufficient to prove the identity, though I am aware that I have not been able to disprove Kundakunda's having a name Eläcarva, as I have been in the case of the name Vakragriva etc. So some more evidence is necessary to show that Kundakunda had a name Elācārya; and if that is made more definite, it can be accepted that Kundakunda was the author of Kural, and consequently his age would be put in the first century A.D. I may indicate, however, that at the beginning of the Christian era the circumstances, as they might possibly have been then, appear to be quite tempting for an author of the stamp and dignity of Kundakunda, or any other Jama teacher

<sup>1</sup> H Heras: The Pallava Genealogy, Atyangar: Some contributions of South India to Indian culture, chapter viii etc.

<sup>2</sup> Studies in South Indian Jainism pp 40 etc.

20 Pravacanasāra

In. 21:1 of eminence, to compose an eclectic work like Kural without making it purely a code of Jaina dogmas. The Jainas were gaining ground round about Mysore soon after the 3rd century B.C., when Bhadrabahu migrated to the South; and within the next two centuries the Jaina faith must have been spreading southwards. If it was to be preached to masses, it must be put in palatable terms and that too in the vernacular of the masses. It has been a policy of Jaina teachers, wherever they go, to adopt the local language for preaching their dogmas. So they might have cultivated Tamil to spread and preach the fundamental Jaina doctrines in Dravidian countries. The Jaina authorship consistently explains the strong back-ground of Arvan thought and culture in Kural, because only a couple of centuries before the Jainas had come down freshly from Magadha and surrounding parts in Northern India. The Jaina teachers, the earlier generations of them being well acquainted with Magadhan polity and forms of Government, introduced in their works political notions and theories as current in Magadha, and that is the reason why we find so many points of affinity between Kautilya's Arthasastra and Kural. At the beginning of the Christian era the Jaina teachers appear to have been not very confident about their prospective success in the Tamil land, and they might have been afraid that their words might not be well received among the wise of the land; this appears to be the reason why Elacarva or (if he is identical with Kundakunda) Kundakundacarva might have presented Kural to the Madura Sangha through his disciple. Tiruvalluvar. who, from his name, appears to be the son of the soil in Tamil land. In the next two centuries the Jama faith became gradually established, and the Jamas were the pioneers of the so-called Augustan age of Tamil literature, and by the close of the 5th century A. D., as Devasena tells us in his Daršanasāra (24 etc.) Drāvidasangha, perhaps a designation indicating some geographical limitation to the Mulasangha, was established in Madura by Vairanandi.

LATER LIMIT FOR THE DATE SUGGESTED FROM LITERARY AND LPIGRAPHIC PVI-DENCES.—Turning to the earliest Digambara commentators with a desire to see whether their works help us to settle the date of Kundakunda by quotations etc. from Kundakunda's works, we find that the earliest available commentairies, being incorporated in Dhavalā and Jayadhavalā, do no give any help, because it is wellnigh impossible to distinguish the various strata with their respective authors. Põlyapada, so far known the earliest Digambara commentator on Tatīvii hinakūra, quotes, in his Sarvārthosiddhi (II,10).¹ five gathās, which are found in the same order in Bāragar-Anurēkhā (Nos. 25-29) of Kundakunda, though he does not say from what source he is quoting. The context in which they are quoted, the serial order of quotation and the absence of these quotations in Kāgavārtika of Akalanka² etc. go to indicate the genumeness of these quotations in Sarvārīthaiddhi." Bārasa-Anurēkhā [p.22.] has some gāthās common with the eighth chapter of Mālācāra, but these gāthās do not figure thereir; and J am not aware of these gāthās in any of the ear-

<sup>1</sup> Sarvārthasıddhi, pp 90 etc. Ed Kolhapur, Śaka 1839.

<sup>2</sup> Tattvārha-Rūjavārtikam, Ed. Benares, 1915

<sup>3</sup> Sometimes the copying, not minding the chronological consequences, incorporate, in the course of copying, important quotations etc, from later commentaries in earlier ones.

<sup>4</sup> Mūlācāra, Ed MDJG Vols 19 and 23.

lier Jaina works. Under these circumstances and in view of the maintenance of the original order of these quoted gathas, it is clear that Ptijyapada is quoting from Bārasa-Anuškkhā of Kundakunda. That puts a good later limit to the age of Kundakunda. Pājyapāda lived earlier than the last quarter of the 5th century A.D.4 so Kundakunda. Pājyapāda lived earlier than the last quarter of the 5th century A.D.4 so Kundakunda must be prior to him. Then the Merkara copper-plates of Saka 388, 1.e. 466 A.D., to which reference is already made, mention six Ācāryās with a clear statement that they belonged to Kundakundarnaya; that means Kunda-kundarnaya was in vogue, on the innocent hypothesis that these six teachers were successors in that lineage, at least a hundred years before the date of the copper-plates, and further back if we take that Kundakunda's lineage began one century, if not more, earlier, it is not too much, because the lineage of a saint does not begin immediately after his death. That brings us to the middle of the 3rd century A.D. as the later limit of Kundakunda's age.

THE TWO LIMITS AND THE POSSIBLE CONCLUSION.—In the light of this long discussion on the age of Kundakunda wherein we have merely tried to weigh the probabilities after approaching the problem from various angles and by thoroughly thrashing the available traditions, we find that the tradition puts his age in the second half of the first century B. C. and the first half of the first century A. D.: the possibility of Satkhandagama being completed before Kundakunda would put him later than the middle of the second century A.D.; and the Merkara copperplates would show that the later limit of his age would be the middle of the third century A D. Further the possibilities, in the light of the limitations discussed, that Kundakunda might have been a contemporary of King Sivaskandha of the Pallava dynasty and that he, if proved to be the same as Elācārva on more definite grounds, might be the author of Kural, would imply that the age of Kundakunda should be limited, in the light of the circumastantial evidences noted above, to the first two centuries of the Christian era. I am inclined to believe, after this long survev of the available material, that Kundakunda's age lies at the beginning of the Christian era 2

<sup>1</sup> On Pijyapāda and his date etc. F Keilborn: I. A., Vol. X., pp. 75-79, K. B. Pathak: I A., Vol XII pp. 19-21; Dr. S K Belvalkar: Systems of Sanskrit Grammu, R.B.R. Narasimbacharya Karajūdak Kavicarite, Vol. I., pp. 5 etc., Pt. Premi Jama Hitushi, Vols XIV pp. 345 etc. and XV pp. 49 etc.; Pt. Jugalkishore: Svāmi Samantabhadra, pp. 141 etc.

<sup>2</sup> I should passingly refer here to a recent discussion on the date of Kundakunda The second line of the 17th glash of Nivanassier runs thus: edens withinkan loyen-bhdgesu yadawam f; on this Padmaprabha Maladhardeva comments thus: etechim caturgativities behediadin; wixfarh Lokuvbhdgedshidhdina-paramagame dratavyah f(p. 16 of Niyamastra, Bombay 1916) Pt Premi Gama Jagar VIII, v) inferred from this that Kundakunda is referring to the Prakrit Lokavbhdga of Sarvanandi composed in Saka 380, it is not available, but the Sanskirt version of it by Sinshasiri is available; and that, therefore, Kundakunda is later than 458 A.D. Pt. Premi's position is logically weak, nor is it guaranteed by the facts as already shown by Pt Jugakishore (alian Jagar VIII ix) The use loyavdbdgasu in plural does not indicate that it is the name of any individual work, and much reliance, so far as historical and chronological purpose is concerned, cannot be placed on the interpretation of the commentator, who comes long after Kundakunda. The word injeth refer to a collection of works belonanse to Lokainvosa

fn. 23:1 PRAKRIT DIALECT AS AN EVIDENCE FOR THE DATE PROPOSED .- Though not a sure evidence, the stage of Prakrit also is, at times, used to indicate the age of an author: this dialectal evidence, so far as I am aware of the peculiar inherent traits and geographical and circumstantial handicaps of Prakrits, cannot be of an absolute character, but merely a cumulative one. In the section on the Prakrit dialect of Pravacanasara it is indicated, after a through analysis of the grammatical facts from the gathas of Pravacanasara, that the stage of Prakrit, as represented by these gathas, is earlier than that of the Prakrit portions, as critically analysed by Dr. Jacobi of Natyakastra of Bharata. The date of Natyakastra is a matter of uncertainty; possibly it is anterior to Bhasa and Kalidasa and usually, therefore, it is assigned to the beginning of the second century A. D. or so. This is quite in keeping with our conclusion that Kundakunda might have flourished at the beginning of the Christian era. The appearance of Apabhramsa forms is also considered to have some chronological utility. It is shown, in the discussion about the Prakrit dialect, that not a single Anabhramáa form is traced in Prayacanasāra: that possibly indicates a period when Prakrits had not developed as yet the Anabhraméa traces. Now Poismacaring of Vimalasuri, which should be placed at the beginning of the Christian era according to the statement of the author himself.1 shows many forms which can be called Apabhramsa in the terminology of Hemacandra. So Kundakunda possibly belongs to an earlier period; making concession to geographical limitations that Kundakunda belonged to the extreme south etc., this also favours our relegation of Kundakunda to the beginning of the Christian era

DOMICILE ETC. IN THE LIGHT OF THE DATE PROPOSED—The domicile of Kundakunda will have to be sought in South India, especially in Dravida country, from the spelling of his name, Köndakunda, from the fact that he is called the preemment leader of the Müla-saigha, and from his being and associated with Dravida-saigha. Considering the probability of his association with the Pallava dynasty, his activities might lie round about Conjeevaram, which was [p 24:] a cultural centre, in the South, in the early centuries of the Christian era. The time, when Kundakunda flourished, appears to be sufficiently critical so far as the upkeep of the Jaina community in the South was concerned. After the arrival of Bhadra-bāhu, a fresh impetus must have been given to Jainism in the South, and attempts must have been made to get royal patronage etc. to put Jainism on sound basis by

group of Jama Literature. The interpretation of the commentator should not be attributed to Kundakunda. When the Merkara copper plates of  $\delta$ aka 388 refer to Kundakundahvaya and mention half a dozen teachers belonging to that lineage, it is impossible that Kundakunda can be put after  $\delta$ aka 380, and that he might be referring to the work of Sarvanand.

<sup>1</sup> On internal evidences that Vimalasūrī was acquainted with Greek astronomy etc Dr Jacobi doubts the date given by the author, and would put him in the third century A D., or even somewhat later

<sup>2</sup> Quite recently it is reported in a Jaina Kannada Magazine, Viwekôdhyudoya, I, 3-4, p 54, that there is a village, Kôndakundi, some four or five miles away from Gunthal Railway station, associated with the life of Kundakunda; a couple of furlongs away from that village there is a cave, with some Jaina idols, where Kundakunda is said to have performed his penance.

conversions as we see from the traditional stories associated with Samantabhadra and Akalańka. The task before Kundakunda must have been really a great one. The Digambaras had denounced the Jaina canon as formed at Pāṭaliputra by Śvetāmbaras after the famine in Magadha was over; and by about the beginning of the Christana era, so far as the Digambara Text-tradition was concerned, the important texts, as a whole, had fallen into oblivion. Kundakunda had to respond to the religious needs of the community; and to meet this situation he must have composed small tracts in Prakrit manily based on whatever traditional Text-knowledge was inherited from early teachers. The traditional aspect of Kundakunda's works is clear from the fact that his works have some common verses with some texts of the Śvetāmbara canon, being a common property in early days they have been preserved by both the sections independently. On the one hand Kundakunda stands as the converging centre of early text-tradition and on the other his works themselves have given rise to commentaires and commentators thus diverging into a budding and eshuberent growth of Jaina dogmatic discussions of various kinds.

## 3. KUNDAKUNDA'S WORKS

KUNDAKUNDA AS THE AUTHOR OF 84 PÄHUDAS.—Kundakunda has a great halo of literary activity, and the tradition attributes to him not less than eighty four treatises called Pāhudas or Prābhrtas. The title pāhuda, a present indicates. according to one interpretation, that these books are composed or compiled with a spiritual purpose, and they are merely devotional presents to the Higher Self: Javasena explains the word thus vathā ko'pi Devadattah rāja-daršanārtham kimcit sārabhūtam vastu rājne dadāti tat prābhrtam bhanyate | tathā paramātmārādhaka-purusasya nirdosi-paramātma-rāja-daršanārtham idamani šāstram prābhrtam(1 This is how commentators are skilful in giving certain meanings. The real traditional meaning appears to be different. Pāhuda means an adhikāra,2 i.e. a section in which a particular topic is treated or discussed. Some Svetambara works, too, have this designation, for instance, Joni-pāhuda, Siddha-pāhuda8 etc. That Kundakunda wrote 84 Pahudas is merely a floating tradition, and I am not aware of any statement to that effect from his commentators etc. The number is not at all incredible [p. 25:] in view of the fact that some of his Pāhudas are very small tracts. Sutta-pāhuda, for instance, contains only 27 gathas. The circumstances also were favourable for Kundakunda to compose numerous small tracts or prakaranas. The Jama community in the South, in the days of Kundakunda, was much isolated from the main stock in Magadha and other parts. The community, as a whole, had its religious needs, Digambaras did not attempt a fresh compilation of the canon after the famine was over, and the canon, as shaped at Pataliputra by some of their brethren in the North who came to be known as Svetāmbaras, was denounced by the Digambaras

<sup>1</sup> See his commentary on Samayasāra, p. 555-6 (RJS edition), elsewhere, on p. 5, he interprets. Samaya-pāhuda thus. prābhriam sāram sārah sudahāvasthā samayasyātmanah prābhriatam samayaprābhriam alhavā samaya eva prābhriatam.

<sup>2</sup> See Gönmaţasāra Jivakānda, gāthā 341 (SBJ V); ahiyāro pāhuḍayam eyattho i e adhi-kāra and pāhuḍa are synonyms

<sup>3</sup> Jaina Granthāvalī, pp. 62 & 66.

24

as simply a patch-work and not genuine. The result was that the Digambaras lost almost all texts as a whole. The only alternative before leaders like Kundakunda was to rely on their memories and put together whatever they had traditionally received from their teachers and grand-teachers, not as Anga-works, but merely as sections or pieces from Angas. In this manner Kundakunda might have compiled and composed many small texts. One should not insist too much on the number 84. because we get the names of only a few of them; and the number of available works. attributed to Kundakunda, is comparatively small. It must be plainly stated that in majority of the following works, the original texts scarcely mention the name of Kundakunda; at times traditionally they are attributed to Kundakunda, and sometimes the commentators say that Kundakunda is the author; in every case I have taken care to see whether any other author has claimed a particular work as his. and whether there is any conflict in the tradition. In India philosophers and authors always stood for systems; they were never particular in mentioning their names at the end of their works, because they were conscious that whatever they were compiling or composing belonged, so far as the contents were concerned, to earlier teachers. Being simply responsible for the form, they did not like to pose as authors in the modern sense. So in India we have philosophies and not philosophers as in Greece: the authors never hesitated to merge their individualities in a particular stream of philosophical thought; and the individual philosopher, as Max Muller puts it, is but the mouth-piece of tradition.

[p. 26:] Now we will study the various works attributed to Kundakunda. All his works, so far available, are in Prakrit.

SAT-KHANDĀGAMA-TIKĀ: It is already seen above that Indranand, in his Śnudwatāra, tells us that Padmanandi of Kundakundapura, possibly the same as our Kundakunda, wrote a commentary, Parikarma by name, on the three sections of Śatkhandágama. The commentary is not available today. This tradition, moreover, is conflicted by the statement of Vibudha Śrtdhara, according to whom the author is Kundaktrit, the pupil of Kundakunda. So the evistence and the authorship of this work belong to the domain of uncertainty of tradition?

<sup>1</sup> Besides the works studied in this section, the following are the names of works attributed to Kundakunda; some of the names are partly in Sanskrit and partly in Prakrit, and, at times, differently spelt. There are still many Jama libraries that have not been thoroughly inspected, and so it is not at all impossible that we might chance upon some of these works; for the sake of easy reference, I give here the names of works attributed to Kundakunda arranged according to English alphabets: -- 1 Acarapahuda, 2 Alapapāhuda, 3 Amga (sāra)-pāhuda, 4 Ārādhanā (sāra)-pāhuda, 5 Bamdha (sāra)-pāhuda, 6 Buddhi or Bodhipāhuda, 7 Caranapāhuda, 8 Cūlīpāhuda, 9 Cūrnīpāhuda, 10 Divvapāhuda, 11 Dravya(sūra)-pāhuda, 12 Drstīpāhuda, 13 Eyamtapāhuda, 14 Jīvapāhuda, 15 Joni (sāra)-pāhuda, 16 Karmavīpākapāhuda, 17 Kramapāhuda, 18 Krīyāsārapāhuda, 19 Krapaņa (sāra)-pāhuda, 20 Labdhi (sāra)-pāhuda, 21 Loyapāhuda, 22 Nayapāhuda. 23 Nītāvapāhuda(?), 24 Nokammapāhuda, 25 Pañcavargapāhuda 26 Payaddhapāhuda, 27 Payāpāhuda, 28 Prakrtipāhuda, 29 Pramāņapāhuda, 30 Salamīpāhuda(?), 31 Samthānapāhuda, 32 Samavāyapāhuda, 33 Satdaršanapāhuda, 34 Siddhāntapāhuda, 35 Sikkhāpāhuda, 36 Sthānapāhuda, 37 Tatīva (sāra)-pāhuda, 38 Tovapāhuda, 39 Oghātapāhuda. 40 Utpādapāhuda, 41 Vidyāpāhuda, 42 Vastupāhuda, 43 Vihiya or Vihavapāhuda 2 See the discussion above p. 17.

MÜLACARA! It is an authoritative work on the conduct of Jaina monks, especially Digambaras. Its Prakrit dialect, contents, Text etc. are very important, and need careful study especially in comparison with Nijutits of the Svetāmbara canon. Vasunandi, the Sk. commentator, attributes its authorship to Vaṭtakera. I have come across certain South Indian MSS, quite genuine in their appearance, wherein the name of the author is given as Kundakunda; these MSS. contain some additional gāthās. As I am busy in collating and studying Mūlācāra-text, I do not want to be doermatic on this point: let it be an open question at this stage.

Ten-Bhaktis.8—Prabhācandra, the author of Kriyākalāpa commentary, says in his commentary on Siddha-bhatit that all the Sanskrit Bhaktis are composed by Pājiyapāda and the Prakrit ones by Kundakundācirya.4 We are concerned here only with Prakrit Bhaktis. The text of Ten-Bhaktis, as published, is not reliable for critical purposes; MSS. are at variance as to the number of verses in particular Bhaktis. As they are very little known outside Jama circles, I intend to introduce them to the readers, particularly the Prakrit Bhaktis. These Bhaktis, as they are available in MSS., open with five-fold salutation (pamca-namoyāra), mamgala-sutta, jogutand-sutta, sarana-sutta, sādava-sutta in Prakrit prose.

TITTHAYARABHATTI: It has eight gathas in which salutations are offered to 24 Tirthaikaras with the specific mention of their names. Excepting the first verse t its common with Svetambaras who generally incorporate it in their Pañacapratikramanga. 9 Its followed by Prakrit prose passages of [p. 27:] pratikramana and aliconam (i.e. confession and report of sins etc. commutich).

SIDDHA-BHATTI. There is a good deal of uncertainty about the number of verses. Here we get a discourse on Siddhas (i.e. the liberated souls), the classes of Siddhas, the way in which liberation is attained, the happiness and the abode of Siddhas It is concluded with an allocana prose passage in Prakrit.

SUDA-BHATTI. It contains 11 gathas and the concluding prose passage. It opens with a salutation to Siddhas. Then are offered salutations to twelve Arigas by name, the 12th Anga, Ditthriada, has five divisions. Then follow the names of 14 Puvvas or Pūrvas, which, according to the commentator, are to be included in the fourth division of Dristivada. The remaining verses give further division. This Bhakit is important for the traditional division of early Jama literature.

CARITTA-BHATTI It contains some 10 verses of Anustubh metre. It opens with a salutation to Vardhamāna Mahāvīra. The Tirthakara, for the benefit

- 1 Mailacora with Vasunandi's Sk Commentary is published in MDJG vols. 19 & 23; published with a Hindi translation and an alphabetical index of gathas in Anantakīrti D. Jaina granthamalā, Bombay 1919
- 2 He belonged to circa 12th century A D
- 3 An edition of Ten-bhaktis with the Sk. commentary of Prabhācandra and the Marahit translation of Pt. Jinadāsa has appeared from Sholapur, 1921; in my remarks of these Bhaktis I have used this edition, and, at times, I have consulted a Kannada MS., called Kriyakadāpa, from my collection
- 4 Samskṛtāḥ sarvāḥ bhaktayah Pādapiḥyasvām-kṛtāḥ prākrtāstu Kundakundācārya-kṛtāḥ p 61, Sholapur ed.
- 5 Compare p. 3 of Pañcapratikramanusûtrāni, Bombay 1925.

of living beings, has preached five-fold căritra or conduct: sămăiya, chedovațțhăvaṇa, parihāra-visuddhi, suhuma-samjama and jahākhāda-cāritta. <sup>1</sup> Then are enumerated 28 mūla-guṇas and the uttara-guṇas for the monks. The monk determines to avoid the breach of these vows. There is the usual prose passage at the end.

ANAGĀRA-BHATTI: It contains 23 gathās and there is a prose passage at the end. Here prayers are offered to all great saints endowed with ments. These saints, giving up the perverted view, have adopted the right one. Then their detailed virtues, in the light of Jaina enumerative technicalities, are given into groups from two onwards upto fourteen. These groups indicate a thorough cultivation of dogmatic details in the monastic community the members of which could easily grasp the details, when simply the groups are enumerated. These group-enumerations are on a short scale when compared with those found in Thânamga and Samadyamga of the Svetāmbara canon. This feature is seen even in Buddhist texts like Anguttaranikāyu. Then various penancial practices and achevements of monks are described. The author entertains a pious desire that these prayers might bring him the destruction of miseries. This Bhakti gives a good idea of the ideal conduct expected from a Jaina monk.

AYARIYA-BHATTI: It contains some 10 gathas. Here we get a description of an ideal preceptor, who initiates others on the path of liberation. The great monks are described to be patient like the earth, pleasing like water, clean like the sky and undisturbed like the ocean. Then follows the prose passage in which the aspirant salutes the five dignitaries with their characteristics, and concludingly expresses his aspirations.

NIVVĂ,NA-BHATTI. It contams some 27 găthas Here we have an enumeration of Tirthankaras and holy personages with the places where they attained Nirvâna; to them and to those places salutations are offered. This [p. 28;] Bhakti is important from the points of Jaina traditional mythology and geography. In the prose passage we are informed that Maḥāvīra Vardhamāna attained Nirvãṇa, at Pāvā, early in the morning, on Svāti-naksatra, at the end of the night of the 14th day of the black half of the month of Kārtika, when there were still four years minus eight and half months (?) remaining of the fourth era. <sup>2</sup> This passage is so similar in style that it can be put without any violation in the Svetāmbara Jaina canon in a particular context.

PAMCAPARAMETTHI-BHATTI: It contains 7 verses, the first six are in Spagnif metre treated as a Matra-vrtta, and the last is a gatha. There is a prose passage at the end. Here we get the eminent characteristics of five dignitaries, and the aspirant hopes for eternal happiness.

CRITICAL REMARKS ON TEN-BHAKTIS.—Thus we have eight Prakrit Bhaktis. In the case of Nandiśvara-Bhakti and Śānti-Bhakti, we have only the concluding

<sup>1</sup> Compare Tattvārthavātra IX. 18

<sup>2</sup> The passage runs thus: imammi avisapphie coulthosamojossa pacchime bhide dijtha (addhattha') maisahiye vävacavikkammi sesakilammi Päväe yaparle Kattiyamäisissa kiphacaiidasie raitle Sädie vakkhatte pacciase bhayaviado Mahadi Mahaviro Vaidhimiajo siddhimi paio /; that means the fifth era began 3 years and 3 monthis and a half after the nivinas of Mahivira. Or dufthe might be taken as three anh half as in Marighti.

Prakrit passages without the Prakrit metrical Bhaktis; and there might be. I think. metrical Namdisara- and Samti-bhattis; that gives us the required number of ten. The general outline of contents indicates that these Bhaktis are something like devotional prayers with a strong dogmatic and religious back-ground. Unfortunately there is no critical edition, nav even a correct and readable edition, of the Bhaktis, They are of utmost importance for the study of Jaina tradition; the Prakrit dialect and the contents also cannot be neglected. A critical student will immediately detect two strata in Prakrit Bhaktis; the first stratum consisting of concluding prose passages and the next of metrical Bhaktis. Both the strata cannot be from the same author and of the same age. What is substantially found in prose portions is amplified in details in metrical Bhaktis. The prose portions, when carefully read, remind us of closely similar passages in Syetambara canonical texts, in their Pratikramana and Avasyaka Sūtras and texts like Pamcasutta. 1 So here is a tract of literature which antedates the division of Jama church, and it has been inherited, with modifications here and there, independently by Digambaras as well as Syetambaras. It is no use discussing the authorship of these prose passages; they form the traditional heritage of Jaina monks; and their age is as old as Jainism itself. As to metrical Bhaktis. Titthayara-bhatti is common to both the sects, and that also must have been traditionally inherited. The remaining Bhaktis, too, might have been composed mainly based on traditional knowledge, and as a matter of fact, they have an appearance of antiquity. It is just imaginable that Kundakunda might have composed, or rather compiled, the metrical Bhaktis to explain and amplify the prose Bhakus, which, too, as traditional relics, he retained at the end. In the [p. 29:] course of amplification Kundakunda might have put together many suitable verses from early tradition as inherited by him. Just to supplement the Prakrit Bhaktis and to keep pace with the growing popularity of classical Sanskrit among the Jaina monks. Pūjvapāda appears to have composed the Sanskrit Bhaktis; some of them are dignified in style, and especially Siddha-Bhakti is a masterpiece of logical acumen.

DAMSANA-FÄHUDA 2 It contains 36 gathās. The main topic is the glorification of and discussion about Right faith or Samyagdaráana. Ordinarily it consists in believing in the principles and catergories preached by Jinas, and really speaking it is the (realization of) self itself (19-20). 3 It is the foundation of religion and the sure step to liberation (2, 21). In its absence knowledge, conduct and austerities are not counted at their real worth (3,4, 15 etc.). The bondage of karmic sand is washed away by the water-current of Right faith (7). Right faith forms the roots of the tree of virtue (10-11). Men of Right faith deserve respect in this world and attain glories in the next (2 etc.). It is the false believer who feels no

i Ed with English Introduction, Critical Notes containing extracts from Haribhadra's Commentary and English Translation by A. N. Upadhye, Kollhapur, 1934.

<sup>2</sup> The Eight-pāhudas, Damsona to Sīla-pāhuda, Rayanasāra, and Bārasa-Anunekkhā are published in MDJG vol 17, the first six pāhudas with the Sk commentary of Śrutasāgara and the rest with only Sk chāyā.

<sup>3</sup> In giving the analysis of Pāhudas etc I have given, whenever convenient, the Nos. of gāthās in brackets; this summary incorporates a free rendering, and not a literal translation. of some of the gāthās

Pravacanasāra

28

regard for and envies the natural condition of the monks (24). Virtues are no virtues, if they are not well founded on Right faith (27). In short Right faith means an attitude of pure manifestation of consciousness (28); and, when human birth is obtained, one should not lose the opportunity of achieving Right faith by devotion to Jinas (44 etc.).

CARTTA-PAHUDA: It has 44 gathas. The main discussion is about the cultivation of Right conduct which is quite essential for the attainment of liberation (9): it is twofold; with reference to Right faith and Self-control (5). The first should be endowed with eight virtues nissamkiva etc. (7 ff.). A man of faith is on the path of knowledge and avoids sinful acts (14). He sees the reality, realises it in its twofold aspects and avoids the breach of conduct, and thus he becomes free from karmas (17-18). The second, namely self-control, is of two kinds; one for house-holders who have still some paraphernalia (parigrapha), and the other for houseless monks who have no parigraha at all (20). The conduct of a layman is divided into eleven stages damsana-vava etc., and consists in the practice of five anu-vratas, partial vows, three guna-vratas, virtual vows, and four siksā-vratas, disciplinary vows, which the author defines in detail (21-25). The conduct of a monk consists in curbing five senses, in observing five full yows, in cultivating 25 kirivās (the same as hhāvanās, five attendant clauses of each yow) and in observing five samutis (i.e. the items of carefulness or regulation) and three guptis (i.e. the control of mind, speech and body) (27-36). He is a man of Right knowledge, discriminates Jiva from Ajiva, and he is on the path of liberation, if he rises above attachment and aversion (38).

in. 30:1 SUTTA-PÄHUDA: It has 27 gathas The contents of the sutras are given by Arahantas, while for their proper textual form the Ganadharas are responsible; thus the contents are handed down from teacher to pupil (1-2). A needle with sūtra (i. e. thread) is not lost, so a man with (the knowledge of) sūtra (i. e. the sacred text) is not lost in samsara (3-4). The purport of the sacred texts, as preached by the Jina, comprises various topics such as Jiva and Aiiva: of these the man of Right faith should discriminate which is acceptable (unadeva) and which is rejectable (heva): by studying this in its ordinary and realistic aspects, one attains happiness after destroying karmic dirt (6) Being devoid of scriptural knowledge, if one leads a life without control (sacchamdam), sin is the only consequence (9) The unique path, leading to liberation, consists in giving up clothes and eating in the cavity of palms (10). The greatest regard (vandanā) is deserved by such monks who are self-controlled, free from sin, enduring 22 disturbances (parisaha) and capable of destroying karmas, while other monks, endowed with Faith and Knowledge but still using clothes, deserve only formal greeting (icchākāra) (11-13). Even a hairpoint of paraphernalia is harmful to a monk, he eats only once the food offered in the cavity of his palms; he is in the state in which he is born (jaha-jaya-raya-sariso); and he never takes anything, not even the sesamum-husk, by his hands (17 ff.). The nirgrantha type is the best, then comes that of a house-holder who is spiritually advanced (20-21). The ascetic emblem prescribed for women is that she takes meals once and has a garment which she retains even when she takes meals. Women are forbidden from accepting severe types of asceticism such as nakedness, because they are constitutionally unfit: there is a growth of subtle living beings in their organ of generation, between their breasts, in their navel and armpits; their mind is fickle and devoid of purity; they have monthly courses; and they cannot concentrate undisturbed. If they have faith, they go along the track possessed of the ascetic emblem noted above (22-25). When a man has to accept something, it should be in a little quantity, even though there is plenty of water in the occan, only a small quantity is taken for washing purposes; those who are free from desires are free from miseries (27).

BODHA-PÄHUDA: This pähuda has 62 gäthäs distributed over eleven topics which are enumerated (3-4) after the benedictory verses (1-2) 1 avadana (Sk. dvatana), spiritual or religious support or resort. The great saint, who is self-controlled in every way, who has curbed the passions etc., who is endowed with five great vows, and who, possessed of knowledge and pure meditation, has realised his self, is a religious resort or support (5-7). 2, cediharam (Sk, caitvagrham), holy edifice: The soul, constituted of knowledge and pure with five full yows. is itself the holy edifice; according to the Jaina creed it is beneficial to six kinds of embodied beings; it serves as a means for bondage and liberation, for happiness and misery according to individuals devoted thereto (8-9). 3. padimā (Sk. pratimā). image or idol. The image to be worshipped represents a bondless and passionless condition; when movable, it is that of a great saint, otherwise that of a Siddha who is In. 31:1 endowed with infinite quaternity (ananta-catustava), who is hodiless and free from eight karmas and above disturbances (10-13), 4. damsana (Sk. darsana): Darsana is a comprehensive term comprising faith, knowledge and conduct, and shows the path of liberation. As a flower is constituted of scent, milk of ghee, so darsana is materially or corporeally constituted of Right knowledge (14-15). 5. Jinabimba (Sk Jinabimba), the idol of Jina or Arhat: It represents an embodiment of knowledge, control and passionlessness; it bestows initiation (into the order) and instruction, and serves as a cause for destroying the Karman; it deserves worship and respect (16-18). 6. Jimamuddā (Sk. Jimamudrā), the image or appearance of Jina. It is such that therein the activities of senses and passions are sealed with knowledge and unwavering self-control (19). 7 nana (Sk. mana), knowledge or enlightenment: An ignorant person, like an archer without the bow, cannot hit the target of liberation. He, who has the bow of firm mind, with a string of scriptural knowledge, has the arrows of triple jewel and has his attention set on the highest object, will never miss the course of liberation (20-23). 8. deva, the divinity: The great divinity who is free from delusion bestows on liberable souls (bhavya) the Dharma which is pure with compassion and asceticism which is free from all attachments (24-5). 9. tittha (Sk. tirtha,) the holy resort. The pure Dharma, faith, control, austerities and knowledge-these are the holy resorts, and therein the great monks should take bath in the form of diksa, initiation into the order, and śiksa, instruction (26-7). 10. Arahanta (Sk. Arhat), Jina, the worshipful one. The nature of Arahanta can be meditated upon from various points of view. He is above birth and death and their antecedents, and his description should be viewed from the points of guņa-sthāna, mārgaņa-sthāna, paryāpti, prāna, jīva-sthāna etc. (28-36). His physical existence, in that stage, is above bodily defects and diseases (37), his flesh and

30 Pravacanasāra

blood are white: in short he is endowed with various abnormal excellences (38-41). 11. pavvajjā (Sk. pravrajyā), asceticism. Here the author describes the nature of pravrajya, and thereby we get a glimpse of an ideal monk. The monk should wander about being endowed with five full vows, controlling his senses and devoted to study and meditation without any desires. He should be free from attachment, conquer 22 parisahas, be without passion and abstain from sinful activities. Friends or foes, praise or abuse, gain or otherwise, grass or gold: all these he looks upon with equanimity. He is free from disturbing factors, internal or external. He is above delusion and has come to possess virtues like faith, austerities, yows and self-control (44-7, 50, 53, 56, 58 etc.). He is naked in the form in which he is born; he wanders calmly with his arms hanging and with no weapons: and he pays no attention towards his body (51-2). He keeps with him neither internal nor external paraphernalia even to the extent of sesamumhusk (55): he does not keep company of beasts, women, eunuchs and bad characters; he never enters into unhealthy gossip, but always applies himself to study and meditation (57). He lives in deserted houses, under the trees, in parks, on the burial ground, on the top of mountain, in a mountain cave, in a dreadful forest [p. 32:] or in a dwelling place which is not specially built for him (42, 51 etc.; 43 is very obscure); stones, wood, bare ground all these he uses for seat and bed (56). He receives food everywhere with no consideration of good or mediocre, poor or rich houses (48). The last two gathas can be freely translated thus. That which was preached by Jinas came to be converted into words in the sacred texts in (a particular) language; the same, as (it was traditionally) understood, has been similarly preached by the disciple of Bhadrabāhu. Success to lord Bhadrabāhu. who is suya-nani, a teacher knowing the text and meaning, and who knows the twelve Angas and the wide extense of fourteen Pūrvāngas.

BHAVA-PAHUDA The total strength of this phihuda is 163 gathās, and there are some additional gāthās also. The main current occupies a good deal of glorification of and some discussion about bhāva, which, here, means the purity of psychic state (parṇāma-sudāhi as in 5). This bhāva is primarily of three kinds: pure, auspicious and maispecious (75 \*1-3). It is bhāvalings that is of utmost importance, and not arayalnīga, in the case of an ascetic; it is the purity of mind that makes one vitruous or vicious (2). A bhāva-lings fādhi is free from attachment for body etc. and completely immune from vanity and passions, and he concentrates himself on his self (56, the way in which he concentrates is shown by those popular gāthās 57-60). A monk should become naked from inside by giving up false faith and other flaws, and then he becomes automatically a naked monk according to the commandment of Jina (73, 54). Nakedness without the purity of mind is of no value at all (55).

It is due to the absence of bhava that the soul has wandered and is wandering in infinite sampsara constituted of four grades of existence (gati), experiencing myrnads of miseries and passing through various vicissitudes of utmost agony, accidental, mental, natural and physical; therein the soul is acting under kāndarpī and other motives and is busy with four kinds of unhealthy gossip (7-17). The number of births undergone is so great that the milk drunk from mothers' breasts might fill an ocean, and so the tears of mothers (19-21). Many bodies were accepted

and given up, and the duration of life came to an end due to poison etc. (24-25). All things in this world were tasted and much water drunk, but still there is no assisfaction (22-23). Because of the absence of bhēva, the soul has wandered everywhere, dying various wretched births, dwelling in the dirt of maternal wombs and eating dirty fluid in childhood (31-41 etc.). Bhēva is the potent means to effect the destruction of samsfara.

The glories of bhāvā are untold. Various virtues, religious practices, austerities, scriptural study and knowledge: all these are simply a farce in the absence of bhāva (20, 4, 5, etc. 70 etc. 87 etc. 97 etc. 105 etc. 125 etc.). This possession of bhāva brings manifold glories to the soul (126 etc.). As long as there is some ability, one should try to cultivate the purity of mind and heart by undertaking various religious practices (130 etc.). There are 363 [p. 33:] heretical creeds (kryāvādīn etc.) which should be given up. and one should be firm in Jainism (135. 140).

When there is no bhāva, passions actually ruin the spiritual destiny of the soul. Bāhubali's spiritual progress was hindered by his vanity, even though he had no attachment for his body. On account of nidāna, he samt Madhupnīga could not be a monk, and the saint Vasighta suffered misery (44-46). Bāhu, though a Jama monk, burnt the town of Dandaka due to internal hatred and fell into the Rauravahell; so also Dīpāyana, though a monk in appearance but devoid of real merits, wandered in infinite saṃskīra (49-50). Sivakumāra, though encircled by young lades, could put an end to saṃsāra because of his heroic and pure mind. Bhayyasena could not be a bhāvaśramaṇa (i.e. an ascetic with bhāva), even though he had learnt 12 Angas and 14 Pārvas, nay the whole of the scriptural knowledge; while Śivabhūti, whose bhāva was pure, attained omniscience by simply uttering itusa-māsa (51-3).<sup>2</sup> Even the fish Śālisktha, due to impurity of mind, fell into a great hell (86). A good man, when endowed with purity of mind, is not contaminated by passions and pleasures like a lotus-leaf by water (152).<sup>3</sup>

- 1 Nidána se a sort of remunerative hankering, it consists in hankering after future pleasures and rujyments as a remuneration of the penances cir practised in this life. One, who wants to achieve an equanimous and peaceful voluntary submission to death (sal-khand), must keep his mind free from the attitude of indana (Sarvirshandih VIII, 37), which is also a kind of monomania or painful concentration (ártadhyāna) (lbidem IX, 33).
- 2 The words tuna-māsa symbolically stand for the concept that the body is absolutely distinct from the soul, like the husk from the bean, Srutasāgara gives a story on this gäthä and explains that phrase thus: tunān mago bhinna iti yathā taihā šarirād ātmā bhinnab /
- 3 I have put together, in this paragraph, the legendary references from Bhhavpahuda It is necessary that all such legendary anecotors, mindentally referred to in early 8vetāmbars and Digambara texts, should be put together to have a glimpse of the initial capital of Jaina myths. Such references are found in Jaina texts like Panyari, Bhagwari Aridhani of Savakopi, Midiedra etc. A partial attempt in this direction, mainly confined to the Panyari of the Svetāmbara canon, is already made by Kurt von Kamptz in his monograph. When the vom Sterbjasten handelmen altern Panyae de Jaina-Kanon-Hamburg 1929. I have listed alphabetically all the legends from Bhagwari Aridhani of Sivakoti and I find that some legenda are common with Marago-samdath Panyae of the Svetāmbara canon. Thus, many of these legends antedate the division of the church, and they are independently preserved by Digambaras and Svetāmbara.

In order to get rid of the karmas one should reflect on the nature of the self which is an embodiment of knowledge and consciousness: it should be known to be without the qualities of taste, colour, smell, touch and sound; it is sentiency it self; it is beyond inferential mark; and it has no definable shape (61 etc., 64). But from times immemorial the soul is bound by karmas of eight kinds, to the stock of which additions are made by various causes of karmic bondage such as mithylaw etc. (146 etc., 115); this karman can be destroyed by religious practices accompanied by purity of mind. Karman is the cause of sams&ra. There cannot be a sprout, when the seed is burnt; similarly when the seed of karman is burnt, there can never be the [p. 34.] sprout of transmigration for those monks who have purity of mind (124). Dharma, as preached by Jinas, consists in self-concentration of a pure type free from all the flaws like attachment etc. (83, 119 etc.); and it is thereby that the sams&ra is crossed (83). As long as the self is not realised, liberation cannot be attained. even though myrads of mentroious deeds are done (84).

This very soul becomes the higher self, when it is completely free from karmas, and comes to be designated as Jñānin, Siva, Paramesthin, Sarvaiña, Visnu, Caturmukha and Buddha (149). The preeminent path leading to this state of unending bliss and knowledge consists in the cultivation of triple jewel. Right faith, Right knowledge and Right conduct (30-31). The cultivation of these jewels includes, at various stages, various detailed virtues; to wit reflection on five kinds of knowledge (65); giving up passions, pleasures and no-kasāvas (76 etc. 89); thinking over sodasakāranas which incur Tīrthankara-nāma-karman (77), practising twelvefold penance and reflecting over 13 kriyas (78); practising faultless asceticism and observing twofold control; sleeping on the ground, abandoning five kinds of clothes without minding the parisahas (79, 92 etc.); constant study of scriptures whose contents are preached by Tirthankaras and which, in their textual form, are composed by Ganadharas (90); reflection on 12 anupreksās, 25 bhāvanās, seven principles, nine categories and the groups of Jivas at various stages of Gunasthana (94-95); practice of nine kinds of celibacy; giving up ten kinds of coition (96), accepting only the prescribed food (101); observing five kinds of discipline (vinava) and 10 kinds of vaivāvratva (102-3); accepting four external lingas only after there is internal purity (109); not to desire for fame and glory, but simply to practise primary and advanced virtues (mula- and uttara-guna) (110-11), etc. etc.1

In short, says the author in conclusion, Artha, Dharma, Kama and Moksa proceed from purity of mind (162).

MOKKHA-PÄHUDA. It contains 106 gāthās. The aim of the author is to discuss about the Higher self, realizing which souls attain liberation (1-3). The self is of three kinds: the external represented by sense-organs, the internal represented by psychic states, and the Higher represented by that divinity free from karmic stains etc. (4-6). The aspirant, who has a liking for and who has grasped the words of Jina and has consequently avoided unhealthy activities, should gree up all

<sup>1</sup> I have almost heaped these technical details in this paragraph only to indicate what an amount of technicalities the author handles; sometimes he explains them, but in majority of cases he takes it for granted that his hearers or readers are already acquainted with them.

that is external and be introspective, so that the Higher self might be realized (33, 38, 7 etc.). It is through sheer ignorance that this body is looked upon as self (10 etc.). Para-dravya, or the object external, is that which is (absolutely) different from the nature of the self: it may be living, non-living or an admixture of both. Sva-dravya is the self itself which is pure, free from eight Karmas, and an embodiment of knowledge (17-18). Those, who discriminate between them and give up the external, attant liberation following the path of Jinas (19).

In. 35:1 The difference between the self and the Higher self is similar to that hetween ore and gold (24). When external objects are avoided and the Higher self is meditated upon, the self reaches the stage of Higher self (7 etc.). Being free from pleasures and passions one should adopt jina-mudra, i.e., the appearance of a true Jaina saint (46-47) and begin meditating on the Higher self (48). To achieve a successful meditation a thorough cultivation of three lewels is quite necessary (34) 36, 37, 90 etc.). A crystal looks distorted in colour, when it is put near some foreign substance; so is the case with the soul. Unwavering and unruffled equanimity must be established in the spiritual states; then the self is itself, just on the point of evolving the Higher self (49-51, 83 etc.). Meditation is a potent means to selfrealization (26 etc.). When an aspirant is steeped in meditation, unmindful of his daily routine, he becomes free from Karmas; being firm in mind, faith and conduct he attains the highest state (48 etc. 63 etc.). Even a particle of attachment is a great adversary of self-realization, and hence all out-going inclinations must be completely stopped (69, 66 etc.). One should meditate, firm like the mount Meru. on the real nature of the soul, which is an embodiment of knowledge etc. (84.86 etc.). It is only the weak and undisciplined that complain that the present time is not proper for meditation. Dharma-dhyāna is possible for monks today, and thereby better births, which anticipate liberation, can be acquired(73-78).

Right knowledge consists in discriminating Jiva from Ajiva (41); and the right knowledge he who knows things as they are (58). There is tremendous difference between a man of knowledge and an ignoramous. An ignorant person might spend many births practising severe penances to destroy the karman which can be destroyed, whithin a short time, by a man of knowledge who is controlled in three ways (53 etc.). This right knowledge, coupled with austerities, leads one to liberation; one without the other is fruitless (59). A monk should abstain from all external activities, and concentrate on the real nature of the self ever maintaining his primary virtues etc. (91 etc.). The self alone is the resort or shelter, because therein are seated the five diagnatures (104).

The doctrine of Jina about bondage and liberation is, in short, that one who is attached to objects external is bound, while one who abstains from them gets rid of manifold karmas (13).

LIMGA-PÄHUPA: It contains 22 gāthās. In the case of monk, it is the bhāwa-linga that is important; mere external appearance (drayva-linga) will not make one a true monk (2). A monk, if he is sinful even after accepting the emblem of a Jaina monk, ridicules the standard of asceticism and ruins his co-monks (3). If he sings and dances, is anxious and disturbed, is attached for meals, harms the earth-bodded beings and plants, and loves ladies and hates others, he is no more

a monk but a beast full of deceit and treachery and devoid of discipline and conduct (4-5, 12, 15-18). If a monk is unchaste, full of vanity, taking part in worldly activities and sins, and violates the religious virtues, he is destined to go to hell (6,9,10 etc.) [p. 36:] In a monk's appearance if one is unchaste, given to sinful thought, runs after and quarrels for food, one wanders long in saṃsāra (7-9). He is not a monk, though an ascetic m appearance, but a thief, who takes things unoffered and blames others (14). An ascetic, who cats at a harlot's and praises that food, acts like a fool, and is not a true monk (21).

SILA-PÄHUDA: It is a discourse, in 40 gåthås, on Šila, meaning conduct, character, especially chastity. Knowledge and chaste life are not incongruent; if chaste conduct is wanting, objects of senses ruin that knowledge (2). Knowledge unaccompanied by chaste conduct, asceticism without right faith and austerities without self-control are all worthless (5). Even men of knowledge wander long in samsåra, because they are given to pleasures; but those who are chaste can easily put an end to samsåra after mastering the knowledge and practising austerities. If a man of knowledge, who is given to pleasures, can go to liberation, why is it that Surattaputta, though knowng Ten-pärvas, went to hell? Knowledge, faith, austerities and conduct bring nirvåoa for them who lead a chaste life (7,9,11 etc. 30). It is not enough if grammatical, metrical, Vaiséuska, Vyavahāra (perhaps the same as Dharmasåstra) and Nyāya Šāstras are studied (16); to make human birth fruifull, a chaste life must be led; and thretby one is loved by gods (15-14).

Chaste life, or éfla, is an important factor of spiritual life: it has its attendant virtues like compassion to living beings, control, truthfulness, non-theft, celibacy, satisfaction, right-faith and knowledge (19). A dose of posson may entail death only once, but the dose of sense-pleasures involves repeated deaths and births in samsfar (22). Sila, with its attendant virtues, like fire assisted by wind, burns the deposit of old Karmas (34), and then the soul becomes Siddha endowed with all the virtues (35).

CRITICAL REMARKS ON EIGHT-PAHUDAS—It has been ususal, possibly from the fact that Śrutasāgara wrote a commentary en masse on six pāhudas, to take the six pāhudas in a group, and Chappāhuda came to be looked upon, ² through imistake, as the name of a work of Kundakunda. The last two pāhudas have not been, somehow or the other, commented upon by Śrutasāgara. Taking into consideration the six pāhudas, or even eight pāhudas, it is clear from the contents that each pāhuda

<sup>1.</sup> As the texts of these Pahuatas are not critically edited, and hence not definite. I have not taken into consideration the bearing of these githis on the date of Kundakunda, and, moreover, the date of our author, whose works are of a compilatory character, will have to be settled on other broader evidences than stray references like these, for, as a strategies of the part of the par

<sup>2</sup> See W Denecke's essay in Festgabe Jacobi, p 163 etc., perhaps Dr. Winternitz follows W Denecke in his A History of Indun Literature, (in English) vol. II p. 577, which has just reached my hands. I am not aware of any commentary on six Pāhuļas by Amytacandra, though Dr. Winternitz notes his name along with that of Srutasāgara.

ST.

is meant to be an independent treatise. Each pahuda has a significant title which substantially indicates the main current of the subject matter, though, as usual in traditional texts, there is fp. 37:1 always scope for side-topics. In some of them like Carittaand Bodha-nāhuda the exposition of the subject matter is very systematic, while in others like Sutta- and Bhava-pahuda the contents appear to be merely compiled; that is why perhaps the ascetic emblem prescribed for women is included in Suttonāhuda. The same topic, in these pāhudas, appears in places more than one: the discussion about lines is found in Bhava-nahuda and in Limea-nahuda. Rhavanahula is extensively varied in its contents, and it is important from various points of view so many Jama technicalities are simply referred to, and the author takes it for granted that his hearers are already acquainted with them: the dogmatic property of Jainism must have been quite systematically arranged in numerical groups before the days of Kundakunda, otherwise his off-hand introduction of technical terms would be meaningless; the legendary references found in Bhava-nahuda indicate to the presence of many Jama mythological stories already current at the beginning of the Christian era. The manner of exposition, in all these pahudas, is narrative and dogmatic, and the author never feels the necessity of logical defence of the principles he is enunciating; sometimes he takes resort to similes to make his appeal effective.

I am perfectly aware that it is only on the ground of current tradition that Kundakunda is accepted as the author of these pahudas, and no evidence is coming forth, nor there is anything in these texts, taken as a whole, which should preclude us from taking Kundakunda as the author of these works. The texts of these pahudas as utilised by me, could not be claimed to be critical, so there is every probability of omissions and commissions of gathas especially in such traditional texts. W. Denecke doubts Kundakunda's authorship, but he gives no definite reasons. Dialectally he finds that six pahudas are younger than Samayasara etc.; but this cannot be a safe guide, unless we are guided by critical editions. The reason for the presence of Apabhramsa forms in these pahudas, as compared with Pravacansara. I have explained in my discussion on the dialect of Pravacansara. It is imaginable that traditionally compiled texts might be attributed to Kundakunda because of his literary reputation; but to prove this we must have some strong evidence potent enough to cancel the current tradition. In conclusion I would say that these pahudas contain many ideas, phrases and sentences which are quite in tune with the spirit and phrasiology of Pravacansāra.

These pāhuḍas have left great impression, a fact not unknown even to Śrutasāgara, on some of the later writers Pūyapāda has composed his Samādhiśatoka¹ in a systematic manner and with a stronger metaphysical tone mainly based on Mökkhapāhuḍa. Joindu also shows, in his compositions, his close acquiaintance with these pāhuḍas. Many verses of Āmtacaandra remind us of the gāthās from these pāhuḍas from which he quotes also. Guyabhadra, in his Ātmāmuśōsana,³ follows closely many gāthās from Bhōw-pāhuḍa etc.

Published in Sanātana Jaina Granthamālā (SJG), Vol. I. Bombay 1905.

<sup>2</sup> Ibid. pp. 52 etc.

RAYAMASĀR: It contains 162 verses, of which one is a dohā and the rest are gāthās. The author intends to give a discourse on the religious [p. 38:] duties of laymen and monks. A man of right faith always preaches what is traditionally received from the Tirthankaras through Gaṇadharas (2). Right faith is the root of the tree of liberation, and it is twofold (4); in its absence no virtuee can stand (47 etc.); and it is a patent remedy against Karman (52). A man of faith is endowed with 70 virtues, and is devoid of 44 flaws (8,7). The duties of a house-holder consist in giving gifts and in performing pūjā, and those of a monk in meditation and study (11 etc.). Jinas should be worshipped, and the gifts should be given to recepients (pātra) who are of three kinds (15 etc., 123 etc.). Pleasurable and happy equipments, here and in the next world, are all the fruits of supātra-dāna, like seeds giving good crops when sown in fertile fields (17-30 etc.). That man, who approprates for himself the wealth meant for jīrņoddhāra, pratiṣṭhā, Jinapājā etc., is sure to go to hell etc. (22 etc.).

Men without right faith have no discriminative faculty (40), are not devoted to religious duties, and do not meditate on the nature of the self (49 ft.). As opposed to a man of right faith, who spends his time thinking over vairāgaya and jiānān, the man of perverted faith spends his time in greed, wicked thoughts, laziness and quarrels. Men of right faith are rare today, but still, as said by Jina, Dharmadhykna is possible in the present age (57 ft.).

Inauspicious mental attitude (aśubha-bhāva) is inclined towards wicked and irreligious channels of activities, while the auspicious one towards mentiorious and religious ones; accordingly hell or heaven is the consequence (61, 65 etc.). Auspicious attitude is attended with the suppression of passions etc., and consequently results into real self-control. A jühani immediatly destroys his kurman, and his achievements are varied (72-79).

Everywhere Bhakti or devotion is quite necessary; all the religious activities are fruitful, if one has regard or devotion towards his teachers (83 ff.), Ascetic garb is a painful burden, if one is not directed towards self-realisation (88ff.). In order to realise atma-tativa and para-tativa, in this age, study is a sure remedy; so one should devote oneself to the study of sacred texts which is as good as meditation (95). When one's mind is set on the Higher-self with mental, verbal and physical purity, karman is immediately destroyed (96). This is the province of a great monk who abstains from all unhealthy and irreligious activities, and absorbs himself in the self. Those who are attached to paraphernalia, like a fly stuck in phlegm, have no hope of self-realization (106,93ff.). Those monks who are selfwilled, who do not live with a guru, and who, being of bad conduct, oppose the sangha, are a bane to Jainism (108). It is a great sin to dabble in worldly professions and to be attached to various items of worldly paraphernalia like gana and gaccha (109 etc.). The monk should not eat anything according to his sweet will, but recieve only the proper food, which is put in the cavity of his palms (116, 120 ff.). The penancial practices should be intelligent, and there should be no hankering after popularity, respect and gain (131 etc.). Attachment is bondage and nonattachment is liberation: knowing this one should not be attached to bahir-ātman (134). There are so many things and relations which [p. 39] constitute bahir-atman Introduction 37

and must be distinguished from the real nature of the self (137-40). Realisation of the self is liberation; to achieve this end jifanafabhysas as a great means; for the house-holder, however, 53 duties are prescribed (156-57f). The three jewels stand for gana and gaccha, the various virtues mean sangha, and samaya is the pure soul; the great monk should not be attached to gana etc., but he should cultivate three jewels with its attendant vitues, so that he will soon attam liberation, (161 etc.).

CRITICAL REMARKS ON RAYANASARA.—The text of Rayanasara, as a whole is very hadly handed down; from the footnotes which contain the results of the comparison of two MSS., it is clear that the number and the sequence of gathas are not definite; and they might further vary, if more MSS, are collated. There are renetutions of ideas, and the arrangement is not quite satisfactory; and this might be due to the disturbance of the text by additional gathas. It is conspicuous and not usual in the works of Kundakunda that in the middle we have a doha and about half a dozen verses in Apabhramsa dialect. So far as the present shape of Ravanasāra stands, it cannot be, as whole, attributed to Kundakunda. It is just possible that the ground-work may be his; even then some evidences to that effect must be produced. There are certain points which are not quite favourable for the authorship of Kundakunda; his name is not mentioned in the colophon; some verses are in Anabhramsa which is abnormal in his works, no doubt there are many common ideas, but there are certain social touches which are not met with in his other works: gana, gaccha, sangha etc. are referred to and a cryptic explanation is attempted: similes are found in his works, but the number of similes is very great here. That Kundakunda is the author of Rayanasāra should remain. I think, a point sub judice. until some more evidences, one way or the other, are coming forth.

BĀRASA-ANUVEKKHĀ: It contains 91 gāthās. This work deals with 12 reflections which should necessarily be cultivated for the stoppage [p. 40:] of karmic influx. The following are the topics on which the monk is to reflect constantly. I Various paraphernalia, relatives, physical strength and beauty etc., are all tran-

<sup>1</sup> The twelve Anupreksas, for various reasons the foremost being that the reflection thereon is a cause of stopping the karmic influx and that a discussion about them includes many topics of Jamism, have proved a fascinating subject with Jama authors that much space is devoted to them in many works, and besides even independent works have been written. To note only a few. Mūlācāra of Vattakera has its 8th chapter devoted to this; then Kundakunda composed or compiled his Bārasa-Ayuvēkkhā which has much, even some gathas, common with the above chapter; about 150 gathas are devoted to this topic in Bhagavatī Ārādhanā of Śivakoţi (the text mentions his name as Śivārya); in the Svetambara canon, for instance, some 70 verses cover these topics in Maranasamādhi Paīnna, Bārasa Anuvěkkhā of Kumāra or Kārttikeya (circa 8th century A.D.) contains 489 gathas and is solely devoted to 12 anuprekeas; Subhacandra in his Sanskrit Jāānārnava, devotes about 195 verses to Anupreksās. Digambara authors like Amitagati, Somadeva and Padmanandi have discussed these anupreksas in their works; among the Syetambaras, too, works like Dvadasabhavana, (Jama Granthavali p 180), Bhavanāsamdhi-prakarana (Annals of the B. O. R. I. vol. XI i.) are current. Dhavala, in his Harivaméapurāna (Apabhraméa) refers to some work on Anupreksa by one Simhanandi which is not discovered, so far as I know, anywhere. In Kanarese, Hindi and other vernaculars, too, works devoted to Anupreksa are composed both by early and modern authors.

38 Pravacanasāra

sitory; the soul alone is eternal and above all these (1-7). 2. No external things like gems, medicines, armies and weapons can rescue the soul from death: the only shelter is the self itself which is the seat of five dignitaries and an abode of Right faith. knowledge, conduct and austerities (8-13). 3. The soul is alone, alone responsible for the fruits of the acts done (14-20). 4. Relatives, friends and this body; all these constitute the object external, and are absolutely separate from the soul which is an embodiment of faith and knowledge (21-3). 5. The soul is wandering in samsara suffering many miseries with false motives and pretended attachments: the soul, when it is free from karmas, gets out of samsara (24-38). 6. This universe is threefold with hells below and heavens above that are the consequences of inauspicious and auspicious manifestations of conciousness, when there is pure manifestation, liberation is attained (39-42). 7. Everything in this world is impure, and the soul alone, when free from karman, is pure and an abode of eternal happiness (43-46). 8. Mithvātva, vowlessness, passions and various activities are the causes of karmic influx which is the cause of samsara; so these causes should be removed (47-60). 9. Such religious activities, which counteract the karmic influx, should be reflected upon (61-65). 10. Further the twofold way of shedding the karmic matter should be considered (66-67). 11. Then 11 pratimas of a house-holder and 10 dharmas of a monk should be considered; the internal and external attachment should be given up, and one should meditate on the pure nature of the self (68-82). 12. Enlightenment is rare, so one should reflect on the means of attaining it (83-86). Reflection on these 12 topics is spiritually fruitful, and leads one to liberation. The subject has been thus treated, from ordinary and real points of view, by the precentor Kundakunda (87-91).

CRITICAL REMARKS ON BARASA-ANUVEKRIJA.—The text of Bărasa-Aţun'kkhā is not definite, as I have seen from comparison the number of găthās varies from MS. to MS; even the last gāthā, in which Kundakunda's name is mentoned is not found in some MSS. Whether the last gāthā is composed by Kundakunda or not cannot be said at this stage, but this much is certain that the tradition is uniform in attributing this work to Kundakunda. There is an appearance of antiquity about the text: some of the gāthās are common with the 8th chapter of Mūlacāra which possibly indicates that these verses are traditionally inheritot; five gāthās from this work are quoted, in the same order, in Sarvārihasudhi by Pūjyapāda; and the method of exposition is quite traditional and dogmatic. Many ideas and even sentences from this book are taken and elaborated in later texts on anuprekas.

NIYAMASĀRA<sup>1</sup>. It contains 187 gāthās according to the text preserved [p.41.] in the Sk. commentary of Padmaprabha Maladhārideva. The author has compo-

Published by Jana Grantharatnikara Karyálava, Bombay 1916, this edition is accompanied by the Sk. commentary of Padmaprabha Maladhárideva and a Hindi translation of the same by Br Shitalprasadaji. Ed with English Translation et by Uggarsain, S B.J. vol. IX, Lucknow 1931. As to the date of Padmaprabha, I would indeate here only the tentative limits of his age. In the introductory verses he mentions Siddhasena, Püyapäda, Bhayákalanka and Viranandi-vratindra. It is necessary to see who is this Viranandi. We know two Viranandis, one the author of Candraprabhacarlia who flourshed earlier than 1025 A.D., as Vadriaya refers to him in his Parisvarháhacarlia composed in that year; the second Viranandis, the author of Acarasfra, comes much later

sed, following the words of Jina, this work as an excuse for self-meditation. His aim is to give some essential discussion on Three jewels which necessarily (njyamena) form the path of liberation (2-4). Right faith consists in believing in āpta, āgama and tatīvas; after the description of the first two (5-8) follows the detailed discussion about the tatīvas or principles of Jainism. Jīva is described with regard to its two upayogas and its natural and abnormal modifications (10-19); then further are discussed non-sentient principles, namely, matter, dharma, adharma, ākāša and kāla; with Jīva they are called six substances, and the same are known as astikāya, when time or kāla is excepted (20-37). It is the duty of the soul to relinquish the objects external and pursue its own auture, since every soul, from the point of view of initial purity, is a Siddha tiseli (38-51). This Right faith is devoid of perverted motives.

Right knowledge is free from doubt, perversity or delusion and vacillation; and it consists in the correct understanding as to what is acceptable and what is rejectable (51-52).

Right conduct, from the vvavahāra or ordinary point of view, consists in observing five Mahavratas, five Samitis and three Guptis, all of which are precisely defined (56-68); this topic is concluded with some remarks from the niscaya point of view (69-70) and with the description of five dignitaries, viz., Arhat, Siddha, Ācārva, Upādhyāva and Sādhu (71-75). Then, in order to confirm the aspirant in his bhedābhvāsa or bheda-virāāna (77-82), a discussion about Right conduct from miscava-nava is set forth mainly describing the avasvakas (with their attendant reflections) such as Pratikramana (83-94), Pratyakhyana (95-106), Alocana of four kinds (107-12). Kāvotsarga (119-23) (these two being the forms of prāvakcitta 113-118). Samāvika (124-33) and Parama-bhakti which is two-fold: Nirvrti and Yoga-bhakti (134-40). An exposition on avasyaka, which is defined as avasassa kannna avassayam, is given from the realistic point of view. These rites like pratikramana etc. lead a monk to vitaraga caritra, passionless conduct, these are verbal rites, and one should exert one's utmost to convert them into meditational ones; the practice of avaiyakas leads to self-realization (141-58) attended with omniscience wherein darkana and iñana are simultaneous, just as light and heat are simultaneous in the Sun1. Omniscience is not merely self-illuminating, but it [p, 42:] illuminates, at the same time, other objects as well, in fact it is the essential nature of the soul. The various activities of an omniscient do not involve any further karmic bondage, at the termination of his age, with all the karmas tracelessly destroyed, the liberated soul shoots up to the top of the world (loka), where he halts eternally because of the absence of any cause for movement, and enjoys unparallelled eternal happiness (159-83).

and belongs possibly to the first half of the 12th century A.D. Further in the light of Nidugall inscription (EC, XII), Pavingad Nox 51:520 a about 1232 A.D. J. would say the Padmaprabha was a pupil of this second Viranandi, so he might have flourished about the middle of the 12th century A.D. It remains to be seen, however, as to what data would be supplied by various works referred to and by different quotations in his commentary

<sup>1</sup> Simultanetty of jáñan and darásana in an omnuscient is upheld here. Siddhusena, too, in his Sammaritarka II, 3 ff, accepts this very position, while Jinabhadra-kşamäáramana (Viseeiuayukabhayu 3132 ff) and a host of other Svetämbara authors, following their Canon, especially Namdt, Prapidapand and other texts, say that jáñana and darásana in a Kevalin are Kramera, step by step, and not yagapat or simultaneously.

CRITICAL REMARKS ON NIYAMASĀRA,-That Kundakunda is the author of Nivamasara is accepted on the authority of Padmaprabha, the only known commentator of that work. The discussion of subject matter is quite worthy of Kundakunda, and the whole atmosphere is quite in tune with other works of his. The exposition of the subject matter is very systematic, leaving aside some traditional verses here and there, as it would be clear from my analysis. For the division of the text into 12 srutaskandhas. Padmaprabhadeva, the commentator, is responsible: with all due deference to his high-flowing spiritual muse I must say that this division has no sanction from the original text, nor does it facilitate the understanding of the text in any way; the author, it appears, never intended to have any divisions in his work. The composite character of the text, when read in the original, immediately impresses a reader; and in this respect it stands in contrast to Bhāvanāhuda. This work contains some traditional gathas which are found in his other works, and also in Mūlācāra. So far as I understand the discussion, Kundakunda's enumeration of Avasyakas is thus Pratikramana, Pratyakhyana, Alocana, Kayotsarga, Samavika and Paramabhaktı; it is slightly different from the traditional enumeration1, wherein Alocana is absent, being possibly included in Pratikramana which it precedes in actual performance,2 and in place of Paramabhakti we have Stuti and Vandana. Kundakunda divides Paramabhakti into two types: nityrti and voga-bhaktı, wherein can be the traces of Stuti and Vandana, Either Kundakunda did not want to stick to the traditional enumeration because he was discussing the subject from niscaya-naya, or he did not find any material difference between the two enumerations, or he incorporates, in this context, some early tradition. The phrase loya-vibhagesu in gatha 17 does not refer, as I understand it, to any individual text but to a class of literatute of Lokanuvoga group; while in gatha 94 the author decidedly refers to a text Pratikramana-sūtra by name3.

PAMCATTHIYA-SAMGAHA or PANCASTIKAYASARA\*: It is the devotion towards the doctrine that has goaded the author to produce this [p. 43:] book for the further propagation and glorification of the creed. He proposes to deliver a discourse on samaya; the contents are originally given out by Sramana (Mahāvīra). and they lead the follower to liberation (2); samaya is defined as the samayava or collocation of five astikayas, i.e., those entities that manifest, through numerous qualities and modes, their existence with extensive spatial points, viz., soul (1jva), matter (pudgala), principles of motion and rest (Dharma & Adharma) and space (Ākāśa).

<sup>1</sup> Müläcära I. 22.

<sup>2</sup> Mūlācāra VII, 121 ff.

<sup>3</sup> Padikamana-nāmadheye sutte jahā vannidam padikamanam / etc

<sup>4</sup> P. E. Pavolini II compendio dei cinque elementi-Pamcatthiyasamgahasuttam in Geornale della Societa assattca italiana, vol. 14, pp. 1-40. Florence, 1901, with some remarks on the language, metre and MSS.: we get here the text edited with a summary of contents of each verse following Amrtacandra's commentary; Ed. with Amrtacandra's Sk. and Pande Hemarajaji's Hindi commentary in RJS, 1904; Ed. a second time with the addition of the Sk commentary of Jayasena, RJS, 1914; Edited with an English translation, an original commentary in English and with philosophical and historical Introduction by Prof. A. Chakravarti in SBJ, Vol. III, Arrah, 1920; Edited with a Hindi rendering of Jayasena's Sk. commentary by Br. Shitalaprasadaji from Surat.

Introduction 41

of which the three worlds are an outcome (3-5). The same including time (Kāla) are designated as Dravyas which mutually interpenetrate and accommodate each other ever retaining their individuality, and which are so called because of their passing through various modes ever maintaining their existential character (6-9). Dravya or substance has substantiality or existence, is endowed with the triad of origination, distruction and permanence, and forms the substratum of qualities and modifications (10). Then follows a discussion on the mutual relation etc. between substance, quality and modification, and the same is illustrated in the case of Jiva, in view of the doctrine of seven-fold predication (Saptabhangi) (11-22). This introductory section (Fibhika) is concluded with a discussion on Time, which is Dravya but not an Astikaya, from the real and ordinary points of view (23-26).

Then the author enumerates the special characteristics of five and discusses them in detail both in the transmigratory and liberated conditions. The soul lives (30 ff.); it is of the same size of the body it comes to occupy (33 ff.); it has consciousness (38-9) which manifests into mana and darkana (40-52); it is the performer of actions (53-56) and is liable for the results thereof (57-67); and lastly the soul is notent. When discussing about the unavogas, namely iffana and dargana the author deals with the relation between substance and quality stated from the Jama point of view. This discussion about Jiva is winded up with two cryptic gāthās on the nature of Jiva in its one to tenfold aspects (71-72) In the discussion about Asiva the author gives various types of matter down to the primary atom, the nature of which is defined in detail (73-82) Then the two Astikavas. Dharma and Adharma, the principles of motion and rest, are taken and their characteristic functions given with illustrations (83-9). After the discussion about Ākāśa we get some gāthās on the corporeal and non-corporeal aspects of these substances (97-99). Then Kala is discussed, and the section is concluded with two benedictory gathas (103-4).

After having discussed about substances (Dravya) and magnitudes (Asti-kaya), the author proposes to discuss the same as Padārthas or categories, thus shedding light on the path of liberation which consists in the cultivation of Right faith, Right knowledge and Right conduct, which are defined in short [p. 44:] (104-7). The author enumerates the ninc categories (108) and discusses them serially: 17w, its nature and types are biologically viewed (109-23); Alya is defined, contrasted and its relation with Jiva discussed (124-30). Punya and Pāpa are defined as dubha-and ašubha-parnāma which must be suppressed (131-34); auspicious attachment etc. lead to meritorious, and careless conduct etc. lead to demeritorious influx of karman (134-40), for the stoppage of karmic influx one has to rise above attachment and aversion (141-3); he, who has stopped the karmic influx, if he practises penances etc., effects the destruction of karmas (144-6); it is the passionate and tainted bhāvas that lead to bondage (146-50), when the karmic influx is stopped and the deposit too is consumed the immediate result is liberation, wherein the soul has its innate and potential qualities completely developed (151-3).

In conclusion the author gives a beautiful appendix in which a discourse, in short, on liberation and the path of liberation is given from vyavahāra and niścaya naya (16) etc.).

CRITICAL REMARKS ON PAÑCASTIKĂYA.—The text of Pañcārtikāya, as it is available today, is preserved in two recensions; one preserved in the Sk. commentary of Amriacandra and the other commented upon by Jayasena; the former contains 173 gāthās and the latter 181, the majority of additional gāthās being found in the context of upayoga-discussion. The division of the work into two Sruta-skandhas, with a piţhikā in the beginning and a cālikā at the end, as proposed by Amriacandra, is quite proper; and helps the understanding of the text. The concluding verses of the first Śruta-skandha (103-4) and the opening formula of the next might tempt one to say that these are two independent works put together by some other hand than that of Kundakunda; no doubt that the two Śruta-skandhas are meant to be independent sections, each throwing light on the other; but Kundakunda himself has brought them together in one work as indicated by the pronoun tesim, in the opening gāthā of 2nd Śruta., which refers to Astikāyas etc. discussed in the first; so the arrangement is by Kundakunda himself.

The word somgraha in the tutle indicates that it is manily a compilation by and not a composition of Kundakunda, and there are indications in the body of the text that the author might have put together traditional verses when trying to discuss a topic in a connected manner: the characteristics of the soul are not discussed in the order in which they are enumerated in gatha 27 etc. as it is clear from the analysis, possibly due to the fact that the author might have collected together the traditional verses, in many places the topical discussion is disturbed by the same idea repeated; some gathas (64 etc.) are called Siddhānta-sūrāņi by Amrtia-candra; sometimes groups of gāthās, which are a compact body in themselves but have little connection with the context, are met with here and there (71-21); and the so called Mokṣa-cūtlā is as good as an independent section. So Kundakunda might have complied this work out of the great range of traditional verses that he might have inherited from his teachers.

(p. 45] SAMA YASĀRA¹. The author opens his discourse with the definition of swa-sumaya and para-samuya, which respectively stand for the realisation of the self as identical with Right faith etc. and with material karmas (2). When ekatva, ie, the oneness of the self, is realized there is no bondage at all (3); and the aim of the author is to point out this ekatva, the same as hedeuviñana, to the best of his ability (raa-vibhavena) (5). The ultimate aim of every aspirant is to realise the pure soul as a knower from the Niscaya-naya. Just as we cannot make a barbarian (mleñcha) understand us unless talked to in his speech, so Vyavaĥāra point of view is quite necessary for the understanding of pure Niscaya view-point (7 etc.): Vyavaĥāra-naya helps the weak speech of ours, which is incapable of fully expressing the reality

I Published with the Sk. commentaries of Amritacandra and Jayasena in Sanktana Jaini Granthanalla, Benare, 1914; published with these two Sk. commentaries and a Hindi commentary of Jayacandra in RJS, Bombay 1919, the text edited with Sk. shade, English translation and commentary by J. L. Jaini in SBJ, vol. 8, Lucknow, 1930; besides, Jayacandra's Hindi commentary, which closely follows Amritacandra, has been published from Kollhapur, Bombay etc, Br Shttalprasada, following Jayasena's commentary, has written a Hindi commentary on this, and it is published from Surat.

(11 etc.). The pure Niścaya view-point consists in realising the self as unbound and untouched by karmas, as one, steadfast and inseparable from its attributes and not united with anything etc. The three jewels stand for that self, just as we know, believe in and follow a king, so also it should be with the self. The soul must exert to sever all attitudes of attachment as I and mine, because the absolutely pure self cannot be anything other than itself. It is not the body but the ments of the soul embodied therein that are to be praised. So infatuation with the objects external must be conquered, exhausted and completely relinquished; the Jhānin then is liberated. (14 etc.).

Ignoramuses identify the soul with various other things not being aware that they are all forms of matter from which, really speaking, the nature of the soul is absolutely different; they abable in conventional modes of speech which cannot stand for the Truth. Jiva has no material attributes, nor has it really to do anything with Jiva-sthänas and Guna-sthänas which are all occasioned by karman; it is only for practical purposes that they are predicated of the five in its transmigratory condition. If all these material states and entities are to be identical with Jiva, the differentiating line between spirit and matter will vanish out. The adjuncts and classifications of Jivas are the outcome of Nāma-karman (39-68).

One must realise the difference between the soul and the karmic influx, and leave off the states of anger etc., remaining in which the soul is bound by karmian. When the danger of impurity is known, the soul refrains from the causes of āsrava. Concentrating on the nature of the soul one should consider everything as extraneous. The psychic states of the spirit and the karmic transformations are naturally related, really speaking the soul is the agent of its spiritual states wherein the material stuff is transformed into [p 46] karmian; it is only from the ordinary point of view that the agency of karmian is attributed to the soul. When the soul realizes itself as an embodiment of knowledge, there is no more bondage occasioned by Mithykīva etc. If it is to be said that the soul is not bound etc., we are led to absurd positions: either there is no samsāra or there is the illogical position of the Sāmkhya doctrine (117 and 122). A Jāñani experiences psychic states of knowledge and the Ajāñani the opposite of the same. One rises above various shades of view-points and statements, when he comes to realise the pure self (69-144).

Dementorious and meritorious karmas can be compared with iron and gold fetters respectively, to get liberation one must be free from both. It is necessary that attachment should be given up, and one should absorb himself in his pure self; otherwise all penances and religious practices are fruitless. To believe in Jiva etc. is faith, to grasp them is knowledge, and to avoid attachment etc. is conduct, which together constitute the path of liberation, as they counteract Mithyātva, ignorance and passions(145-163).

Mithyativa etc., which are the psychie states of souls in transmigration, are the causes of karmic influx. When the psychie state is free from passional tinge, there is no cause for bondage. A ripo fruit fallen to the ground cannot stick back to the stalk, so the karman, when once completely destroyed, cannot involve the soul in samsatra. A man of right faith, because of his discriminative ability, is above bondage (164-180).

Gold, though heated, does not lose its yellow colour; so, though operated on by karman, the 'läknin does not leave his 'jäänlivar) his aim is to discriminate the pure soul from passional states. Being free from all attachments, when one concentrates oneself on his self, there is no more contact with karman and No-karman (181-192)

The pleasures etc. of a man of right faith, because of the complete absence of attachment etc. in his case, only exhaust his karnic deposit. He has fully realised that his soul is only jhāyaka not to be identified with anything else. Attachment etc., even to the extent of a primary atom, cause a great danger to self-realisation, even though one has mastered all the sacred texts. One should absorb oneself in his self, which is an embodiment of knowledge, and thus be satisfied: that is excellent happiness. A Jhānin, being free from attachment etc., is not rusted by karman, like a piece of gold thrown in mud; while the ignorant person is to be compared with a piece of iron. A man of faith is endowed with niśścinkā and other virtues, and is free from fear etc. (193-236).

If a man, with his body besimeared with oil, stands in a dusty place and takes exercise of various kinds, he is coated with dust; similarly a man of false faith, passing through various states of attachment etc. and acting in various ways, is bound by karmic dust. On the other hand, when the oil is removed, the dust would not stack to his body inspite of his various exercises; so a man of faith, who is not at all attached to anything, though he acts in various ways, is not bound by karman. One should be always indifferent to the effects of karman. Really speaking bondage results from [p. 47:] impure thought-activity, whether a sinful act is committed or not. Though the thought-activity proceeds from some object or the other, it is not the object but the thought-activity that is responsible for bondage (237-287)

A person, bounded in shackles, cannot get himself released, if he simply thinks of shackles without thinking of breaking them, so a man in samsāra must break the bonds of karman that he might be completely free. The chisel of self-discrimination will help him to cut off these karmie shackles, and then the pure self is realised (288-307).

In the case of an Ajñānu the fruition of karman leads to further bondage, while the Jñānin feels spiritually light, when the karman gives its fruit. It is wrong to accept absolute denial of agency in the case of Jīva as done by the Sāṃkhyas (340), because thereby the relation of cause and effect and of doer and enjoyer cannot be established. The psychic states of attachment and aversion are seen in the soul and not in material objects. It is the alert sense of absolute non-attachment that raises the soul to great heights of spiritual magnanimity. Knowledge and self are perfectly identical, neither less nor more, nor knowledge can be found elsewhere, nor be identified with anyting else. Leaving all external emblems one should apply oneself to the pursuit of liberation and be ever absorbed in oneself, so that eternal bliss might be achieved.

CRITICAL REMARKS ON SAMAYASĀRA —Samayasāra is considered by the Jainas to be the best work of Kundakupda, and its contents, according to the orthodox opinion, are too sacred to be read by house-holders. The reasons are quite plain: the work deals mainly with spiritual topics such as bheda-vijnāma; the discussion is

from Suddha niścava point of view, and the Vyavahāra point is explained only to avoid possible misunderstandings; and lastly the spiritual statements from Niscavanava may prove socially and ethically harmful to the house-holders who are almost absolutely lacking in spiritual discipline. The majority of the statements are in a reflective and meditational tone sometimes even in the first person. The aim of the author is to impress on the readers that ignorance resulting from karmic association has barred many a soul from self-realisation; so every aspirant must rise above all attachment and realise the soul as absolutely pure, sentient, omniscient and completely distinct from lifeless stuff (aiva); this is the highest pitch of Jaina spiritual teaching. The author takes it for granted that his readers are already acquainted with Jama terminology, and he goes on brooding over the real nature of the soul. sometimes distinguishing it from matter, sometimes discussing the nature of karman. its influx, bondage etc., and sometimes showing the way of stopping and exhausting the karman. There is a simplicity and directness in his utterances which appear like the attempts of the author to express the incommunicable which he himself has experienced. He is very fluent, jubilant and exhilarated, when he goes on reflecting on the pure nature of the self. It is no wonder, therefore, if he has not cared for what is called systematic exposition seen for instance in his works like Caritta-pahuda. He would repeat ideas and sentences just to make the topic Ip. 48 1 more impressive. Here and there, when the text is read without using the commentaries one feels that groups of traditional verses are intruding on the context indicating perhaps that many traditional verses were included, when this text came to be so shaped by Kundakunda.

The author's reference to Do-kiriyāvāda in 85-6 is interesting, though it is not discussed in detail. The tenet that the soul can be the agent of its psychic states and also of karmic modifications, is not accepted by Jaina philosophers. In the Svetāmbara canon, too, the Do-kiriyāvāda, in its various aspects, has been criticised; according to the Svetāmbara tradition the promulgator of this creed was Ārya Ganga who flourished 228 years after Mahāvīra<sup>1</sup>.

The next interesting reference is to the Sāiņkhya doctrine in gāthās 117, 122 and 340, by name. The position of Purusa and his relation with Prakrit are some of the weak stones in the structure of Sāiņkhya ontology. Purusa being ever free can never be bound; it is the Prakrit that is bound and liberated. The question can be raised, if there is no hondage why talk of liberation; and if there is no real connection between Purusa and Prakrit, how the false conception of such connection are rise? It is these points, such as Prakrit does everything and Purusa is neutral without doing anything, that are attacked. The Jama position is that the soul or spirit is the agent of various bhāiva or psychic states whereby there is the influx of karman leading to further bondage; when the karmas are destroyed, with their causes rooted out and the existing stock evaporated, the soul attains its natural purity constituted of eternal bisis and ommissience.

The text of Samayasāra has 415 verses according to Amrtacandra's recension and 439 verses according to that of Jayasena; it is not only the question of additional

<sup>1</sup> See Bhagavatt-sütra I, 1x, sütra 75; I, x, sütra 18; II, v, sütra 100 etc.; also Višenāvašyakabhāsya 2424 ff.

gathās, but sometimes Jayasena preserves important and independent variants.; the majority are gāthās there being only 4 anieşiubh verses in the 9th section. Amrta-candra divides the whole text into 9 Ankas with a pārive-ranga at the beginning and a parisleta at the end; this devision, though not sanctioned by the author, is helpful to grasp the contents of this, the biggest work of Kundakunda.

THE DESIGNATION NATAKA DISCUSSED:—Though it has been usual to call Pañcāsikāya, Pravacanasāra and Samayasāra as Nāṣākā-trayi, it is, in fact, Samayasāra alone, whose contents refer to the drama of saṃsāra in which Jive and Ajīva are the dramatis personae playing the rôle of āsrava etc., that is fit to be called a nāṣāka. It is from this that all the three works which constituted the Prābhṭratrayi came to be called nāṣākas. Amṛtacandra appears to be the first to give this designation to Samayasāra,¹ and he wanted to make it more appropriate by various indications scattered all over his commentary: the introductory section is called Pūrva-raṅga; the work is [p. 49] divided into Ankas or acts, dramatic terms like niţkrāntah, pravikati etc. are used at the end and beginning of different chapters from the end of the 2nd chapter; and he uses, here and there, other terms quite usual in Saṇskrit dramas. Jayasena, too, adopts these terms, but he calls the chapters as Adhikāras.

### 4. PRAVACANASĀRA OF KUNDAKUNDA

## a) Study of Pravacanasara

PRAVACANAŠĀRA IN ORINTAL STUDIS:—Pavayanašāra or Pravacanašāra of Kundakunda is a pretty popular work un Jaina circles, and copies of it would be found almost in every Digambara collection², but it is very lately, especially because the Digambaras were too reluctant to open their stores of books for others, that the MSS, of it fell into the hands of orientalists. Buller knew its name as a sacred work belonging to the dravyānuyoga group of the Digambara literature ³ K. B. Pathak too referred to it as a work of Kundakunda\*. It was the late Dr. R. G. Bhandarkar, that all-round brilliant and stationary Dhruva star in the firmament of oriental learning, who, in his monumental report for 1883-4, gave some excerpts from Pravacanasāra, and gave also the analysis of it incorporating a translation too of a few gathās; in conclusion he compared some of the Jaina tenets with those of Sāmkhya, Vedānta and Buddhism, and attempted a chronological

<sup>1</sup> It is interesting to note that Amrtacandra, with Samayasāra against his name, finds a place, as a play-wright, in M. Schuyler's Bibliography of the Snaskrit Drama, p. 24

<sup>2</sup> I am very thankful to Prof. H. D Velankar, Wilson College, Bombay, from whom I learn that there are 8 MSS of Prancanaaira at the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, I at Arrah, 2 at Müdabidri, 3 at Sarasvatı Bhavana Bombay (2 of which are used for the present edition), I at Bhuleivara Janna Mandrra, Bombay, and 6 at Terâpanthi Bağlâ Mandra, Japura. Besedes, MSS of this work are available in Karanja collections (See Caralogue of 5k. and Pk. MSS. in C P. and Berar 1926) and also in local Mathas of Kolhapur and Belgo]a.

<sup>3</sup> I. A. Vol VII. pp. 28-9.

<sup>4</sup> I. A., Vol. XIV, pp. 14-26, there is no work named Prabhrtasara though Pathak mentions it along with Pravacanasara.

evaluation of Jainism as a system. Some of his conclusions were so striking that they received almost immediate attention of and were searchingly scrutinised and criticised by Dr. Jacobi<sup>1</sup>; and so far as I know, his criticism never appears to have been replied to by Bhandarkar; perhaps, he had no immediate occasion for that. Further Praviaconastira finds place in Strassburg collection of Digambara MSS, and is consequently noticed by Leumann.<sup>2</sup> Pischel, in his comparative grammar of Prakrit dialects, 3 took a grammarical notice of the gathas quoted by Bhandarkar and came to the conclusion that the dialect should be designated as Jaina Sauraseoii. Later on, since its publication, 6 [p. 50:] Pravacanasāra invariably finds blace in the list of important works of Jainsm.<sup>6</sup>.

#### b) The Text of Pravacanasara

TLXT INFLUENCED BY THE COMMENTARY.—Manuscripts of Pravacanasāra generally contam one or the other commentary along with the text for various reasons: among the Digambaras the practice of studying Prakrit gathās unaided by a Sk. gloss has fallen out of use since long; the text as a whole is too difficult to be understood without a commentary, and lastly, there is already the bias that an authoritative work like Pravacanasāra should be studied with the help of a commentary, if a direct teacher is not available. Even if some MSS, without a commentary are available, they are so late in age that there is every possibility of their being copied from some MS, with a commentary.

Two recensions of the text.—The text of Pravacanastra is preserved in two recensions, one along with the commentary of Amrtacandra and the other adopted by Jayasena and other commentators. According to Amrtancandra it contains 275 gathas divided into three Srutaskandhas, each dealing with Jääna-tattva, Jheya-tattva and Carana-tattva and containing 92, 1084, and 75 gathäs respectively. Jayasena, however, adopts the three divisions, calling them adhkāras, following Amrtacandra whose commentay was already before him when he wrote his; but according to him the number of gathäs is larger and comes to 311, each adhikāra containing 101, 113 and 97 gathās respectively. Thus it is clear that the recension of Amrtacandra is shorter in each section, and of this Jayasena is quite aware.

<sup>1</sup> SBE, XLV, Introduction p 35 etc

<sup>2</sup> Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vol. XI, pp. 297-312

<sup>3</sup> Grammatik der Präkrit-Sprachen in the Grundriss etc. Strassburg, 1900

<sup>4</sup> Edited in RJS, samvat 1969; published with Br. Shitalprasada's Hindi translation of Jayasena's commentary in three vols. Vira samvat 2450-52, Surat; an English translation of Pravacanasāra was promused by the Jaina Literature Society, London, but is not published as vet. (Since published).

<sup>5</sup> Dr. Winternitz (Indian Literature, II, p. 576) describes Pravacanasara as a 'much prized book on Jinistic dogmatics, psychology and ethics'. Prof. A. B. Dbruva (his Introduction to Syādvādamaðjuri in Bombay, Sk. and Pk sories, p. 80) describes it as 'a comprehensive survey of Janism.'

<sup>6</sup> This Śrutaskandha division reminds us of similar divisions in Acārānga and Sūtrakṛtānga etc. of the Śvetāmbara canon.

<sup>7</sup> See below the discussion about Jayasena's commentary.

Jayasena has a definite<sup>1</sup> text before him; and he has adopted it, though the earlier commentator Amrtacandra, whom Jayasena follows in all the philosophical discussions, adopted a shorter recension. Balacandra, the Kannada commentator, follows Jayasena. As to Prabhācandra, the copy of his commentary examined by me is defective, but it appears that his version of the text is nearer that of Jayasena than that of Amṛtacandra. Thus Amṛtacandra's recension is shorter and stands by itself

CRITERIA OF TEXTUAL CRITICISM AND THE NATURE OF ADDITIONAL GĂTHĀS.—
It is very difficult to apply objective standards and settle whether particular gâthă
might have been originally included in the text by the author himself or added later
on: the compilatory character of Kundakunda's works nullifies the criterion whether a gâthă fits in a particular context or not, the available MSS, are accompanied
by one or the other commentary, so [p. 51:] they are already under the bas of a
particular commentary; and lastly whether a gâthă can be admitted in a particular
context is sure to be a subjective criterion in works like Pravacanasūra. It will be a
reliable evidence that would make a particular gâthă of dubious authenticity, if the
same gâthă appears in some other works in more fitting context; but that even is
not conclusive, because so many traditional verses are likely to be independently
inherited. Under these circumstances the safer way would be to indicate the contents and the general nature of these gâthās in the longer recension and see what
position they occupy in the text.

#### BOOK I

- 19 \*1 It is something like a gloss on the previous gatha and does not disturb the context very much.
- 52 \*2 It is salutationary and comes at the end of a sub-section, it is not unusual in Kundakunda's works to find a salutationary găthă even in the middle, see for instance I. 82.
- 68 \*3-4 These two come at the end of a sub-section, Arhat and Siddha are defined, and salutations to Siddha are offered.
- 79 \*5-6 The topic is continued by defining Deva; the second gatha is salutationary.
- 82 \*7 Continuation of the salutation in the previous gatha.
- 92 \*8-9 Concluding and partly benedictory gathas

### BOOK II

- \*1 The opening mangala which is almost indispensable.
- 43 \*2 When the author has said in the previous gatha natthi padesa tti kālassa, one feels the necessity of further explanation, and it is fulfilled by this gatha.
- 53 \*3 This gatha gives the further divisions of four life-essentials mentioned in the previous gatha; the absence of this gatha would not disturb the text.

<sup>1</sup> At times Jayasena gives alternative readings of the same gathas and interprets them twice, see, for instance, II, 46-7.

Introduction 49

95 \*4 This gatha has some distant connection with the previous one; to a certain extent it disturbs the context; it is not included in Prabhacandra's commentary; and lastly it occurs in Gömmatasāra, Karmakānda 163.

108 \*5 Concluding salutation to Siddha etc.

BOOK III

17 \*1-2 The point in the previous gatha is amplified with an illustration; one feels that they are quite suited to the context.

20 \*3-5 Explaining the significance of abstention from parigraha, arguments

24 \*6-16 Discussing about non-attention towards the body, arguments against women attaining liberation are set forth, and the ascetic emblem of a nun is described. [n. 52:]

26 \*17 This gatha tells us how a monk becomes negligent; I think it disturbs the context to a certain extent

29 \*18-20 Discussing about the nature of faultless food of a monk, the faults of flesh are set forth.

39 \*21 It elucidates further the same idea that is being discussed in that context.

A bit of additional explanation; the context is not disturbed even if it is dropped; it occurs in Pañcāsitkāyu 137, where it is more fitting.

CLASSIFICATION AND SCRUTINY OF ADDITIONAL GATHAS.—From the above analysis it would be clear that these gathas can be grouped under three convenient heads first, gathas containing salutation and benediction, viz., I, \*2, \*4, \*6, \*7, \*8-9; II, \*1, \*5, secondly, those containing explanation and amplification, viz., I, \*1, \*3, \*5. 11. \*2. \*3. III. \*1-2. \*18-20. \*21. \*22; and lastly, those containing additional information, viz., 11, \*4, III \*3-5, \*6-16, \*17. In the first two groups there are some gathas of a neutral character, i.e., even if they are dropped their absence would not be felt, and even if they are present they do not materially add to the contents of Pravacanasara as a whole. So it is the last group which needs strict scrutiny. The main criterion to be applied to the third group is whether the additional information given by these gathas is or is not consistent with the contents of other works of Kundakunda, if there is any inconsistency, the gathas will have to be looked upon as of doubtful authenticity; and if the same contents are found in other works of Kundakunda, they can be treated as acceptable, because the repetition of an idea is not abnormal in works of traditional character. The position of II, \*4, especially in that particular context, is doubtful. The remonstration against the use of clothes, in III, \*3-5, is only an amplification of one of the 28 primary virtues (III, 4, 8-9, etc.). and this subject is discussed in details in Carittanahuda (20 ff.), Suttanahuda (17 ff.), Bodhapāhuda (51 ff.) and other works of his: so this topic is quite in tune with Kundakunda's discussions That women cannot attain liberation, as set forth in III. \*6-16, is a topic which represents the Digambara view against that held by the Svetāmbaras. It is not only here, but also in Suttapāhuda (22 ff.), that Kundakunda states his views almost in the same tone. Further, even if it is taken that he is attacking Svetambaras without mentioning their name, there is no anachronism at all, because Kundakunda flourished as already seen, after this division in the Jaina church. The contents of III, \*17 have nothing special, though the gathad disturbs the context. So, in conclusion, I do not find that there is any strong case against Kundakunda's authorship, as a composer or compiler, of these additional gathas, excepting one or two gathas whose position I have detected to be dubious in that context.

CRITICAL LIGHT ON THE RECENSION OF AMSTACANDRA.—Now the immediate question that confronts us is as to why Amrtacandra does not include these gathas in his commentary. Textual fidality and literal translation are not the aims of his commentary; his commentary is like a bhāṣya where he wants simply to expound with additional touches and in a systematical manner the contents of Pravacanasāra. If this is his aim, naturally he would not care [p. 53:] to admit those neutral gathās which do not substantially contribute to the contents of Pravacanasāra. This explains, to a certain extent, his omission of gāthās included under the first two groups; but still one desires that he should have retained gāthās like III, \*1, 43 \*2: III. 17 \*1-2. 29 \*18.20 etc.

Many early Prakrit gāthās have been followed by Amrtacandra in his works. Some of the gāthās, though not included by him in his recension of *Pravacanaṣāra*, are already known to him, as it is clear from the following comparison with the Sk. verses in his other works:

- Pravacanasāra III, 17 \*1-2: mucchā parīggaho ceiya ajihappa-pamānado ditho / Cp., Purusārihasudhyupāya² III, 12: yā mārcchā nāmeyam vijhātavyah parigraho eşah /
- 3. Prawacanasīra III, 29 \* 18-9:
  pakkesu a ūmesu a vipaccamānāsu mamsa-pesīsu | <sup>8</sup>
  samiatityam uvavādo taj jādīņam nigodāsam | |
  jo pakkam apakkam vā pesīm mamsassa khādī phāsadi vā |
  so kila nihanadi pindam juvānam anega-koḍīnam | |
  Cp., Pururaērhassddhyupāya 67-8:
  āmāsvapi pakvāsvapi vipacyamānāsu māmsa-pesiņu |
  sātatyenoipādas taj jātinām nigotānām | |
  āmām vā pakvām vā khādati yah spršati vā pišita-pesīm |
  sa nihanti satata-nīctam pipādam sahu-jīva-koṭīnām | |

Further some of the gathas not admitted by Amrtacandra are very old ones, for instance: III. 17 \*1-2.

<sup>1</sup> Ed. SJG, Vol I.

<sup>2</sup> Ed. in SJG, Vol 1; with Hindi translation in RJS, Vira Samvat 2431

<sup>3</sup> I understand that these gathas are found in Sambodhasaptati of Ratuasekharasuri who flourished in the 14th century A D.

uccāliyamhi pāe iriyā-samidassa niggamaṭṭhāe | ābādhējja kulimgam marējja tam jogam āšējja || 1 || na hi tassa tamṇimitlo baṃdho suhumo ya desido samaye | mucchā pariggaho cciya ajḥappa-pamāṇado diṭho || 2 ||

Physpada quotes them in his Sarvārhasidhi (VII, 13) along with the previous gāthā, namely, III, 17 of Pravacanasāra, Akalaāka too quotes them in his Rājavārtika!; and they are quoted in Dhavalā commentary <sup>2</sup> in the midst of some two dozen gāthās only a few of which are traced in Pravacanasāra. Haribhadra also quotes them in his commentary on [p. 54]: Dasaveyāliyasatuā <sup>3</sup> with the difference that his quotations have a Māhārāspī look, and that the last line is different. These verses have a traditional appearance, and they might be traced to a tract of literature which was once the common property of Digambaras and Svetāmbaras. <sup>4</sup> There is no reason why Amrtacandra should have left these verses some of which he has translated in his own compositions and some of which are pretty old and authoritative to both the sects; and it is not right to attribute motives to him, when the evidences are so meagre with us.

Then there remain some of the ghthās of the third group, namely III, 20 \*3-5, 24 \*6-16. The contents of these gaintas go against the Svetāmbaras who sanction a begging-bowl etc. for a monk and who accept that a woman can attain liberation in the same birth. My tentative conjecture is that Amṛtacandra was too spiritualistic to enter into sectarian polemies; 5 and possibly he wanted to make

```
sagranthopi ca nirgrantho grāsāhārī ca kevalī |
rucir evamvidhā yatra viparītam hi tat smrtani | |
```

<sup>1</sup> Tattvārtha-Rijavārtikam, Benares, p 275

<sup>2</sup> Sholapur MS p 18ff.

<sup>3</sup> See Devachanda Lalabhai Series vol 47, p. 25; the last line is read thus by Haribhadra: jamhā so apamatto sā ya pamāa tri niddisthāl. Silānka, who quotes these two gāthās in his commentary on Satrakyfanga (Agamodayasamiti Ed p 39), has a few different readings in the first lines, and he quotes the last line in an altogether different form: aquavajo u payogega savrabhávega so jamhāl.

<sup>4.</sup> I am driven to this bold surmise especially from the manner in which they are quoted in Daniali-tike. That there are such verses which have been commonly inherited by 6vetam-baras, and Digambaras is quite clear from my remarks on Ten-Bhakits etc. These two agishas as found in Digambara tests are in the same forms of at a their dalectal appearance is concerned, while as quoted by Haribhadra they show an inclination towards Māhā-rāsiṣt from Ardhamāgadhi because of the constant handling of Ardhamāgadhi texts in a country where Māhārāṣṭt was popular. A comparison of such common verses between the early Svetambara canon and early Digambara texts would help us to have a glimpse of original Ardhamāgadhi. I am sure the counterparts of these two gáthās might be traced in the Svetāmbara canon, e-pecially Panipar and Nigurius, it is pity that most of them are not within my reach.

<sup>5</sup> The suggetton that he might have been a Svetämbara does not hold water for varrous reasons; he accepts the 28 Mulligunas which include multity (III, 8); he does not protest against the phrase pahe-ride-rine (i e multity, see Ultran, 22, 34) of a monk (III, 4, 6, 25); and lastly he put shose, i e, the Svetämbaras, who hold that an ommiscent can be Nirgaranta even with clothes and can take food in morsels, under Viparita-multiystiva (Tait-zithusstan 4, 6); the verse in question runs thus.

his commentary, along with it the sublime utterances of Kundakunda, acceptable to all the sects by eliminating the glaring and acute sectarian attacks.

### c) Summary of Pravacanasars 1

## Rook I

The author offers salutation to Vardhamāna, to the remaining Tirthakaras, to the liberated souls and the great saints collectively as well as individually, p. 55:] and lastly to the contemporary Tirthankaras in the Mānuşa region; then he declares his intention to adopt equanimity after entering the order of ascetics whereby is attained liberation the path to which consists in Right faith, knowledge and conduct (1-6).

For the time being a substance is said to be constituted of that by which it is transformed or modified; and, therefore, the soul, when it develops Dharma, is called Dharma (8), which is a synonym for Sama or the unperturbed state of the self (7). The thing or the existing entity is always made up of substance, quality and modification: with reference to substance and modification one without the other is not possible (10); so the soul is auspicious or inauspicious when it develops those modifications, and it is pure when free from both (9). Suddhopayoga <sup>2</sup> leads to liberation of self-born, eternal and supersensuous happiness, Subhopayoga to heaven and the Asubha to wretched human, sub-human and helish burths continuously (11-13). A saint with Suddhopayoga has properly realised everything, is free from attachment and endowed with control and penance, and to him pleasure and pain are alike (14).

With this Śuddhopayoga the soul, free from four Ghātiya karmas, becomes omniscient and itself, and comes therefore to be called Svayambhū (15-16). An existing entity suffers origination and destruction by some or the other modification; in the state of Svayambhū too there is the collocation of origination, destruction and permanence; but there the origination is without destruction and vice versa (17-18). In this stage the soul being free from karmas, infinitely potent and supersensuous, develops, as a result of Suddhopayoga, Knowledge (omniscience) and Hanoniess (19).

i). The omniscient is above bodily pleasure and pain (20): he enjoys direct vision of all objects without sensational stages in his perception (21-22). The omnipresence of omniscient knowledge is thus established, the soul, i.e., the knower, and knowledge are coextensive; any infringement of coextension leads to the conclusion that either knowledge is a nonsentient function or the soul can know without knowledge is a coextensive with objects known, and the objects

The use of words like Nava-tattva and a mention of Vyavahāra sūtra (Samayasāra pp. 31, 33, 195, 404) aantha, anthama fasis (Tattvārthasāra VII, 10) suggest, at the most, that he was closely acquainted with Svetāmbara literature.

<sup>1</sup> I have completely rewritten my summary which was once published in Jama Gazette Vol XXV, p. 156 etc.

<sup>2</sup> Śuddhopayoga is only svabhāva-pariņāma, that is, the natural state of the soul free from auspicious and inauspicious manifestations of consciousness, that is how I understand it.

known comprise the whole universe. Knowledge is the function of the soul alone, and the omniscient soul can know the whole objectivity, as it were reflected in itself, though there is no mutual contact (26-29). As a sapphire enlightens the milk in which it is put, knowledge enlightens all objects, all of which, because of the omnipresence of the former, are reflected in it; in this process of direct knowing the omniscient does neither lose nor gain anything (30-32).

The knower and the knowledge are one, and knowledge is not at all an extraneous instrument; when the soul, as a knower, has its knowledge perfectly developed, all the things—of the past, present and future, and the subject, object and their modifications—are reflected presently therein (35-37). [p. 56:] The transcendental aspect of ommiscience lies in it a shulty to know the absent and non-concrete as well, which are not perceived by indirect or mediate knowledge received through senses (38-41). This act of knowing is the natural and essential outcome of the destruction of counter-acting karmas; and therefore this as well as other activities do not make the omniscient liable, as the beings in the round-of-rebirths are, to attachment and aversion which lead to further bondage (42-6, 52).

Omniscient knowledge visualises completely and simultaneously the whole range of variegated and unequal objectivity of the present and otherwise. A single substance has infinite modes, and infinite are the classes of substances; to know them serially is an impossibility; so in order to know even a single substance with its modifications, it is necessary that one should know simultaneously the objects of three tenses and three worlds, being still immune from consequent attachment or aversion (49-52). This omniscience, which is supersensitive (i.e. it does not require the help of senses) in its functions, can visualise non-concrete entities, and as such it is the highest, the soul when it functions through organs of senses, with which it is endowed in its embodied state, perceives only the perceptible, and sometimes it does not; the sense organs cannot percieve simultaneously; they constitute a foreign stuff not essentially and naturally belonging to the self, and as such what is perceived by them cannot be direct to the soul; so it sonly in omniscience, when the soul directly visualises the objects without the mediation of senses, there is direct (pratyaksa) knowledge (53-58)

ni). That self-born, perfect and pure knowledge, which enlightens infinite things and which is free from the stages of perception, is called real happiness; omniscience is a state of happiness where there is no trace of misery because of the absence of hindering karmas; everything desirable is achieved therein, and it is appreciated by all the liberable souls; various beings in the round-of-rebirths are harassed by senses, and they try to satisfy them by yielding to them, but this pleasure of senses is misery itself, the soul is the substratum of happiness, and the bodily happiness is no happiness at all; when the soul is itself happiness, it is no use pursuing the pleasures of senses, and it is the liberated soul that has both knowledge and happiness (which are not contagent on external accessories), just as the sun has both light and warmth (59-68).

As a result of Subhopayoga which consists in devotion to divinity, preceptor etc. and in the cultivation of philanthropy and fasts, the soul is destined to subhuman, human or divine births wherein are available various pleasures of senses.

The happiness of gods even is not self-established; simply to satisfy their physical itch they enjoy various pleasures; the enjoyment of these pleasures simply leads to further prolongation of embodied condition; their desire for sensory pleasures goes on increasing, and they are ever unsatisfied. The happiness derived through senses is dependent, amenable to disturbances, terminable and a cause of bondage and dangerous; so it should be completely eschewed. This should be thoroughly realized; attachment and aversion [p. 57:] towards various objects should be given up; the Suddhopayoga must be cultivated, so that miseries incidental to body would disappear (69-78). Delusion is a great hindrance to self-realization; he who knows Arahanta fully and in all the aspects, knows himself, and his delusion is evaporated. All the Arahantas have destroyed Karmas and attained liberation by being free from delusion, attachment and aversion, and by realising the pure self; and they have preached also to that effect (79-82).

Delusion consists in being infatuated with various objects; one is baffled therein developing attachment and aversion which give rise to various kinds of bondage which should be destroyed; the characteristics of delusion are: perverted apprehension, cruelty unto beings and indulging with the objects of senses. This delusion can be exhausted by understanding from the scriptures the objectivity constituted of substances, qualities and modifications; and then liberation is attained. The soul is constituted of knowledge, and other things are related with it only as substances; thus the self and non-self should be understood, if the self were to realise a delusionless state of itself; he is a true saint who understands thus; and he is called Dharma, as he is free from delusion, expert in scriptures and established in conduct free from attachment (83-92).

#### BOOK II

The object of knowledge is made up of substances, which by their very nature are existential entities, which are characterised by and endowed with various qualities and modifications, and which are all the while coupled with origination, destruction and permanence without leaving their existential nature (1.3-5), though established as an existential entity, the substance undergoes conditions of permanence, origination and destruction which are simultaneous (7-8); they take place in modifications which are possible in a substance; and hence substance is a base for all of them that are collocated therein (9-10). One modification rises and the other vanishes, but the substance is the same; the substance develops some other quality leaving the one; so both modes and qualities constitute the substance, which is ever self-existent (11-3). The relation between substance, quality and modification, is that of non-identity (anyatva); they are not separate, because they have no separate space-points (pravibhakta-pradesa); so they cannot be present elsewhere than in a substance (14-8).

The substance which forever retains its position can be affirmed and denied, with respect to its existence, according as it is viewed from the view-point of substance or that of modification. So far as the substance is concerned there is always non-difference, but there is difference in view of the modification which pervades the substance for the time being (19, 22). According to some modification or other it is

stated that a substance exists, does not exist, is indescribable, is both or otherwise (23). The various activities lead to karmas which give their fruits; the Nāmakarman, which overpowers the [p. 58:] soul, shapes the figuration of the body etc. in a particular existence like that of man, god etc., and the soul-substance is the same individual behind these modifications that are developed by karmas. There is nothing like absolute production or destruction in this world wherein, at every moment, some modification originates and some other passes away; so this mundane existence is a flux of active change through which the soul-substance is moving (20-1, 24-8). The modificatory development in the case of the soul, which is soiled by karman from times immemorial, is of the nature of the soul, i.e., sentiency; it is of three kinds: knowledge (pāāna), the comprehension of the objectivity; whatever is done (karman) by the soul; and the frut (phala) which is either happiness or misery. The soul then is not the direct agent of these results, yet ordinarily they are attributed to the soul. The soul, which is stieff the agent, means, action and frut, realizes itself as pure, when passions etc. are not developed.

Substance comprises Jiva and Aiiva. Jiva is constituted of sentiency and manifestation of consciousness. Aifve or the insentient class comprises five substances: Pudgala or matter, from the fine molecule to gross earth, possesses sensequalities; Dharma, the principle of motion, serves as the fulcrum of motion; Adharma, the principle of rest, serves as the fulcrum of rest; Akasa or space gives accommodation. Kala or time marks continuity. Of these matter alone is concrete and the rest are non-concrete, i, e, devoid of sense-qualities and hence not amenable to sense-perception. All these substances exist in Loka or physical space in which take place transformations consisting of origination, permanence and destruction collectively or individually, while in Alokakasa there is space alone (35-42). Time is devoid of space-points, while other substances have innumerable space-points, and hence they are called Astikāyas. A primary atom has no space-points, but it is itself the unit of measuring space-point; and the time required for a primary atom to traverse one space-point of space is called Samaya A space-point of space is capable of giving room to the atoms of all substances. All these ultimate units are not exempt from the trio of origination, permanence and destruction (43, 45-52).

The physical world or Loka is stable, eternal and full with entities endowed with space-points; this is the object of knowledge, and the knower is the soul endowed with the life-essentials, viz., senses, channels of activities, duration of life and respiration, which are fashioned by material substances. The soul in its embodied condition, being bound by infatuatory and other karmas and enjoying the fruits of karmas, incurs fresh karman. Being tainted with karman it develops attachment and aversion, and incurs fresh bondage. It takes births in different grades of existence with different figuration of the body due to Năma-karman. Real knowledge of things will rescue one from attachment and aversion (33-62).

The soul is constituted of the manifestation of consciousness which is towards perception and knowledge, and which is auspicious or inauspicious; the auspicious one is characterised by devotion to religious duties and compassion to living beings, and leads to merit, the inauspicious one is characterised [p. 59:] by sensual pleasures and passions and cruelty to beings, and leads to sn; and mt eabsence

of both there is the pure one which is not amenable to karmic bondage. Being free from auspicious and inauspicious manifestations one should meditate on the soul as an embodiment of knowledge and absolutely different from everything else (63-70).

The atomic interlinking is a process by itself. Atomic modifications, cohesive or arid, whether having even or odd points, get mutually interlinked when ordinarily there is the difference of two points, the minimum point being excepted; the soul is not responsible for this process (73). But the physical world is fully packed with material bodies subtle and gross and capable of becoming karmas which, coming into contact with the passional condition of the soul, inflow into the soul (77). The four kinds of bodies are material in nature; the soul, however, is without the sense-qualities. it is all sentiency, it is beyond inferential mark, and it has no definable shape (79-80). The soul though not concrete perceives and knows concrete objects, so is the case with bondage (82). It is by the attitude of attachment and aversion that the soul is tinged, and thereby the karman binds(84). The soul has space-points wherein penetrate the karmic particles; they remain there and pass away according to the period of bondage; when the soul develops attachment there is bondage, otherwise not (86-7). The soul is absolutely different from all the embodied conditions (90 ff.). The soul is the direct agent of the developments of its consciousness and not of all those conditions constituted of material substances; thus it is not the agent of material karmas, but only of its own bhavas which being tinged with passions receive karmas, this is really speaking the doctrine of bondage, ordinarily it may be stated differently (88-97).

The real meditation on the self is possible only when all notions of attachment and mineness are completely severed. The various objects, living and non-living, are not the permanent associates of the soul which is essentially constituted of sentiency. The great saint who is completely immune from passional hindrances, being all-round rich in knowledge and happiness of all the senses together and having no functions of senses, meditates on the highest happiness (98-108).

BOOK III

The Jaina ascetic emblem is of two kinds: internal and external; the internal on on which aims at liberation consists in being free from infatuation and preliminary sins, in being endowed with pure manifestation of consciousness and activities, and in having no desires at all, the external one consists in possessing a form in which one is born, in pulling out hair and moustache, in being pure, in being free from harm unto beings, and in not attending to the body. The external sectic emblem prescribed for women, because of their natural and inherent disabilities, is of slightly different character consisting of clothing etc., and they are called nuns or Samanis (5-7, 24 \*6-16).

Perfect non-attachment is a prerequisite for adopting these emblems by entering the order of monks. If one wants to escape from misery, he should [p 60:] adopt asceticism after saluting the divinity and saints, after taking leave of the family of relatives, being let off by the elders, wife and children, and being intent on the cultivation of knowledge, faith, conduct, austerities and strength. He should Introduction 57

approach a great and worthy teacher and request him for admission to the order, being ideally non-attached. He should receive his course of duties consisting of 28 milaginas or primary virtues; he is a defaulter in case he is negligent about them; if the primary virtues are violated, in spite of his carefulness, he should report and confess before a worthy teacher and practise the prescribed lustral course, he should always see that the primary virtues are not violated. Negligent and careless activities are always harmful to living beings; it is not so much the question of objective and actual sin; and a monk of careless conduct is called a murderer of living beings, whether they are actually killed or not (1-4, 10, 8-9, 11-12, 20, 16-8).

Absolute non-attachment should be his aim. He is not to be attached either to food or to fast, either to residence or to touring, or to paraphernalia, or to comonks, or to unhealthy gossip. Attachment means bondage, and even a particle of attachment hinders the attainment of liberation; desirable or undesirable relations and objects are all equal to him; complete immunity from attachment and aversion means the destruction of kimmas (13-5, 19, 39, 41-4).

He is allowed to keep only a little quantity of paraphernalia which does not involve sin and which is essential for the practice of his primary virtues. The only acceptable ascetic paraphernalia is said to consist of the bodily form with which one is born, the words of the teacher, (disciplinary) modesty and the study of sacred texts. Other articles of use, on account of his non-attachment, are sure to disturb him and his course of conduct. He should not have any attachment even for the body which he simply sustains, and vokes to austerities without concealing his ability (21-3, 20 \* 3-5, 24-5, 28) A monk should be constantly applied to the study of scriptures whereby he acquires certainty of knowledge and meditational concentration. The scripture is his eye, and enlightens him on the nature of objectivity constituted of both self and non-self. This scriptural study prepares him for selfdiscipline and self-control; and the value of the same will be heightened when he is completely non-attached (32-6, 39). The diet and tourings of the monk are proper, he takes one meal a day which is not stomachful, which is in the form in which it is obtained, which is obtained by begging and by day, and wherein there is no consideration of juices. He completely abstains from flesh and wine which involve the destruction of living beings. When the monks accept that little quantity of faultless food, it is as good as they are without food (26, 29, 29 \* 18-20, 27)

If liberation is to be obtained, faith and self-control are the necessary accompaniments of scriptural knowledge. The monk should observe fivefold carefulness, control his three channels of activities, curb his senses, subdue his passion and cultivate faith, knowledge and discipline. He should stand up etc. when a great teacher arrives, and honour him according to his merits. A mentriorious coascette always deserves regard. A monk degrades himself, if he does not recognise the meritorious and if he expects reverence from those who [p. 61:] are more worthy than himself. He should keep himself aloof from monks of inferior ments and from the company of commoners; and try to stay with equals or superiors (37, 40, 47, 61-7, 70).

The monks are endowed with either auspicious or pure manifestation of consciousness; it is the pure one that is free from karmic influx. Subhopayoga

consists in devotion to Arahantas etc., in showing affection to all the followers of the doctrine, in preaching about the doctrine, in receiving and feeding the pupils, in rendering assistance to the fourfold ascetic community, in conferring benefits on all without expecting anything in return, and in helping a co-monk if he is suffering from disease etc. He may have a talk with common people when he has to help a diseased monk. Disciplinary formalities in behaviour are not forbidden in Subhopayoga (45, 47-56). Monks of Suddhopayoga have grasped all things properly, have renounced attachment for external and internal paraphernalia and are not steeped in pleasures of senses (73). A monk is not to dabble in worldly professions. He should observe his course of conduct thoroughly understanding the nature of food, touring, place, time, physical labour, his forbearance and bodily condition. Devotion to ignoble persons has no beneficial results. A monk who has abstained from improper conduct, who has ascertained the reality, and who is peaceful and perfect in ascetticism, will soon attain liberation, then he is pure, Siddha (31, 57-60, 72).

CRITICAL REMARKS ON PRAVACANASKRA.—The division of Pravacanasāra into three Books is to be attributed to Kundakunda himself, because we have, at the beginning of each book, significant benedictory verses and because each book has its contents systematically shaped in a self-sufficient manner but still not altogether disconnected with the remaining two books.

Taking a detached view of the broad outlines of the contents, it is found that Kundakunda gives some important lessons to a novice who is just on the threshold of asceticism and wants to enter the order of coenobites. It is required of him to maintain an undisturbed spiritual mood, completely abandoning Asubhopayoga and not attaching much importance to Subhopayoga but always intent on Suddhopayoga, that immediately raises the individual spirit to the level of the Universal one that is completely free from karmas, infinitely potent, full of knowledge and happiness. It is a climax of spiritual evolution where the subject-object relation is not to be seen, where the individual retains its individuality, and where the spirit being endowed with omniscience is able to know and see all the objects with their modifications without any spatial and temporal limitations. In that stage transcendental knowledge and happiness are experienced eternally. This is the spiritual aim of the novice, to understand and realize it fully it is necessary that the novice must have a clear perspective of the objects of knowledge and their modificational and attributal fluctuations, of the measure of responsibility on the spirit in fashioning his own karmas, of the agency and causes of karmas, and of the nature of meditational eestasy which would rescue the spirit from the cocoon of kaimas When the aspirant is properly equipped, he enters the order, observes the primary virtues, is absolutely nonattached and passionless, is devoted to In. 62 I scriptures. maintains strict ascetic discipline, cultivates Suddhopavoga, tries to stop the influx and to destroy the stock of karmas, and thus gradually attains that stage of selfevolved Siddha.

There are some other topics included in this work only to elucidate the above contents. The exposition is methodical, and the reader is gradually taken from one

Introduction 59

topic to the other; repetition¹ is met with in some two or three places which might be possibly due to the inclusion of some traditional gathās. The author is not merely a dogmatist here; at times he plays the rôle of a logician: he expects certain objections, himself raises certain questions, and tries to answer them.² Thus Pravacanasāra combines in itself an academic treatise as well as a practical manual for a novice ready to enter the ascetic order. Though sometimes the ideas are repeated, there is no verbosity of style; considering the passages like the statement of Syād-vāda, the definition of Jīva etc.,³ one feels that many of his utterances are really sūtras short in form but pregnant with significance. There is an ease about his discussions. Throughout the work there is the flavour of the masteriy grasp of a mature mind. Such simplicity of style and directness of appeal are possible only from him who has himself tasted the ambrosia of direct spiritual experience.

# d) Philosophical Aspect of Pravacanasara

1. DOGMATICAL BACK-GROUND OR THE JAINA ONTOLOGY -The object of knowledge (artha) is made up of substances that are characterised by qualities. and with which moreover are associated the modifications (II, 1). Origination and destruction simultaneously take place in qualities and modes, when their substratum, namely the substance, permanently retains its existential character (II, 5, 7, 37 etc.) There are two classes of substances; sentient comprising Jivas alone. and insentient (Aijva) comprising matter (Pudgala), the fulcrum of motion (Dharma). the fulcrum of rest (Adharma), space (Ākāśa) and time (Kāla) To give their characteristics. Jiva, or the soul or spirit, is constituted of sentiency and manifestation of consciousness. Pudgala or matter is insentient and endowed with colour. taste, smell and touch to its last subtle condition: Dharma is the condition of movement. Adharma, the condition of rest, Akasa or space gives room, and Kala or time marks the continuity. Excepting Pudgala all are non-concrete or formless (amūrta), i.e., devoid of sense qualities and not amenable to sense-perception (II, 41-2) Excepting time all the substances have got extension in space, while time occupies only one space-point, so time is not an Astikāva (II, 43) Jīvas are manyliberated or non-liberated, if non-liberated, they are found in four grades of existence and different embodiments according to their karmas. Matter is found in the form of aggregates or primary atoms, and is of various kinds. The ultimate indivisible unit of matter is the primary atom (paramanu); it is an unit of lp. 63:1 space-measurement (prades'a). The whole world is fully packed with material bodies, subtle or gross, capable of being received as karmas or not by the soul. Dharma and Adharma are one-all-pervasive substances which are coextensive with the physical space. Ākāśa or space is of two kinds. Lokākāśa or the physical space wherein are accommodated all these substances for all the time, and Alokākāśa, nonphysical or super-physical space (which is beyond Lokakasa) where there is nothing but mere space that extends infinitely, the ultimate unit of space is a space-point or

<sup>1</sup> For instance the various statements of Subhopayoga in all the three Books, see the Index.

<sup>2</sup> Compare for instance I, 24-5, II, 81; etc

<sup>3</sup> See II, 23, 80 etc

60 Pravacanasāra

pradesa which is capable of giving room to the atoms (in some cases pradesas) of all substances. Time which marks continuity is without extension in space; the ultimate unit of time is samaya, that much period of time required for a primary atom to traverse one space-point. That which has no space-point, not even one space-point, is to be known as void, which is something other than existence (II 3.5-52, 60, 76-77).

CRITICAL REMARKS ON JAINA AND SAMKHYA ONTOLOGY.-Jainism does not accept creation in the Nyāva-Vaišesika sense or emanation, whether actual or apparent, in the Vedantic sense. With it the world is existential and real. Since it is not created by any one on the analogy of a carpenter or a smith, the cosmic constituents enumerated by Jamism are such that they are capable of explaining the diverse phenomena by their mutual interaction. The ontological start is that of realistic dualism or even pluralism. The world of existence is constituted of two stubstances. life and non-life, which are not philosophical postulates but reals as spirit and matter which are pluralistic, constitutionally eternal, and not hable to lose or to interchange their nature. The substances like earth, water, fire, mind etc. enumerated by Nyava-Vaisesika are only forms of matter according to Jamism. The position is exactly the same in Jamism and Samkhva so far as the initial start is concerned, one accepting the thesis and antethesis of Jiva and Aliva and the other of Purusa and Prakrti; thus both are dualistic or even pluralistic in view of the plurality of spirits that essentially retain their individuality, but the immediate development of these two schools is interesting. Samkhva dualism is undiluted, it is what Dr. Belvalkar antly calls touch-me-not dualism; with a spirit of idealism this dualism has been maintained by the Samkhya almost to a logical fallacy, while Jainism started with the same dualism but with a plain dogma that the soul is associated with matter from times immemorial. With this dogma it was easy for Jainism to explain samsāra as a remedy against which Religion was needed. That explains very well how Jainism became an institutional religion with all the necessary accessories like mythology etc. and with a philosophical background, while Samkhya remained till the end only a system of intellectual pursuit. The strong realistic tone of Jainism is the result of common-sense and analytical approach to objectivity. Dharma and Adharma respond to the definition of substance, because they exist as the neutral and conditional causes of motion and rest.1 The two words are never used in this sense any-[p. 64:] where else, and there still remains a question why and how Jainism might have taken the liberty of using these words with this meaning. The Samkhya idea that Dharma leads upwards and Adharma downwards2 is merely the ethico-religious idea quite usual in Gitā and other works. In Jamesm they are non-corporeal and

<sup>1</sup> The conceptions of Dharma and Adharma require a thorough study. In early stages of oriental studies they were uniformly misinderstood. For some important exposurion of these two see Jaini. Outlines of Jainium, pp 22 ctc., Ghoshal Darvauangaha (SBI II), pp 52 etc. and appendix p. Ivin; Chakravarii. Pahcialitikiyaudra (SBI III), pp. 90-84, Ill etc.; Bhattacharya: Jainia Gazette, Vol. XXII, pp 242 ctc. and XXIII, pp. 285 etc.; Becharadsas: Jainia Sahtiva Samidelhuka III, pp. 35-42, and Jagadishachandra: Indian Hustorical Quarterly IX-3, pp. 74.

<sup>2</sup> Sämkhvakārikā 44

61

homogeneous-whole substances: Dr. Jacobi holds this as mark of antiquity of Jainism.1 To give space is the characteristic of Akasa; it may be relative when it accommodates other substances; empty space also is possible according to Jainism.2 and it is called Alokākāša which extends infinitely beyond our physical world. Jainism and Nyāya-Vaiscsika agree in holding Ākāša as all-pervading and eternal, but Jamas do not accept that sound is a quality of Akasa. As with the Vaisesikas, time is not one and all-pervading in Jainism according to which time has a sort of atomic constitution.8 The coordination of the ultimate units of matter, space and time is really interesting, anu and samaya are known to Nyāya-Vaisesika systems, but pradeša, as an unit of space, I am not aware of anywhere. That a substance is endowed with the trio of origination, destruction and permanence is peculiarly a commonsense view deduced from such patent and visible illustrations that a ring comes into existence after a bangle is melted and rechaped, still gold is there as a permanent substance. This common-sense view will have to be studied in the light of extreme philosophical idealism of Vedanta and Buddhism: according to the former the clay alone is real the individual names and forms being mere illusion, and according to the latter there is nothing as eternal behind the changing qualities which alone are perceived by us. The common-sense view appears to have been promulgated in same eastern part of India where Yājñavalkya enlightened Janaka on the doctrine of Atman etc. The realistic start never allowed any Jama philosopher to adopt philosophical extremes.

2. SUBSTANCE, QUALITY AND MODIFICATION -Substances (dravya), qualities (guna) and modification (parvāva) are called the object of knowledge (1, 87). The substances which form the objectivity comprise the ego, the non-ego and the combinatory resultants of the two (I, 36). The substance forms the substratum of qualities and modifications, and it is constantly endowed with origination, destruction and permanence without leaving its existential character (I, 87; II, 3, 6, 13) It is the very nature of the substance to be amenable to these three states (II, 7); origination and destruction are simultaneous and interdependent, and are not possible in the absence of the substance (II, 8). This trio refers to modifications and qualities, and the [n. 65:1 substance, as it forms the essential basis of the three, comes to be predicated of them at that moment (II, 9). The object of knowledge has always one or the other modification (1.18). One modification originates and the other passes away, while the substance is permanent (II, 11). There is nothing as absolute production or destruction in this world what is the production of one is the destruction of the other (11, 27). That condition or state (parinama), which in fact forms the nature of the substance is quality, which is a distinguishing mark too (II, 37-8). The transformation of one (form of the) object into the other is the modification with its varieties of figuration (II, 60). The substance, quality and modification are existential (II, 13); as to the relation between the three they are non-separate (aprthaktva) and non-identical (anyatva): they cannot be

<sup>1</sup> Outlines of Jainism p. xxxiii.

<sup>2</sup> See pp. 16-7 of the Translation at the end, footnote 5

<sup>3</sup> Ibid. p 18, foot-note 1.

separate because they are the cooccupants of the same spatial extense, and they are non-identical because one is not the other (II, 14-8). To illustrate: Soul is a substance; manifestation of consciousness is its quality; and its modifications are hellish, sub-human, human and divine embodiments which are caused by Nama-karman, or even the state of a Siddha. I behind all these modifications the soul is essentially the same and permanent (II, 20, 21, 25-7). The substance is one in view of its substantiality, but it comes to be manifold because of the modifications pervading it for the time being (II, 23).

EXPLANATORY REMARKS ON THE THREE:-The substances, according to Jamsm, are the irreducible constituents which, being themselves existential, give an existential character to the universe. The substance can be material as well as spiritual. So primarily, in view of their livingness or otherwise, they are two, and finally the same can be six. These substances, whether viewed in their twofold types or six classes, cannot be reduced back to anything as one substance as Vedāntins do with Brahman in view. The substances are arrived at by analysing the subjective and objective existence. The substances are not immutable but subjected to constant changes in their qualities and modifications with which they are endowed. A substance divested of qualities and modifications is merely an abstraction, simply a void, and as such not accepted in Jainism. The Nyāya school, however, accepts that the substances, just at the moment of their creation, are devoid of qualities which come to be intimately related with them only later 2. Substance is the substratum of qualities and modifications; and the intelligibility of a substance depends on its qualities and modifications, because they are its determinants. The relation between these three is that of non-separateness because they subsist in the fp. 66:1 same spatial extense, and of non-identity because one is not the other. Qualities and modifications can be roughly compared with inseparable and separable accidents. Quality is mainly a differentia of a substance, while the modification stands for the apparent condition or state of appearance which serves as a badge for individual discrimination. Gunas and modifications have substance as their substratum: these three constitute a thing A thing is subjected to origination, destruction and permanence. Origination and destruction refer to modifications and qualities on the permanent bed-rock of substance. It is only the permanent that changes; without permanence there is no meaning whatsoever in change. Any amount of changes in qualities and modifications can never convert the soul into non-soul and so forth.

<sup>1</sup> The illustrations might be extended with reference to the remaining five substances as well. Pudgala is a substance; colour, taste, smell and touch are its qualities, and the manufold material objects like pois, pins, pens etc. are the modifications. Dharma and Adharma are substances, to serve as fulcrums of motion and rest respectively is there quality; and the actual motion and rest, as associated with various moving and sattornary bodies, are their modifications. Akáká is a substance; to give room or space is its guna; and the space individually occupied by various objects like pot, pitcher etc are its modifications. Lastly Kala is a substance, vartana or continuity is its guna, and seconds, minutes, hours, etc., are the modifications of time.

<sup>2</sup> ādya-kṣaṇe nirguṇam dravyam tisthati as in Tarkabhāsā etc.

DISTINCTION BLTWLEN GUNA AND PARYÄYA:-This tenet of qualities and modifications as mutually distinct needs further scrutiny. Gunas are a quite usual feature of Vaisesika system; the notion of parvava is peculiarly Jama, though seen in its popular sense in later Nyava works. In early Jaina works, like those of Kundakunda, the notion of gunas is very simple; gunas stand, to generalise from the illustrations, for the essential differentia of a thing, but in many later works the doctrine has been much more elaborated possibly after the manner of the Vaisesika system.2 The presence of an illustration in the Indian syllogism has been as much beneficial as harmful to the process of thinking, if it has forced thought to keep pace with and correspond to practical life, it has equally hindered abstract thinking which is beyond illustrations from practical life; and the consequence has been that a principle is evolved with a few illustrations in view, and the details go on increasing as fresh illustrations are met with. If this method is kept in view, we can exactly understand the distinction drawn by Kundakunda between guna and paryaya Sentiency or the manifestation of consciousness is the guna of Jivasubstance, while its modifications are god-hood, man-hood etc. Corporeality (rūpitva) is the guna of pudgala or matter, and its parvavas are manifold like wood etc. When these primary parvayas have in turn sub-parvayas, the position of guna comes to be slightly different, and we are led to the distinction something like that of the general and particular gunas. When we have further parvayas of wood like benches, tables etc., we are not satisfied with the guna of pudgala but we try to formulate a guna or gunas of wood, or give the differentia of wood which will help us to distinguish wood from other manimate entities. This process thus goes on and on. Faither we proceed from matter, more the number of qualities constituting the differentia of a particular object. So there is sufficient justification for Kundakunda to distinguish guna and paryāy».

SIDDHASENA'S OBJECTIONS STATTD —This view of Kundakunda is wholly accepted by Umāsvāti in his Tattivārthasūtra (V, 29, 30, 38, 41 etc.); and his work being practically a common property of Digambaras and Svetambaras, this view is the most popular one. But Siddhasena, who has been a champion [p. 67] of reason and who would state whatever he finds logically valid whether the scriptures support him or not, takes a different position.<sup>3</sup> He attacks the position of those who accept that colour, takes, smell and fouch are independent cognisable qualities that have substance as their substitutum (davwānugayā). He says guņa and paryāya tar synonyms signifying the same concept. because lord Maħāvīra has described only two Nayas, Dravyārthika and Paryāyārthika, and there is no third Nayaas Gunārthika which might have been necessary in case guna was different from paryāya, because the lord has preached to Gautama and others as vannapaijavehm; etc, and because the definitions of guṇa and paryāya that are given are of the same meaning, etc.

----

See Nyāyakośa, 3rd Ed., p. 491 under paryāya.

<sup>2</sup> Ālūpapaddhati (SJG 1) pp 155 etc., Amṛtacandra's commentary on Pravacanasāra, p. 124.

<sup>3</sup> See găthăs 8-14 etc of the 3rd kânda of Sanmatı-tarkapı akarana, with Abhayadeva's commentary, Ed. by Becharadas and Sukhalal, in five parts, Ahmedabad, 1930.

etc. This attack, apparently directed against the Nyāya-Vaiśeşika, includes, by the further reference to two Nayas, even the Jama authors like Kundakunda and Umā-svāt, because they accept only two Nayas and still maintain guṇas as distinct from narvāvas.

KUNDAKUNDA'S POSITION STATED AND SIDDHASENA'S OBJECTIONS EXPLAINED AWAY -I am perfectly aware that the line of demarcation is a slippery ground especially because of the confusion between the Jama and Varsesika positions, but so far as the position taken by Kundakunda and Umāsvāti is taken into consideration they have enough justification as shown above. Siddhasena, I think, has confused the Nyava-Vaisesika and Kundakunda's positions. The term guna is a blank cheque in the Sanskrit language.1 and one has to be cautious in scrutinizing the different shades of meaning even though the same word might have been used for all practical appearance. The Samkhya gunas, for instance, are not mere qualities but something substantial.2 According to Kundakunda guna is an essential differentia of a substance, and a substance without guna has no existence; the relation between guna and drayva is that of difference-in-congruency. According to Nyava school, however, the substance in the first moment of its creation is without qualities, and only in the next moment it comes to be intimately united with them. Secondly, many of the Nyāya-Vaisesika gunas like sabda etc. are no more gunas according to Jainism but merely forms of matter.3 Lastly, the qualitative difference in atoms corresponding to air, fire, water and earth as accepted by the Vaisesikas is not possible according to Jainism. Thus therefore the Jama and Nyāya-Vaisesika ideas about guna should not be confused. It is already shown how Kundakunda has clearly stated that guna is different from paiyāya; that gunas and paryāyas are different can be shown by an illustration as well. taking a golden pot and an earthen one, the parvava is the same but the gunas of gold and earth are not the same, and secondly taking a golden ring and a golden bangle, the qualities with the substratum gold are the same but the parvayas are different. So, if parvavas and (p. 68;) gunas are distinct, then why not have a Gunārthikanava besides Dravvārthika and Parvāvārthika?. It is really an interesting and legitimate question raised by Siddhasena and needs explanation. The paryāya is an external imposition, it may be of manifold kinds; the same paryāya may be possible on different substance-grounds; the same substance may be subjected to different paryāyas at different times; and the paryāya is not essentially inherent in the very nature of the substance. The only relation between substance and paryaya is that a substance cannot be imagined without one or the other paryaya. Paryaya stands for the fluctuating aspect of substance and qualities, and requires to be stated when anything about a substance is to be said, and hence the necessity of a Parvavarthikanava. As distinguished from this, we have Dravyarthikanava in which the attention is directed not towards the fluctuating

<sup>1</sup> See Nyāyakośa under guna p. 261

<sup>2</sup> Max Muller Six systems of Indian Philosophy, 1st Ed., p. 468.

<sup>3</sup> Pravacanasāra II, 40 Pañcāstikāya (SBJ III) p. 84 etc; and Davvasamgaha 16 (SBJ 1, p. 47)

aspect of the thing but to the permanent aspect of it, namely the substance with qualities. Guna cannot be perceived anywhere else than in a substance; and a substance cannot be conceived without a guna; so one without the other is an impossibility. The gunas being embedded in and coeval with the substance, there is no necessity of a third view-point as Gunārthika. It would have been necessary, if the Jamas like Naivāvikas admitted the possibility of substance without gunas at least for a while. Further the canonical references vanna-parjavehim and gamdhapajjavehim1 can be thus explained. No doubt colour, taste, smell and touch are the qualities of matter or pudgala, and being inherent and essential characteristics of matter they continue to remain even upto the stage of primary atoms. As seen above the qualities too have their parvayas or modes the colour as a quality has five modifications such as black, blue, vellow, white and red.2 so the phrase vannaparayehim means 'by the modifications of colour'; and there is no implication at all that the colour is a paryaya If it is to be taken as Karmadharaya compound, the plural loses its force, vanna as a quality being only one. And moreover we do find passages in the Svetambara canon8 itself where guna and paryaya are distinguished 4

(p. 69.) 3. NATURE OF SPIRIT AND MATTER, OR JIVA AND PUDGALA.—The Jiva is essentially constituted of sentiency (cetamā) and manifestation of consciousness (upayoga) (II, 35), but from beginningless time it is already tainted with karman (II, 29). The development of its sentiency is threefold: with regard to knowledge which consists in the comprehension of the objectivity, with regard to Karma which consists in whatever is done (samāraddham) by the soul, and with regard to the fruit of Karma which is either happiness or misery, and these three are predicated of the soul (II, 31, 32, etc.). Likewise the manifestation of consciousness (upayoga) is towards jūšana and daršana (II, 63) and flows in three channels, mauspicious,

<sup>1</sup> Bhagavatıvütra IVX, 4, sütra 513.

<sup>2 1</sup> am aware that some later authors, who have confused the Jama and Vaiseaka ideas, sometime call yellowness as a guna and sometimes as a paryisya. For instance pitatidal parvisivea. [I, pitatidalova gunvik. ], etc. in Amriacandra's commentary on Prancausatia pp. 22, 99 etc. The original Jama idea was that colour is a guna and different colours like yellow etc are paryisyas of that guna, but according to Vaiseakas the various colours are gunas, so naturally the later authors confused these deas.

<sup>3</sup> Uttarādhvavanasūtra 28, 6

<sup>4</sup> The views on dravya, guna and paryāya of different authors like Kundakunda, Umawiti, Pējayanda, Akalanka, Haribbadra, Suddhaensairi, Amritacandra, Vidyönanda, Vaddweasiri, Rajamalla and Yaśovijaya etc have been quoted extensively in a foot-note on pp 631-33 of Sannatis-prakarana (Ed Ahmedabad). Akalanka who shows a cleve acquaintance with the various works of Siddhasena, has in view the objections of Siddhasena. The necessity of a third naya, in case guna was distinct from paryāya, is smoothly set author by Arithmatika by appealing to the authority of Arhatpravacena, namely, Tattisrihanitras. Further the substance has twofold nature general (sāmēnya) and particular (vieṣa) corresponding to which we have two nayas. Lastly he would not mind, so far as his interpretation of the sütra guna-paryāvad diavoum is concerned even if its taken as gund eva paryāyāh, (Rādinaštikam p 243). Thus Akalanka, in view of his Anckānta-stand, partly accepts. Siddhasena's view. Haribhadra and Yaśovijaya too partly follow Siddhasena.

auspicious and pure (I, 9), which respectively indicate impiety, piety and purity (I, 11 etc.). Auspicious and inauspicious channels are indicative of transmigratory condition; when the soul is free, it has the pure manifestation (I, 46). The soul in its pure condition is without sense-qualities, is all the quality of sentiency, is beyond inferential mark and has no definable shape (II, 80): but, here, being in the association of karmic matter, it has received a concrete embodiment (I, 55; II, 25). The various grades of existence to which the soul is subjected in this round-of-rebirths are due to karmas (II, 25-6). When passional conditions are developed, the soul though non-concrete is bound by karmas which are concrete, just as the soul though devoid of colour etc. is able to see colour etc. (II, 81, 82). The soul really speaking is not the direct agent of karmas but only of its states of consciousness which heave grady integed with passions etc. receive the karmas (II, 9, 29, 98).

Matter is concrete possessed of sensory qualities to its last unit (II, 40). The world is full of material bodies (II, 76), and the aggregatory process is going on because of their inherent qualities of cohesion and aridness (II,71 etc). The matter-molecules capable of becoming karmas, coming into contact with passional developments of the soul, are transformed into karmas (II, 77), further they inflow into the soul and remain there binding it (II, 86). Thus the passional states give rise to bondase (II, 87-8).

Really speaking the soul is pure in view of its liberated condition, but in this sanisara, being already associated with karman which results into further karmas the soul in its embodied condition, comes to have many material adjuncts: the body, mind, speech are all material (11, 69-70). Matter-bodies which are transformed into karmas go to form the bodies that serve as the transmigratory equipments of the spirit, there are five such bodies, the physical, transformatory, electric, translocational and karmic (11, 78-9). The four life-essentials, namely, sense-organs, channels of activity, duration of life and respiration which characteris an embodied soul are all material being caused by the karmas (11, 55-6 etc.) Thus the sense-organs too are made of matter, and the soul in sanisfara comes to have them, whether it is born in movable (trasa) or immovable (shāvara) bodies (1, 57, 11, 90).

(p. 70.) Comparative and critical retractive process with Prajapati who enters the various creatures in the form of the breath of life etc and apparently becomes the agent of everything like good and bad acts but in fact unaffected by them. But further we are told that the actual agent is another Atma called Bhitatiman who under the influence of Prakriti becomes manifold? The first position is a thorough theistic one The second position is perhaps the modification of the first possibly under Sāmkhya influence. The second position comes nearer the Jaina idea, though the Jainas do not accept any such One Ātman which is capable of becoming manifold. Jainas and Mīmāmsakas agree in holding that Ātman is constituted of caitanya, and that there is a multitude of separate souls. Pleasure and pain come to be experienced because of karmic association according to Jainism, while Mīmāmsakas simply say that they are changes in the soul-stuff the soul-stuff the soul-stuff in the soul

In the condition of liberation the soul, according to Mimamsa, exists without cognition, but Jainism holds that the liberated soul is an embodiment of cognition and knowledge and of all bliss that may be one of the reasons why Mimamsa and Jamism differ on the possibility of omniscience for a liberated soul. Purusa of the Samkhva can be compared with Jaina Atman, with the difference that Atman in Jainism is not merely a speciator, unbound etc. but he is already bound by karmas and will one day be liberated. Samkhya has a tinge of idealism 1. Jainism is realistic, and Atman is a substance endowed with sentiency as distinguished from nudgala or matter which is devoid of sentiency; these two constitute the objective existence with time etc. The Jaina Atman is a permanent individuality and will have to be distinguished from Buddhistic Viiñanas which rise and disappear, one set giving rise to a corresponding set. In Brahmajalasutta various tenets, as distinguished from Buddhistic views, have been described, the classification is subjectwise and not systemwise. Jama conceptions of spirit and matter agree to a great extent with the Sassatavada<sup>2</sup> which, it is interesting to note, is attributed to Śramanas and Brahmanas, and which is not correct in the eye of Ksanikayada of Buddhism. Jainism is pluralistic and the Atmans are many, nay infinite, and they retain their individualities even in liberation as distinguished from Advaita. Vedanta wherein ultimately Atman is one and eternal, and all other forms of existence are not real but merely the shades of the same. In the temperate monism of (p. 71.) Rāmānuia, however, the souls as individuals possess reality. Unlike in the Nyāya system the soul in Jainism is not physically all-pervasive but of the same size as that of the body which it comes to occupy. Jainism does not accept any idea like the individual souls being drawn back into some Higher soul, Brahman or Tévara, periodically

COMPARAINA AND CRITICAL RIMARKS ON THE NATURI OF MATTER—Matter according to Jainism is an objective antethesis of spirit, it is inanimate and perceptible as against spirit which cannot be perceived by senses. That matter is concrete, gross and perceptual is a thorough realistic position, and can be vey happily contrasted with modern ideal conceptions that matter is merely the way in which a fundametally mental universe appears to our finite intelligences. Both spirit and matter are reals, or to put in other words both the experiencing subject and the experienced object are real and genuine. The soul in samsfar is already associated with matter called karman since beginningless time. This association re-

<sup>1</sup> Dr Belvalkar: 'Sāmkhya, Realism or Idealism', Dayānanda Commenoration volume, Ajmer 1934 pp 19-24

<sup>2</sup> Discussing about the nature of Siddha, Kundakunda accepts a very modest and relative position clearly stating that extremes are not acceptable. In this context (see Pañaōsti-kāya 37) quite incidentally a statement is made.

sassadam adha ucchedam bhavvam abhavvam ca suṇṇam idaram ca| vinnānam avinnānam na vi juijadi asadi sabbhāve [137]]

This gàthā, so far as I understand it independent of the commentators, has in view Śāśvatavāda, Ucchodavāda, Śūnyavāda and Vijāňanavāda which are very often referred to in Buddhist texts (see E J. Thomas: The History of Buddhist texts), pp. 124 etc.) Ucchedavāda is said to have been the view of Anta Kesakamabali.

minds us of the formal connection between Purusa and Prakrti of the Samkhya. Matter in Jainism is gross common-place and realistic: while Samkhva Prakrii. though it evolves much that is gross as well as subtle, stands for what is ordinarily termed as undeveloped primordial matter, and it is an idealistic concept. Praketi is a bed of evolution, while Jaina matter is a common-place stuff amenable to multifarious modifications. Each soul is responsible for its karmic encrustation. It is said that the Maulika Samkhyas accepted as many Prakrtis as there are Purusas; this early Samkhva position makes that system much more realistic and would bring it nearer the Jaina ideas. The Jaina term for matter is pudgala, which in Buddhism means the individual, character, being and Atman. From the shifting of its meaning2 the word appears to be a later import in Buddhism along with Jaina terms like asrava.8 Some Buddhist heretics known as Vätsīputrīvas too, as Šāntaraksita savs, take pudgala equal to Atman.4 That body, mind and speech are all material corresponds to the Samkhva view according to which they are all evolved from Prakrti. The four kinds of Ahamkaras:5 Vaikarika, Taijasa, Bhūtadi and Karmatman remind us of the four bodies in Jainism: Ahāraka, Vaikrīvika, Taijasīka and Kārmana; the two lists are in such a close agreement that it (p. 72:) cannot be a mere accident. In explaining the phenomenon of samsara, the karmic matter plays the same part in Jamism as Māyā or Avidvā in the Vedānta system. Karma is a subtle matter which inflows into the soul when the soul has been a recenticle for it under the influence of attachment and aversion. The karma doctrine, as an aspect of Jaina notion of matter, is a complex and elaborate subject by itself; still I would say here passingly that no substantial similarities of this Karma doctrine are known to me in any of the Indian systems.6

4. THE DOUTRINE OF THREE UPAYOGAS.—The soul is constituted of the manifestation of consciousness which is in the form of knowledge or cognition and which flows in one of the three channels: mauspicious, auspicious or pure (1, 9, 11, 63).

- 1 The Jama commentators give its etymology thus pāraya-galanāmusrāha-amyhānīdā pali-galāh etc (Rāgmārukam, p 190) The Buddhixt etymology runs thus panti ueccati, tamimi galanītii paggalā (PTS Pali English Diet under Puggalā) The definition pāra-yād galanīd etc pulgalāh paramāṇanah as given in Vigruppirāṇa agrees almost with the Jama idea (Vigriyakola, p.5).
- 2 Mrs C A F Rhys Davids says, "we do not know when this oddly ugly word pudgala, puggala came to be substituted for the older purisa or pulisa, or purusa"—etc See Festschrift Mortitz Winternitz, Lenziga 1933, p. 158
- 3 The Pali pārājika is also traced back to pārameiya 'which was probably a technical term with the Jainas and perhaps other Schools before it was adopted by Buddhists and applied to their own regulations"—E J Thomas: Festschift M Winternitz, p. 163.
- 4 See Tattvasamgraha, verses 336-349, Intro p cix
- 5 Sömkhyakáriká 25 etc., Sämkhyapravacanasútra (Allahabad 1915) p 250 etc., Max Mullet. Six systems etc. p. 320.
- 6 Windsch reviewing Gläsenapp's Die Lehre vom Karman in der philosphie der Jains nach den Karmagnathas dargseitell, Leipzig 1915, remarks "The doctrine of Karma is a central dogma of the Indian religions' says H. V. Gläsenapp at the beginning of his foreword, but in no Brahmanic or Buddhistic work is it so extensively used as in the Jaina philosophy. Therein was the peculiar worth of the Karmagranthas. And it is clear that the technical terminology of the doctrine is taken from the old Siddhänta" (Geschichte der Sanktii binklozite, in the Grundriss.)

60

A being of inauspicious manifestation of consciousness is steeped in sensual pleasures and passions, is given to false scriptures, evil intentions and wicked works, is cruel, and goes astray (II, 66). The inauspicious one is a cause of sinful karmic influx (II, 64; III, 45). Under the influence of this upayoga the soul wanders for long as a low graded human being, a sub-human being and a hellish one subjected to thousands of miseries (I, 12).

The auspicious manifestation of consciousness is characterised by devotion to God, ascetic or preceptor and by the practice of philanthropy, virtues, fasts etc. (I, 69) and by compassion towards all the living beings (II, 65). It incurs only the meritorious influx of karmas for the soul (II, 65; III, 45). It leads the soul to heavenly pleasures; and even if one is born as a sub-human, human or divine being there are plenty of pleasures of senses (I, 11, 70). A monk with Subhopayoga shows a respectful behaviour towards elderly monks, offers instructions on faith and knowledge, maintains students, and helps co-monks without causing harm to any living beings (III, 47.8).

Immunity from the contagion of the above two upayogas is the characteristic of pure manifestation of consciousness which is not open to karmic influx (II, 64; III, 45) and leads to the annihilation of all the miseries (II, 89). The soul with this upayoga develops religious experience (dharma), which is a spiritual state of transcendental, self-born, super-sensious, unparallelled, indestructible and infinite happiness and omniscience (I, 13-4). In Suddhopayoga the physical pains are no more, and one knowing the nature of reality is above attachment and aversion, in fine he is equanimous (I, 7, 78).

COMPARISON WITH SAMKHYA GUNAS ETC.—The condition of Suddhopayoga is not to be sought in the round-of-rebirths, as it belongs to liberated souls who are completely immune from auspicious and inauspicious states of consciousness which characterise the pious and impious beings in this world. [p. 73:] The socio-ethical aspect of this doctrine is so apparent that one is tempted to compare it with the doctrine of three gunas of the Samkhya system, which in their both classical and popular aspects have been used for explaining the socio-ethical inequalities: 1 perhaps Bhandarkar referred to this very similarity2. The similarity is very striking, but the dissimilar details should not be ignored. The three gunas are the constituents of Prakrti and not of Purusa, the spirit, who has come to look upon himself by mistake as their agent; sometimes they are looked upon as limitations through which the absolute becomes the individual soul.8 This fascinating Sämkhya terminology has influenced later Vedänta represented by works like Pañcadasi where Prakru plays the rôle of Brahman's reflection possessed of three gunas, elements of good, indifferent and bad, corresponding to three kinds of actions.\* There is similarity between unavogas and gunas so far as their moral effects are concerned. As distinguished from the Samkhya view of gunas, the upayogas belong to the spirit or the Jiva according to Jainism; Suddhopayoga

<sup>1</sup> Sāmkhyakārikās 53-4; Anugītā xiv 36 ctc., Keith Sāmkhya system p 34.

<sup>2</sup> Collected works Vol II, p 242.

<sup>3</sup> Svetšávataropanisad I. 3 and Keith Sämkhva System p. 34

<sup>4</sup> Max Müller; Six systems etc p. 334.

70 Pravacanasāra

though comparable with sattva is not a positive spiritual something, but only immunty from the remaining two upayogas, in the Sāṃkhya system, guṇas are the ingredients of Prakṛti, which in turn represents an equipoise of guṇas; but in Jamism upayogas are manifested by the soul because of its being associated with karmic matter.

THE THEORY OF OMNISCIENCE,- Really speaking the soul (atman) is the 5 knower and essentially an embodiment of knowledge (II, 35, 1, 28 etc.). ledge is the self, and knowledge cannot subsist anywhere else than in the self; self and knowledge are coëxtensive, neither less nor more (1, 23); if the self is smaller, then knowledge being insentient cannot function; if larger, it cannot know in the absence of knowledge (1, 24-5). In a sense however the self can be taken as wider than the self (1, 29), because it has other characteristics like sukha, virva etc. In view of its being an embodiment of knowledge, the soul is capable of knowing itself, other objects than itself and the combinatory products of the two (1. 36). But this essential knowing ability of the soul is crippled because of its long association with karmic matter (in the form of knowledge-obscuring etc.), and it has come to possess the sense-organs (L. 55, H. 53). The senses are material in nature (naudgalika) and hence foreign to the real nature of the soul. Whatever is apprehended through the senses is indirect (paroksa), because the soul is not directly apprehending the object of knowledge; that would be direct apprehension (paccakkham vinnānam) when the soul apprehends all by itself without the aid of senses (1, 56-58). The sense-perception is graded and mediate (ajugavam and parokkham), because it has four stages, outlinear grasp (avagraha), discrimination (īhā), judgment (avāya) and retention (dhāranā) (1, 40)

[p. 74.] After manifesting pure consciousness when the soul becomes free from knowledge-obscuring, conation-obscuring, obstructive and deluding karmas, it comes to be self-constituted and possessed of omniscience (1, 15-6). This omniscience is supersensuous, therein the apprehension of the objectivity takes place directly by the soul without the aid of sense-organs; there are no sensational stages, but the apprehension is sudden and simultaneous, it is endowed with the potencies of all the senses together as it were, and there is nothing that is not visualised in omniscience. (I. 20-2). The omniscient knows and sees the whole world, the variegated and unequal objectivity of the present or otherwise, neither entering into nor entered into by the objects of knowledge, just as the eye sees the objects of sight (I, 27, 47). Omniscience operates on the objects, just as a sapphire thrown in milk pervades the whole of it with its lustre; omniscience is ubiquitous in its functions, and therefore the omniscient is called omnipresent, and all the objects are within his knowledge (I, 28-31, 35). The external objectivity does not affect him, though he sees and knows everything completely (I. 32). It is the supernatural characteristic of omniscience that therein are visualised all present and absent modifications of all those types of substances as if in the present (1, 37-39). Omniscience being an extra-sensory form of knowledge (atIndriya-jñāna) knows any substance with or without space-points, with or without form and those modifications which have not come into existence and those that are destroyed (I, 41). It is also called ksāyıka-jñāna, because this knowledge is the result of the destruction

of karmas and does not involve fresh karmas (I, 42, 52). Omniscience is the only knowledge worth the name, because its apprehension is smultaneous and sudden; a single substance has infinite modes, and infinite are the classes of substances; so to know one is to know all and to know all is to know one; it is impossible to exhaust them if they were to be known one after another; thus omniscience is the only knowledge that can really grasp the objectivity (I, 48-51).

The development of omniscience is necessarily accompanied by that of perfect or absolute happiness (1, 59, 19), there is no trace of misery, since the destructive karmas are all exhausted (1, 60). As the sun has light and warmth, so the Siddha, the liberated soul, has absolute knowledge and happiness (1, 68). This happiness is independent of everything, and hence eternal, it is not physical but spiritual (1, 65). It should be completely distinguished from the pleasures of senses after which all the worldly beings are so much enamoured; the pleasures of senses are miseries in disguise, because they are dependent on something else, amenable to destruction, terminable, a cause of bondage and dangerous (1, 63-4, 76).

SOME SIDE-LIGHT ON OMNISCIENCE -This doctrine of omniscience will have to be approached and evaluated from metaphysical, psychological and religio-mystical veiw-points; and it has to be understood in the light of other corelated tenets of Jama philosophy. The soul or spirit is essentially a knower and an eternal embodiment of knowledge as distinguished from the Nyava school where knowledge, though belonging to the eternal [p. 75:] self, is not in itself eternal but disappears like any other act;1 in the transmigiatory condition this ability is crippled by karmas; so in the pure condition the soul must be a knower par excellence; and this knowledge will have to function irrespective of temporal and spatial limitations so patent in the process of human perception. Further the objectivity is a huge complexity with manifold modifications some present and some absent. Such a complex object of knowledge cannot be justly comprehended in its entiriety by a mediatory process of knowledge. So, if this complex objectivity is to be thoroughly and immediately grasped, the soul must directly visualise it; that is possible only in omniscience, when the soul is completely free from all hindrances. Sense-organs are, after all, material adjuncts of the soul incurred by it as a consequence of karmas; so according to Jainism the knowledge received through senses, unlike in the Vaisesika system where it is called pratyaksa and explained as the contact between the senses and the objects of knowledge, is indirect or mediate, because the objects are not known directly and straightway by the soul or self. Thus the senses are the means of empirical knowledge which is conditioned by the limitations of time and space, which is liable to environmental and perceptual errors, and which has stages in its process of knowing. Reliable knowledge worth accepting as authoritative is possible only when the self directly knows the objectivity without the mediation of senses; and that is the condition of omniscience. The possibility of omniscience can be inductively proved: Men of different degrees of intelligence and knowledge are found in this world; what is beyond the grasp of one might very easily be understood by the other;

72

some men have some of their senses more alert and sharp than usually possible; all this means that there is the possibility of the presence of different degrees of knowledge according to proportionate subsidence and destruction of knowledgeobscuring karman. Then that condition of the liberated soul, where all the karmas are tracelessly annihilated, will have to be accepted as a state of unlimited knowledge which is the very nature of the self. In the religio-mystical experience the self when freed from karmic fetters is itself the Higher self; it is a condition of absolute knowledge which is the same as absolute happiness for which there is no parallel in this world. Knowledge and happiness are the two sides of the same shield of liberation, nay they are identical. What Vedanta nuts negatively Jainism puts positively: the former links nescience with misery and the latter omniscience with eternal bliss; the Vedanta annihilates nescience by submerging the individual into the Universal, while Jamesm says that the individual itself becomes universal, still each retaining its senarate individuality, with this omniscient bliss, when stripped of its karmas. The omniscience is possessed by Jaina prophets like Mahāvīra and by all the liberated souls.

OMSISCIENCE OF VARUNA.—Leaving aside the peculiar back-ground of this doctrine in Jaina philosophy, the conception of all-knowledge is a legitimate claim of human mind. Some tinge of omniscience is associated [p. 76:] with the Vedic god Varuna. The all-encompassing blue vault above is the natural basis of Varuna; the sun, the eminent luminary of the sky, is his eye, his golden winged messenger; the sky can be seen from everywhere, especially so with nomadic Aryans who spent much of their time on open grounds, and so Varuna sits looking on all; and he easily detects the violations of his laws by men. The sky is ever reflected in the great ocean, so Varuna is said to go in the ocean. This ubiquitious character of Varuna brings him some tinge of omniscience, so he is said to be a writees to the flights of birds in the sky and to the path of ships in the ocean. This is physical omnipresence with a moral purpose and does not indicate any metaphysical or psychological implication; that is why perhaps this idea is not seen to be contuned in later literature.

UPANISADS ON OMNISCIENCE.—The conception of omniscience in Upanisadic philosophy has to be sought under the idea of Brahman. Through the course of Indo-Aryan literature, from Rgweda to the last stratum of Upaniseds, the word Brahman, both neuter and masculine, has passed through various vicussitudes of meaning; once the word signified prayer, and later on the potential power in prayers and other holy acts; and further Brahman as the limitless power at the basis of all existence was an easy step; but synthetically taking into consideration the culiminating point, the Brahman has both anthropomorphic and noumenal characteristics. In the beginning he is identified with various elements, and later he is conceived as bliss and light and ultimately the Real of the real. Brahman is the cosmic base, or the world-ground as Hume puts it, of all phenomena which are merely his various aspects. Brahman is everything, it is permeation, it is identity; besides him there

<sup>1</sup> Macdonell, Vedic Mythology pp. 22 etc.

<sup>2</sup> Belvalkar and Ranade: History of Indian Philosophy, Creative Period, pp. 351 etc.

is nothing real 'The phenomenal is a part of the Real, but only a fragment of the totality of the real'. This searching insight of the Unanisadic philosophers has brought them to a neculiar stand of awareness; whatever is around the subject, the phenomenal world including the subject, is illusory; and what is noumenal, the Brahman, is unknowable, and it is truly beyond expression. When the limited individual, realizing himself as one with the cosmic spirit viz., Brahman, knows this, he knows everything in fact. The omniscience or all-knowledge. according to Unanisads, would come to mean the complete negation of nescience the cosmic illusion, by fully grasping the underlying reality, the Unity. This omniscience is Brahman-knowledge for which senses, thought and instruction are no means at all: it is a state of the supreme bliss of Turīyāvasthā. The Vedāntic Brahman has no appreciable individuality in a finite sense; he is an all-embracing and all-pervading individuality; or better the cosmic principle standing for all that exists, is intelligent and is bliss, with the monist it is unique with no second: and with Samkara whatever else that appears to be besides him is simply a figment of nescience. In this Vedantic conception which is thoroughly idealistic. the [p. 77] objectivity is not outside the knower, while for Jama omniscience, there is a complex external objectivity infinitely extended over both time and space which the omniscient has to visualise as easily as the eye does the object of sight. In Jainism, because of its notion of pluralism of spirits, the self retains its individuality even in the stage of omniscience and eternal bliss, while in Vedanta Brahman is all with no scope for individual spirits. In Vedanta Brahman. who is one without a second, is alone omniscient, while in Jainism many spirits might function as omniscients mutually interpenetrating without any conflict. In all this the realistic tone of Jainism is quite apparent.

OMNISCIENCE ACCORDING TO BUDDHISM —Buddhism has claimed omniscience for Buddha, and Śāntaraksita holds that Buddha's omniscience is justified because of the correctness and validity of the doctrines propounded by him, because Buddha was free from the veil of suffering, and because he had destroyed the veil covering the transcendental truth. The unbounded compassion of Buddha even to a sūdra is a characteristic of his omniscience. Men ordinarily know only the general, while Buddha knows all the particular details. When Buddha sees them he is not stained by dirty contacts, he sees them keeping his mind untainted. His mind is endowed with super-normal excellence, so he sees everything clearly. So far as the personalistic note is concerned Jainism and Buddhism agree in the interpretation of omniscience, and their respective teachers are claimed to be omniscient. The Jama claim of omniscience, however, for Mahāvīra that he was 'omniscient, all-seeing and possessed of complete knowledge and sight; that whether walking or standing, asleep or awake, knowledge and insight were continually present' has been ridiculed by Buddhists Buddha's claim of omniscience is of a slightly different character; he remembers past lives as far back as he wishes, he can see the death and birth of beings according to their karmas; and as a result of the destruction of asava he has attained, in this life, a free mind and knowledge.\(^3\) All the Jaina implications of omniscience cannot be read in Mahāyāna Buddhism, especially \(^3\) \( \text{Sunyavāda} \) and \( \text{Vijāānavāda} \) because both of them are idealistic as opposed to Jainism which is realistic. The soul in Jainism being the sole knower can claim omniscience as its legitimate essence, while the momentary stream of consciousness in Buddhism can never be a substantial substitute for the Jaina soul. The omniscient Tirthakara has round about him the complex object of knowledge (including his self) with manifold modifications extending over three times and infinite space: but according to Vijāānavāda there is nothing in this world besides the chain of consciousness. Thus the Vijāānavāda if I would say like that, comes round to Upanişadic moism; and omniscience simply amounts to self-knowledge, because nothing exists beyond vijāāna. And Buddha is claimed as omniscient, because that would give infallibility to his utterances\(^2\).

KUMĀRILA'S ATTACK ON OMNISCIENCE.—Kumārila has adversely [p. 78:] criticised the doctrine of omniscience; so the Pürvamīmāmsā view is worthy of note: and it will have to be studied in the context of some of the special tenets of that school. With the Pürvamīmāmsā Vedic injunctions are of the highest authority; the performance of the sacrifice is the highest duty which when performed gives rise to some unprecedented cosmic potency (apūrva), 'a potential after state of acts', which brings about all the fruits for the performer of the sacrifice. These tenets cannot allow any one to claim omniscience for the simple reason that if any one were to be omniscient outside the Vedic fold, his words would be looked upon as infallible and the Vedic authority would be questioned. Kumarila says that the human being might see only the general aspect of things. and hence it is not possible to believe that a man can see all things in all places and of all times. The omniscient will have to be a dirty being, because, being necessitated by the function of seeing, he will have to come into contact with so many dirty things. There is a limit to visionary or knowing ability, and it cannot be stretched beyond that; so none can be able to see things which are supersensuous. None of the five proofs can justify any one's omniscience. The so called omniscients do not agree among themselves; their words are against Vedas whose authority is unquestionable: and no omniscient is ever come across by anybody: so omniscience is an impossibility 3. The all-knowledge attributed to Brahman means only self-knowledge. This attack of Kumania has twofold handicaps: first, his hands are tied down by the above tenets of his school, and secondly, he has not distinguished sense-perception from omniscience; he attacks omniscience as if it is sense-perception intensified and magnified. Kundakunda has plainly told us that senses have no part to play in omniscience; it is the spirit. being a knower by nature and essentially constituted of knowledge, that comes face to face with the complex reality, and comprehends it immediately and simultaneously in its entirety with no effort on his part and with no effect on his spiritual constitution.

<sup>1</sup> See E. J Thomas: The History of Buddhist Thought, p. 148

<sup>2</sup> Tattvasamgraha, G O S xxx, pp 815-936, Intro pp 45-50, 153-6 and 62-4

<sup>3</sup> Ślokavārtika verses 111 etc

OMNISCIENCE ELSEWHERE AND OMNISCIENT BLISS .- The creating Tayara of the Nyāva school is omniscient, because the doer or kartā must know his actions with their causes, and the universe being an object of knowledge must be known by somebody. Partial counterparts of and similarities with this notion might be detected in the Alaukika-pratyaksa of the Nyaya school and in the Samadhiapraiñāta meditation and some meditational achievements of the Yoga school. There is another aspect of omniscience emphasized by Kundakunda that it is a spiritual state of eternal bliss. It is essentially the spiritual happiness; the senses have no scope there, for their happiness or pleasure is not indenendent as it is contingent on the conjunction of two entities. If it is once realised there is no end to that. It is attainable only after the destruction of various hindering karmas. In this state knowledge and bliss are identical, because both of them are identical with the self This condition is possible for a Tirthakara and a Siddha It is to be aspired after by religious aspirants. This state can be happily compared with, so far as its reference to [p. 79.] an individual is concerned, the IIvan-muktāvasthā of Sāmkhva and Vedānta 1 in which Ātman has been Brahman but is waiting till the journey of the mortal body is over and the upadhis are mitigated; in this condition there are no pains, no actions good or bad,2 So far as its blissful aspect is concerned, it is similar to Upanisadic Turīvāvasthā where self-conscious bliss is attained.8 This state of Brahmananda is set forth in Taittirivopanisad with an attempt to measure the bliss with empirical standards; we get there the perfect identity of Brahman and Atman. and in the end there is a classical passage recording the ecstatic echo of the aspirant who is one with Brahman. This aspect of omniscience, in fact, partly encroaches on the realm of religious mysticism.

OMNISCIENCE COMPARTO WITH RADHARRISHNAN'S RELIGIOUS EXPERIENCE—
This spiritual life of omniscience and omnibliss is almost exactly the same as what
Radhakrishnan calls Religious experience.\* It is a positive spiritual state of selftranscendence, there the individual acts by his whole being, by the totality of his faculties and energies, it is not the result of unconscious perversion but of spiritual superconsciousness, there is the response of the whole to the whole; and therein 'thought and
reality coalesce and a creative merging of subject and object results'. This religious
experience, according to Radhakrishnan, is a temporary state and not exercised
continuously at the level of everyday experience, while omniscience when once
attained cannot be parted with, because it is the essential manifestation of the entire
spirit. The soul of man' as Joad puts it is like a chrysalis maturing in the cocoon
of matter from which one day it will burst forth and spread its wings in the sun of

<sup>1</sup> Sümkhvakārikā 67

<sup>2</sup> Belyalkar Basu Mallika Lectures pp 66-8

<sup>3</sup> Ranade Constructive Survey of Upa. Phil pp. 335 etc

<sup>4</sup> An Idealistic view of Life pp 84 etc, also Counter Attack from the East by C E M Joad pp. 79 etc

pure reality'. This direct spiritual experience is a self-guaranteed vision and hence accepted as the foundation of religion, that is exactly the reason why Jaina and Ruddhist prophets are claimed to be Sarvannas.

NECESSITY AND PROOF OF OMNISCIENCE.—This doctrine of Sarvajñatā has been a bone of contention between different schoolmen; the problem is twofold first. whether omniscience is humanly possible, and secondly, whether so and so is omnis-The Indian philosophical systems that accept Veda as a self-guaranteed authority have totally denied the first part and partially the second. Jainism and Buddhism, with whom Veda has never been an authority perhaps for racial and geographical reasons, accept the first part but differ among themselves on the second point: that is but natural. They have struggled hard to prove and to establish the omniscience of their [p. 80] respective prophets, for on that depended the very life and death of their systems, it was the omniscience that could give infallibility to their prophets and therefore automatically to their scriptures that constituted the utterances of these prophets. A good deal of literature has grown round this topic. With Kundakunda sarvajñatā is a dogma, a religious heritage and an essential part of the doctrine he represents; he has not tried to prove it logically, perhaps it was not needed in his days. The Nijuttis show the traces of the logical approach to the subject, but the definite period of polemic logic in Jaina literature, so far as the existing Jama works are concerned, begins with Samantabhadra (circa 2nd century A.D.), this period almost corresponds with the adoption of Sanskrit by the Jainas which was more convenient for polemical style. Umasvati is the first Jaina author to adopt Sanskrit, in his Tativarthasatra he describes omniscience (1, 10, 11, 29) on the same lines of Kundakunda, but he does not attempt to prove it. The relative chronology of Jama authors requires that Umasyati might have flourished somewhere between Kundakunda and Samantabhadra. Samantabhadra tries to prove the possibility of sarvaiñata, perhaps he has in view some attack either by Cārvāka or Mimāmsā on the Sūtras of Umāsvāti Samantabhadra's verses about Sarvajñatā have been looked upon as profound, full of meaning, and all the following authors, right upto the end of middle ages, have tried to prove the possibility of Sarvaiñata almost on the very capital of Samantabhadra's arguments. The subject has been discussed with great zeal for centuries together by some of the greatest logicians that the Sanskrit language has ever come to be handled by.2

<sup>1</sup> This statement of Joad reads like a githh of Kundakunda rewritten. It only means that in the interpretation of Reality the denominational religions, with which our relations are determined by the accidents of time and place, disappear into one Religion of transcendental experience of the Real.

<sup>2</sup> It would not be out of place, if I give here references to various important discussions about Sarvajatati, in Indian Literature, arringed according to relative chronology. Really the logical discussion about Sarvajatati begins with Samantabhadra (c. 2nd century A. D.) who tries to establish Sarvajatati in this. Agrainfindinal, verses 5-6. Suddhasena, who is undoubtedly later than Kundkunda, who foursthed possibly after Samantabhadra, and who is generally assigned to the end of the 6th century A. D. (or even a century or two, I think, he might be earlier), in his Samanta-prakanana (Ed. Ahmedahad 1930), 2nd kinda, discusses about Kevalajatāna, ite same as Saivajātān or Sarvajātā, particularly with the background of the Svettinhort cannon in view. From some verses quoted by Anantakfrit.

6. In. 81:1 THE ATOMIC THEORY .-- Matter (pudgala) is a permanent substance belonging to non-sentient class of substances (II, 35). It is of various kinds, concrete and amenable to sense-perception, colour, taste, smell and touch are found in matter from the finer molecule to the gross earth (II, 39 etc.). The matter is either in the form of primary atoms (paramanu) or aggregates (skandha); these aggregates are the lumps of primary atoms. The primary atom has no space-points, i.e., it has no spatial extension, it is the unit of the space-measure, and it cannot be perceived by Primary atoms being and (rūksa) or cohesive (snigdha) come to form aggregates. Points of aridness or cohesiveness of an atom because of transformation, increasing by one from one onwards, attain infinity. Atoms form aggregates because of their points of aridness and cohesiveness, so atoms whether and or cohesive, whether having odd or even points, form aggregates when there is the difference of two points, the minimum point being excepted. To explain and illustrate an atom of one point of cohesiveness or aridness cannot be a party in the aggregatory process, an atom of two points of cohesiveness binds with an atom of four points of cohesiveness or aridness, and that of three points with that of five points. Thus the various aggregatory formations are possible (II, 71-5).

KUNDAKUNDA'S VIEW \$1AHD - Kundakunda does not prove his primary atoms but simply describes them, the reason is quite apparent that he is merely

in his Brhat-saravajñasiddu it appears that Dharmakirti might have attacked the word dividitha etc. used by Samantabhadra. Pätrakesari, who flourished possibly earlier than Akalanka, in his Pañcanamaskārastotra, clearly defines kevelajňana in select words of which akramam (equal to vuganar) reminds us of the attack raised by Siddhasena against the Syctambara canon, he also attempts the proof of omniscience (see verses 4, 18-20 MDJG vol. 13.) The colophon that it is composed by Vidyananda is put possibly by the editor being misled by the id ntification of Patrakesari and Vidyananda proposed by Dr Pathak, but it is now proved to be erroneous. Akalanka (circa middle of the 7th century A D ) in his Astasati, a commentary on Apraniminsa of Samantabhadra, explains clearly the position of Samantabhadra particularly with Buddhist attack in view. Kumarila (middle of the 7th century) in his Slokavirtika (p. 80 etc. Ed. Benares) attacks. Buddhist Sarvamata and Jama Kevalamana (verse 141), so far as the attack against the Jamas is concerned he has in view the statements of Samantabhadra, and nossibly he is acquainted with the view of Akalanka Kumārila's views have been fully and thoroughly criticised by Śūntaraksita (705-762 A D ) in his Tattrasamgraha and by Kamalašīla (713-763 A D.) in his commentary on the same. We find some discussion in Prameyakamalamārtanda of Prabhācandra Vidyānanda, in his Astavahastī, which is a commentary on Samantabhadra's Antanimama and completely incorporates Astasati of Akalanka, elaborately quotes from Slokavārtika and possibly some other works of Kumārila and Tattvasamgraha of Santarak-sta and attacks their views in detail. We find these discussions in his Tartvartha-Slokavārtika which appears to have been given this name after that of Kumārila's work Abhayadeyasuri in his elaborate commentary on Siddhasena's Sanmati Prakarana discusses this topic at a great length. Later some manuals, too, have been written to prove the Sarvajňatá, for instance Brhat-Sarvajňasiddhi and Laghu-Sarvajňasiddhi of Anantakīrti (Ed MDJG, vol I,) the attacks of which are mainly directed against Kumārila and they are much indebted to various authors from Samantabhadra down to Vidyananda Besides these sources it is likely that there might be discussion in the works of Sumati, Anantayīrya, Vādirāja etc some of which are lost and some still in MSS Sarvajňatů came to be accepted and discussed only as a religious necessity, but in course of time its psychological aspects also have been developed incidentally

uttering the doctrines enunciated by the omniscient; and they are, as tradition would require, above any proof. Matter exists either in gross aggregates or fine primary atoms; an aggregate is a perceivable fact, while a primary atom, which represents a stage beyond which there is no possibility of further bisection, is beyond the ken of ordinary perception; only the super-normal perception can visualise it. A primary atom, as we gather from other works of Kundakunda, is the ultimate, indivisible unit of matter. It is eternal, unsounding, occupying one space-point and endowed with touch, taste, smell and colour; it is the cause of four elements (dhatu), and it is characterised by change (parinama-guno).1 Every primary atom has only one taste, one In. 82:1 colour, one smell and two touches or contacts.2 With this description of paramanu, it is possible to attempt a proof of atomic existence as partly done by Umasyati and others. It is clear from this description that the primary atom is not an ideal postulate like the geometrical point; it is essentially matter possessing the characteristics of matter or pudgala. There is this fundamental difference between Jama primary atoms and the Vaisesika atoms, the former are of one kind, but the latter are of four kinds corresponding to four elements. earth, water, fire and wind. Attempts to conceive a visible entity like a mote in the sun-beam compared with the tertiary atom are seen in Nyava-Vaiscsika texts, but they are conspicuously absent in Jaina works. The Jainas and Vaisesikas agree in holding that an atom is beyond sense-perception

Kundakunda on atomic intribution.—About atomic combination into aggregates Kundakunda gives the Jaina theory which is unique by itself. The primary atoms, we have seen, have taste, smell, colour and touch. It is this touch or contact whether cohesive or arid (snigdha or rilkaa) that brings about the atomic combination. There are points or degrees (amás) of cohesiveness or aridness which decide the compatibility or otherwise of two combining parties. A primary atom whether cohesive or arid forms an aggregate with another whether arid or cohesive on certain conditions: between the two combining parties there must be a difference of two degrees in the odd or even series of degrees of airdness or cohesiveness; but a paramabu possessing only one degree of airdness or cohesiveness; but a paramabu possessing only one degree of airdness or cohesiveness.

<sup>1</sup> See Pañcástikáya 84 etc and Prof Chakravarti's notes thereon (SBJ III pp 82 etc), the githā 85 has something like the Vaisesika doctrine in view, but the use of the word dhátu, for elements, is more a Buddhistic technical term than the Vaisesika one, See also Nivamaxãra. 25.

<sup>2</sup> There are five kinds of tastes: bitter, sour, pungent, sweet and astringent, of which a paramāņu has only one There are five colours black, blue, yellow, white and red, of which a primary atom has only one. Smell is of two kinds, agicaeble and disagestable, a paramānu can be one or the other. There are eight kinds of contacts soft and hard (mrdu and kathiea), heavy and light (guru and lagha), cold and hot (fire and sureo) and cohesive and ard (disagha) and ruke, also rendered as smooth and rough). The first two pairs are not possible in the case of a paramānu, of the remaining it will have two contacts, and the pairs might be arranged accordingly; a paramānu can be cold and ard, cold and cohesive, hot and ard, and hot and cohesive (See Tativārtharātra V, 23, with Bhaya and Sarrithmasatht, and also Pendezinkaya 84.

<sup>3</sup> The possibility of change by increase or decrease in the degrees of aridness or cohesiveness in an atom owing to internal and external causes (?) is also accepted (See Gömma-pasira, I) wakahang agatha 618).

be a party to the formation of an aggregate. In the aggregate the one of higher degree absorbs the one of a lower degree. Thus the atomic aggregation is an automatic function resulting from the essential nature of paramāqus. 'A crude theory', Dr. B N. Seal remarks on this atomic interlinking, 'this, of chemical combination, very crude but immensively suggestive, and possibly based on the observed electrification of smooth and rough surfaces as the result of rubbing'. The Nyāya-Vaisēṣikā postiton is different, according to which it is the will of God, the creating agency, that produces motion in the atoms; and so they [p. 83:] combine into divapunkas or binary atoms, three of which go to form a tryanuka or tertiary one and so forth, till masses of earth, water, fire and air are produced. It is this theistic position that gives altogether a different turn to the Nyāya-Vaisēṣika atomic theory. The later Nyāya-Vaisēṣika deas and hair-splitting discussions about dvyanukas and tryanukas have no pla.; in Jaina exposition.

Atomism elsewhere. - In the Vedantic cosmology there is no place for real atoms, because their acceptance would not be consistent with the uniqueness of Brahman. The word anu is known to Upanisads, but it stands for what is infinitesimally small and has nothing to do with the indivisible ultimate unit of matter. It is only some Buddhists that accept eternal atoms corresponding to four elements like the Vaisesikas; Viinanavadins, however, when they deny the reality of substance, cannot accept real atoms. The Jama paramanu is similar to the atoms recognised by Leucippus and Democritus in its basic conception that it is an eternal and indivisible minute particle of matter, that it is beyond senseperception, that it is made of the same substance, and that there are no four classes of atoms corresponding to elements, but the varying size and form of atoms with corresponding sourness etc. accepted by them is not possible in Jaina conception. The combinatory uige in atoms is due to their degrees of cohesiveness and aridness according to Jainism, but according to Democritus as explained by Epicurus, a primordial motion of atoms was assumed, which function in the Nyāva-Vaisesika is fulfilled by the will of God. These similarities and dissimilarities do not by themselves lead to any chronological results, as they involve other wider issues, however, taking a constructive view of the Jaina atomic theory and comparing it with the Nyaya-Vaisesika one, the Jaina view is much more primitive, and as Jacobi remarks the Jainas 'seem to have worked out their system from the most primitive notions about matter.'2

7. SyāDvāAA, OR THE THEORY OF CONDITIONAL PREDICATION.—A single substance is endowed with infinite modifications, and there are infinite classes of substances: to know one substance fully is to know the whole range of the object of knowledge; and this is possible only in omniscience. The sense-perception is graded and partial (1, 40, 48-51). A substance is endowed with qualities (or attributes) and modifications; though the substance is the same, it comes to be different because of its passing through different modifications; so when something is to be stated about a substance, viewed through a flux of modifications, there

<sup>1</sup> The Positive Science of the Ancient Hindus p. 97.

<sup>2</sup> Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. II, p. 199

80 Pravacanasāra

would be seven modes of predication: according to some modification or the other it is stated that a substance is, is not, is indescribable, is and is not, is and is indescribable, is not and is, indescribable, and is, is not and is indescribable (II, 22-3).

SIDE-LIGHT ON THE BACK-GROUND OF SYADVADA .- This is the famous Santabhanel or Svadvada of Jamism. From the way in which Kundakunda has described this Syadvada one thing is clear that the doctrinal elements, which have led the Jama philosophers to enunciate such a seemingly [p 84] self-contradictory theory of conditional predications, are already present in Jamism. The object of knowledge is a huge complexity constituted of substances, qualities and modifications, extended over three times and infinite space, and simultaneously subjected to origination, destruction and permanence. Such an object of knowledge can be comprehended only in omniscience. The senses are the indirect means of knowledge, and whatever they apprehend is partial like the perception of an elephant by those seven blind persons. The ordinary human being cannot rise above the limitations of his senses; so his apprehension of reality is partial, and it is valid only from a particular view-point; this leads to the Navayada of the Jainas. When ordinary human knowledge is partial, a new method of stating our approach to the complex reality had to be devised, and that is Svadyada, the doctrine of conditional predications. Thus the doctrine is a direct result of the strong awareness of the complexity of the object of knowledge and of the limitations of human apprehension and expression. The substance is subjected to a constant flux of modifications, and we always look at it through one modification or the other, present or absent. When we are looking at its present modification, we should not absolutely deny the past or future ones this peculiar position, leads us to conditional affirmation, conditional negation and conditional indescribability, which by their combination give rise to seven possible statements.1 Kundakunda makes it clear that Syadyada is postulated because of this eternal flux of modifications.2

SYADVADA IN HIGHER AND LOWER KNOWLEDGE —Students, very much imbued with the spirit of Vedanta, have always looked upon this approach to reality as a process of uncertainty and indefiniteness of knowledge, and a question is very often raised whether Syádváda refers to Higher knowledge or to lower knowledge or to both. If it refers to Higher knowledge, then Jainsm is a quagamre of uncertain statements which lead to nowhere, if it refers to lower knowledge, then Jainsm has not reached the plann of Higher knowledge, and if it refers to both, then Jainsm, with such a logic of indefiniteness, will more imslead than lead its followers to its religious or spiritual destiny. These alternatives, that might be put forth by the Vedánta, whether accepted or rejected in parts or in toto, appear to be very dangerous. It is necessary, therefore, that the Jaina position should be clearly explained. It must be remembered that the terms Higher knowledge and lower knowledge are imported from Vedánta. According to Vedánta Higher knowledge consists in

<sup>1</sup> For a detailed discussion about Syadvada see my article in Jaina Gazette Vol. 26, pp. 188-97.

<sup>2</sup> In Pañcāstikāya it is said that the seven Bhangas are possible ādevavarena, while in Pravacamasāra, pajjāyena du keņav. pracically it means the same, because paryāya or the modification is the essential subject of ādeša, the statement of information.

realising the transcendental truth of the identity of the self, after being immune from upadhis, with Brahman for eternity, while lower knowledge consists in the knowledge of the worship of Brahman in his phenomenal state [p 85:] as a personal deity or so forth.1 As a matter of fact, there is nothing exactly corresponding to this in Jainism, but if at all we try to find counterparts of parallel shade. Higher knowledge might stand for the knowledge of the liberated condition and lower for that of the phenomenal world. Then, in that case, Syadvada is confined to lower knowledge, where the individual knower approaches the reality by means of his senses and through the flux of modifications with which the object of knowledge is invested. But the Higher knowledge is not closed to Jamism, there is the omniscient Tirthankara who directly visualises the reality and conveys to us the nature of Higher knowledge. Thus Joinism gets out of those alternatives. What Vedas are to Vedanta, the Agamas, which are the words of the omniscient, are to Jainism: the validity of their respective scriptures as accepted by them is a dogma with all the schools, and it should not detain us any long to understand the approach of Svadvada and to appreciate its ontological back-ground and epistemological necessity

SYADVADA AND NAYAVADA. - A thing, or the object of knowledge, is anekāntātmaka, i. e., of infinite characters that can be analysed and grasped individually, and this is the function of Navayada. Navas thus reveal only a part of the totality, and they should not be mistaken for the whole. Because of this infinitefold constitution of a thing, there shall be infinite Navas, and the same can be classified under broad heads as seven, two and so forth 2 As Akalanka defines, Nava is a particular approach of the knower (navo iñātur abhiprāvo) A synthesis of these different view-points is a practical necessity; therein every view-point must be able to return its relative importance, and this is fulfilled by Svädväda which 'consists in seven vocal statements, limited by the clause may be (svat) affirming, or denying, or both affirming and denying (whether simultaneously or seriatim) this or that quality or characteristic of a substance, with reference to its own, or foreign, or both own and foreign quaternion (dravya, ksetra, kāla and bhāva) without contradicting other proofs'. Leaving aside the historical consideration, the relation between Syadvada and Navayada I have stated elsewhere. 'Syadvada is a corollary of Navayada the latter is analytical and primarily conceptual and the former is synthetical and mainly verbal. Syadyada will certainly look lame in the absence of Nava doctrine. Nava doctrine without Svādvāda has no practical value. Svādvāda, in course of the process of assertion, curbs down and harmonises the absolute views of individual Navas'.8

```
kathanıcıt kenacıt kaścıt kutaścıt kasyacıt kvacıt || kadācic cett paryāyāt syūdvādah sapta-bhanga-bhrt ||
```

<sup>1</sup> Max Muller: Six systems etc. p. 215

<sup>2</sup> Fattwirthavitra I, 33, A B Dhruva Swidwidamañjari (Bombay Sk and Pk, series) notes on verse 28 etc., pp. 276 etc

<sup>3</sup> Jaina Gazetie Vol. 26, pp. 191-2, it is not that the Jaina authors have never tried to give other interpretations of seven Bhangas on the grammatical view of Syādwāda, I find, for instance, in Jayadhavalā commentary (Sholapur MS p. 37) an interesting verse like this:

[D. 86:] NAYAVĀDA AND SYĀDVĀDA TRACED BACK IN JAINA LITERATURE.-It is already shown that Navayada and Syadyada are thoroughly consistent with Jaina ontology and theory of knowledge, but this is only a synthetic view. So it is necessary to trace the antecedents and side-links of them in the early Jama as well as cognate tracts of Indian literature and to try to shed light on the historical back-ground of these tenets. For this line of study it should be remembered that there are certain handicaps inherent in the very preservation of Indian literature; and Jaina literature is no exception. The canon of the Svetāmbaras, though portions of it can be as old as the 3rd century B. C. or so, has been finally shaped in the middle of the 5th century A. D.; the fragments of the procanon of the Digambaras can be dated a few years earlier than the beginning of the Christian era; both the canon and pro-canon always leave scope for additions and omissions, besides huge portions falling into oblivion, being always preserved in the memories of monks, till a definite shape was given to them by commentators who came much later. Taking these conditions for what they are, the seeds of both Navavada and Svadvada are to be sought in early literature. The word Nava in the sense of a view-point occurs in the Ardhamagadhi canon of the Svetāmbaras: Prajāapti mentions Niscavanava and Vvāvahārika nava. Turning to the pro-canonical literature of the Digambaras. Kundakunda refers to Vvavahāra and Niécava-nava in his Samavasāra, Pravacanasāra, Pañcāstikāva and Bārasa-Anuvēkkhā more than once. 3 at times he refers to Paramārtha-nava. Suddha-nava which appear to me, in the light of the context and other passages. to be equal to Niścavanava:4 perhaps he admits the possibility of a view which is above these two (paksātikrānta).5 and lastly he has in view the possibility of Navas more than two.6 Umāsvāti mentions five or seven Navas 7 After Umāsvāti. Samantabhadra very often refers to Navas, his discussions being always of a synthetic and non-enumerative character, he does not enumerate seven Nayas The later authors like Siddhasena, Pūjyapāda, Akalanka and a host of them discuss these Nayas as given in Tattvarthasatra at times differing among themselves on subtle details.8 Next turning to Syadvada, the word Syadvada, or Saptabhangi

<sup>1</sup> See Ardhamagadhi Dictionary, Indore, s.v.

<sup>2</sup> Dhrava: Svādvādamañjari noes, p 303; 1 have consulted Ardhamāgadhi Dictionary and I find that the Nayas like Naigama, Samabhirūdha etc are traceable to Thāŋamga and Bhagaraif, but, as some of these texts are not within my reach I have not been able verify the references of the Dictionary

<sup>3</sup> Samuyavára gáthás 7, 12, \*5, 27, 46, 47, 48, 56, 59, 60, 67, 84, 98, 360 etc, and 16, \*5, 27, 29, 33, 56, 60, 83, 272, 324 etc, Pravacanavára 1, 89 for dravyšentníka and parjáyšírthíka 1, 19, 22, Pravásníkáya 161 mentnos mískaya; B-Ayurékkhá 82, 85, 86, 91

<sup>4</sup> Samayasāra 8, 43, 11, 12, 14, 141, 272 etc

<sup>5</sup> Samayasāra 142

<sup>6</sup> Ibid, 144; it remains a question why we do not find any of the tedhnical names of nayas, excepting perhaps Vyavahāra, in the works of Kundakunda There is a work called Nayapāhāda attributed to Kundakunda, but it is not discovered as yet

<sup>7</sup> Tattvārthavātra 1, 33, especially the various commentaries thereon.

<sup>8</sup> Chakravarti: Pañcāstikāva Intro. p. 52 etc. and Dhruva's notes referred to above.

is not [p.87:] traced, so far as I am guided by the Ardhamägadhi Dictionary, in the Svetāmbara canon; but however the seeds of that tenet are there. Bhagawafsātra mentions the three primary predications.\(^1\) Prof A. B. Dhruva says that there is a reference to Syādvāda in Sātrakriānga-niryukti, but I have not been able to trace it their: I think he is perhaps misted by the definition of kriyāvāda etc. in verse No. 118.\(^2\) Kundakunda mentions full-fledged Syādvāda in Panēastikāya and Pravacanasāra, and the former gives the name Saptabhanga\(^3\) There is no explicit reference to Syādvāda in Tatirāntssitras; it is said to be implied by the sūltra: arpitānarpita-siddheh (V, 32). Later authors like Samantabhadra, Siddhasena, Akalañka, Haribhadra, Vidyānanda have fully discussed it in their works. Philosophical evolution needs that Nayavāda should come first and Syādvāda next; but the references collected here do not warrant any conclusion like that; and even the Jaina authors say that tney are the two wings of Anekānta.

COUNTERPARTS OF SYADVADA LISLWHIRE DISCUSSED -Attempts have been made to detect the counterparts of the doctrine of manifold predication in other systems of thought. According to Sāmaññaphalasutta a statement clearly indicating his extreme agnostic attitude is put in the mouth of Sañiava Belatthiputta that he used to say 'atthi' to po no, 'natthi' to pi me no, 'atthi ca natthi ca' to pi me no, 'nevathi na natthi' ti pi me no. This is considered by some as the forcrunner of Syadvada which is the positive form of it as shaped by Mahavira.4 Prof. Dhruva mentions another view of equivocators who would neither declare anything to be good, nor to be bad, but on a question being put to them on this or that they resort to eel-wriggling by equivocation and say 'I do not take it thus. I do not take it the other way. But I advance no different opinion. And I do not deny your position. And I do not say it is neither the one or the other' Because it is attributed to 'some recluses and Brühmanas'. Prof. Dhruva has concluded that Syadyada, whose erroneous form is given above, had non-Jaina beginnings. I admit the first part that it is a perverted parallel of Syadvada, but the second part that it had non-Jaina beginnings is not guaranteed by the evidences. It is clear that Prof Dhruva is led to this surmise by the word Brahmana, but the other word 'recluse' should not be ignored. He gives the translated form 'recluse', and in all probability the original word must have been 'sramana'. I may have here a digression on the word Śramana. It occurs very often in Buddhistic texts.5 It means a non-Brahmanic ascetic. Buddha is often addressed by non-Buddhists as Śramana, it designates those who are opposed to Brāhmanas, who are casteless, and who do not recognise the Vedas but attack [p. 88] their superiority.6 Turn-

Jama Sähitya Samsodhaka 1, 4, Sanmatiprakarana p 441, especially the foot-notes on that page and the next. Dhruva's Intro. of Svadsädamañari p 77

<sup>2</sup> Süyagadam Ed by Dr P L Vaidya, Poona

<sup>3</sup> Pañcāstikāva 14 and 72

<sup>4</sup> Jacobi: SBE 45 Intro p 46, Belvalkar: Brahmasūtra-bhūsya II, II, notes, p. 114, and Dhruya, Ibidem Intro p 76

<sup>5</sup> See PTS Pali Dictionary under samano.

<sup>6</sup> Dutt Early Buddhist Monachism pp 64 and 69.

84 Pravacanasāra

ing to Jaina literature. Mahāvīra is uniformly mentioned as Samane bhagayam Mahāvire by the Jaina texts: Pravacanasāra throughout uses the word Śramana for a monk, and this sense is quite usual in the Svetambara canon; and in South Indian vernaculars like Kannada Śramana or Śravana necessarily means a Jaina.1 The presence of the word 'recluse' in the context therefore, does not allow the conclusion of the non-Jaina origin. The Buddhist passage indicates that it is a perverted view of the Jaina doctrine; something similar to it might have been upheld by Brahmana ascetics as well. Brahmaiālasutta mentions a view called Antānantikā, which at least in its name appears to be very near Anekānta, and against that the Buddhists propounded the fourfold process or method of exposition (catuskotikah: hoti, na hoti, ca na hoti ca, n'eva hoti na na hoti) 2 Even in Jaina texts we do find this fourfold method of exposition in different contexts, for instance, a statement can be true, false, both true and false, or neither true nor false 8 All these parallels merely point out to a method of exposition which must have been current in Magadha perhaps even before Mahāvīra and Buddha Some scholars hold that Syadvada comes out as a compromise between certain contradictory utterances of Upanisads that Being alone was true, that non-being alone was all true, neither being nor non-being is the truth, reality must be characterised by neither or both. This opinion perhaps takes it for granted that all the Upanisads are a uniform stratum of literature which is never influenced by the philosophical speculations of the land in which they came to be shaped. It is just possible that various views held by different philosophers, not necessarily Vedic, must have influenced the Upanisadic thought as well.

VEDANTIC BEGINNING FOR SYĀDVĀDA NOT TENARLT—Prof A B Dhruva suggests that the Anirvacaniyatā-vāda of Vedānta has led to the Syādvāda of the Jaimas as the next positive step. This deduction is based on the supposition that Syādvāda had non-Jaina beginnings as proposed by himself on account of its being attributed to 'recluses and Brāhmanas'. The deduction is fallacious, because, as shown above, the term recluse, a śramana, preeminently means a Jaina. Anirvacaniyatā means that Māyā is such a principle that it can neither be called a being nor a non-being, nor both, and hence it is anirvacaniyatā Māyā cannot be predicated in terms of being or non-being; in short it is a negative description, if at all I can call it so, of Māyā It should be distinguished from the conditional statements of Syādvāda. It is true that there is some similarity between avaktavya proposition of Syādvāda and anirvacaniyatā of Vedānta, but the underlying idea is different; in the former [p. 89] there is an attempt to coordinate afilirmation and negation, while the latter wants to escape from both. Anirvacaniyatā-vāda cannot logically develop into Syādvāda, and perhaps even Prof. Dhruva is aware of it

<sup>1</sup> A traditional definition, perhaps of sufficient antiquity is preserved in Abhayadeva's commentary on Praénavyakraga and it runs thus niggamthe-sakka-tāvara-geruyaājīva paṃcahā samayā / Possibly it means a Magadhan recluse in general

<sup>2</sup> Indian H Quarterly VIII, p. 721

<sup>3</sup> Dasaveválivasutta chap. 7; also Acaranga and other texts.

<sup>4</sup> Sāṃkhyapravacanasūtra V, 54, especially the bhāsya of Vijītānabhiksu, see Dasgupta History of Indian Philosophy Vol. 1, pp. 461, 487

when he calls Syādvāda 'as the next positive step'. The logical development of anirvacaniyatā-vāda, if it is to be conceived irrespective of the dogmatical moorings of one system or the other, would be pure agnosticism; or by making some concession to the dogmas, it will come to something nearer the Śūnyavāda or Vijūāna-vāda of Buddhism, of which, as Dr. Dasgupta says, partial traces can be seen in Vedanta.

SYADVADA AND RELATIVITY -Half a century before. Darwin's evolution was a conjuring word with us, and today it is Einstein's relativity. The postulates of physicist and philosopher are all upset today by the theory of relativity. It is mainly the theory of physicist; but here we are concerned only with its philosophical bearing. As compared with relativity Svadvada is much simpler and less elaborate, and the reasons are quite apparent, the bounds of human knowledge have become much more wide and the achievements of science more fruitful than what they were some centuries before. The contribution of Svadvada and Relativity to the ultimate outlook on life and its problems, taking into consideration the conditions under which and the age in which they are propounded, is almost the same. To the Syadyadın the existence is a huge complexity, human mind cannot adequately apprehend it, nor can the human speech properly express the same. As such absolute and categorical statements are out of court; and all statements are true so far our particular point of view is concerned. This inadequacy of human understanding has led the Syadvadin to the doctrine of omniscience. To the relativist all our terms of expression like right and left, fore and aft, east and west, up and down, high and low, dear and cheap, and many others are relative; they are not the same for all the observers and under all the conditions, so they are not absolute, but merely relative to something. Some idealistic relativists have actually said that we all live in a queer world of ignorance, and there is no mode of testing. Time, velocity, even matter in view of the electrical theory--everything is relative. The other results of relativism are equally startling. As Eddington says, 'the theory of relativity has unified the great laws which by their position hold a proud place in knowledge, and yet this by itself is only an empty shell. The reality is in our own consciousness' Svädvädin is not such a subjectivist, according to him complete knowledge belongs to the omniscient being who cannot have any place in experimental sciences; for him reality exists outside the perceiver as well, but the percipient is too weak to perceive everything irrespective of spatial and temporal limitations, and hence his statements are true relatively, only in particular context. The position of Syadvadin, as distinguished from that of a full-blown relativist, can be thus expressed in the very words of Sir Oliver Lodge "Objective reality exists, but it is we who interpret it. The universe is incapable of being comprehended by any finite being, it must be interpreted, and the way we interpret it depends on ourselves and on our faculties". In 90:1 The religious dogma of a Svadvadin goes a step further and accepts an omniscient being, but Sir Oliver Lodge says, 'How God perceives it, or what it is in ultimate reality, we do not know'.1

SYĀDVĀDA AND MODERN PHILOSOPHY.—The aim of Syādvāda happily corresponds with the scope of philosophy in modern thought. Syādvāda aims to unify,

<sup>1</sup> Sir Oliver Lodge Relativity p 39 etc

coordinate, harmonise and synthesise the individual view-points into a practicable whole: or 'in the Svadvada' as Prof. Dhruva puts it 'discordant notes are blended so as to make a perfect harmony'. With the advance of specialisation of different branches of knowledge like psychology, metaphysics, theology, epistemology etc. the considerable size and importance of what philosophy once meant are being gradually reduced with a very happy result that philosophy, too, with the time, is taking a new grab; it aims now to unify constructively the conclusions of various branches of knowledge like special sciences with a view to explain the riddle of the universe. Experimental sciences start with certain assumptions like the causal principle etc., but philosophy examines these hypotheses in an abstract manner. Special sciences deal "with some specially selected aspect of the general world, and its conclusions apply to that special aspect alone. Any characteristics which a thing may possess in any other relations or for other purposes are irrelevent. To the psychologist people are their actions; to the physiologist they are more or less efficient organisms; to the chemist they are various collections of elements, to the physicist they are forces in motion. These same people may also be good husbands or good squash racket players, but these aspects of their whole personality are at the moment irrelevent. They may become relevent when the statistician enquires into these sides of their natures" 1 Philosophy harmonises all these by examining their assumptions, and in its ideal aspect it aims to find 'one concrete categorical fact expressible in conceptual form' As to the aim of philosophy, with which I have just compared Syadvada, Joad says, "Philosophy2 consists, in fact, of continual pooling and sifting of the conceptions of philosophers. The more diverse the conceptions, the richer the material to be sifted. None is to be rejected, because, while none is true, none is wholly false". This attitude will surely cultivate tolerance in the earnest struggle for the search of Truth. This sense of relativity of truth is also visible in the methods of scientific research. Aspects or Navas are after all aspects, however exhaustively they are enumerated. True knowledge, which philosophy aims at, is the knowledge of a whole, a culminating synthesis after every avenue of analysis is exhausted. The function of Navavada in Jainism is almost the same, so far as the underlying idea is concerned, as that of various special sciences; just as Syādvāda harmonises various Navas, so modern philosophy aims to harmonise the conclusions of different experimental [p, 91] sciences. Navas simply analyse and take to bits only a particular aspect, so a process of synthetic expression like Syadyada is necessary to convey the nature of reality.3

EVALUATION OF SYĀDVĀDA.—As Prof Chakravartı puts it, Syādvāda has steered clear of the shallow realism of Cārvākas and the ludicrous idealism of

<sup>1</sup> J F. Wolfenden The Approach to Philosophy, p 27 etc., also Joad's Counter Attack from the East pp. 95 etc

<sup>2</sup> For philosophy, substitute Syādvāda and for conceptions of philosophers various Nayas: and the comparative position is the same

<sup>3</sup> The exact chronological relation between Nayavāda and Syūdvāda, the grouping of seven or six Nayas under Dravyārthika and Paryāvārthika, the coordination or identification of these two Nayas with Niscaya and Vyavañara, these are points which need further study on strictly historical and philological lines

Nayavādins.<sup>1</sup> 'Syādvāda' says Prof. Dhruva 'is not a doctrine of mere speculative interest, one intended to solve a mere ontological problem, but has a bearing upon man's psychological and spiritual life'.<sup>2</sup> It has supplied the philosopher with cosmopolitanism of thought convincing him that Truth is not anybody's monopoly with tariff walls of denominational religions and the religious aspirant with 'intellectual toleration' which is quite on par with Ahlinsas for which Jainism has eminently stood for the last two thousand years and more.<sup>3</sup>

8. JAINA CONCEPTION OF DIVINITY.—The soul being tanted with karman develops states of consciousness which being auspicious or inauspicious receive karmic influx; and it is this karman that binds the soul and revolves it in saṃsāra. Essential characteristics of the soul are all crupled by the karmic encrustation of eight kinds (II, 95). The soul in this round-of-rebirths is subject to attachment, aversion and other psychic states tinged with passions which occasion further karmas (III, 43). The way out of this samsfara consists in Right faith, Right knowledge and Right conduct (I, 6). The first consists in believing in the nature of things or realities as they are, for instance he soul is essentially pure etc.; the second consists in comprehending the whole range of objectivity as preached by Arahantas or from the [p. 92] Agamas\* (I, 81-2; III, 33 etc.); and the last consists in adopting perfect equaminity after practising the essential duties and penances in an ascetic life that go to stop the influx and exhaust the deposit of karmas.

When the soul is free from the four destructive or malignant types of karmas, namely Jñānāvaranīya, Daréanāvaranīya, Mohanīya and Antarāya, it

- 1 Pañcāstikāva Intro p 85
- Svādvādamašijarī notes p 2.2.
- 3 Syidvida or Saptabhang attracted the attention of Orientalists mainly because Badminitra of Bladdriyana contains a sittin an ekaminasambhard II, in 33, which really contains an attack against Anekhitavida of the Jainas, and the spirit of the sitra has been consistently immortalized by a host of commentators like Sainkara, Ramanjua, Vallabha and others. It is not possible to say exactly the Jaina definition which Bladdriyana had in view, but in all probability the Jaina definition which Bladdriyana had in yew, but in all probability the Jaina definition contained a word ekamin, and it was perhaps a forerunner of such definitions now met with in Jaina commentaries: prainaidal ekamin visation aivordheno witherpraiendio-wikhquair daptabhorgi (Rajiwirikha p. 24), or the anonymous were whose source I have not been able to trace but which is quoted by Jayasena in his kiko no Pandeitskie and the side of the prainaid of the prainaid

```
ekasınınnavırodhena pramāna-naya-vākyatah |
sadādi-kalpanā yā ca saptabhangīti sā matā | |
```

Almost all manuals on Jainsum contain some discussion about Syddvidad, so an exhaustive bibliography is beyond the scope of this foot-choice. Before one actually begins the study of Jaina technical works on Syddvidad the following books can be read with advantage alacob's paper. The Metaphysics and Ethics of the Jainas', Chakravartir Pańscistkäva, Philosophical Introduction (SBJ III), Dasgupta. A History of Indian Philosophy Vol. 1, Chapter on Jainism, Radhakrishana. Indian Philosophy Vol. 1, Chapter on Jainism, Radhakrishana. Indian Philosophy Vol. 1, Chapter on Jainism, Radhakrishana. Indian this philosophy Vol. 1, Chapter on Jainism, Radhakrishana. Indian this philosophy Vol. 1, Chapter on Jainism, Radhakrishana. Indian this philosophy Vol. 1, Chapter on Jainism, Part of Phirosophy Vol. 2, Vol.

4 Importance attached by the Jamas to their Agamas can be seen from the third book of Pravacanasāra. manifests pure consciousness and becomes self-sufficient (I, 15); the pure self is realised, and all the developments of consciousness like agency, means, action and fruit are identical with the self (II, 35). In this state of self-realisation are developed omniscence and eternal happiness, therein the soul is called Swayambhā. There the spirit develops excellent infinite strength, excessive lustre and super-sensiousness (I, 19). There is no trace of any misery and no place for any desires. The self is itself and nothing more, nor in need of anything more (II, 68). The whole range of objectivity is immediately and simultaneously visualised and known by him with no temporal and spatial limitations (I, 21-2, 37). He is himself, all knowledge, having nothing to do with karmas; his function of a knower, being his essential nature and spontaneous output, brings no karmas to him (I, 43-4). The highest happiness which was the object of his meditation has been reached (II, 106). Then he becomes Siddha after the remaining four aghātī-karmas are destroyed; as the sun is all lustre and warmth, He is all knowledge and happiness and a Divinity (I, 68).

TRANSMIGRATION A FACT AND A DOGMA.—According to Janusm the round-of-rebirths is a fact and transmigration a dogma; nay, we cannot think of Janusm without transmigration. The ball of rebirths is already set in motion since beginningless time, and it stops only when the soul attains liberation. The cause of rebirth is karma which is a subtle form of matter that is, since eternity, associated with the soul. Like Vedāntic Māyā, karman explains samsāra. As to the means of getting liberation it is a part of religious details which should not detain us long, but one thing I want to note that the Jama philosophers have devoted a great attention to the study of living organisms and the different sprirtual stages which result from the suppression and destruction of different karmic forces.

THE IDEA OF DIVINITY EXPLAINED.—The Jaina conception of divinity stands almost by itself: here, as in other tenets, Jainism inclines towards realistic pluralism. Every soul, when it is completely free from karmas, becomes itself (Swayambhā), and it is the divinity. Divinity as a type, a level of spiritual evolution and a culmination of spiritual attainments, [p. 93.] is one; but every soul, even when it attains divinity, retains its individuality. It is the free soul, the higher self, as distinguished from souls in mundane existence. The Jaina God as a type is an ideal to all the aspirants on the religious path. The conception of god holds a great vista of optimistic vision before the religious devotee. It is often said that the aim of religion is the realisation of the potentially divine in man; this means that the self not only knows itself but becomes itself (swayambhūta), now immune from all matter; by becoming itself it becomes the God which nature was already inherent in the spirit, but, upto this time, crippled by karmas; and this then is the state of perfection

1. In the Uponuads the word Svayambbin is used, and it signifies the self-existent Brahman (Jáa 8; Kajba 4, 1, etc). The Jams too call their divinity as Svayambbin. By using this word they mean that the individual self has become (svayam bhita) the Universal one, the Vedântic sense is that of self-created and self-existent. This designation is used by various Jama authors. Kundakunda in Pravieranoisra 1, 16; Samantabhadra in his Svayambhā-starta, Siddhasena, at the opening of his stutis, Püjyapāda in Siddhabhakit 4, and many other later authors.

Introduction 89

VEDIC GODS AND THE JAINA CONCEPTION OF GOD .- The conception of divinity in the Vedic age has its roots in the awe of nature and in the unsonhisticated mind of a nomadic tribe which was under the sway of a simple conviction that the natural events and phenomena, so regular in their occurrence and so terrific at times, must have some superhuman agency behind, thus the Vedic gods owe their existence and attributes to some natural phenomenon Varuna is there. because the blue sky is there, even in waters reflected; so Varuna comes to be a ubiquitous deity who is a patent witness to all the sins of man, because all of them are committed under the sky Multiplicity of natural phenomena leads to plurality of gods that are divided into three classes according to their terrestrial locations. Like our human families the nature gods too have their families with Aditi as their mother; but the worshipper has his difficulty as to how he might be able to concentrate on a single god in this chaotically grown gallery of Vedic gods. and hence the tendency of Henothersm which, when philosophically diluted and divested of individual names of different gods, remarkably grew into theistic monism. possibly through the doctrine of Rta, the all-governing principle, that there was someone behind all these gods, and consequently behind cosmic existence, who later on played the part of a lord of all the beings (Piaiapati), and who is the causal agency of this cosmic existence and the cause of everything that baffled human From this the step of personal Atman or of impersonal Brahman of the Upanisads, or the toning down of these principles for practical purposes like creation etc. in later phases of Arvo-Vedic religions is not a long one. Nowhere in this scheme the Jaina conception of god properly fits in monistic tendency is too strong in Aivan faiths, and hence the antecedents of Jamism with this conception of divinity, which is pluralistic in its beginning and the infinite souls in which retain their individualities even in summum bonum, demand all the more attention, and they will have to be sought in eastern. India especially in Magadha and the surrounding parts reaching far back in time before the advent of the Aryans

JAINISM AND NÄSTIKATÄ.—By the orthodox systems Jainism is called Nästika; and whether it is so depends on the significance of the word nästika which has changed its meaning very often and which has been a favourite term of contempt with which anyone can label his opponent. Nästika, according to grammarrans, is one who does not believe the other worlds: then the Jainis [p. 94:] are not Nästikas. But according to Smṛtus Nästika means one who denies creation by an intelligent agency and one who denies the authority of Vedas; in both these senses Jainism is Nāstika, because it never accepts the theory of creation, and with it Vedas have never been an authority. Jainism does accept a god, and hence the term atheist, in its etymological sense, cannot be levelled against Jainism. If atheism means non-acceptance of a popular god who creates, protects and destroys the world as assumed in many Indian systems, then Jainism statheistic. In applying these conventional labels one has to be very cautious.

JAINA LIBERATION.—Emancipation according to Jainism consists in the freedom from the karmas when the inherent powers of the spirit are fully blossomed, it is the end of the world-process, when the process has come to an

end so far as a particular soul is concerned; in emancipation the individual spirit or soul is at its best. In that state the individual fully develops all-knowledge, all-vision, all-bluss and all-power. It is not the obliteration of the individual, nor of the inherent individual traits, nor is it the submergence of the individuality into some universality.

9. JAINISM IN INDIAN RELIGIOUS THOUGHT .-- This brief survey of some of the important tenets of Jainism compared and contrasted here and there with those of other Indian systems tempts me to try to state tentatively the position of James in the evolution of Indian religio-philosophical thought. Its nonacceptance of Vedic authority, wholly common with Buddhism and partly with Samkhya, perhaps indicates that these three belong to one current of thought. They have in common the theory of transmigration with the attendant pessimistic outlook of life and Karma doctrine as an automatic law of retribution which appear definitely for the first time in Unansads so far as the Vedic literature is concerned.1 The humane and ethical outlook and the downright denunciation of Himsa, whether for personal ends or for sacrificial purposes, are common to all the three. That Buddhism and Sāmkhya have much in common is not a new thing to orientalists. Ontological dualism, the plurality of spirits, the misleading of the spirit by matter, the early Samkhya belief that there are as many Prakrus as there ere Purusas and many other technical details are common to Jainism and Samkhva. In all the three systems there is no place for a creator or a super-human distributor of prizes and punishments. These common points are at times not at all consistent with the natural evolution of the Vedic religion till almost the middle of the Upanisadic period. Especially the Samkhya, which is accepted as orthodox possibly because of its fascinating terminology, inspite of its glaring inconsistencies with the accepted orthodoxy, has influenced some of the Upanisads; and later on being coupled with theistic Yoga it became unquestionably orthodox. In view of these common points between Jainism. Samkhya and Buddhism and their common differences with the Arvo-Vedic religious [p. 95:1 forms, and in view of some of the peculiar tenets of Jamism in common with Airvika, Pūrana Kassapa's order etc. I am inclined to postulate a great Magadhan religion, indigenous in its essential traits, that must have flourished on the banks of Ganges in eastern India long before the advent of the Arvans into central India, and possibly at the end of the Brahmana period these two streams of Aryan and indigenous religious thoughts met each other, and the mutual interaction resulted on the one hand into the Upanisads in which Yājñavalkya and others are, for the first time, preaching Ātmavidyā and on the other, in contrast to the Vedic ritualistic form of religion practised by the masses, into Jainism and Buddhism that came prominently to the fore as the strong representatives of the great heritage of Magadhan Religion.2

<sup>1</sup> Keith Sämkhya System pp 15-6; Ideas like transmigration are accepted as a definite fact only in the Group three (and partly also Group fort) of the Upanisadic tract of literature, see Belvalkan & Ranade History of Indian Phil, Vol 11, p. 375.

<sup>2</sup> I had first set forth this theory in my paper 'Mahāvīra and Buddha on Nirvāna' read before the Sanskrit Association, Rajaram College, Kolhapur in 1932; it was published in the College Magazine and subsequently the major portion of it appeared in 19an Gazette.

## e) Monastic aspect of Pravacanasara

AN IDEAL JAINA MONK .- The third book of Pravacanasara gives a good picture of an ideal Jama monk who has adopted asceticism to get rid of the misery His twofold emblems impose on him internal and external purity Absolute non-attachment is the motto of a monk, and the details of his duties are all deduced from this virtue. The Jaina monk is indifferent towards the world though he bears no hatred towards it, the worldly ends of power, fame and wealth for which men strive in sweating competition are of no importance to him. The twentycight Mülagunas comprise his course of conduct: he observes five yows: he is careful in his fivefold activities; he fully controls his five senses, he observes six essential duties, he pulls out his hair periodically, he remains naked, he does not take bath, he sleeps on the ground; he does not cleanse his teeth, he takes his meals in a standing posture; and he takes only one pure meal a day. He takes all possible precaution not to violate these Mülagunas, and in case he violates them, he duly approaches his teacher, reports and confesses the sin, and adopts the lustral course. Negligence is his greatest enemy, so he keeps himself constantly alert. Not only he has no attachment at all, but he is absolutely indifferent to the world and its allurements. He keeps almost no paraphernalia. He spends his time in studying the scripture and in the practice of penancial courses and primary virtues. He eats little, only once, and that too when it is duly offered to him, and there is no consideration for juices. Any food which involves harm unto living beings is absolutely forbidden. His eye is set on liberation, so he constantly struggles to maintain a pure attitude of mind, and cultivates faith, knowledge and discipline, He keeps company with superior monks or Ip. 96 I with monks of equal merits.1 and observes all respectful formalities towards an elderly monk. His preachings and all other activities are in the very interest of his spiritual advancement. Being a Nirgrantha he practises no profession. The ligorous type of Nirgrantha asceticism is not prescribed for women because of their natural disabilities. Women are not excluded from entering the order, but the ascetic emblem of nuns is more moderate and less rigorous than the one prescribed for monks.

CRITICAL REMARKS ON SOME JAINA ASCETIC PRACTICIS—It must be noted that we do not see any reference to four stages of life, there are only two stages here the first, that of a house-holder, and the second, that of a monk, and it is with the latter's duties that *Pravacanasāra* is concerned. The outline of duties of a Jaina monk here is very sketchy, but all the fundamentals are given, and the details, which are found in special texts like *Mālācāra* etc., are simply implied. Most of these details are natural deductions from certain fundamental rules of conduct

Vol. 30, 6. Asking some queries on certain issues about the Jaina and Buddhstue conceptions of soul, Ananda Kausalayana, Belin, writes in Jaina Gazerie Vol 30, 11 "Mr Upadhya's survey of Vedic, Bahmanie, Upani-adic and Buddha-Jaina thought-currents would do credit to any writer on this subject, and his stress on the suggestion that the Aryan thought-current received some impetus from the indigenous non-Vedic thoughtcurrent is of great importance." I have deciused this very subject in more details in my essay on the Jaina Karman Doctume which is awating publication.

<sup>1</sup> Compare Dasaveyāliya, XII, 9-10.

which require that the ascetic life should be very rigid and that the life of a monk should be as much independent and self-sufficient as it is humanly possible. The subtle details and the method and manner of treatment differ here and there; but the monastic atmosphere as found in Acaranga, Dasavevalliva, Mulacara and Pravacanasara is practically of the same character, whether the texts belong to Svetāmbaras or Digambaras. Nudity is prescribed in Svetāmbara texts as well.1 but the commentators say that it is meant for Jinakalpi monks. Nudity, as a part of ascetic discipline, appears to have been in great vogue in eastern India even before the time of Mahāvīra and Buddha; it is found prescribed in Ajivika and other schools, it is an ideal extension of the yow of non-attachment, and hence its practicable modifications too are found in the same systems in which mudity is prescribed. Not to cleanse the teeth, not to take bath and a host of other details are common to both Digambaras and Syctambaras. The report and confession of sins2 can be compared with the Pratimoksa ceremony of the Buddhist order according to which the eating of food only once at a sitting too was prescribed. The technical term prayraivā-dāvaka is common to Jamism and Buddhism. The Jama rules with regard to food and clothing are more rigorous than those prescribed for Buddhist monks in Vinaya texts. It has been usual to trace many of the Jaina and and Buddhistic practices to Brahmanic monastic life of Dhaimasūtras, but I think, without denying, however, mutual exchanges and modificatory influences, many of the underlying [p. 97] principles of Jaina and Buddhistic monachism stand by themselves, and they will have to be traced back to a body of ascetic practices in Eastern India even before Mahāvīra and Buddha. The Śramanism is peculiarly Indian, and its antecedent seeds are to be sought on the Indian soil

RUMARKS ON THI SAMGHA OF MONKS.—There are indications throughout P-avacanasñia that the Jama monks used to live in groups the head of the band was called Gainir the text gives different formalities to be observed before the preceptor; the Sramana-sanigha which has four classes is referred to in III, 49, in the case of certain monks admission and upkeep of students are allowed, the monks (sādhu) are expected to give assistance to Sramanas on certain occasions (III, 52), and a monk is asked not to mix with those of inferior merits. Our text mentions two office-bearers in the ascetic community Pravrajyā-dāyaka, one who initiates the novices into the order of monks, and the other Niryāpaka (the Sk. rendering. I think, should be niryāmaka, a pilot) who brings them to the light track when they have committed faults.

BACK-GROUND OF THE JAINA INSTITUTION ON MENDICANCY.— The institution of mendicancy is not recognised in earlier Upanisads, but only in later works like

<sup>1</sup> Acáránga 1, 9, 1 etc and many other passages from the second part; Dasacyálya VI 65, Utrarádhyavana 21, 49; K P Jama The Jana References in Buddhist Interature, in Studie materiali di storie delle Religion, III for 1927, and other papers of his in the Jama Hostel Magazine, Allahabad, Winternitz Indian Literature II, p. 434

<sup>2</sup> See my Introduction to Pameautra pp 11 ff, uposatha gatherings, an off-shoot of Păti-mokkha, are traced back to non-Buddhistic sources, and they were accepted by Buddhistic sources and they were accepted by Buddhistic source of the religious orders of his time, it should be noted that Bimbisâra was an adherent of Jaina faith for some time at least-see Dutt: Early History of Buddhism and the Buddhist school, to 115.

Dharmasastras that it is described. It is not at all improbable that the ascetic institution was purely Magadhan, rather current in Eastern India, since long time as the forerunner of Jaina and Buddhistic monachism. Dutta remarks "It seems reasonable that the condition of religious mendicancy developed on the Indian soil, and was not introduced into the country by the early Aryan settlers whose life and society are reflected to us from the Vedic mantras". In Pravacanastra the monk is repeatedly designated as a Sramana, the meaning of which is already discussed above.<sup>2</sup> Though originally it designated a Magadhan recluse, by the time of Kundakunda it appears to have been an exclusive appellation of Jaina monks, as it is clear from the South Indian usage of that word. It is possible that Magasthenes, in referring to Sarmanes, had in view the Jaina monks; the orientalists have detected that his develation of Gymnosophists was meant for Jaina ascetics; and the word Gymnostal used by Kleitarchos<sup>3</sup> appears to be a corruption of Jaina-yati.

## 5. COMMENTATORS OF PRAVACANASĀRA

## 1. Amrtacandra and his Tattvadinika

AMILIACANDRA AND HIS WORKS - We know nothing about the personal life of Amrtacandra 4 He gives no information about himself in his works. The prasasti printed at the end has nothing to do with [p. 981] Amrtacandra, but it belongs possibly to a scribe of a Ms Aśadhara5 quotes a verse (No. 26) from P -siddhyupāya with the phrase 'etad anusāienaiva Thakkuro' pīdam apāthīt', indicating thereby that Amrtacandra had perhaps another name Thakkura, or it might have been his surname in his family life as Thakura or so. The source of Āṣādhara's information, however, is not known to us. Only five works of Amrtacandra are available today 1 Purusārthasiddhvupāva, 6 also known as Jina-pravacanarahasya-kośa, exhaustively deals with the duties of a house-holder in a highly philosophical tone. His explanations of Ahimsa and the relation between the two Navas are important contributions to the understanding of the subject. There is a freshness about his treatment, and some of his illustrations are original and striking, it is throughout written in Arva metic. The text does not mention his name, 2. The second work is Tattvārthasāra which is a running metrical exposition of Tattiarthasatta, Excepting the concluding verse, it is in Anustubh metre. The name of the author is not mentioned; but at the end of these two works the author happily expresses his modesty that the letters have formed the words, the words

<sup>1</sup> Farly Buddhist Monachism, p. 60

<sup>2</sup> See p 83 above, also Dutta Early B Monachism pp 41 etc.

<sup>3</sup> Dutta, Early B Monachism pp 120 ff

<sup>4</sup> For some notes on Amrtacandra see Peterson Reports IV, p 1κ; Jama Hitaishi Vol 1κx p 255, some additional notes have been written by Pts Premi and Jagadishacandra in Jama Jagar, the actual reference to which I have mislaid.

<sup>5</sup> His commentary on (Anapāra) Dharmāmrta, p. 160, MDJG No. 14

<sup>6</sup> This and Tativa ihasara are published in SJG vol 1, the former is published in RJG with Prem's Hindi translation.

94 Pravacanasāra

the sentences, which in turn have made the book; so he is no more the author 3-5. Besides these two works, we have his commentaries on Pañcüstikāva (called Tattyanradinikā-vettih) Pravacanasāra (called Tattyadinikā) and Samayasāra (called Atmakhvātih), at the end of which he uniformly mentions his name. Samayasārakalasa is often treated as an independent work of Amriacandra and even a Sk. commentary is written on that alone by Subhacandra. but in fact it is a separate compilation of the verses included in his commentary on Samayasāra. All these works are in Sanskrit. It may be asked whether he wrote in Prakrit; possibly he did, for the following reasons: his commentaries indicate that he was a close student of Prakrit; at the close of some MSS, of his commentary on Samayasara one Prakrit gatha is found possibly composed by himself;2 and lastly Meghavijavagani attributes some Prakrit gathas to Amrtacandra from a Śrāvakācūra of his composed in Prakrit. One gatha attributed to Amrtacandra is traced in Dhadasi-gatha.8 about the author of which nothing is known except that he is said to have belonged to Kästhäsangha. If Meghavijavan's attribution is authentic. Amrtacandra might be the author of Dhādasī, and in that case he possibly belonged to Kāsthāsangha. If he belonged to Kästhäsangha, this might conveniently explain the use of certain words and phrases of Amrtacandra and the omission of some crucial gathas from Kundakunda's texts.4 but all this belongs to the domain of conditional conjecture.

In 99.1 His scholarship, SIYLE FTC.—As a commentator Amitacandra's position is really great, because, so far as we know, he is the first commentator on the authoritative works of Kundakunda. He does not aim at verbal explanation. but he wants simply to propound the philosophical contents of the gathas. Sometimes, however, it is possible to conjecture a particular Prakrit reading from his close paraphrase.5 His zeal for Anekanta logic is very great, that is quite clear from his commentaries and other works. He shows close acquaintance with Digambara as well as Śvetāmbara works. He quotes from Mokkhapāhuda of Kundakunda.6 He quotes a Vvavahārasūtra7 which appears to be possibly some Svetāmbara work; Javasena not being aware of any such work translates the same by Cirantana-prāvaścitta-sūtra. He quotes a gāthā from Sanmati of Siddhasena.8 His mastery over Sanskrit idiom is remarkable; his handling of Jaina technical terms is so natural and easy that he does not hesitate even to translate them like ordinary common nouns. He knows the value of pithy remarks and concise exposition; sometimes repetition is seen here and there, and this habit he appears to have contracted from Kundakunda's Samayasara. Sometimes his prose is artificial. though the current of his expression is very forceful. Amrtacandra is more a poet

<sup>1</sup> Published under the title Paramādhyātma-tarangiņi in SJG. No. 15, Calcutta; on Śubha-candra see my paper in Annals of the B O.R 1 vol. XII, ii, p. 132 ff

<sup>2</sup> Prof Velankar Catalogue of Sk & Pk. MSS in the library of BBRAS, Vols 111-1V, p. 430

<sup>3</sup> Ed MDJG Vol 13, pp. 161 etc., it is the 20th gāthā that is quoted by Meghavijaya

<sup>4</sup> See p 50 above and foot-note No 5 on p 51

<sup>5</sup> See for instance I, 19 (adimdio), 51 (visamam) etc.

<sup>6</sup> Pañcāstikāya on gāthā 146, p 212.

<sup>7</sup> Samayasüra p. 404.

<sup>8</sup> Pañcāstikāya on gāthā 172, p. 251.

than a prose writer; to this even a few verses in his commentary on Pravacanasāra bear witness. As a spritual poet (adhyātma-kavi) his position is simply unique and unequalled by any Jaina author before or after him. His Samayašīra-kalada is a veritable mine of finely phrased and carefully polished melodious verses containing the essence of Ātmavdyā, it has left lasting influence on some of the later authors like Padmaprabhadeva, and the subject matter is discussed with such a dignity in suitable metres that this compilation is enough to commemorate the poetic talents of Āmtacandra.

QUOTATIONS IN HIS TATTVADIPIKA .-- There are only five quotations in his Pravacanasāra-commentary. The verse ānandāmrta etc. is introduced with the phrase 'bhavatı cātra ślokah'; this use of the singular, though there are two more verses coming after that, shows that it is pu haps a quotation; but I have not been able to trace it anywhere. Taking together two more quotations, jävadivä vavana-vahä and para-samavānam, which are quoted one after the other, they are found in the same order in Gömmatasūra (Karma-kānda 894-5), and there is practical agreement between the readings. Their consecutive position and verbal agreement tempt one to suggest that Amrtacandra might have taken them from Gommatasara, but one cannot be dogmatic on this point, because Gömmatasāra is a work of compilatory character, and there is every possibility of these gathas being found in Dhavala and Javadhavala commentaries. The first eatha is found in Sannati-prakarana of Siddhasena (III, 47), but Amrtacandia, though acquainted with the works of Siddhasena, does not appear to have quoted it from that source for the following reasons. In 100 l first, the gatha as given by Siddhasena has Māhārāstrī features. but here it is decidedly in Sauraseni, secondly, Amrtacandra quotes these two verses together, while Siddhasera has only one 1. Then the remaining two quotations, niddhā niddhena and niddhassa niddhena, are found in Gömmatasāra (611-14), though not consecutively as quoted here, in the same order with the intervention of two gathas in the middle. The dialectal appearance also agrees, but we should not be dogmatic niddhassa niddhena is a very old gatha, it is quoted in Sarvarthasuddhi (V, 37, there dh is retained for h)2 of Püiyapäda, following him Akalanka quotes it in Rajavartika (where dh is changed to h), with slight variants it is quoted in Bhasva-vitti (V, 35) of Siddhasenagani; and further from an editorial note8 thereon I find that the gatha is traceable to Pannavana-sutta of the Svetambara canon. This again brings us to the same conclusion that it is a traditional verse independently preserved by both the sections

DATE OF AMRIACANDRA. There is very scanty material for settling the date of Amriacandra. I have not been able to trace his name in any of the Jaina

<sup>1</sup> piswayi etc. alone is quoted in Appalhavalia (p. 28 of Sholapur MS). Judging from the context and the dialectal appearance, it appears to be quoted there from Sammatipi akarana. Joyadhavalia is the name of the last form of the commentary which incorporates older portions, so this gaths might belong to the last stratum. There is every possibility of tracing this gath in still enforter tracts of literature.

<sup>2</sup> Much importance should not be attached to these variants, because none of these editions is critical.

<sup>3</sup> Agamodaya Samiti Ed Vol. I, p 425

inscriptions known to me. It is seen above that he quotes carana etc., without mentioning the source, from Sanmati-prakarana of Siddhasena, it is possible that it might, along with another gatha nicchaya etc. on the next page, turn out to be a traditional gatha current long before Siddhasena even like the gathas javadiya etc., niddhassa niddhena etc. In case he quotes from Siddhasena, he cannot be earlier than 7th century A.D., which is the latest period assigned to Siddhasena.1 though it is possible that Siddhasena might have flourished at least a couple of centuries earlier.2 So this does not help us to put a definite earlier limit. In the opening remark on gatha 27 of Pañcastikava Amrtacandra says: Bhatta-matanusari-sisvam prati Sarvaña-[p. 101:] siddhihl. It is quite plain that he is referring to the view of Bhatta Kumārila on omniscience to which reference is already made. The date of Kumārija was once uncertain, but Śāntaraksita's attack on Kumārija would put Kumārila in the last quarter of the 7th century A.D.3 So this forms the earlier limit for the period of Amrtacandra, and he is thus later than 7th century A. D.4 As to the later limit he is quoted by Aśadhara (first half of the 13th century A.D.). by Javasena (c. middle of the 12th century A.D.) and by Padmaprabha (middle of the 12th century). Thus this much can be definitely said that Amrtacandra flourished between the 7th and the 12th century A. D. There are other probabilities to narrow down this period, he appears to have quoted from Gommatasara compiled by Nemicandra (circa 10th century A. D.), he might be the author of Dhādasīgāthā in which reference is made to Nil-piccha-sangha (the same as Māthura-sangha) which was founded in 896 A.D. according to Darkanasāra of Devasena, and lastly he appears to be acquainted with Alananaddhati of Devasena.5 These probabilities taken together might indicate that Amrtacandra flourished somewhere about the close of the 10th century A.D.: that is only a tentative suggestion. The traditional Pattāvalis put Amrtacandra at the beginning of the 10th century A D.

<sup>1</sup> On the date of Siddhasena various scholars have written. I can give only some velect references within my reach 'Vidyabhushana puts him about 480-550. A D. (Indian Logier) 17(3); Inavayaya puts him earlier than 5th century A. D. (Jana Sishirya Samiodhaka I.i., p. 82 foot-note, also his Introduction to his ed of Jitakalpa, Ahmedabad 1900, on Siddhasenas see his article Jana Hatashi. Vol. 12, pp. 22 ect. vol. 14, pp. 52, 131,153), Dr. Jacobi puts Siddhasena in the last quarter of the 7th centry A. D. (Samanriceakalra, Intr. p. iii). See Pt. Jugalkhoo'es' discussion in Sishii Samantabhakulu pp. 128, etc.; Dr. Vaidya puts him about 700. A. D. (Nyōyñwairiar Intro. p. 21, Bombay 1928), Pt. Sukhalal plases him in the 5th century of the Vikrama era Gee his Gujarati Intro. to Samanaprækaraga pp. 35 etc.). Winternitz. Indam Literature Vol. 11, p. 477 foot-noie 2, see also Hatalal Carlalogue of Sk. and pk. MSS. in C. P. & Bera, p. xii.

<sup>2</sup> In saying thus I have in view Pújyapāda's reference to Siddhasena in his Sk grammar, and that he quotes partly a verse from the Stuti of Siddhasena (see Sarwirthasuddhi VII, 13), I am aware, however, that there have been many authors bearing the name Siddhasena.

<sup>3</sup> See Dr. Bhattacharyya's Intro to Tattvasamgraha, GOS, p 82

<sup>4</sup> I have shown elsewhere that Akalanka cannot be later than the last quarter of the 7th century A D. (Annals) of the B O R 1 XIII, n, p 164 foot-note) Amriacandra is decidedly later than Akahaka who flowinshed earlier than Kumhrila

<sup>5</sup> Compare p 112 of Pravacanasāra.

Introduction 97

## 2. Jayasena and his Tatparva-vrtti

JAYASENA AND HIS COMMENTARIES.—Sufficient information about Jayasena, the commentation of Kundakunda's works, is not available. There are eight verses found at the end of his commentary on Pravacanastria, but the authorship of these verses, because of certain syntactical difficulties, is a matter of uncertainty. They might have been composed even by a pupl of Jayasena. These verses indicate that Kumāranandi was the teacher of Jayasena who belonged to Mūlasaigha, of which two previous saints mentioned are Virasena and Somasena. I hesitate to attach much importance to these details by themselves. Besides his commentaries on the three works of Kundakunda, and other work of Jayasena is discovered as yet. Of his three commentaries, the one on Paciastikilay is written first as it is referred to by himself in his two other commentaries. As to the relative chronology of the [p. 102:] remaining two commentaries, there is no definite vidence; from the scarcity or frequency of quotations, from the shortening of details and from the presence of a few Prakrit verses, at the close of Samayasira-tikā, glorifying Paimanamant, I think that the commentary on Samayasira-tikā, glorifying Paimanamant, I think that the commentary on Samayasira-tikā, glorifying

This Jayasena distinguished from other Jayasenas known from epigraphic and literary references. One Jayasena, the teacher of Dharmaghosa, is mentioned in Mathurā inscription of the first century A.D. 4 which is too early a date for our author. Secondly, Jinasena, the author of Mahāpurājae, 6, 838 A.D.) mentions one Jayasena as his guru. 4 but our commentator is different from him as he quotes from Dravjasamgraha to which he refers by name, as he quotes from Dravjasamgraha to which he refers by name, as he quotes from Acāraṣāra of Viranandi and as he quotes from and mentions the name of Cārilraṣāra of Cārilraṣāra of Lamandarāja, and all these we iks are later than Jinasena. Thirdly, the author of a Pratishār-pātha is Jayasena alias Vasubindu who calls himself as the agra-siṣya of Kundakunda, he cannot be identical with our commentator, because he never says that he is the chief disciple of Kundakunda, he does not give hus another name Vasubindu, and because the language of Pratishārpāṭhār in general is inferior to that of our commentaries. Fourthly, Jayasena from whose Dharmaratmikara excernis are given by Peterson is also different from this commentator.

- I In some MSS they are put at the end of the commentary of Pañoñstikñya, see the footnotes on Mallisena's commentary
- 2. There appears to be much confusion about the so called communitaries of Jayasena. The MS, from Belgaum described later on is the same as that of Jayasena's commentary, his name is not at all mentioned, but there is the name of (Majjlbsena at the end of pracomanizari-jid. According to Peterson's extracts (Repin 1), Vp. 153) there is a commentary of Brahmadevaji on Puliciaridiou, but comparing the extracts given by Peterson, 1 find that it verbally agrees with that of Jayasena which is printed in RIS. This confusion can be cleared only after getting more MSS of Jayasena's Tikii, J regret, I detected this nount too late to shed and returned from the first of the production of the prod
- 3 See Pravacanasira pp. 121, 162 & 187, Samayavira p. 116
- 4 E I., II, p. 199
- 5 See the Introductory verses of Mahapuraya No. 58.
- 6 Peterson Reports IV, p. 152

IAVASENA AS A COMMENTATOR, COMPARED WITH AMBLIA (ANDRA .- IAVASEDA as a commentator has his own method by which he has influenced later commentators like Brahmadeva. At the beginning of a section or a sub-section, he always gives the analysis of that section by grouping gathas according to topics. Every gatha is introduced by a remark which generally agrees with the one of Ametacandra. Then he explains the gatha word by word. Further with such phrases like tatha hi he winds up the discussion of a particular gatha incorporating the suggestions of Amrtacandra and sometimes adding fresh discussions with such words. atrāha sisvah, pariharam aha etc. His style is simple, and with a purpose he writes in simple Sanskrit ignoring, as he himself says, the grammatical strictness for which he solicits the indulgence of sensible readers 1. His commentaries are studded with quotations here and there, it is rarely that their sources are mentioned; and very often they are off-hand quotations indicating the wide learning of Javasena. The number of quotations is abnormally great in Pancūstikāva.2 and lp 103 l in proportion to the length of the text the number is comparatively smaller in Samavasāra. He often draws the attention of readers to Piakrit peculiarities,3 but no sutras of any Prakrit grammar are quoted by him. The text preserved in his commentary is valuable in various ways, and his fidelity to the longer recension is really creditable, though the shorter recension of Amitacandra was already before him. Excepting in the matter of text-prescivation, influence of Amitacandia's commentary is very great on him. He knows fully well and remarks that Amrtacandra has not included certain gathas 1. At times he quotes those very verses quoted by Amitacandra, and even verses from Samayasara-tika are included by him in his commentary; and he follows Amitacandra very closely 5. The scholarship of Amrtacandra is terrific, and it might even bewilder students, but Javasena is easy and sympathetic, and with students who want to understand Kundakunda he will certainly be a favourite. He always follows the philosophical lead of

- 1 Samayasāra p 568
- 2 In his commentary on Paincivinkäva Jaysena mentions the names of the following works. Drawsamagnala (pp. 6-7). Carimataria (p. 219). Saratirhandihinspanaka (p. 129), Tati-timukäsana (pp. 212, 253), Upisak-idhiyayona, Jeira (vina?), Iridhinai (p. 254), Tricastisa (pp. 212, 253), Upisak-idhiyayona, Jeira (vina?), Iridhinai (p. 254), Tricastisa ble lo trace their sources some of these quotations are found in works like Samarafanga-orter (quotations on pp. 4.8), Daiabhakits (on pp. 121, 1264), Icirastia (on p. 15), Istopaddia (on p. 161), Bilipapadhatis (on pp. 161), Bilipapadhatis (pp. 161), Bilipapadha
- 3 See Pravacanasāra p. 240. Samavasāra pp. 11, 52, 178, 236, 243, 249 and 303.
- 4 See Privacanavira p. 270; sometimes he mentions the name of Ametacandra, sometimes simply refers to his Tikia, sometimes calling it as Vārtika-vyākhyāna, see Pañcāsnkāva pp. 9, 166, Privacanavira pp. 16, 148
- 5 Compare Samay asaira pp. 204-5, 394, 545

Amrtacandra, but textual fidelity and explanation in simple terms are his special provinces.

QUOTATIONS IN HIS TATPARYAVETH.-In an appendix I have listed all the quotations from Jayasena's commentary on Pravacanasara. So far as I have been able to trace their sources, the works from which lavasena quotes are these: Mūlācāra, Suldhabhakti, Pañcāstikāya, Bārasa-Anuvēkkhā, Tattvārtha-sūtra. Svavambhū-stotia. Dohāpāhuda, Göinmatasāra and Ālāpa-paddhati. Among the untraced quotations, the verse eko bhāvah etc is important. A verse somewhat similar to this is quoted in many Svetambara commentaries like Svadvada-mañjari, Sanmati-tika, Manibhadia's vitti on Sad-darkanasanuccava! The form of this verse agrees, excepting for the word buddha in place of dista, with the one found at the end of Nayacasru as noted b. Pt Sukhalālan.2 It is also quoted in the 34th chapter of Juanarnava of Subhacandra. The gatha nokamma etc., is quoted in Pranieva-kamalamärtanda. The verse deka-pratival sa etc. is traced to Caritrasina. of Camundarana & huddhashlatika etc. and samasukha etc. are quoted by Ahadhara in his commentaties on Dharmannita4 and Istanadesa.5

In 104.1 DATE OF JAYASENA -- The various quotations and references to different works in his commentaries will help us to settle the earlier limit of Javasena's period. He quotes from Gömmatasūra and mentions Dravvasameraha by name: in his commentary on Prayacanasara he quotes from Caratrasara of Camundatain and these are the works of the last quarter of the 10th century. lavasena, in his commentary on Paŭeästikāva (p. 8) quotes two verses from Teārasaira (IV 95-96) of Viranandi, and possibly he refers to this Acarasara in his remark Unüsaküdliyayan- İçür- İrüdhanüdaranthaili Viranandı wrote a Kannada commentary on his own Acarasara which he completed in 1153 A.D.6 and this period can be confirmed by various inscriptions at Śravana Belgola 7. The Sk. Acūrasūra might have been written a few years earlier even before the author was tempted to write a Kannada commentary to make it more useful in the Kannada country. So layasena must be later than c. 1150 A.D. Then from the comparison of Jayasena's commentaries with those of Balacandra, it is quite clear that Balacandra has based his commentaties mainly on those of Jayasena as shown below, and Balacandra has written his commentaries, to take the earliest period, in the first quarter of the 13th century A.D. So with a slight adjustment of a few years for which there is scope but no definite proof, we can say that Jayasena might have written his commentaries in the second half of the 12th century A D \*

- 1 For references see Prof. Dhrusa's notes on Svidvidamaigari p. 14
- 2. Samuati-makarana p. 63, foot-note 7, thanks to Pt. Jugalkishore who diew my attention to this reference and to the next of nokamma etc.
- 3 Citarasira p 22, Fd MDJG vol 9
- 4 Page 638, Ed MDJG vol 14
- 5 Page 51, I d MDJG vol 13
- 6 See Karnātaku Kamearite vol. 1 p. 168, Teāravāra, Introduction MDJG vol. 11
- 7 EC 11, 127, 140 etc
- 8 In the light of fresh facts I have slightly modified my earlier remarks, see 4muls of the BORIXII, n. p. 158

100 Pravacanasāra

# 3. Bälacandradeva and his Kannada Tätparya-vetti.

INFORMATION ABOUI BLIACANDRA.—Băļacandra has written Kannaçla commentaries on all the three works of Kundakunda. Putting together the pieces of information contained in the colophons of his commentaries, 1 we learn that he styled himself as Adhyātmi Bāļacandra,2 that he was the śisya [p. 105:] of Nayakirti Rādhānta (Siddhānta) cakri; and that he came to realize ātma-svabhāva through the service of Sāṣaranandi³ who was the nandama of Nayakhar.

unique honour of being the siaya of Nayakirti who was a great religious force and authority in Belgola and the surrounding country. The heirarchical line was that of Műlasangha, Destgana, Pustakagaccha and Kundakundāmvaya. Nayakirti

<sup>2</sup> There have been many Bălacandras Though much has been written on different Bălacandras, still it is necessary to clear the whole position once more in the light of different inscriptional references. I have confined myself here only to Adhyatim Balacandra, the commentative of Kundakunda's work, and only the relevent epigraphic references have been utilised. For different discussions about Bălacandras see R Narisambacharya Kurnicioka Kavacarlie vol. 1, pp 99 etc., 253ff., 32lff vol. 111 lintro pp 45ff Venkatasubbavya Kelavi Kannala Kavaçola Ivinac Kălacvedar, pp. 33ff pp.196ff; and Pai's article in Abhimova Pampa, Dharwar 1934 pp. 1-41 For Bălacandra the commentator of Upadris-kandali of Sadas dese Peterson's Reports 111, p. 39

<sup>3</sup> I know two Săşaranandus from inscriptions, the first who is mentioned in an inscription of 1145 A D (see E.C. IV, Nagamangala No. 76); and the second, Săṣaranandi Siddhāniadeva is mentioned in a 8-Belgola inscription (EC II, 380) and to him ŝăntinitâht temple, which is just in the vientity of Belgola, was made over by Rēcimayya Another inscription of 1220 A D (EC V Anikere No. 77) mentions Săṣaranandı and further informs that Recimayya was the minister of Kalaciavyas first and later on he placed himself under the protection of the Hoysala King Ballāja II (EC. II, Introduction p 33). So this second Săṣaranandı was living in 1220 A. D. and his place of residence too was near about ŝ-Belagola, thus it is possible that Bălacandra received lessons in spiritual culture from this Săṣaranandı after the death of Nayakirt. We have no postive evidence to say that Săṣaranandı was also the pupil (nandana) of Nayakirt but he could be called so by Bălacandra, when Nayakirt was a great teacher, a Mahānandalācnāya. The presence of a contemporary Sāṣaranandı confirms my interpretation of the prose colorbon.

<sup>4</sup> E.C.II, 345, 335 of 1195 A D

<sup>5</sup> E.C. II 327, IV Nagamangal No. 70

Introduction 101

died on April 24. 1176 A.D., and he left behind him a great number of pupils of whom Meghacandra appears to be his pontifical successor, his other pupils being Maladharideva, Śrīdhara, Damanandi, Bhanukirti, Balacandra, Maghanandi, Prabhācandra. Padmanandi and Nemicandra. In all the lists of Navakīrti's discinles Bālacandra comes after Dāmanandı and Bhānukīrti;2 sometimes Prabhācandra and Nemicandra are mentioned above Balacandra. Balacandra, though not the eldest disciple of Nayakīrti, appears to have soon come into prominence; as a benevolent monk of severe ascetic discipline he is glorified in various inscriptions. many of his lay-disciples, male and female, constructed idols and built temples 4 Acaladevi, the wife of the minister Candramauli, was his lay-disciple; she built a temple at S. Belgola; and Balacandra's name is reverentially mentioned in an inscription of 1182 A.D. which is a grant of a village Bammevana-halls by the Hoysala king Vira Ballaladeva at the request of Candramauli.5 Nagadeva builds a nisidi<sup>6</sup> in 1195 A.D. as an act of reverence in the memory of In. 106:1 departed Navakirti, and in that inscription Balacandradeva is mentioned.7 In 1231 A.D. Gommatasetti, a servant of Hoysala Śrī Vira Narasimhadeva and a disciple of Adhvātmi Bālacandra (the pupil of Navakīrtı), made a grant of land for the worship of Gómmatadeva.8 Bóppana Pandita, known as Sujanottamsa, wrote a beautiful Kannada prayer of Gommatadeva; it is incorporated in an inscription at Belgola; and it was inscribed by direction of Balacandra.9 These facts indicate that the place of Balacandra's activity was round about Belgola.

DÂTE OF BÂLACANDRA,—That Balacandra served Sāgarnanndı (possibly one of the pupils of Nayakittı) for spritual realization, that he is mentioned after Dāmanandı and Bhānukittı and that he lived upto at least 1231 A.D. go to show that Bālacandra must have been comparatively young when Nayakitti died. So roughly the hife of Bālacandra can be circumseribed by the dates, 1176 and 1231 A.D. As he refers to his cultivation of self-realization, I am tempted to say that he might have written his commentairies at the close of his life. So the date of his commentairies might he at the beginning of the 13th century A.D. to take the earliest period Besides his commentairies on Kundakunda's works, he has written Kannada commentairies on Paramāima-prākāia and T.-sūtra, and has also composed some hymns of prayer. 10

COMMENTARIES OF JAYASFNA AND BÄLACANDRA COMPARED —Comparison of Bälacandra's commentaries with those of Jayasena is a question by itself, and it cannot be dealt with in a limited space at my disposal; so I shall confine myself only to their commentaries on Pravacanasara This comparison will reveal so

<sup>1</sup> E.C. II, 66. 2 E C II, 36, 327, 33 and 335

<sup>3</sup> E.C II, 326, 327

<sup>4</sup> E C II, 185, 193, 195, 198, 331 etc

<sup>5</sup> EC II, 327; V Channarayapattan No. 50

<sup>6</sup> For the significance of nisidi see my note in the Annals of the B.O.R.I. Vol. XIV, iii-iv, p. 264.

<sup>7-8</sup> E.C. 11, 335, 186.

<sup>9</sup> Ibidem 234.

<sup>10</sup> Kavicarite I, p. 253.

many points of similarity: Tatiparyarytti is the name of both the commentaries; it is the longer recension that is accepted; the introductory remarks of many gathlas and the verbal explanations are often the same word for word; and lastly there is a close agreement even in longer passages as seen from the opening passage given below from the Kannada tikla:

sva samvitti-samutpanna-paraminnandatka-laksaya-sukhimrita-viparita-caturgati-sanjain-dukkha-bhaya-bhitanum samutpanna-paraminhede-vipinna-pakisintsaya-tuun nirakta-samusta-dumnyaikinta-dumnyaikinta-dumnyaikinta-dumnyaikinta-dumnyaikinta-dumnyaikinta-dumnyaikinta-dumnyaikinta-samusta-dumnyaikinta-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita-saturahita

Băļacandra's commentary is shorter than that of Jayasena. The topical analysis and grouping of gathāx, the high-flowing concluding remarks at the close of literal interpretation of certain important gāthās,2 the supplementary discussions containing many original suggestions and quotations, the critical insight of textual explanation with the help of grammatical rules, beautiful quotations here and there, references to his commentary on Pañcāstikāva, alternative interpretations of certain gathās,3 these and many others are the peculiar features of Jayasena's commentary, but all these points, which are so essential in a genuine commentary, are conspicuously absent in the Kannada commentary of Balacandra Balacandra few remarks by way of analysis and explanation and some quotations, which in that very context, are found in more details in the commentary of Jayasena

PRIORITY OF JAYASENA'S COMMINTARY —Taking into consideration these close similarities between the commentaries of Jayasena and Bialacandra one has to say something on the relative priority of one or the other. The points of agreement are such that these commentaries are not independent of each other. Pt Jugal-kushore holds that Jayasena is later than Bialacandra' I from the comparison of the two commentaries drawn above, it would be clear to any one that Bialacandra has written his commentary placing before him that of Jayasena alone. Bialacandra scommentary is a mechanical performance, and, so far as I have compared both. I have no hesitation to say that there is no divession of Bialacandra which is not found in Jayasena's commentary. The individual traits of Jayasena's commentary.

<sup>1</sup> The common words between Jayasena and Balacandra are put in italics, while the Kannada terminations and words, which are the only items of difference, are not italicised.

<sup>2</sup> Sec for instance 1, 15

See for instance II, 46-7
 Svāmī Samantabhadra v. 167, foot-note

Introduction 103

his comprehensive grasp of the whole text and his plain remarks on his additional gathās are not found in Bālacandra's Commentary Comparing their styles, Bālacandra's Kannada is Sānskrīt-rīdden and artificiāl; and its only explanation is that he is rendering into Kannada some Sānskrīt commentary. Jayasena closely follows Amtacandra, and he plainly refers to him more than once, if the commentary of Bālacandra was utilised by Jayasena, he would have certainly referred to it. Bālacandra has not, so far as I have peeped through the MS. of his commentaries, referred to Amtacandra; possibly he is not aware of any other commentary than that of Jayasena. So Jayasena flourished earlier than Bāļacandra; and even Bālacandra, I think, hints the same, when he names his commentary as Tālaparya-virta and when he says.

```
dhita-ratnatritayam Prā-
bhita-sātrānugata-vrttiyam³ palaigam Prā-/
krta-Karnātaka-iākyā-
[p=108:] itha-tativa-nišcittiyāge nirvatisidem.² //3
```

# 4. Prabhācandra and his Sarojabhāskara

RIMARKS ON PRABITICANDRA'S COMMENTARY - A MS of Programasing containing the Sk commentary of Prabhacandra is used for this edition, and the various readings are given at the end.4 it is possible that Prabhacandra might have written commentaries on the remaining two works also of Kundakunda. The name of his commentary is Suigia-bhūskara. As compared with that of Amrtacandra. there is no special profundity in Prabhacandra's commentary. His aim appears to be very modest; he gives a word-for-word explanation of the Praktit text, and the extent of his exposition is shorter than that of Javasena with whom he agrees here and there. The Prakrit text which Prabbacandra has before him appears to be somewhat different, but this point can be more definitely settled after consulting some more MSS, as the one used by me is defective. Of the gathas which are additional in Jayasena's commentary, Prabhācandra does not include at all III, 17\*1-2, and it is just possible that they were not present in the text before him With regard to gatha II, 95\*4 Prabhacandra remarks 'painamam ti agame pratipādītam, subha-pavadīnctvādī-gāthā-dvavam ādevam na bhavatī, praksepakatvād iti upeksvate/, it is not clear to what two gathas he refers, for in Jayasena's com-

<sup>1</sup> v/ vittoria

<sup>2</sup> v I nirvai nisidam

<sup>3</sup> I am thankful to Pt Bahubali Sharma, Sangli, who kindly lent to me his MS of Balacandra's commentances. It is in old Kannaida characters written on modern water-mark paper, it is copied by Bhujabali Anantappa Shastri of Halingali in Śuka 1824 (+78 -1907 A D.)

<sup>4</sup> For the description of this MS see page 42 at the end, Prabhäcandra's commentary opens thus

Viram pravacanaviram mkhikirtham nirmalam janinandam | vaksye sukhāvabodham nirvāṇa-padam praṇamyāham | |

The concluding colophon runs thus in sri Prabhācandradeva-viracite Pravacanasāra-sarviābhāskare etc

mentary we have only one gatha. It appears that Prabhacandra has somewhat different order of gathas here and there, especially in the III Book; but this might he due even to the defective character of MS. P: this change in the order does not materially affect the contents.

Information about Prabhacandra and his date. -Prabhacandra gives no information about himself in his commentary on Prayacanasūra: so it is necessary to see whether we get any information about him from other sources.1 Stutamuni. the author of Prakrit Bhūva-tribhavei, says in the prasasti of that work that Bālacandra was his anuvrata-guru. Abhavacandra Siddhānti his mahāvrata-guru and Abhayasūrı and Prabhācandra were his śūstra-gurus.2 In the course of an eulogy of these different teachers he speaks about Prabhacandra that he was a saint skilled in Săratrava (vz., Pañcūstikāva-, Pravacana-, and Samava-sūra), devoted to his pure self, free from attitudes Ip. 109:1 of attachment for external objects and devoted to the enlightenment of liberable people 3. From this mention of Saratrava it appears that Srutamuni is referring to Prabhacandra, the commentator. If so, the date of Prabhacandra can be settled. Srutamum with his teacher Abhavacandra is mentioned in S. Belgola Inscr. No. 254 of 1398. A. D. which is written some generations after Srutamuni. Then taking into consideration the Hulluhalli inscription of 1371 A.D. we find that it refers to the death of Abhinava Srutamuni who was the grand-disciple (prasisya) of Srutamuni. 5 So Srutamuni might have flourished in the middle of the 14th century A.D. Balacandra who is the guru of Srutamuni is different from our commentator Balacandra. This Balacandra, to whom Srutamuni refers appears to be the same as one referred to in Halebida Inser, of 1275 A.D. which is the year of his death 4 I am aware that there was one other Balacandra of Ingalesvarabali, who was living in 1282 A. D 7 At any rate these dates of Srutamuni and Balacandra indicate that Prabhacandra flourished in the first quarter of the 14th century A.D. or so: thus his commentary comes later than that of Balacandra

# 5. Mallisena and his Tikā

THE MS. OF SO CALLED MALLISENA'S 17K \(\bar{A}.--\) It is reported that one Mallisena has written Sanskrit commentaries on Pañcastika va and Pravacanasara: but unfortunately the Karania MSS could not be available to me. In the absence of definite information about him, it is of no avail to try to identify him with one or the

```
1 About various Prabhacandras and about this Prabhacandra see Pt. Jugalkishore's notes
  p 63 of the Intro to Srāvakācāra, MDJG Vol 24
2 Introduction to MDJG Vol 20, p 4 etc
3 The verse runs thus with my emendations in brackets.
          vata-Sarattaya-nanno suddam parao (suddhappu-rao) virahiya-parabhao(vo) [
```

bhavivānam padibohanakaro Pahācanda nāma munī 11 4 E. C III Nanianagud No 64

<sup>5</sup> E. C. II 254

<sup>6</sup> E. C. V. Belur Nos 13, 132; Karmītaka Kavicarite Vol 1, p 391

<sup>7</sup> E C. II 334

<sup>8</sup> Catalogue of Sk and Pk MSS in C P & Berai pp 663, 671

Introduction 105

other Mallisena. When I was in a helpless mood, being unable to get the Karanja MS., Rao Bahaddur A.P. Chaugule, B.A., LL. B., Pleader, Belgaum, kindly handed over to me a MS.¹ containing the Sk. commentaries on the three works of Kundakunda. With [p. 110] all curiosity I turned over its pages, and at the end of the commentary on Pravacanasūra, I found a colophon. Sri linepääxya²-kṛtā (thā bhadram bhāyāt I thought I got the commentary of Malliseni; but a careful study frustrated all my expectations. The commentaries from this MS. are the same as those of Jayasena in the printed editions. The agreement is perfect. Quite carefully these MSS. omit the mention of the name of Jayasena in various places. The so-called Prasasti of Jayasena, as printed at the end of Pravacanasūra, is found in this MS. at the end of Pravacathyay; and the date 'Vikramasamyaut 1309 varṣairaświna suddhi I Bhaumadine' as preserved in the printed edition is found in this MS too.³ So some definite light can be shed on all these points only after the MSS from Karanja are made available

#### 6 Pände Hemarāja and his Hindi Bālāvabodha

REMARKS ON HEMARAJA'S STYLE FIC --Pande Hemaraja's Hindi commentary, the dialectal form being made to conform to modern Hindi, is printed in this edition. For beginners the commentary is of great value, generally the literal

i it is a paper MS, 10 by 6 inches in size. It contains 394 folios written on both sides in neat Devanagari hand and some words and sentences here and there are written in red ink Each page contains 14 lines and each line about 34 letters. 109 folios are devoted to Pancāstikāsu-tikā, 110 243 to Pravacanasāsa-tikā und 244-394 to Samayasāra-tikā. Though the MS is well preserved, some portion between 393 and 94 appears to be missing. On p 108 we have the prasast 'aniana-tamasa lipta etc' as printed at the end of this edition of Jayasena's tiku, strangely the sentence 'mpa-Vikrama-samvat // 1369// varsamāšymasuddhi | | 1 | | Bhomadine' intervenes between the first verse and the remaining portion of the prasasti Pravacanyūra-tikā ends with the colophon 'Sri llisenācārya kriā tikā bhadram bhūvūt' in which Ma appears to be missing after Śrī At the end of Samayanārg-tīkā, on Joho 394, we have scribes' colophons the first in Devanāgarī and the second ın Kannada script Saka 1692 Vikrta-nüma-samvatsare Samvat 1827 Azüdha-müse suklapak se dasamı-tithan Sva(m 2)tı-nak satre Somavasara-sıddhayoga-vukte Śri-Bedaki halagrāmila-Sāntappa-vatputra-Bhijabalinā sva-jāānāvarajī ya-karma-k-ayārtham sva-hastena Prābhrtasāra-nāma-pustakam likhitam [ Srī Nāndani-grāme Ādiśvaracaityālaye [ ], mangalam bhūvāt | | Šīī Sumati \*\* isva-Bhujabali-nāmadheyena siī-samyaktva-prāptyartham // Then follows the colophon in Kannada characters Saka-varsa 1713 neya Vijodhik (ta-sanvatsarada Mārgusira-bahuta navamiyallu Šī malLak-misena-bhattārakasvāmīyavarīge Jinamati-akkagalajīyanu tanage kevalajītāna-nimītyavāgi barasi-kottamtha Prüblicta-granthakke äcandra-tärakani mampalamastu 11 (1) 3 11

It appears that the present MS is written in Saka 1713 (- 78: 1791) from a MS, written in 1770 A. D. Which in turn is copied from a MS of 1312 A.D. It may be even taken that the present MS, is written in 1790 A.D., and is presented by Jinamati to Lak-misen, after writing the Kannahat colophon, in 1791 A.D. The villages Beakhátha and Nhāndan en ear each other, the first in the Belgaum Dt. of Bombay Preudency and the second in the Kolhapur Territors in

2 That appears to be a scribal error for Mallisena

3 Prof. Hiralal writes to me "It is not unlikely that this Malliscua is identical with the one commemorated in one of the Sravania Belgola Inscriptions [Le. C. II 67 of 1128 A. D.] of whom it is said variid-digamia-miracy variae-birtim (verse 69) in that praksets."

explanation of each gathā is given and then follows a bhāvārtha of the gāthā. As Hemarāja himself tells us, his commentary is mainly based on that of Amytacandra; the bhāvārtha generally summarises the stuff but important remarks of Amytacandra. There is a clarity and smoothness about his explanation. It is a clear proof of his intelligent insight that he could compose such a lucid commentary out of the bewilderingly stiff material from Amrtacandra's commentary.

RELATIONS AND WORKS OF HEMARĀJA.—Pāndē Hemarāja was a respectable resident of Āgrā, and he belonged to Garga gotra. He had a noble daughter Jaint by name who was married to Nandalāla. Lalā Bulskidāsa was the son of this learned lady, and it was to commemorate the name of his revered mother that he rendered into Hindi, at her request, the Pāndavapurāņa of Subhacandra. Hemarāja was the pupil of Pandit Rūpacandra. Besides his Hindi commentaries on Pānčaštikāya and Pravacanasāra, he has metrically rendered Bhaktāmara into Hindi and has explained in proses Gūmmatasāra and Navacakra.

[p. 111.] The Occasion of Composition.—Hemaraja wrote his commentary on Pravacanasāra, as he says in his prasasti, at the instance of Kumārapāla, a pious house-holder from Āgrā. Kumārapāla represented to him that, as Samayusāra was already explained in sweet language by Rājamalla, it was necessary that Pravacanasāra should also be explained without delay whereby the religion of Jina might flourish in all its branches; and requested him to write a Hindi commentary on it and receive the fruit of having glorified Janism In the prasasti on Pravacanasāra-fikā he pays respects to Shah Jahan. This commentary was completed on Sunday the 5th of the bright half of Māgha in the year 1709 which corresponds 1653 A D. when Shah Jahan was on the throne of Delhi.<sup>2</sup> His Nayacakravacanikā was completed in Sanyaut 1724 (1668 A.D.)<sup>3</sup>

## 6. THE PRAKRIT DIALECT OF PRAVACANASĀRA\*

INTRODUCTORY REMARKS.—It is rather premature to attempt an exhaustive grammar of the gäthäs of Kundakunda from his various works, because the various editions of Kundakunda's works, that we have today, simply represent readable individual MSS., and can hardly be called critical, as we understand that term to-day. Even the present text of \*Paruaranasian\* is not strictly critical, it represents, to a great extent, the Prakrit text as preserved by Jayasena in his Sanskrit commentary; but it has, however, an advantage that it is accompanied by a table of various readings drawn from some independent MSS., one accompanied by

<sup>1</sup> This information is mainly based on Pt Premi's essay on Jama Hindi Literature in Jama Hitaishi, Vol. XIII, pp. 10, 17

<sup>2</sup> Bhandarkar: Collected works Vol. 11 p. 224.

<sup>3</sup> There is a Hindi metrical version of Pravacanasāra by Vindāvana. He was born in sanivat 1848. He was an Agravāla of Goyal gotra. His father's name was Dharmacandra. He lived in Benares. He has written some works on Jaina nitual; and Pt. Premi says that his Chandostataka is a model text-book (Premi Ibidem, pp 22-3).

<sup>4</sup> This section is reprinted here with a few modifications and additions from the Journal of the University of Bombay, Vol. II, part vi. I am thankful to the Publication Board that granted so kndly my request for permission to reprint this article in the Introduction of Pravacanosista.

the commentary of Amrtacandra and the other by that of Prabhacandra So. under the present condition of the text of Prayacanasara. I think it better to give some of the typical and salient features of the dialect used herein than an exhaustive grammatical survey of all the works of Kundakunda or even of Prayacanavara It may be that some of my statements will have to be modified, when a critical text of this work is prepared after a faithful and unbiased study of MSS, bailing from different parts of India.

TRIATMENT OF VOWELS - The Sk, vowels, excepting r i h ai and au are generally intact; a long vowel before a conjunct is shortened, the quantity remaining the same. There are, however, a few notable changes, which I give here. Of a mamatti mamatva (11. 108), nisěna - nisadyū (I, 44); of ā; mětta - mātra (II, 46. 71; III, 17, 38), Bhasa has the form mutta; of 7, vihūna = vihūna (III, 13; see also the v. /. 1, 7, 17, 11, 8) of u. [p 112-] purisa - purusa (III, 57), Pali also has purisa2 but Bhūsa has purusa3; of r gharattha - grhastha (III, 54), pagadam - prakrtam (III, 61), vasaho = vrsabhah (I, 26), vasabha in Pali, vitthada - vistrta (I, 59); iddhi - rddhih (I, 38\* 3). isino - rsayah (1, 33), yiddhi yiddhi (1, 73) Pali has yuddhi in the sense of growth, paidi - prakitih (III, 24 \*8),6 pudhavi - prthivi (II, 40), cp. Pali puthuvi,7 pudhatta prthaktva (II, 14), vuddho - vrddhah (III, 30), of r. kattīnam - kartīnām (II, 68), of e dosa dvesa (1, 78), cp. Pali dosa,8 even in Sk. Aśvaghosa once has the form pradosam, which is metrically required but the meaning is that of pradvesam;9 of at isarryam aisvaryam, issariya is a v l. (1, 68 \*3) the Pali form available is issariya,10 neva - naiya (1, 32), yeuvyio - yaikuryikali (11, 79); of au- orālio - audārikali (11, 79), dhovva dhrauvva (11, 8 note v / dhairva in P.). In this context may be noted the forms of contraction uggalia avagraha (1, 21), ohi - avadhi (111, 34), cp. Pah odhi.11 also note avagāha (11, 85)

SAMDHIS ILLUSTRATED -A few facts of vowel samdlu besides normal savarna-dirgha and guna samdhi may be collected here; jinavarimda - nnavara + indra (III, 24), manusimda (1, 1), and samanimda (III, 24 \*6); teriha = tena + iha (III, 22). dhammuvadeso dharma vupadešah (1, 44): bījāniva - bījāni + iva (111, 55); tāeva + tāe (tavā) + eva (111, 54). These illustrations would go to indicate that, especially in a sandh of two dissimilar vowels, there is a tendency to do away with the first youel 12 There are some cases of what Pischel calls sandhi-consonant 18 annamanna (H, 81). rágamadihum - rágadibhih (11, 85)

```
1 Printe Bhasa's Prakrit (B.P.), p. 5
2. Geneer Pali Literature and Smache p. 52.
3 Printz B P. 5
4 Geiger Pali I. Spi p 45
6 Nos, with asterisks indicate the additional gathas in the Sk, commentary of Javasena
```

- 7 Geiger Pali L. Spi , p 45
- 8 Ibidem p. 50
- 9 Kenh Sanskrit Drama, p 86
- 10 Geiger Pali L Spi , p 46
- 11 Ibidem p 50
- 12 Hemacandra's Prakrit Grammar VIII, i, 10, and also Dr Jacobi's remarks in Samarāiccakaha, Intro. pp. 28-29
- 13 Pischel Grammatik der Präkrit-Sprachen, p. 239.

TREATMENT OF INTERVOCALIC CONSONANTS.—The tendency of the Prakrit dialect, preserved in Provacanastra, is more towards the preservation of intervocalic (or as Hemacandra calls them non-initial and non-conjunct) consonants sometimes in their original and sometimes in their softened form, than towards total elision leaving behind only the constituent woul.

Intervocalic k. is generally softened into g: adhiga - adhika (III, 66), khāga - kēṣika (I, 50), guṇappagāṇi - guṇā/makān (II, 1), pattega - pratyeka (I, 3), loga - loka (I, 16), logga - laukha (II, 53), samagaṃ - samakam (I, 3), at times it is elided making place for ya-śruti if possible by the nature of its position or leaving behind simply the constituent vowel: ajhāvāja - adhyāpāka (I, 4), ahiyām - adhikam (III, 70), khāiyām - kṣṣ̄yikām (I, 47), [p. 113:] tithayara - firhakāra (I, 2), loyāloya - lokāloka (I, 23), sayāla - sakala (I, 54), sāvaja - sārvaka (III, 50); and scarcely tit ir retained: adhika (I, 19). Its presence in words like anjāli-karanām (III, 62), bamāha-kāraṇaṃ (I, 76) is due to its positional advantage that it is initial of the second member of the compound. The sīvārhe k is not found in plenty as in Apabbraṇṣa, and its treatment is likewise appagam - ātma-kam) (I, 79), maṃsugam - śmaśruk-kam (III, 5), sæa-parināma - svak-ka-parināma (II, 75).

Intervocatic g is retained: āgama (III, 35 etc.), bhogehim bhogaih (1, 73), roga (III, 52), vigada-rāgo = vigata-rāgah (1, 14).

The general tendency appears to be towards retaining intervocalic eayadācāra - ayatācāra (III, 17), falocitā - āloçva (III, 12), manavacīkāya - manovākkāya (II, 54 °3), locāvassayā - locāvasyaka (III, 8), vimocido - vimocitah (III, 2); sometimes it is dropped: ālojaṇa - ālocana (III, 12), pavajaṇa - pravacana, cp. Pali pāvacana, ālwlie in AMg. both pavajaṇa and pāvagaṇa.

Intervocalie j is very often preserved: kammarajehna - karmarajohink (II. 96), tejo - tejas (I, 19), pajāsu (I. 69), byāṇšva - bijānīva (III, 55), sahajehim - sahajah (I. 63); at times it is dropped: kammarayam - karmarajas (II, 95), bhoyama - bhojama (III, 8), manuja - manuja (I. 6); the form manuva - manuja (I, 85; III, 55) appears to be contaminated with the form mānava, or it may be even a case of va-śruti as in Pals su' a - śuka.²

Intervocalic t is changed to d: uppāḍida - utpāṭita (III, 5), koḍīṇaṃ - kotīnām (III, 29 \*19. also III, 38).

Normally and pretty often intervocalic t is changed to d: dd-rit (III, 25), ghādu-ghāti (I, 19), cādwvaṇṇassa-cāturvaṇṇasya (III, 49), jadīṇaṃ-yatīṇām (II, 97), jadhajāda-rūvajādaṃ-yatīhājāda-rāpajātam (III, 5), devadā-devatā (I, 68), padā-patī (I, 16), mohādhehm-mohādikaih (II, 56), even da-ru (II, 75), gat times it is dropped aisaya -aisaya (I, 13), eigam-etat (III, 75), ghāt-ghāti (I, 1), parman-parīṇatī (II, 77). With regard to the retention, changē or elision of t. MSS, are not in agreement, as it can be very easily seen from the list of v.l. given at the end. This uncertain value of t upsets the p. p. forms to a great extent which are seen sometimes with d and sometimes with y. From the various readings the general impression would be that Jayasena's text is perhaps under Mhāhārāṣtī

<sup>1</sup> Geiger Pali L. Spr., p. 53.

<sup>2</sup> Ibid p. 55,

influence, as at times it drops t. when other MSS. soften it. The present 3rd p. sg. termination, tti, is almost always changed to dti, but more on this point later. Generally t, in the proximity of cerebral r or r, perhaps through the stage of t, is changed to d as it were to compensate for the loss of that cerebral element in the course of transformation: padivanno-pratipannah (II, 98), padivatit-pratipattih (III, 47), vithada - vistrat (I, 61), samvudo - samvitah (III, 40). The root tight is represented by citth (II, 86); MSS. AP,\(^1\) however, would [p. 114:] read titthamit for citthamit.

Intervocalie d is almost always preserved appadeso aproadesoh (II, 46), addiceo-adutyah (I, 68), uppādo - utpādah (I, 18), uvadesa - upadeda (I, 71), jadi - yadi (III. 23), Jinovadiṭḥānu - Jinopadiṭṭānu (I, 34), visāradā - visāradāḥ (III. 63), sadā (I, 12); it is very scarcely that it is ended; uvaeso - upadedaḥ (II. 84). The change of d to d in pādubhhuvad (II. 11), is due to cerebral proximity as remarked above in the case of t; the other MSS, however, do not preserve this reading. In this context may be noted orālu - uddīvikah (II. 79).

There is only cerebral nasal in the dialect of Pravacanasāra; thus n initial, medial or conjunct is changed to n without exception; jinakkhāda-jinākhyātān (III, 64), nivāna-nirūāna (I, 6), nevannonnesu-naivānyonyenu (I, 28), manuvo-manujah (II, 21).

Intervocalic p is changed to v anovama anupama (1, 13), mravěkkho nirapeksah (111, 26); sometimes it is retained even; ghoramapāram (1, 77).

Intervocabe kh is changed to h: suha = sukha (1, 13, 14), suhudā = sukhitāh (1, 73), it is initial by its position in kava-khedam (III, 50). Intervocalic th is at times softened into dh and at times changed to h: kadham = katham (II, I4), jadhā = vathā (11, 82, 111, 30), pudhat:am - prthaktvam (11, 14); jahā - yathā (1, 30), maņorahā - manorathāh (1, 92 \*9), th is changed to dh in pudhavī (II, 40), which is due to cerebral proximity. The normal tendency is towards preserving intervocatic dh: anegavidham - anekavidham (11, 32), adhiga - adhika (1, 68 \*4), cakkadhara cakradhara (1, 73), padhāna - pradhāna (III, 49, 61), madhumamsam - madhumāmsam (III, 29), vidhāna - vidhāna (I, 82); at times it is changed to h: ahiuam - adhikam (III, 70, MSS, AP differ), pahāna - pradhāna (1, 6, 19 \*1, here also MSS, vary), vivihāni - vividhāni (1, 74), sāhā - sādhuh (111, 52, MSS, vary). From the various readings, it would be clear that Javasena's text, at times, has an inclination towards h. Intervocalic bh is generally changed to h. lahadi - labhate (II, 29), vasaho vrsabhalı (1, 26; III, 1), vihava - vibhava (1, 6), sahāva - svabhāva (II, 24, 91), suhena subhena (I, 9; III, 46); at times it is retained: anubhago - anubhagah (II, 95\*4) abhıbhūya (1, 30), nabho - nabhas (II, 44), sabhāva - svabhāva (II, 92).

Generally mittal (of a word even in a compound) y is changed to j: jadā - yadā (l, 9), ada - yadī (l, 11), judo - yutā (l, 14), adbijutā - abhījutā - abhījutā - abhījutā (ll, 14); advijutā - upayuktā (ll, 14); at times non-initial y is retained: admīdiyattām - atindriyatvam (l, 20), samavõyo - samavõyak (l, 17), sampayogājudā - samprayogāyutāh (l, 11); at times it is dropped: suddhovaga - suddhoyayogā (l, 13).

<sup>1</sup> A = a MS, with the Sanskrit commentary of Amritacandra and P = a MS with Prabhacandra's commentary; see their description at the end.

Generally r is retained: agārī (111, 50), anantovauvirio-anantovavariryaḥ (1, 19), devāsura (1, 6), pariņāmo-pariņāmaḥ (11, 88); it is very scarcely that r, initial as well as non-initial, is changed to 1: lukkha-rākṣa (11, 73-4) cp. Palı lukha.' AMg, lukkha also laha. orālio-audārikah [p. 115:] (11, 79) Cp. Pali ulāra-udāra.² our form is perhaps a further metathesis. Because r has a strong cerebral element in its pronunciation and because i, on account of cerebral proximity, is changed to d, we find that padī is indiscrimately equated with pari as well as prati, and hence padipuma-sāmamya-paipa-pāra-sāmamyaḥ (111, 14).

Intervocalic v is preserved: viviho = vividnah (I, 84), sahāva svabhāva (II, 24), sāvaya = śrāvaka (III, 50). Note jiyadu jīvatu (III, 17. MSS. AP read jīvadu).

Of the sibilants only the dental, s. is allowed kusalo-kuśalah (I, 92), dayasana-darśana (I, 82° 7), padesa pradeśa (II, 46), pesīsu-peśiṣu (III. 29°18), visaya-visaya (II. 66), sayana-śayana (III. 16).

CRITICAL RIMARKS ON VA-SRUIL-It is necessary to note, at this stage, the position of na-śruti3 in this dialect of Pravacanasāra na-śruti is recognised under certain circumstances. If a consonant is dropped leaving behind a yowel, ug-stuti occupies that yowel provided that yowel is a or \(\bar{a}\): \(\bar{a} \) bound \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\bar{a} \) \(\ odašnia - audavikāh (1, 45), kammarajam karmarajas (11, 95), loyūloya - lokūloka (1, 23); sūvana = śrūvaka (111, 50); this na-śnuti does not develop in case the remaining vowel to be occupied is not a or  $\bar{a}$ : assaya - atisaya (1, 13), dayyatthiena dravyārthikena (11, 22), davvādiesu - dravyādikeşu (1, 83); but 1, to be distinguished from y, can be coupled, under such circumstances, with any vowel, if the consonant to be dropped in the Sk word is v itself: imdivelu-indrivath (1, 63), nivadavo nivatavalı (I. 44), visave - visavān (II. 83), visavesu - visavesu (III. 73) In this context I may be allowed to have a digression Ya-strutt appears to be originally a peculiarity of Jaina Prakrit dialects.4 Hemacandra, whose rule is clearer than that of Canda, makes its scope very limited. For the development of na-srun, he says (1) the constituent vowel should be q or  $\bar{a}$ , and (2) the preceding vowel also should be a or a, i.e., in other words, ug-śrutt can develop between a-varnas (avarna meaning a and  $\bar{a}$ ); he admits, however, by the illustration pijai - pibati, that the second condition is at times violated A scrutiny of pre-Hemacandra literature, whether in Ardha-Magadhi, Jama Sauraseni or Jama Maharastri, will show that his second condition is more violated than observed, and to fulfil the phonetic needs the first condition is quite sufficient. The position of ya-śruti in Pravacanasāta as enunciated above, though not in complete agreement with Hemacandra's rule, almost wholly agrees with the usage of the Ardha-Magadhi canon, it is only some modern editors that try to follow Hemacandra literally. Even in Pali, " at times develops in the place of a consonant dropped; khāuita khādita, nina nina,5 etc.

<sup>1</sup> Geiger Pali L Spr., p 59

<sup>2</sup> Geiger Pali L Spr , p. 59

<sup>3</sup> Pischel: Gr. Pr. Spr., p. 137; M. Ghosh Prakrit verses in Bhāiata-Nūţvaiātra, see p. 8 of Indan Historical Quarterly, Vol. VIII, 4; Dr. P. L. Vaidya. A Manual of AMg. Grammar, Poona 1933, pp. 19-20.

<sup>4</sup> Canda's Prakrta Laksana, III, 39, Hemacandra: VIII 1, 180.

<sup>5</sup> Geiger: Pali L. Spr., p. 55

111

ID 116.1 TREATMENT OF (ONJUNC) (ONSONANTS .- Just to have a glimpse of the treatment of conjunct consonants, initial as well as medial, some typical cases from Pravacanasāra are put together here; itthī - strī (1, 44), gilāna - glāna (111, 30) gilāna in Pali, cāga = tvāga (III. 20), chudhā - ksudhā (III. 52) khudhā in Pali, 1 nānam - iñānam (1, 19), niddha snigdha (II, 71) Bhāsa has swiddha,2 thūyara sthāvara (II, 90) phāso (v.l., paraso) - sparšan (I, 56) Bhāsa has parisa,3 mamsuga smasru (-ka) (111, 5). Then some cases of assimilated, non-initial conjuncts may be noted, aiihattha = adhyātma (?) (111, 73), attha and attha = artha (L. 10, 18, 26, etc.). appā = ātmā (I. 7; II. 33), ādā ātmā (I. 8, II. 33), ussāsa = ucchvāsa (III. 38) This form—ussāsa4 is in the mouth of Vidūsaka in the fragments of Asvaghosa's dramas. and Dr. Luders calls it a form of Old Saurasenī, chaddivā - charditā (III, 19), the form vicchaddam5 occurs in the fragments of Asvaghosa's dramas, and it is regarded as a Sauraseni feature, taccam - tattyam (II, 16), taccanhū - tattyanūah (II, 105), danisana - daršana (H. 100), dhovyu (v. L. dhovyu) - dhrauyya (H. 8), pakkbina praksīna (1, 19), paņavu and paņāva paņvāva (1, 10; 11, 1), poggala or puggala - 1 pudeala (I. 34, II. 40, II. 76), puvva - pūrva (II. 47) Pali pubba. Bhasa has puruva 6 and Hema, requires purava in Sauraseni, mahappan - mahaimyam (1, 51), vacchalada vatsalatā (III. 46), Vaddhamāna - Vardhamāna (I, 1), savvaņhā - sarvajāah (I, 16), samthāna · samsihāna (11, 60). The simplification of a conjunct is, at times, achieved, by anaptyxis: grahamta grhan (I, 3), ariho - arhan (I, 68\*3), kiriyā - kriyā (I, 21, 11. 24), chadumattha - chadmastha (III, 56), daviva - dravva (II, 62), parivamta narvanta (II, 40), ranana - ratna (I, 30) another reading is radana; Bhūsa has both these forms; viriya - virya (I, 2), suhuma - sūksma (II, 75, III, 17\*2, 24\*12; once suhama III, 24\*11).

DECLENSION .- To have some idea of the morphological scheme of the dialect of Pravacanasāra, some typical forms are noted here; Masculine nouns, Singular: Nom. dhammo (1, 7); Acc. uvadesam (I, 88), Inst. kalena (III, 75), guruna (III, 7); Dat mggamatthae(2) (III, 17\*1); Abl. carittado (I, 6, see II, 37 for similar forms); Gen. hhāyassa, (II. 92), Loc. loge (I, 68), dānammı (I, 69), carıyamlı (I, 79). In Pali we have dhamme, dhammassin and dhammamhi, and the Girnar edict of Asoka has Loc. sg in -amhi 9 Plural Nom. samanā (III, 10), isino (1, 33); Acc titthayare (1, 2), mohādī (1, 79), Inst. vihavehim (1, 6), öggahādihim (1, 59), and sometimes without anusvāra. Gen surānam (I, 71), sāhūnam (I, 4); Loc suhesu (I, 62). Neuter nouns, Singular: dayyam (I, 8); Acc iggam (I, 29), Loc. iggadi (I, 26); Plural: [p. 117:] rūvāni (1, 28), lingāni (1, 85). Some typical forms of feminine nouns may be noted; Nom sg devadā (I, 68), sampattī (I, 5), Acc. sg. tanham (I, 74);

<sup>1</sup> Geiger Pali L. Spr , p 67

<sup>2</sup> Printz BP, p 12.

<sup>3</sup> Ibidem p. 12

<sup>4</sup> Liders Bruchstücke Buddhistischer Dramen, p. 45.

<sup>5</sup> Ibidem p 47.

<sup>6</sup> Printz, B. P., pp 5 and 13.

<sup>7</sup> Ibid p 12.

<sup>8</sup> Geiger. Pali L Spr. p. 79.

<sup>9</sup> Woolner. Asoka Text and Glossary, part I, p xxi.

Inst. apukampayā (III, 51), chudhāe (III, 52), niyadīnā (I, 43), bhhōsē (I, 30), saṃṇayā (I, 87); Inst. pl. taphāhim (I, 75); Abl. sg. uvadhīdo (III, 19); Gen. sg. tithisaa (III, 24\*1); Gen. pl. tithiaṇan (I, 44); Loc. sg. uvadhīdhi (III, 15), c'ṭhlamhī (III, 19), yikadhammi (III, 15). Some typical forms of consonantal stems may be noted: Nom. sg. ādā (I, 66), nāṇ (I, 28), bhogavam (I, 32), kevalim (I, 33), kevalim (I, 33), ādam (I, 90); jammanā (III, 24\*7), Gen. sg., appano (I, 81), dehissa (I, 66) Of the pronominal forms a few typical ones may be noted: Nom. sg. esa (I, 1) jo (I, 7), so (I, 7); Acc. pl. ede (I, 91), te, savre (I, 3); Abl. sg. jamhā (I, 20); tamhā (I, 84), jatto (I, 5), tatto (II, 29), Abl. pl. tehimdo (II, 90); Gen. pl. terim. savveçini (I, 4. 5). fem. tāśm (III, 24\*10).

CONJUGATION .- Coming to the conjugational forms, we have: Present 1st p. sg. panamāmi (I, 1) vamdāmi (I, 3), manne (II, 100): 31d p. sg. havadī (I, 65), hodi (1, 18), pajahadi (11, 20), passadi (1, 29), pecchadi (1, 32), payadi (1, 88), pappodi (III. 75): the forms pappot occurs in AMg, as well, see Uttaradiyayana 14, 14 (with a v. l. numotti 3rd p. sg. of the present), cp. Pali papunatii jayadi (H. 27), genhudi (I, 32), atth (I, 53); karedi (I, 52\*2), kīradi (II, 91), kunadi (I, 89; II, 57, III, 50), dharedi (II, 58), bibhedi (III, 20\*5); jādi (I, 15), jhādı (II, 59), nādi (I, 25); 3rd p. pl. khīvanti (1, 19\*1), parūvēmti (1, 39), vattamti (11, 67), vattamte (1, 37), homti (1, 38), The 3rd p. sg. termination, as seen from the above illustrations, is necessarily di, it is only in three or four places that Javasena's text reads i, but, being backed by other MSS, I have corrected it to dt In gatha No. III, 20\*5, Jayasena has t four times: I have not changed it, as I had not the advantage of collating other MSS of Jayasena's text; but it is seen from the variants, that P has di throughout Future 3rd p. sg. bhavissadı (II, 20). Imperative: 2nd p. sg. jūna (II, 80, 87). jūnīhi (II, 82), vivāna (I, 64); 3rd p. sg. ubhigachadu (I, 90), padīvaijādu (III, 1), marādu (III, 17) The potential or the optative 3rd p. sg. of the root as is preserved as se - syāt (III, 49, 50), which is pecuhar to our text, in AMg. it is sigā, but a prototype of se can be suspected in forms like hane etc.1 in Acaraiga of the Svetambara canon; cp. Pals labhe2 for optative 3rd p. sg.

VERBAL DERIVATIVES.—Some typical present participles are: daujamājuo—abhavan (II. 21), uvadisadā: upadisatā (II. 5), pariņumado—parinamamānava (II. 21), pariņumado—parinamamānava (II. 26) bhavaņ—bhavan (II. 14, 20), valtaņite vartamānān (I. 3). bhijam bhavan (II. 103) Generally, the past passive participle forms are the corruptions of the Sk. forms, the uncertainty about the retention of otherwise of intervocalic d upsets these forms to a great extent; some typical formare noted here: aparicaata—aparityakta (II. 3), udīņua—udīrna (I. 75), gada and aqua—gata (I, 50, 31) jutia—yukta (I, 70), nivvida—mivrta (I, 82), dhoda—dhauta (I. 1), bhanīda and [p. 118-] bhanījua (II. 32), samchānada—samārādīha (II. 32), samchāna—samchānama (I, 77), stiļtha—distja (II. 96). Some of the typical gerund forms are: kiccā—krīvā (I, 4,82), paducca—pratītya (I, 50), khītīā—kṣīptū (III. 52,6), catāā—yakvā (I, 79; II, 98), dauāa—datīvā (III, 29-20), diţīhā—drṣtyā (III. 52,6), l. 1, 92\*8) compare puṭṭhāā in Ācīntājā for pratyā; āpicchāa ēpicchyā

<sup>1</sup> Schubring: Acaranga-satra p 12etc

<sup>2</sup> Geiger: Pali L. Spr , p. 110.

<sup>3</sup> Acaranga-sutra, ed. Schubring, p 34

(III. 2), ūsčija - ūsūdva (I. 5; II. 91, also read ūsijia III. 2); abhibhūva (I. 30; II. 25). uvalabbha = upalabhya (I. 88), panamiya = pranamya (III. 2), pappā = prānya (I. 65 etc. II. 77-8) the form pappa is used by Haribhadra in his Vimiatika. 16, 16: and It is used in the AMg. canon also, see Uttarā., 36, 9; jānittā - jāātvā (II, 102), namausittä = namaskrtva (III. 7), nirumbhittä (possibly a confusion between rumdha and rubbha1) - nirudhya (II, 104); sunidūna - érutyā (I, 62) bhayiya - bhūtyā (I 12; II. khaviua - ksapavitvā (II, 103). Some typical forms of the Infinitive of purpose are: dedum - dātum (II, 48), nādum - iñātum (I, 40, 48) bhöttum - bhoktum (III, 29\*20). From the following forms, when studied in their context, it appears that the past passive participles are made to serve the purpose of the past active participles: udditthā -- uddistavantali (III, 24), kanmamevuttā -- karmavoktavantali (1, 42), samakkhādā - samākhvātavantal (11, 6). The typical forms of the potential passive participle or necessitative are: abbuttneva - abbuttheva (III, 63), kūtavva - kartavva (1, 67; III, 12), neya - jñeya (1, 20), panivadanīya - pranipatanīya (III, 63), munedavvo - Mātavyah (1, 8, 11, 2,39), samadhidav a - samadhyetavya (1, 86), samkhavardavya samksapavitavva (1, 84)

PARTICIS FIC.—Particles: a (1, 85), ya (1, 3); jahō (1, 30) jadhā (II, 82, III, 30), jadhā (II, 45); taha (1, 4), tahō (1, 53), tadha (II, 6; III,21); puna (1, 2), puno (1, 17), khalu (1, 7), khu (II, 10); ii (II, 5, 6), dō (II, 99; III, 4), it (after an anusvāra) (1, 36), tii (1, 8); with regard to the use of tii, following illustration may be noted in which tii appears to do away with the preceding termination: tammaya tii (1, 8), parokkha tii (1, 58), dava tii (1, 87), somge tii (III, 24); da (I, 18; II, 30), vi (1, 22), pi (after an anusvāra) (III 3); hi (II, 24); va (1, 27), vā (1, 20); kahaṃ (1, 57; II, 21; III, 21), kha (II, 59; III, 58), kidha (I, 49; III, 21); va (II, 18), via (1, 44), tāi vah (1, 70), cciņa (III, 74), padī (III, 68); kila (III, 29°19 v. l. kira).

NUMERALS AND TYPICAL WORDS—Some of the numerals are: ega (1, 48), \*kka (11, 10, 49); duga (11, 49); cadu (11, 55); pamca (11, 54\*3). A few typical words, which have not been illustrated heretofore, can be noted here: jöpapä-napnih (1, 34), judnido-jitendriyāh (111, 4), jugavam-jugapat (1, 47), jonham-jainam (1, 51, 88, 111, 6, once the reading is jénham), dugunchā-jūgupaā (111, 24\*9) cp. Pali, jugucchā.

The Plact of this diallet among the Prakkiis—With this grammatical survey it is possible to define the position of the dialect of Pravacenasāra in the scheme of Prakiit dialect. This dialect, in fact, has [p. 119.] many features common to Prakiis, as a whole, such as the loss of vowels r and Ir and of the dipthongs at and au; general tendency towards changing the intervocalic consonants, reduction of the three sibilants to one; the reduction of the nasals, and the tendency to assimilate the conjunct when it is not simplified by anaptyxis. Words like witta, white, width acte, may be found in almost all dialects. With respect to vowel changes and the consequent forms of words like hiddi, ist, oraliya, ohn, dosa, nikyjā, pagada, vasaho (6bho in Ardha-Māgadhi), veurvio, samirudo etc., they are a common property with AMg, of the Syetämbara cann, some of them are found in Jaina Māhārāsirī of the Syetāmbara.

post-canonical literature, only because JM. inherits many features of AMg. Forms like pagada, pudhatta etc. smack of Sauraseni.

The treatment accorded to intervocalic consonants, especially stops, is of a very uncertain character, the general tendency is towards softening or retention. a phenomenon quite usual in the early text of the AMg, canon and in Sauraseni: in Bhāsa's Saurasenī retention or softening of intervocalic consonants is still facultative. while in that of Kälidasa the tendency is towards omission. It must be remembered that the Svetambara canon has been, in later days, subjected to a strong Maharastri influence, because, since the days of Valabhi redaction, 980 years after Mahavira, the canon came to be shaped, nourished, nurtured, copied and studied, in Western India, especially in Guiarat and Kathiawar Still words like anega, udahi, logaloge, vibhugu etc. can be seen on any page of the canonical texts, and they indicate the basic non-Māhārāstrī element of AMg. The softening of k to g is merely an extension of Sauraseni phenomenon, generalised by grammarians, of softening t and th to d and dh. The retention of g is quite normal in AMg, of the canon. The retention of c and i exhibit a strong contrast with normal Māhārāstrī. The softening of t, which is almost universally taken recourse to in Pravacanasara is peculiarly Saurasent and extended by grammarians to Magadhi and other dialects; as a result of this the Present 3rd p. sg. termination is necessarily di, which, according to critical editors is 1 in AMg texts, though some editors of the orthodox school would preserve ti. The treatment accorded to dental nasal in Prayacanasūra is worthy of note: it is universally cerebraised whether initial, medial or conjunct, and this is in agreement with Sauraseni Turning to Prakrit grammarians on this point. Vararuci wants unexceptional cerebralisation, while Hemacandra says that dental may be retained if initial. Coming to the practice in AMg, the MSS are never in agreement, but critical scholars, from Weber to Vaidya, have created a substantial convention of retaining a dental at the beginning of a word and of changing it to cerebral elsewhere. Exception is, however, made in the case of nam.2 With regard to conjunct un or nn. Dr. Jacobi's rule3 is that nn should be preferred, if there is n in the Sk. original, otherwise nn, but one must say that [p. 120:] Dr. Jacobi has over-extended his convention, when he prints savvannā, which, as a matter of phonetic necessity, should be savranna 4. Our MSS, of Pravacanasara are almost in agreement in preferring n everywhere, and that has been uniformly followed. The treatment of aspirated consonants th, dh, bh at times agrees with AMg, and at times with Sauraseni The phenomenon of ya-śruti is practically the same as in AMg, canon, though in JM., as seen in modern editions, there is a tendency to observe strictly the rules of Hemacandia. In AMe, there are many cases where r is changed to l; but in our text the tendency is towards retaining t, though we have a few cases of r changing to /; this is more in agreement with Sauraseni.

<sup>1</sup> Weber Uber ein Fragment der Bhagavari, Berlin, 1866-7; Dr Vaidya his editions of Nirayāvaliyāo, 4ntagadadasāo etc., Vivāgasiya and Paesikahāṇaya etc. Poona

<sup>2</sup> Leumann retams forms like ψūηαm, yo etc, sec his Das Aupapātika-sūtra, sections 132-3, 137, Dr. Vaidya: A Manual of Amg Grammar, pp 21-2

<sup>3</sup> Dr. Jacobi: Ayauamga sutta, PTS London 1882, p. xv

<sup>4</sup> Hema Grammar, VIII, i, 56, 11, 83

Coming to the treatment of conjunct consonants, typical words like ādā (āyā in AMg.) glídina, niddho, thavara, suhuma, etc., are quite usual in AMg. canon. In Pravacanasāra we get puvva, which, according to Hemacandra, is optionally purava in Saurasen!

In morphology the Nom, sg. termination of a-stems is a, which agrees with Sauraseni and partially with AMg The Loc sg. has e. -ammi or -ammi and -amhi or -amhi e and -ammi are normal in AMg. It is a point sub judice, whether -ammi is possible in Sauraseni, it is not forbidden by Hemacandra; it is only later grammarians like Markandeva that have not allowed it in Saurasent. With no discredit to the worth of Prakrit grammarians, I might say that it is an innocent anachronism that Märkandeva should be a judge on the Prakrit of a writer like Rājašekhara, though eminent Prakritists like Konow have stopted this view. If usage (evidenced by good MSS.) and phonetic possibility are taken into consideration. -ammi is not impossible in Saurasent. Our text has anihi in addition, it is also spelt as -anihi it is found in the Girnar edict of Asoka as already noted above. The Loc sg. of jagat as jagadi only betrays strong Sk, influence. The instrumental sg termination for fem, nouns ending in a is c, which is quite normal, but at times the Sk torm is retained as in anukanangvä. The Loc sg. forms are worthy of note, as some fem, nouns with a stems are treated as masculine nouns in a-stems; vikadhannni from vikathā, cětthannni from cesta etc. the Gen set of sur is itthisser these forms of feminine nouns are so far as I know, the peculiarities of our text alone. Coming to the pronominal forms the Abl. of tad is tehundo which is Saurasen with vengeance.

The present 3rd p sg. termination is decidedly Saurasent. The future 3rd p sg form bhavasadi is not Saurasent according to Hemacandra's standard the forms of the gerund and miniture of purpose agree either with AMg, or Saurasent; if not, they are the corruptions of Sk. forms, directly or through false analogy, according to reconsised tules of phonetic corruption

Besides this vacillation between AMg and Saurasent, there is another strong influence working on the Pk. dialect of Pravacanasira and that is of Sanskrit. We come occoss forms like phyamiani, tunna, tunvitarido etc., which indicate that the author has in his mind the Sk. idlom quite predominantly. This explains also the tendency to retain intervocatic a times and even p in [p. 121] phrases like choicinaphram. Even the ready-made Sk. forms are subjected to phonetic corruption and imported, for instance inguidi, divid (digit in AMg), midti (1, 42) samiaghi, which are very scarce cleewhere. The past prarticiples and the gerund forms show that they are corrupted from Sk. Some roots necessarily retain their Atmanepada colour. The verbal forms like nonzigualit, pappoid and hibbled substantiate the same conclusion.

Thus this dialect of *Pravacanasira*, in short, inherits many features of AMg dialect of the Svetämbara canon, it is nounished in the back-ground of Saurasent, and thereon a strong influence of Sanskirt is working

VIEWS ON 14th NAME OF THIS DIALECT. Then what significant name can be given to this dialect of *Pravacanasina*? Pischel, with the analysis of a few gathas from *Pravacanasina* and *Kattigeyimnipikkhii* as quoted by Bhandarkar, 2 came to

<sup>1</sup> Pischel Gr. Pr Spr., p. 20

<sup>2</sup> Report on Search for Sanskrit MSS, 1883-84

the conclusion, with a remarkable grasp and suggestiveness, that this dialect should be called Jaina Sauraseni. This christening was quite in agreement with the precedent that the dialect of the post-canonical literature of the Swetambaras, which represented an admixture of Ardha-Magadhī and Māhārāstrī, was called Jaina Māhāribitet by Dr. Jacobi. But some German scholars have questioned the accuracy of the designation, Jaina Saurasent. In his lecture, delivered at Delhi, in 1928, Dr. Walther Schubring passingly refers to the fact that the Digambara works like Mulacara etc. are interesting for the grammatical exposition as shown by one of his pupils, who was connected with an investigation in Mulacara and other important Digambara treatises: and in conclusion be remarks: 'The future will teach us whether the signification Pischel proposed, viz., Jaina Sauraseni, will appear adequate.' It appears that Dr. Schubring is sceptic on that point. Dr. Schubring here refers. as he informs me in one of his letters, to an unpublished thesis 'Digambara texts'. written in 1922 by his pupil Dr. Walter Denecke. Though the complete text of the thesis was not printed and published, the writer himself has given an abstract of it in the Jubilee volume? for Professor Jacobi, 4 In his observations on the Digambara texts Dr. Denecke discusses various points about some Digambara Pk. works. such as Mūlūcāra of Vattakera, Kattigeyanuppekkhā of Kumāra, and Chappahuda, Samavasāra and Pañcāstikāva of Kundakunda: it is only on the language of these works that W. Denecke concentrates his attention; and most of his illustrative forms have been drawn from Chappāhula. On the whole, the dialectal facts arrived at by Denecke are practically the same as those noted by me above in connection with Pravacanasara except in one respect. He remarks that the language of these works is influenced 'by Ardhamagadhi, Jaina Maharastri which approaches it and Saurasent from some of the illustrations given by himself, he would not hesitate to accept the influence of Sk. The only one aspect, where our facts are not in agreement, is that he finds some Apabhramsa forms in Chappāhuda Ip. 122: and Kattigevanuppēkkhā: and as he has not given any Apabh, forms from Prayacanasara, my conclusions remain unaffected. The majority of Apabh. forms, which Denecke notes, are from Chappāhuda; and the reasons why in Chappahuda alone so many Apabh, forms are found are these: the Pāhudas are easy and hence very often studied, in early days even the commentaries were not needed, the only commentary that appears to have been written and is available is that of Srutasagara, who lived about the beginning of the 16th century A.D.3, so the texts of Pahudas have suffered dialectal changes here and there in the course of oral transmission and study; and the Apabh forms are there, because the Digambaras were cultivating Apabhramsa side by side with other languages, either traditionally inherited or adopted from different places, wherever they went.

DENECKE'S VIEW CRITICISED, AND JAINA ŚAURASENI AS THE SIGNIFICANT NAME.—In the light of the dialectal facts considered by him, Denecke says that it was unlucky that Pischel called this dialect as Jaina Śaurasenī; that Pischel's treatment

<sup>1</sup> Published in Vira, a Hindi Monthly, vol. V, pp. 11-12

<sup>2</sup> Festgabe Hermann Jacobi zum. 75. Bonn 1926.

<sup>3</sup> Annals of the B. O. R. L. XII. is, p. 157.

and conclusion are not free from mistakes; and that according to his opinion, the name 'Digambarı language' is a better designation. I do not understand, when there is practical agreement between Pischel and himself, and between his results, and those of mine (excepting Apabh, elements in Chappahuda), why Denecke objects to the designation. Jaina Sauraseni. Any name can be given, just as Dr. Jacobi once intended to call Jaina Māhārāstrī as Jaina Saurāstrī; but one must prove first that the name previously suggested is connotatively defective, and that the name proposed is more significant. As remarked above, Pischel's designation has been not without a precedent; and the name, Jaina Saurasent, is capable of signifying the main traits of this dialect. The word Jama shows that it is primarily handled by Jama authors and that it contains some dialectal features of Ardha-Magadhi, the traditional name of the canonical language of the Jame... the word Saurasen shows that it has some parellels with Sauraseni of the grammarians and even of the dramas; and further the term Sauraseni is wide enough to imply the Sanskritic influence, as the Sauraseni of Sk. dramas is moulded after the fashion of the Sk. idiom So Pischel's designation is sufficiently significant, and no new christening is needed. The new name proposed by Denecke is not significant and comprehensive. The name, Digambari language, on the very face of it, does not indicate a Pk. dialect; it ignores the deep Sauraseni back-ground of the dialect, and it is misleading, in view of the fact that the Digambara authors have adopted, at different periods as well as side by side, different languages and dialects as the one we are discussing. Sanskrit, Tamila, Kannada, and so forth. Thus Denecke's proposed designation is not significant, as it includes matter not needed and excludes important traits of the dialect. I am aware that this Jaina Sauraseni, the dialect of the gathas of Pravacanasara, has come, in later days, under the influence of Māhārāsirī and Apabhraméa, but that is outside the scope of the present discussion. To conclude, Ip. 123:1 Pischel's designation viz., Jaina Sauraseni, is sufficiently significant, and it need not be changed, simply for the sake of changing it

HISTORICAL BACK-GROUND OF JAINA SAURASENI.—Is it possible to outline the historical back-ground and the circumstances, that might have been responsible for the shaping of the Jaina Sauraseni dualect? A couple of centuries after the nin āṇa of Mahāvira, as a result of the severe famine that is said to have taken place in Magadha, a portion of the Jaine community, under the leadership of Bhadrabāhu, migrated to the South; and this has been the historical starting point of Jainism in South India. The Jainas, that migrated to the South, could conveniently stick up to their ascetic practices; but those, that remained behind, became slack, to a great extent, due to difficult days of famine. At the end of the famine, the members of the ascetic community in the North convened a samgha for the restoration of the sacred canon, as so many monks, who were the repositories of the sacred lore, had been the victims of famine. It was at Pāṭaliputra that the canon was shaped, as it was then available from the various monks that had survived the famine. This canon, naturally, being shaped wholly by those that were remaining in the North and who had

<sup>1</sup> His Intro. to Kalpasūtra p. 18, Leipzig 1879.

<sup>2</sup> South Indian Jainism chap, II; Ardhamogadhi Reader ixl etc.

annarently slackened their ascetic practices, was not acceptable to those that had migrated to the South. Here is the visible seed of the division of the Jaina church under the denominations of Syetambara and Digambara, as they came to be known later on. It was a practical step, on the part of the Svetambaras, that they tried to restore the sacred texts as much as it was possible under the then prevailing circumstances; and it is this canon, after passing through various vicissitudes, that was committed to writing almost as it is to-day, under Devarddhigani, at Valabhi, in the year 983 after the nervana, of Mahavira. The Digambaras, in their zeal for the genume canon, did neither restore it themselves, nor could they accept the canon as shaped by the Pataliputra samplia, with the result that the community, as a whole, came to lose the sacred canon. But, when we take into consideration the ancient method of study, that the teachers and pupils relied more on their memories than on the material accessories of knowledge like MSS, etc., it is imaginable that the leading teachers among the Digambaras, in the South, might have utilised, on such an occasion, the knowledge of what they had studied from their teachers, and to satisfy the religious needs of the community in the south, they might have composed small treatises, not as the sacred canon, which, as they understood that term, was lost beyond recovery, but as mere memory-notes of what they had received traditionally from their teachers, and it is to this class of literature that the works of authors like Puspadanta, Bhūtabali, Vattakera, Kundakunda and Šivārva belong. Then works are written in a language, which inherited many dialectal characteristics of AMg., in which the traditional canon was originally preserved, why, between the works of these authors and the works of the Svetambara canon, we have many common ideas, nay common verses,1 these common verses do not imply [p 124] mutual borrowing, but prove a common heritage of both These things clearly explain the AMe elements in Jama Sauraseni. The strong Sauraseni coloni must have been due to central Indian influence,2 and, as the Digambaras continued their literary activities in the extreme South, their dialect could remain immune at least for a long time, from the onslaughts of Mähärä-tri. That the Digambaras were partial to Sauraseni is also clear from the manner in which they enriched the Kannada your bulary under Prakritic influence; and when we see forms like sakkada samskria in Kannada, we are tempted to say that it was Sauraseni grammar that helped them to transform Sk, words and then to import them into Kannada.3 Further, the Sk influence on Jama Sauraseni can be easily explained by the fact that the Jamas, in the South, were soon driven by circumstances around to adopt Sanskrit, and we find that Jama authors like Samantabhadra, Püryapada, Anantavirya, Akalanka and others cultivated chaste Sanskrit. This strong inclination towards Sk, and the absence of the reservoir of the AMg canon brought Jama Sauraseni under Sk, influence The Svetambaras in the North could not show much influence of Sk on their

<sup>1</sup> The problem raised by the common verses between Müläcüta and Avasyuka-nıi) ukti and between Prakii nakas and Bhagavati Ārādhanā will be taken up in a separate paper.

<sup>2</sup> See Chatterjee. Origin and Development of Bengali Language, pp. 60-1

<sup>3</sup> The apabhramia-prakarana, chapter VIII, of the Kannada Grammar, Subdamayi-darpaya of Kestadja, gives rules of corrupting Sk. words; these rules remind us of smillar ones in Prakrit grammars, some of which are special to Sauraseri to Sauraseri.

Prakrit, because they constantly studied their canonical works and post-canonical ones like Nijjuitis and Cūrqīs, all in Prakrit, which were sufficiently large in bulk; and moreover they took up 5k, rather late. Just as the Jaina Saurasent is influenced by 5k, so the Sanskrit used by Swelāmbara writers, because of their partiality towards and constant study of their texts in Prakrits, is greatly influenced by Pk. idom; and that is why we find non-Sanskritue elements in many of the Swetāmbara Sk works. The conspicuous absence of Desi words in Pravacanasūra, possibly indicates that the Jaina Saurasent was nourished, or rather preserved, in the extreme South, isolated from the growing variaculars of the Aryan tongue in the North; and further, the South Indian vernaculars like Tainila, Kannada etc, perhaps phonetically, or due to small stock of vocabulary in early days, were inadequate to give loan words etc while the AMg, canon in the North was being nourished on parallel lines with the growing vernaculars and hence the possibility of more Desi words etc. therein. I would call these early Jaina Saurasent works as the Pro-canonical texts of the Jainas vould call these early Jaina Saurasent works as the Pro-canonical texts of the Jainas

JAINA SAURASENI AND JACOBI'S PRE-CLASSICAL PRAKRIT -- Now remains one point as to the relation of Jama Sauraseni with the pre-classical Prakrit postulated by Dr. Jacobi.1 Māhārāstrī, as its name possibly indicates, had its cradle in Mahārāstra, though it is difficult to define its boundaries at the beginning of the Christian era. It was from the region of its birth that it must have spread into Northern India. It does not appear in the dramas of Bhasa, but, by the time of Śūdraka and Kālidāsa. its place appears to be recognised for verses. This comparatively late appearance of Māhārāstrī in literature does give rise to a question as to what possibly might have occupied in 125.1 the place of this dialect in early days. Dr. Jacobi postulates that there must have been some Prakrit, which he calls pre-classical Prakrit; and further he shows that he finds the traces of this Prakrit dialect in the Natyasastra of Bharata. This pre-classical Prakrit was marked by the optional retention, change or loss of intervocable consonants, by the softening of t to d and the gerund in 11a, and by some kinship with the dramatic Sauraseni and also, according to Dr. Jacobi, it shows some traces of Māhārāstrī in the Loc. se in -ammi and gerund in una. But, in view of the fact that the Sauraseni of the fragments of Buddhistic dramas does not yet show the softening of t to d, Dr. Jacobi suspects that originally it must have been foreign to dramatic Sauraseni, but later on adopted therein from the pre-classical Prakrit, partial glimpses of which are traceable in Natvasastra. This postulation of pre-classical Prakrit is really ingenious and explains many otherwise conflicting facts, but the question remains whether Dr. Jacobi would have come to these very conclusions, if he had compared the so-called Pali phonology with his postulated preclassical Prakrit This he has not done. The so-called old Sauraseni elements in the fragments of Buddhistic dramas can well be possible in Pali, such as the retention of intervocalic consonants, the change of ny to  $\tilde{n}\tilde{n}$  and so forth; in almost all the three dialects called Old AMg., Old Saurasenī and Old Māgadhī by Dr. Luders,2 we find that there is no tendency towards cerebralisation of n, and this might be a Pali influence on the various dialects, as a whole, as handled by Asyaghosa. What then is

<sup>1</sup> Dr Jacobi: Bhavisatta Kahā von Dhanapāla pp. 81\*-89\*.

<sup>2</sup> Dr. Lüders: Brüchstücke Buddhistischer Dramen pp 33-34

the relation of this postulated pre-classical Prakrit with the Jaina Sauraseni? The so-called specialities of this pre-classical Pk, are practically found in Jaina Sauraseni. as we have analysed it from the gathas of Prayacanasara. The postulate of Jacobi has one disadvantage that the dialectal facts from Natvakastra will have to be accepted with caution; of this he himself is aware, and makes sufficient concession for Sanskritisms and scribal errors. The so-called antiquity of the orthography, hn rather than uh, might be merely the scribe's habit of writing Sk. Comparing the dialectal stage represented by Natyasastra with that of Pravacanasara, one is struck with close similarities; if Sanskritisms like višuska, bhramarāvalī, sahasra, vuvati etc. are taken to be, and they are, chronologically late features imposed on the pre-classical Prakrit. then the Jama Sauraseni, which exhibits comparatively less Sanskrit influence, might represent chronologically an earlier stage than that of Natyasastra. And I think that the dialectal characteristic of this pre-classical Pk. will have to be decided by a comparison of common verses between the Svetambara canon in AMg, and the Pro-canonical literature of the Digambaras, without ignoring, of course, the Pali parallels. and the results are sure to be reliable, because these two tracts of literature have been preserved independently and with a remarkable mutual isolation

[p. 126:] The cumulative effect of the dialectal stage of Jaina Sauraseni on the probable period of Kundakunda, the author of *Pravacanasāra*, is already touched upon above

<sup>1</sup> The Prakrit verses have been critically edited recently, see Indian Historical Quarterly vol. VIII, iv

#### Post Script:

#### ADDITIONS ETC. TO THE INTRODUCTION

- Page 1, paragraph 1 Pt. Jugalkishore Mukthar has written an exhaustive and learned Review of my edition of the Pravacanasāra in the Jalam Siddhāma Bhāskara, 1V, 1, pp. 53-69, Arrah 1937. Some of the facts brought to light by him merit attention. See also his note on Kundakunda and his works in his Introduction, pp. 12 f, to the Purātana Jainavākya Sācī (P. J. S.) Sarsawa 1950.
  - Pt Kailash Chandra Shastri has written an exhaustive Introduction in Hindi to his Präthrita-Sanligralia (Ifvarāja Jaina Granthamālā, No. 9, Sholapur 1960). Though he has substantially used this Introduction, now and then he has made his own suggestions and additions which deserve notice. Some of the important ones as noted by me here and there below
  - Paragraph 2: The figures in square brackets refer to the pages of the earlier edition brought out by me in 1935.
- Page 8, last word of the first paragraph, namely, 'the Mānusa region': Pt. Jugalksshore is not ready to accept this conjecture, see his Review noted above. Pt Kaitash Chandra's observations may also be seen. Vide his Introduction noted above.
- Page 9, paragraph 2, on th word Vādanyāya. There is a work Vādanyāya by Dharmakirti as well. The first section of it is edited by Rahula Sankrityayan in the Journal of the Bihar and Orissa Research Society, XXI, 4, December 1935
- Page 16, on the word 'Suyakevalı,' in line 5 Pt Jugalkishore's observations in his Review and Pt. Kailash Chandra's remarks in his Introduction, noted above, may be taken into account.
- Page 17, on the words 'Jayadhavalā commentaries,' in line 26 Pt Jugalkshore has shown in his Review, noted above, that the Dhavalā contains reference to Paiskarma Dr H L Jain has given references to the contexts in the Dhavalā where Paryamma is mentioned. He shows that it was a commentary on the §atkhandāgama and qute authoritative. Though the name of the author is not noted, it is probable (from some common expressions in the Niyamasāi a) that its author might have been Kundakunda (Dhavalā, vol. 1, Intro. pp. 46 ft., Amraoti 1939. For reference to Parikarma in the Jayahlavalā, see Kasāyapāhuḍa, Vol. 1, Intro. p. 34. Benræs 1944) For some observations in this context see also Tiloyapannatti, part 11 (Sholapur 1951), Intro. p. 6. Pt Kailash Chandra also (in the manner of Dr H. L Jain) has collected (see his Intro. noted above) a number pussages from the Dhavalā which refer to

Parikarma. In his opinion its contents primarily covered Saiddhāntikaganita. It is mentioned as Parikarma-sūtra; it is closely connected with
the Satkhandāgama on which possibly it was a Vyākhyā, now and then
expressing different views. Virasena does not mention the name of the
author, but Pt. Kailash Chandra is inclined to accept Kundakunda as its
author, because Indranandi says so and because some of its expressions
have their counterparts in the Niyamasāra as already noted by Dr. H. L.
Jain.

Page 21, para 2, on the words 'Christian era': Muni Srt Kalyanavijayaji has advanced some arguments against an early date for Kundakunda (Sramana Bhagawān Mahāvita, Jalor 1941). But his observations are not objectively presented; nor do they stand strict critical scrutiny. Some of his arguments are already met by my discussion to which he makes no reference. On his other details, I may just passingly note the following points:) The Hindu detites Visinu, Brahman etc. are mentioned in the Sărtarktiñaga (I 6 21; I. 15, etc.), one of the earliest works in the Ardhamāgadalt canon; and it is not correct to presume that these are just detites of the Purănic age. a) Reference to Caityagrha has nothing to do with Caityavāsa in) It is still to be proved that the Rayamasāra is the work of Kundakunda, the author of the Pravacamasāra. iv) Some of his presumptions are obviously incorrect. In chronological discussions evidence is more valuable than anybody's opinion, however ingenious it might be.

Pt Sukhalalan has expressed his assertive voice against such an early date for Kundakunda (Sannati Prakarana (Hindi). Ahmedabad 1963) But he has not presented any evidence which could be weighed by a historian of literature. It is not the conclusion but the evidence which is presented that matters more in objective studies. The philosophical concepts and the attendant terms have flown in India in various currents and cross enrients, and there is very little individualistic about them. So any attempt to come to chronological conclusions on the basis of similarities of ideas and so on will always remain problematic Thomas (vide his Intro. to the Pravacanasara pp. 16 ff., Cambridge 1935.) has already made an objective attempt in this direction by putting together various terms etc. (as a sign of antiquity) used by Kundakunda whom he puts earlier than Umasyati and would not at any rate put him after Siddhasena as perhaps Pt. Sukhalalaji has in his mind. The studies about Kundakunda are still in their infancy, and there is scope for further investigation. It is well-known that scholars are not agreed even on the age of Kālidāsa for the simple reason that some of them try to usher in arguments which have hardly any relevance and definiteness while determining questions of chronology. This is a good lesson for us who are working on chronological problems.

Page 22, foot-note 2: It is suggested that Kondakunde-Konkondla (Anantapur Dt.) is the place to which Kundakunda belonged and possibly derived his

- name from that place. It is an interesting suggestion and can be accepted as a workable hypothesis for the present (P. B. Desai: Jainism in South India, Sholapur 1957, pp. 152 ff.)
- Page 25, paragraph 1, on the word 'Mullacara'. See Pt. Jugalkishore's observations on this work in his Intro. pp. 18f. of his P.J.S. Pt. Paramanand has written an article (Anekanta, II, 3, pp. 221 ft) that Kundakunda should be looked upon as the author of the Mūlācāra, but the evidence presented is not conclusive. He shows further (Ibidem pp. 319f.) how it has a number of gāthās common with other works. See also Pt. Hiralail's article on this work (Ibidem XII, II, p. 330fl.). He has further noted (Ibidem pp. 362f.) how the Mūlācāra shares some gāthās with the works of Kundakunda.

  The Samayasārāchikāru o' the Mūlācāra (X. 89–90) has a few gāthās common with the Samnati of Siddhasena (II 40–53), see the Samnati Tarka, English, Intro. p 71, Bombay 1939. Even the name of the author or compilor is still obscure. It is necessary, however, to treat the present chapters of the Mūlācāra as independent Prakanans put together under one title. In this context see the foot-note No 3 on p. 31 below.
- Page 27, paragraph 2, on the word 'Damsanapāhuda'. Dr. W. Schubring has written a learned paper 'Kundakunda echt und unecht' in ZDMG, Band 107-Heft 3 (December 1957), pp 557f. It throws a searching light on the language and contents of some of the Pāhudas, and whether the author of the Pranacanasāra etc is the same as the author of some of the Pāhudas is an open question. It is an urgent desideratum that these Pāhudas should be critically edited
- Page 28, second paragraph, on 'Cäritta-pähuda'. There is a thorough and excellent study of the entire range of the Srawakäcara presented by Dr. R. Williams in his Jana Yoga, London Oriental Series, Vol. 14, London 1963.
- Page 38, foot-note No 1, add after 'Lucknow 1931'. Lately there is another edition of the Niyamasāra with Padmaprabha's comm and Gujarati Anuvāda by H. J. Shaha, Śrī Jaina Svādhyāya Mandira Trust, Sonagadh 1951.
- Page 39, foot-note from the earlier page, add at the end of it after the word 'commentary': My paper on this subject submitted to the Eighth Session of the All-India Oriental Conference, Mysore, is published, in its revised form, in the Journal of the University of Bombay, XI, ii, for 1942, pp. 100f.: Padmaprabha and his commentary on the Niyamasāra'. All the quotations are listed and an attempt was made to put broad limits to his age which was assigned to 'the last quarter of the 12th century and the first quarter of the 13th century a D' With more specific evidence, namely, the epigraph from Patañvaram (Dt. Anantapur) which gives so many details about Padmaprabha, it is shown now (P.B. Desai: Jamism in South India and Some Jaina Epigraphs, Sholapur 1957, pp 159–60) that he passed away on Monday, February 24, A.D. 1185.
- Page 47, foot-note 4, add at the end of it: This promised English translation of the *Pravacunasāra* and its Sanskrit commentary by Amrtacandra by

B. Faddegon is edited with an Introduction by F.W. Thomas and published as Vol. I. Jama Literature Society Series, Cambridge 1935. The learned Editor has discussed some important points in the Intro-which deserve special attention, such as the relative ages of Kundakunda and Umāsvāti, ancient character of the works of Kundakunda in the light of his terminology and references, some technical usages of Kundakunda etc. An edition of the Pravacanasara, Text, Amrtacandra's comm. and Gujarati Translation is brought by H.J. Shaha, Songadh 1948, and there is a Hindi counterpart of this edition by Pt Parameshthidas, Maroth 1950. A metrical version of the Pravacanasāra in Hindi by Vrndāvana (see p. 106, footnote 3 below) was already published by the Jaina Hitaishi Karyalaya. Bombay 1908. Lately, a Grarati Padyanuvada has appeared. Songadh 1950. A Marathi Padyanuvada by Shri M H Gandhi is published in the Āryā Kundakunda, Osmanabad 1952. By the bye, in 1915, an edition of the Pravacanasara by the late T.K. Laddu was announced in the SBJ. (see the list of proposed publications in the Paramatma-prakāśa, Arrah 1915); possibly due to the sad demise of the editor no such edition could be brought forth

- Page 47, at the close of the first paragraph, on the word 'Jamism'. Pt Sukhalalaji (Sammati-prakarana, Hindi, pp. 40ff. Ahmedabad 1963) has instituted a comparison between the works of Kundakunda and the Sammati-prakarana of Siddhasena. He has detected between them common expressions, similarity of style, parallel contents and some improvements-deviations here and there. It is necessary that this study has to be extended to the Stutis as well. If one treats the entire early Jama literature as one unit of study and is guided only by the available evidence, the irresistable conclusion is that Siddhasena took the clue of the Yugapad-våda (see the foot-notes I and 2 on pp. 39 and 76-7 below) from Kundakunda and consequently the make-up of his Sammatiprakarana is much influenced by that of the Pravacanaiara of Kundakunda Possibly to sidetrack this conclusion, Pt Sukhalalaji, if Linderstand him right, is postulating the currency of the Yugapad-våda to some extent even in early Svetämbara literature (Ibidem pp. 54 ff).
- Page 48, paragraph No 2. In the Review, noted above, Pt Jugalkishore raises the question of the gathās found common between the Prancanasāra and the Thospannarti of Yatuvrgabha See his article on this topic in the Anckānta, Vol. II, No 1, pp 3 f. Delhi 1939, also his further discussion in his Intro. to the P.J.S., pp. 27f. This subject is discussed in the Intro., in English and Hindi, to the Thlospannartii, part II. Sholapur 1951.
- Page 51, first paragraph, line 10, on the word 'Haribhadra' Both these verses, as quoted by Haribhadra, are found in the Sāwayapamnadti attributed to Umāsvāti (Bombay 1905) but possibly composed by Haribhadra himself, see verse Nos. 223-4, p. 122.
- Page 52, first foot-note continued from the earlier page: On this conjecture see Pt. Jugalkishore's views in his Review noted above.

- Page 68, foot-note 5. When I wrote this I was not aware of a foot-note of H. Jacobi (SBE, 45, Jaina Sitras part ii, pp. 406-7, foot-note 3) where he describes the five bodies which an individual possesses according to Jainism, and at the close of his note, he remarks 'Compare also the Samkhya terms vaikṛta and tatjasa, Garbe, Die Sāmkhya Philosophie pp. 236, 249' It appears that the remaining terms had not then attracted his attention. At any rate the similarity, very close one indeed, is a fact.
- Page 73, line 7, on the word Brahman. Brahman as an omniscient Being, see the Vedänte-siddhänte-säkti-mañjurī, Calcutta Sk. Series, No. IV, Intro p. 39, note also the text. pp. 57–67.
- Page 84, foot-note 1: Haribhadra ...so has quoted this line in his commentary on the Dasaweyaliva, 1, 3 So possibly it is a pretty old definition traditionally handed down
- Poge 92, line 7: The Sūyagadam possibly accepts a naked monk as an ideal one (1, 7, 22), and nāganīya nīcans a nude monk
- Page 94, paragraph 2, on the word style etc. In this context, the observations of Dr. F. W. Thomas deserve special attention. "His Ji.e., A intacandra's commentary on the Pravacamasira is elaborate and of a severe, almost painful, precision which leaves nothing to be supplied and by no means shirinks from iciteration. He is an excellent master of Jaina Sanskrit, he employs a fullness of phrase which not unfrequently gives an impression of an enjoyment of sonorous circumboution and complicated sentences rather than of a simple striving for exactitude, and which iciders the work of interpretation an 1 translation extremely difficult, but no special charity is required for recognising in the remorselessness of style the outcome of an inflexible religious faith. Like other Jaina writings, the commentary is entirely void of personal display, but there are some few pissages where it adopts a strain of enthusiasm and even indulges in verse (p. 24, Intro. to the ed. noted above on n. 47).
- Page 96, at the end of the paragraph, on the words '10th century A D 'See Pt. Paramananda's note on Amrtacandra in the Anckānia, VIII, pp 173-4 Jayasena, the author of the Dhamaratnīkara, composed at Sakalikarahātaka in Samwat 1055 (-57-998 A D.) quotes many verses from the Puruṣāi Iha-siddh yipā ya of Amrtacandra. So Amrtacandra must have flourished earlier than 998 A D See also Jaina Samdeéa, šodhānka V, pp. 177 f., Mathina 1959, The Voice of Ahimā, Vol. XI, No. 6, June 1961.
- Page 96, on the foot-note No 2. This reference is elaborated by Pt. Sukhalalau in an article on the age of Siddhasena (Bhūarīru Vulyā, Hindi, III. 1, pp. 132-3, July 1945) assigning him to the 5th century of the Vikiama eta. His note is also included in the Sanmati-prakarama, Hindi, p. 107, Ahmedabad 1963. Pt. Sukhalalaji accepts that the Jamendra-vyākurana refers to Siddhasena, but, in his opinion, it could not have referred to Samantabhadra as an author. He holds the view that "Samantabhadra possibly stands for the 'Samantabhadra-vyākarapa' of the Buddhist author

- Candraktrti. The suggestion is ingenious, but it remains just a speculation till the relevant context is traced in Candraktri's work about which, one wished, the necessary bibliographic references were supplied for further study and verification (Ibdem p. 47).
- Page 97, end of the second paragraph, on the 'Dharmarainākara': About Jayasena, the author of the Dharmarainākara (samvat 1055) see Anekānia, VIII, pp. 200-5
- Page 98, foot-note 2. As he knows the Paramātma-prakāka, it is not unlikely that he mentions the name of its author as Yogindradeva: really the name should have been Yogindu. A Master misunderstood the ritle (Yogindra) of Jinadattašūri as the name of the author of the Paramātma-prakāka (See his paper Mysterious Paišācī, JRAS, April 1943, p. 45) as shown by me in a note in the Annals of the B. O. R. I., Vol. 34, pp. 166-7.
- Page 104, second paragaaph, on the word Śrutamuni in line 21: My friend Prof.

  D. L. Narasimhachar, Mysore, writes to me thus: At the end of a Ms called Tattvaratne-pradipika. A Kannada commentary on the Stiras of Umāsvāti, written by Adhyātmi Bālacandra, the following Prākrit verse occurs: siddhamit Abhayacamdo tassa sisso ya hoi Sudamuninoj savvagune parijumno tassam sisso ya Nagacando yaļ.
- Page 106, at the end of the third paragraph. There is also a Tamil commentary on the three works of Kundakunda, see my note in the *Annals* of the B. O. R. I., XIX, I, pp. 1-2, Poona 1938.

## प्रवचनसारकी विषयानुक्रमणिका

| विषय                                       | पृ. गा.        | विषय                                     |     | पृ. गा. |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----|---------|
| मंगलाचरणपूर्वक ग्रंथकर्ताकी प्रतिज्ञा .    | २।१            | इन्द्रिय-ज्ञानका भूतादि पर्यायोंके जानने | ŭ   |         |
| १. ज्ञानाधिकारः                            |                | असमर्थपना .                              | •   | २७।४०   |
| वीतराग सराग चारित्रके उपादेयहेयका          |                | अतीन्द्रज्ञानमें ही सबको जाननेकी         | •   | ,       |
| कथन                                        | ६।६            | सामर्थ्यं है .                           |     | 85188   |
| चारित्रकास्वरूप                            | હાંહ           | रागद्वेषी परिणामोंसे ही कर्मोंका बंब     |     | 40183   |
| चारित्र और आत्माकी एकताका कथन .            | 616            | अरहंतोंके पुण्यका उदय बंधका कारण         |     |         |
| आत्माके शुभादि तीन भावोंका कथन .           | 919            | नहीं है, यह कथन                          |     | 42184   |
| शुभावि भावोंका फल                          | 28188          | अतीन्द्रिय ज्ञान क्षायिक है              |     | 48189   |
| शुद्धोपयोगवाले जीवका स्वरूप .              | १४।१४          | सबको न जाननेसे आत्माको नहीं जान          | ना, |         |
| गुद्धोपयोगके बाद ही शुद्ध आत्मस्वभावकी     |                | एक आत्म-शानाभावसे सबके ज                 |     | का      |
| प्राप्ति होती है .                         | १६।१५          | अभाव .                                   |     | 44186   |
| शुद्ध स्वभावका नित्य तथा उत्पादादिस्वरू    |                | कमसे प्रवृत्त ज्ञानको सर्वगतपनेका अभ     | ব   |         |
| पकाकथन                                     | २०११७          | तथा युगपत् प्रवृत्तको सर्वगतपन           | ī   | ५८१५०   |
| शुद्धात्माके इन्द्रियोके विना ज्ञान-सुख    |                | कियाका फल बंध नहीं है .                  |     | ६०।५२   |
| होता है                                    | २३।१९          | ज्ञानसे सुख अभिन्न हैं.                  |     | ६२।५३   |
| अतीन्द्रिय ज्ञान होनेसे सर्वप्रत्यक्षपना . | २७।२१          | अतीन्द्रिय मुखका कारण अतीन्द्रिय ज्ञा    | न   |         |
| आत्माज्ञान के प्रमाण है यह कयन .           | २९।२३          | उपादेय है यह कथन .                       |     | ६४१५४   |
| ज्ञानके प्रमाण आत्माको न माननेमें दूषण     | ३०।२४          | इन्द्रिय मुखका कारण इन्द्रिय-ज्ञान       |     | ६५।५५   |
| ज्ञानकी तरह आत्माका सर्वगतत्वपना .         | ३१।२६          | इन्द्रिय-ज्ञानकाहेयपना .                 |     | ६६।५६   |
| आत्मा और ज्ञानकी एकता और अन्य-             |                | परोक्षप्रत्यक्षकालक्षण .                 |     | ६८१५८   |
| ताकाकथन                                    | ३२।२७          | पूर्वोक्त प्रत्यक्ष वास्तवमें मुख है     |     | ६९।५९   |
| ज्ञान-ज्ञेयकी आपसमें गमनाभाव शक्तिकी       |                | केवलीको जाननेसे खेद नहीं होता            |     | ७०१६०   |
| विचित्रताकाकथन                             | 38155          | 'केवलज्ञान सुखरूप है .                   |     | ७२।६१   |
| ज्ञानका अर्थीम और पदार्थीका ज्ञानमें       |                | परोक्षज्ञानीको यथार्थसुखनहीं है          |     | ७४१६३   |
| रहनाइसकादृष्टान्त .                        | ३६।३०          | शरीर, मुखका कारण नहीं है                 | •   | ७६।६५   |
| आत्माका पदार्थीसे पृथक्यना .               | ३८।३२          | इन्द्रियोंके विषय भी सुलके कारण          |     |         |
| केवलज्ञानी और श्रुतकेवलीमें अविशेषता       |                | नही है .                                 | ٠   | ७७१६७   |
| किसी अपेक्सासे है                          | 36152          | सुख आत्माका स्वभाव है .                  |     | ७८१६८   |
| ज्ञानका श्रुतरूप उपाधिसे रहितपना .         | 80138.         |                                          | ٠   | ८०।६९   |
| आत्म-झानमें कर्ता करण भेदका अभाव .         | ४२।३५          | ञुभोपयोगसे इंद्रिय-सुख-प्राप्ति          | ٠   | ८११७०   |
| ज्ञान और ज्ञेयका स्वरूप                    | <b>₹31</b> \$£ | इन्द्रिय-सुख यथार्थमें दुःख ही है "      | ٠   | ८२।७१   |
| असञ्जूत पर्यायोंको किसी प्रकार सञ्जूतपना   |                | शुम और अशुभ बोनों उपयोगोंमें समा         | न-  |         |
| तथा ज्ञानमें प्रत्यक्ष होना .              | 86135          | पनेकाकथन .                               |     | ८३१७२   |

128 प्रवचनसार

| विषय                                              | [. गा.        | विषय                                    | पृ. गा |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|
| पुष्प दुःसकाकारण है ८                             | 8018          | गुणगुणीमें एकता                         | 29125  |
| फिर भी पुष्यजन्य इन्द्रिय-सुलको दुःलरूप           |               |                                         | १३९।१९ |
|                                                   | ६।७६          |                                         | १४२।२० |
|                                                   | <i>७७</i> ।७: |                                         | १४३।२१ |
| इन बोनोंमें समानता जाननेसे ही शुद्धोप-            | 1             | सब विरोधोंको दूर करनेवाली सप्तभंगी-     |        |
|                                                   | 2013          |                                         | १४६।२३ |
| मोहादिके दूर करनेसे ही आत्म-लाभ . ८               | १।७९          | मनुष्यावि पर्याय किया फल होनेसे बस्तु-स | वभावसे |
| मोहकी सेनाके जीतनेका उपाय . ९                     | 18160         | भिन्नता तथा किया-फलका कथन               | १४७।२४ |
| ब्रमादरूप चोरके कारण साबधान रहना                  | j             | मनुष्यादि पर्यायोसे स्वभावका तिरोभाव    | १५०।२६ |
|                                                   | २।८१          | जीवका पर्यायसे अनवस्थितपना .            | १५१।२७ |
| अपने स्वरूपका अनुभव करनेसे ही मोक्षकी             | į             |                                         | १५३।२८ |
|                                                   | ३।८२          | आत्माका पुर्गलके साथ संबंध होनेका कथन   | १५४।२९ |
| age                                               | ४।८३          | निरुचयसे आत्मा द्रव्यकर्मका अकर्ता है . | १५५।३० |
|                                                   | 4168          | आत्माका परिणमन स्वरूप .                 | १५७।३१ |
|                                                   | ६।८५          | ज्ञानादि तीन तरहकी चेतनाका स्वरूप .     |        |
|                                                   | 1000          | द्रव्यके सामान्य कथनका उपसंहार .        | १६०।३४ |
| मोहके नाशके उपायमें पुरुषार्थ कार्यकारी है 🧐      |               |                                         | १६२।३५ |
|                                                   | ०।८९          |                                         | १६३।३६ |
|                                                   | ११९०          | कौन द्रव्य कियावाले है ?                | १६४।३७ |
| यीतरागकथित पदार्थीके श्रद्धा विना                 | - 1           | ब्रव्यमें भेद, गुणके भेदसे हैं.         | १६६।३८ |
| आत्म-धर्मकालाभ नहीं होता . १०                     |               | मूर्तअमूर्तगुणोकालक्षण                  | १६७।३९ |
| आचार्यकी घर्ममें स्थित होनेकी प्रतिज्ञा. १०       | ×।९२          | पुद्गल द्रव्यके गुण                     | १६७१४० |
| २. ज्ञेयतत्त्वाधिकारः                             |               | अमूर्त द्रव्योंके गुण                   | १७०।४१ |
| पदार्थीको द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप होना . १०      | 1120          | द्रध्योके प्रदेशी अप्रदेशी भेद .        | १७२।४३ |
|                                                   | १०१२          | द्रव्योंके रहनेका स्थान                 | ६७८।४४ |
| द्रव्यकालक्षण १                                   | १२।३          | कालाणुका अप्रदेशीयना                    | १७६।४६ |
|                                                   | १५१४          | कालपदार्थके पर्याय                      | १७७।४७ |
| इट्यसे अन्य इट्यकी उत्पत्तिका अभाव तथा            | ļ             |                                         | १८०।४८ |
| द्रव्यसे सत्ताके जुदेपनेका अभाव . १               |               | कालपदार्थका प्रदेश-मात्र होना           | १८५।५२ |
|                                                   | १११७          | ब्यवहार जीवपनेका कारण .                 | १८८।५३ |
| उत्पादादिका आपसमें अविनाभाव सम्बंध १              |               | प्राणोकी संख्या                         | १८९।५४ |
| उत्पादाविकोंका द्रव्यसे अभेव १                    | २५।९          | प्राणोंके पुद्गलीकपनेकी सिद्धि .        | १९०१५६ |
| अनेक द्रव्योके तथा एक द्रव्यके पर्यायोद्वारा<br>- |               | नवीन कर्मके कारण प्राण है               | १९१।५७ |
|                                                   | र९।११         | प्राणोंकी उत्पत्तिका अंतरग कारण         | १९२।५८ |
|                                                   | ११।१३         | प्राणोंकी संतानका नाशक अंतरंग कारण.     | १९३।५९ |
|                                                   | ३२।१४         | जीवके व्यवहार पर्यायका स्वरूप व भेवक    |        |
| सत्ता और द्रव्यका परस्पर गुणगुणीपना . १           | ३७।१७         | कथन                                     | १९४१६० |

| विषय                                | पृ. गा    | विषय पृ. गा.                                                               |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ञारमाके स्वभावका कथन                | . १९५।६२  | आदिसे अंततक मुनिकी कियाओंके कर-                                            |
| परव्रव्यके संयोगका कारण             | . १९७।६३  | नेसे मुनिपदकी सिद्धि . २५५।७                                               |
| शुभोपयोगकास्बरूप .                  | . १९८।६५  | मुनि किसी समयमें छेवोपस्थापक है . २५७।८                                    |
| अज्ञुभोपयोगका स्वरूप .              | . १९९।६६  | बीका देनेवालेकी तरह छेदोपस्थापक दूसरे                                      |
| परसंयोगके कारणका विनाश              | . २००१६७  | आचार्यभी होते हैं २५८।१०                                                   |
| शरीरादि परम माध्यस्य भाव            | . २०११६८  | संयम भंग होनेपर उसके जोड़नेका विद्यान २५९।११                               |
| शरीरादिको परद्रब्यत्वसिद्धि         | . २०२।६९  | भंगका कारण परसंबंधका निवेध . २६१।१३                                        |
| परमाणुको पिडरूप होनेका कारण         | . २०४१७१  | मुनिपवकी पूर्णताका कारण आत्मामें                                           |
| भारमा पुद्गल पिडका कर्ता नहीं है    | . २०८१७५  | लीनपना २६२।१४                                                              |
| कर्मरूप पुर्वगलोंका भी अकर्ता है    | . २१०१७७  | सुक्ष्म परंत्रव्यमें भी रागका निषेघ . २६३।१५                               |
| <b>शरीर भी जीवका स्वरूप नहीं है</b> | . २११।७९  | संयमके छेदकास्वरूप २६४।१६                                                  |
| जीवका स्वरूप कथन                    | . २१२।८०  | छेवके भेव २६५।१७                                                           |
| आत्माके बंधका हेतु .                | . २१४।८१  | अंतरंग छेदका सर्वया निषेध . २६६।१८                                         |
| भावबंध ब्रव्यबधका स्वरूप            | . २१७।८३  | परिग्रहका निषेध २६८।१९                                                     |
| बंधकास्वरूप .                       | . २१८।८५  | अंतरंग छेदका निषेघ ही परिग्रहका निषेष                                      |
| इष्यबंधका कारण राग परिणाम           | . २२१।८८  | है, यह कथन २७०।२०                                                          |
| जीवका अन्य द्रव्योंसे भेद .         | . २२३।९०  | अंतरंगसंयमके घातका हेतु परिग्रह . २७१।२१                                   |
| भेदविज्ञान होनेका कारण              | . २२४।९१  | परिग्रहमें अपवादमार्ग २७२।२२                                               |
| आत्माका कार्य .                     | . २२५।९२  | जिस परिग्रहका निवेध नहीं है, उसका                                          |
| पुद्गलकर्मोंके विचित्रपनेका हेतु    | . २२८।९५  | स्वरूप २७३।२३                                                              |
| अभेवबंधरूप आत्मा है .               | . २२९।९६  | उत्सर्गमार्ग ही बस्तुका वर्म है, अन्य नहीं है . २७४।२४                     |
| निञ्चय व्यवहारका अविरोध             | . २३०१९७  | अपवादमार्गके भेव २७५।२५                                                    |
| अशुद्धात्माके लाभका हेतु .          | . २३१।९८  | शरीरमात्र परिग्रहके पालनको वि <b>धि</b> . २८०।२६                           |
| शुद्धात्माके लाभका हेतु .           | . २३२।९९  | योग्य आहार अनाहार तुल्य है . २८१।२७                                        |
| शुद्धातमा उपादेय है .               | . २३३।१०० | योग्य अहाराविका स्वरूप २८२।२८                                              |
| आत्मासे अन्य हेय है .               | . २३५।१०१ | उत्सर्ग और अपवादमार्गमें मैत्रीभाव हो-                                     |
| शुद्धात्माकी प्राप्तिसे लाभ         | . २३६।१०२ | नेसे मुनिपदकी स्थिरता े. २८५।३०                                            |
| मोह-ग्रंथिके खुलनेसे लाभ            | . २३७।१०३ | इन दोनोंमें विरोध होनेसे मुनिपदकी<br>अस्थिरता २८८।३१                       |
| ध्याताका स्वरूप .                   | . २३८।१०४ |                                                                            |
| सर्वज्ञानीके ध्यानका विषय           | २३९।१०५   | मोक्समार्गका मूलसाबन आगम . २९१।३२<br>आगमहोनके कर्मकायका निषेध . २९३।३३     |
| शुद्धात्माकी प्राप्ति मोक्षमार्ग है | . २४१।१०७ | आगमहीनके कर्मक्रयका निषेध . २९३।३३<br>मोक्रमार्गो जीवोंको आगम ही नेत्र है, |
| ग्रंथकर्ताकी शुद्धात्मप्रवृत्ति .   | २४२।१०८   | यह कथन २९५।३४                                                              |
| ३. चारित्राधिकार                    | :         | आगम-चनुते ही सर्वका दोखना . २९६।३५                                         |
| मंगलाचरणपूर्वक कर्तब्यकी प्रेरणा    | . २४६।१   | आगमज्ञानादि तीनोंसे मोक्षमार्ग . २९७।३६                                    |
| मृनिवीक्षाके पूर्व कर्तव्य .        | . २४८।२   | आत्म-ज्ञानका मोक्षमार्गमें मुख्य हेतुपना . ३००।३८                          |
| धमणका लक्षण .                       | . २५१।३   | आत्मज्ञानसे रहित पुरुषके आगमज्ञानादि                                       |
| द्रव्य-भावलिंगका सक्षण .            | . २५३१५   | निष्फल है ३०१।३९                                                           |
|                                     |           | •                                                                          |

| विषय                                    | <b>पृ.</b> गा.   | विषय                                | <b>पृ.</b> गा. |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|
| भारमकान और आगमकानादिवाले पुरव           | का               | धमणाभासोंकी सेवाका निवेच            | . 127141       |
| स्वक्यं                                 | 08180f .         | अमणाभासका लक्षण .                   | . इन्धाइष      |
| वात्मज्ञान और आगमज्ञानाविकी एकता        |                  | जो दूसरे मुनिको देखकर द्वेष करता है | , .            |
| ही मोकमार्ग है .                        | . ३०५१४२         | उसके चारित्रका नाश हो जाता ह        | है. ३२५।६५     |
| एकताके न होनेसे मोक्समार्ग भी नहीं है   | . ३०७१४३         | जो मुनि अधिक गुणवालेसे विनय चाहत    | T .            |
| आगमज्ञानादिकी एकता ही मोक्समार्ग है     |                  | है, वह अनंतसंसारी है                |                |
| ऐसे सारांशका कथन.                       | . BOCISS         | अपनेसे गुणहीनकी विनय सेवा करनेसे    |                |
| शुभोपयोगीको मुनिपबसे जद्यन्यपना         | . ३०९१४५         | भी चारित्रकानाश होता है             | . ३२७१६७       |
| शुभोपयोगी मुनिका लक्षण .                | . <b>३१</b> ०१४६ | कुसंगतिका निषेष                     | . ३२७।६८       |
|                                         | . ३११।४७         | स्रोकिकजनकास्रक्षण .                | . ३२९।६९       |
| शुभोपयोगीके ही पूर्वोक्स प्रयुक्तियाँ   | . ३१२।४९         | सत्संगति करने योग्य है .            | . \$25100      |
| संयम-विरोधी प्रवृत्तिका निवेध           | . ३१३।५०         | संसारतस्वका कथन .                   | 9019年年 .       |
|                                         | . ३१४।५१         |                                     | . ३३२।७२       |
| प्रवृत्तिके कालका नियम .                | . ३१५१५२         | मोक्षतस्वके साधनतस्वका कथन          | . ३३३१७३       |
| वैयावृत्त्यके कारण अज्ञानी लोगोंसे भी   |                  | मोक्ततस्वका साधनतस्य सब मनोरयोव     | គា             |
| बोलनापड़ताहै .                          | . ३१६।५३         | स्थान है                            | . इत्रक्षक     |
|                                         | . ३१७।५४         | शिष्यजनोंको शास्त्रका फल दिखलाकर    |                |
| <b>ञुभोपयोगके कारण विपरीत होनेसे</b>    |                  | शास्त्रकी समाप्ति .                 | . ३३५।७५       |
| फलमें विपरीतपना .                       | . ३१८।५५         | आत्माकी पहचानके लिये ४७ नयोंका      |                |
| उत्तम फलका कारण उत्तम पात्र है, यह      |                  |                                     | . ३३६१०        |
|                                         | · ३२१1५९         |                                     | . \$8\$10      |
| उत्तम पात्रोंकी सेवा सामान्य विशेषपनेसे |                  | प्रशस्तियाँ                         | . ३४५१०        |
| वोतरहकी है -                            | . ३२२।६१         | 1                                   |                |



| Page | Line | Read           |
|------|------|----------------|
| 48   | १८   | केवलज्ञा र     |
| १२५  | ۷    | भूतमुद्दयोतमान |
| १७२  | "    | पोग्गलकाया     |
| १८४  | Я    | ध्रीव्यवत्वं   |
| ३०३  | 7    | जिदकसाओ        |

श्रीमत् कुन्दकुन्दाचार्य - विरचितः

प्रवचनसारः



# -श्रीवीतरागाय नमः-

## ઝા<del>ન</del>(જીન્વજીન્વાપાવાવાવ

## प्रवचनसारः

( टीकात्रयोषेतः )

### श्रीमदसृतचन्द्रसृरिकृततस्वप्रदीपिकावृत्तिः

#### म<del>कुलावर</del>णम

सर्वव्याप्येकचिद्रुपस्यरूपाय परात्मने । स्वोपञ्चित्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः ॥ १ ॥ हेल्रोल्जुसमहामोहतमस्तोमं जयत्यदः । प्रकाशयज्ञग<del>राच्यानेका</del>न्तमयं महः ॥ २ ॥

## श्रीजयसेनाचार्यकृततात्वर्यवृत्तिः

नमः परमचैतन्यस्वात्मोत्थसुखसंपदे । परमागमसाराय सिद्धाय परमेष्टिने ॥ १ ॥

अथ कश्चिदासत्रभन्यः श्चित्रकुमार्गनामा त्वसंवित्तिससुपत्रपरमानन्दैकलक्षणसुलाष्ट्रतिवरातिचतुर्गीतन् संसारदुःखभयमीतः, ससुपत्रनरमभेदविज्ञानप्रकाशातिवयः, समस्तदुर्नयैकान्तनिराङ्गतदुराष्ट्रः, परित्यक्त-समस्तराञ्चमित्रादिपक्षपातेनात्यन्तमध्यस्यो भृत्वा धर्मार्थकामेन्यः सारभूनामव्यन्तात्महितामविनश्चरां पश्चपर-

## श्रीपांडे हेमराजजीकृत बालावबोधभाषाटीका

#### **मंग**लाचरण

क्र्यवछंद—स्वर्गसिद करतार, करैं निजकरम सरमनिषि । आप हि करणसकरप, होइ साधनसायै विषि ॥ संप्रदानता चरै, आपकौं आप समयै । अपादानतें आप, आपकौं करि षिर थयै ॥ अपिकरन होइ आघार निज, वरतै पूरन ब्रह्मप्र । चट्चिक कारकमम रहित, विविधि एकविधि अज अमर ॥ १ ॥ परमानन्दसुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानाम् । क्रियते प्रकटिततस्या प्रवचनसारस्य द्वत्तिरियम् ॥ ३ ॥

अथ खळु कश्चिदासन्नसंसारपारावारपारः सञ्चन्मीळितसातिशयविवेकज्योतिरस्तमितसम् स्तैकान्तवाद्विद्याभिनिवेशः पारमेश्वरीमनेकान्तविद्याध्रुपगम्य ध्रुक्तसमस्तपक्षपरिग्रहत्यात्यन्तः मध्यस्थो भूता सकळपुरुषार्थसारतया नितान्तमात्मनो हिततमा भगवत्पश्चपरमेष्ठिमसादो-पजन्यां परमार्थसत्यां मोझळक्मीमक्षयाध्रुपादेयवेन निश्चिन्वन् भवतंमानतीर्थनायकपुरःसरान भगवतः पश्चपरमेष्ठिनः मणमनवन्दनोपजनितनमस्करणेन संभाव्य सर्वारम्भेण मोक्षमार्थं संपति-पद्मानः मतिजानीते । अथ ख्वानतारः ।

> एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदं घोद<u>चाइकस्ममलं</u>। पणमामि बह्दमाणं तित्यं घस्मस्स कतारं॥१॥ सेसे पुण तित्ययरं ससन्वसिद्धे विसुद्धसञ्मावे। समणे य णाणदंसणचरित्ततववीरियायारं॥२॥

मेष्टियसादोत्पन्नां युक्तिश्रियसुपादेयत्वेन स्वीकुर्वाणः, श्रीवर्धमानस्वामितीर्धकरपरमदेवश्रमुखान् भगवतः पश्च-परमेष्ठिनो द्रव्यभावनमस्कारान्यां प्रणस्य परमचारित्रमाश्रयामीति प्रतिज्ञां करोति—

पणमामीः यादियद्खण्डनरूपेण व्याख्यानं क्रियते—पणमामि प्रणमामि । स कः । कर्ता एस एपोड्हं प्रत्यकरणोधतमनाः स्वसवेदनप्रत्यकः । कम् । वहृदमाणं अवसमन्तादकं वृद्धं मानं प्रमाणं ज्ञानं यस्य स भवति वर्षमानः, 'अवाध्योरलोपः' इति लक्षणेन भक्ष्यकारलोपोऽवश्व्दस्यात्र, तं रक्तत्रयात्मकः

दोहा— महातत्व महनीय मह, महाश्राम गुणधाम ।

जिदानंद परमातमा, वंदौँ रमताराम ॥ २ ॥
कुनय-दमनि सुवचन-अविन, रमनि स्यातपद सुद्ध ।
जिनवानी मानी सुनिए, घटमें करहु सुबुद्धि ॥ ३ ॥
चौपाई— पंच इष्टपदके पद वंदौँ । सत्यरूप गुरु गुण अभिनंदौँ ।
प्रवचनसारसंयकी टीका । बाल्बोच भाषामय नीका ॥ ४ ॥
रचौँ आप परकौ हितकारी । भन्यजीव—आनंद विश्वारी ।
प्रवचन-जलि अरथ-जल लेहैं । मतिमाजन समान जन पेहै ॥ ५ ॥
दोहा— अप्टतचंद्रकृत संसकृत, टीका अगम अपार ।
तिस अनुसार कहीं कद्धु, सुगम अलप विस्तार ॥ ६ ॥

[ एष अहं वर्षमानं प्रणःशामि ] यह जो में ''अपने अनुभवके गोचर ज्ञानदर्शनस्वरूप' कुंद-कुंदाचार्य हूँ, सोवर्षमान जो देवाधिदेव परमंत्रर परमपुष्य अंतिमतीर्षकर उनको नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं :

श्रीकुंदकुंदाचार्य प्रथम ही प्रत्थके आरंभमें मंगलाचरणके लिये नमस्कार करते हैं-

ते ते सच्चे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं।
वंदामि य वर्दते अरहंते माणुसे खेते ॥ ३ ॥
किबा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं।
अज्ञावयवग्गाणं साहूणं चेव सन्वेसि ॥ ४ ॥
तेसि विसुद्धंसणाणपहाणासमं समासेज ।
उवसंपयामि सम्मं जतो णिव्वाणसंपत्ती ॥ ५ ॥ [ पणगं ]
एप सुरासुरमञुष्येन्द्रवन्दितं धौतधातिकर्ममळ्म् ।
मणमामि वर्षमानं तीर्थे धर्मस्य कर्तारम् ॥ १ ॥
शेषान् पुनस्तीर्थकरान् समर्वसिद्धान् विष्द्रसद्भावान् ।
अमणांश्व ज्ञानदर्शनचारित्रवर्षावीर्याचार् ॥ २ ॥
तांस्तान् सर्वान् समर्व समर्वे भर्येकमेव मत्येकम् ।
वन्दे च वर्तमानानर्हतो माजुषे क्षेत्रे ॥ ३ ॥

प्रवर्तमानधर्मतत्त्वोपदेशकं श्रीवर्धमानतीर्थंकरपरमदेवम् । क प्रणमामि । प्रथमत एव । किं विशिष्टम् त्रिभवनाराध्यानन्तज्ञानादिगणाधारपदाधिष्टितत्वात्तत्पदाभिलाधिभित्रिभवनाधीशै **सरासरमणसिंदवंदिदं** म्रासरमन्ध्येन्द्रवन्दितम् । पुनरपि किं विशिष्टम् । भोद्रधाद्रकस्ममः मम्यगागध्यपादारविन्दत्वाच परमसमाधिसमत्पन्नरागादिमलरहितपारमार्थिकसम्बासतस्त्रपनिर्मलनीरप्रक्षालितघातिकर्ममल्दवादन्येषां पापमल प्रक्षालनहेतत्वाच घौतघातिकर्ममलम् । पनश्च कि लक्षणम् । तिरुधं दृष्टश्रतानभतविषयसस्वाभिलाषस्वपनीरप्रवे शरहितेन परमसमाधिपोतेनोत्तीर्णसंसारसमहत्वात . अन्येषां तरणोपायसतत्वाच तीर्थम । पनश्च किरूपम : धम्मस्य कत्तारं निरुपरागात्मतत्त्वपरिणतिरूपनिश्चयधर्मस्योपादानकारणत्वात अन्येषामुत्तमक्षमादिबहविष धर्मोपदेशकत्वाच धर्मस्य कर्तारम् । इति क्रियाकारकसंबन्धः । एवमन्तिमतीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गता ॥१॥ तदनन्तरं प्रणमामि । कान् । सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे शेषतीर्थंकरान् , पुनः ससर्व-सिद्धान जयभादिपार्श्वपर्यन्तान श्रद्धाःमोपलिधलक्षणसर्वसिद्धसहितानतान् सर्वानिष । कथभूतान् । विश्वद्धः श्रीवर्धमानतीर्थंकर [स्वरास्त्ररमन्ष्येन्द्रचन्दितं ] विमानवासी देवोंके, पातालमें रहनेवाले स्वीक्र और मनुष्योंक स्वामियोंकर नमस्कार किये गये हैं, इस कारण तीन लोककर पूज्य है। फिर कैसे हैं? [ घौतघातिकर्ममलं ] धोये हैं चार पातियाकर्मरूप मैल जिन्होंने इसलिये अनंतचतुष्ट्य [ अनेतजान १, अनंतदर्शन २, अनंतवीर्य ३, अनंतसुख ४ ] सहित हैं । फिर कैसे हैं **: [ तीर्च ]** ता**रनेमें** समर्थ हैं, अर्थात भव्यजीवोंको संसार-समुद्रसे पार करनेवाले हैं। फिर कैसे है : विकास्य कर्तारं ] शुद्ध आत्मीक जो धर्म उसके कर्ता अर्थात् उपदेश देनेवाले हैं।। १।। [ पुन: आहं ] फिर मैं कुंद्दुंदाचार्य ि दोषान तीर्थकरान ससर्वसिद्धान प्रणमामि । शेष जो बचे, तेर्ह्म तीर्थंकर समस्त अतीत-कालके सिद्धों सहित हैं, उनको नमस्कार करता हूँ । कैसे हैं ? तीर्थकर और सिद्ध विद्याद्धसद्धा- कुतार्रह्मपः सिद्धेश्यस्तथा वणे वणभरेग्यः । अध्यापकवर्गेग्यः साधुध्यवेति सर्वेश्यः ॥ ४ ॥ तेषां विश्वद्वदर्शनज्ञानयथानाव्यमं समासाद्य । उपसंपद्ये साम्यं भतो निर्वाबसंत्राक्षिः ॥ ५ ॥ [ यत्रक्स् ]

एष स्वसंवेदनप्रत्यक्षो दर्शनज्ञानसामान्यास्मारं सरासरमञ्ज्येन्द्रवन्दिसतान्निलोकैकगुरुं, थीतवातिकर्मसल्लाजागद्रज्ञग्रहसमर्थानन्तक्रकिपारमैश्वर्यं, योगिनां तीर्थलातारणसमर्थं, धर्मकर्तु-बाच्छद्रखरूपद्रत्तिविधातारं, मर्कमानतीर्धनायकतेन मथमत एव परमभद्रारकमहादेवाधिदेव-परमेश्वरपरमपुज्यसम्हीतनामश्रीवर्धमानदेवं मणमाथि ॥ १ ॥ तदन विश्वदसद्भावलादपात्तपा-कोत्तीर्णजात्यकार्तस्वास्थानीयश्रद्धदर्शनकानस्वभावान् शेषानतीत्तर्तार्थनायकान्, सर्वान् सिद्धांश्र, ब्रानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारयक्ततात्संभावितपरमथद्धोपयोगभमिकानाचार्योपाध्यायसाधतवि-श्रिष्टान् श्रमणांश्र प्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेष पश्चपरमेष्टिनस्तद्वचिक्रव्यापिनः सर्वानेव सांपत्रमेतत्क्षेत्रसंभवतीर्थकरासंभवान्महाविदेहभूमिसंभवते सति मनव्यक्षेत्रप्रवर्तिमिस्तीर्थनायकैः मदभावे निर्मलामोपलन्धकलेन विश्वेषितासिलायरणत्वात्मेवलङ्गानदर्शनस्वमायत्वाच विरादसदावान । सम्बन्धे य श्रमणशन्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाध्यः । किलक्षणानः । वाषादंसवाचरित्ततववीरियायारे सर्व-विश्वबङ्ग्यगणपर्यायात्मके चित्रस्तनि यासौ रागादिविकल्परहितनिश्चलचित्तवत्तिस्तदन्तर्भतेन न्यवहारपञ्चा-चारसहस्रारिकारणोत्पनेत निश्चयपञ्चाचारेण परिणतत्वात सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारोपतानिति । एवं क्षेत्रकोविकातितीर्थकरनमस्कारमस्वालेन गाथा गता ॥ २ ॥ अथ ते ते **स**रुवे तांस्तान्पर्वोक्तानेव पश्च-परमेष्टिनः सर्वान **बंदाति** य वन्दे, अहं कर्ता । कथम । सम्मग्नं समग्रं समदायवन्दनापेक्षया युगपद्यगपत् । पुनर्सि कथम् । पत्तेवागेव पत्तेशं प्रत्येकवन्दनापेक्षया प्रत्येकं प्रत्येकम् । न केवलमेतान वन्दे अरहंते अर्हतः । किविशिष्टान् । वहंके बाणसे खेत्रे वर्तमानान् । क । मान्ये क्षेत्रे । तथाहि-सांप्रतमत्र भरतक्षेत्रे तीर्धकराभावात पञ्चमहाविदेहस्थितश्रीमन्दरस्वामितीर्थकरपरमदेत्रप्रभृतितीर्थकरैः सह तानेव पञ्चपरमेष्टिनो काबा 1 निर्मेश हैं, ज्ञानदर्शनस्वय स्वमाव जिनके । जैसे अन्तिम अग्रिकर तपाया हुआ सोना अत्यन्स श्चद्ध होजाता है, उसी तरह निर्मल स्वभाव सहित है। [ च अव्यापादन ] फिर आचार्य, उपाध्याय और साध्योंको नमस्कार करता हूँ । कैसे हैं : जिनदर्शनचारित्रतपोबीयांचारान । जान, दर्शन, चारित्र, तप, और बीर्य ये हैं आचरण जिनके, अर्थात् ज्ञानादिमें सदैव स्त्रीन रहते हैं, इस कारण सन्दृष्ट **ब्राइ**ोपयोसकी सुमिको प्राप्त हुए हैं। इस गाथामें पंचपरमेष्ठीको नमस्कार किया है।। २ ॥ **व्यापन**ः अहं ] फिर में कुंदबंदालार्य [ मान्ये क्षेत्रे वर्तमानान ] मनुष्योंके रहनेका क्षेत्र वो डाई हीप. (बन्बुद्वीप, धातकीखण्ड, और आधा पुष्करद्वीप ) उसमें रहनेबाले जो जो अरहत हैं, **। तान साव** सर्वानकतः ] उन उन सब अरहतोको [ समकं समकं प्रत्येकमेव प्रत्येक ] सबको एकही समय अथना हरएकको कालके कमसे [ चन्दे ] नमस्कार करता हैं। आवार्य-इस अरदक्षेत्रमें

स्ट वर्तमानकालं गोचरीकृत्य युगपद्यगपत्मत्येकं पत्येकं च मोक्षलस्मीत्वयंवरायमाणपरमनैक्रीन्थकः दीक्षाक्षणोचित्रवहरूलाचार अतकृतिकर्मशास्त्रोपदिष्ट्वन्दनामिधानेन संभावयामि ॥ ३॥ अधैवर्माः स्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधनां मणतिवन्दनामिधानमृहत्तद्वारेण भाव्यभावक मावविज्ञास्थिता-तिनिर्भरेतरेतरसंबलनवलविलीननिखिलस्वपरविभागतया प्रवृत्ताद्वैतं नमस्कारं कता ॥४॥ तेषा-मेवाहित्सद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुनां विश्वद्धतानदर्शनमधानलेन सहजश्रद्धदर्शनज्ञानस्यभावात्म-तत्त्वश्रद्धानाववोधलक्षणसम्यग्दर्शनद्वानसंपादकमाश्रमं समासाध सम्यग्दर्शनद्वानसंपन्नो भूता. नमस्करोमि । कया । करणमतया मोक्षलक्ष्मीस्वयंवरमण्डपमते जिनदीक्षाक्षणे मङ्गलाचारभतया अनन्तज्ञा-नादिसिद्धगणभावनारूपया सिद्धभक्त्या तथैव निर्मलसमाधिपरिणतपरमयोगिगणभावनालक्षणया योगिभक्तज्ञा चेति । एवं प्रविविदेहतीर्थकरनमस्कारमस्वातेन गाथा गतेत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ अथ किन्ना कत्वा । कम । बामो नमस्कारम् । केन्यः । अरहंताणं सिद्धाणं तह णामो गणहराणं अज्ञानयवस्माणं साहणं खेव अर्हत्सिद्धगणधरीपाध्यायसायुग्यक्षेत् । कृतिसंख्योपेतेन्यः । सुरुवेसि सर्वेन्यः । इति पूर्वगाश्रात्रयेण कृत-पञ्चपरमेष्टिनमस्कारोपसंहारोऽयम् ॥ ४ ॥ एवं पञ्चपरमेष्टिनमस्कारं कृत्वा कि करोमि । उक्संपवामि उप-सपदे समाश्रयामि । किम । सम्मं साम्यं चारित्रम् । यस्मात कि भवति । जत्तो गिठवाणसंपत्ती यस्मा-निर्वाणसंप्राप्तिः । कि अत्वा । पूर्वे समासिज्य समासाद्य प्राप्य । कम् । विसद्धवाणदंसवणहाणास्यवं विरादक्षानदर्शनलक्षणप्रधानाश्रमम् । केषां संबन्धित्वेन । तेसि तेषां पूर्वोक्तपरमेष्टिनामिति । तथाहि---अहमाराधकः, एते चाईदादय आराध्या इत्याराध्याराधकविकत्परूपो हैतनमस्कारो भण्यते । रागाद्यपाधि-विकल्परहितपरमसमाधिबलेनात्मन्येवाराध्याराधकभावः पुनरदैतनमस्कारो भण्यते । इत्येवलक्षणं पर्वोक्तगाया-इस समय तीर्थंकर मौजूद नहीं हैं, इस कारण जो महाविदेहमें तीर्थंकर वर्तमान हैं, उनको मन वचन कायसे शासके अनुसार नमस्कार करता हैं। वह नमस्कार दो तरहका है, देत तथा अदेत, जो शरीरको नमाकर मस्तकको भूमिमें लगाकर, अनेक स्तृतियोंसे पंचपरमेष्ट्रीको अष्टाङ्ग नमस्कार करना हैं, वह देत नमस्कार है. और जिस जगह भाव्यभावकभावोंकी विशेषता ( उत्कटता ) से अत्यंत लीन होकर ' ये पञ्चवरमेष्ठी' 'यह मैं' ऐसा अपना और परका मेद मिट जावे, उस जगह अदैत नमस्कार कहा नः। अभ्यन्तरके परिणामोंको भाव्य, तथा बचनोंके बोलनेरूप बाह्य भावोको भावक कहते हैं।। उसे हेत स्मारुखं उपसंपद्ध ] में प्रत्थकर्ता शान्त भाव जो वीतरागचारित्र उसको स्वीकार करता है। क्या करके [ अर्ह्न य नमस्कृत्य ] अरहत जो अनन्तचतुष्टयसहित जीवन्मुक जिनवर है, उनको पहिछे कहा हुआ दो तरहका नमस्कार करके, [ तथा सिद्धेभ्यः ] और उसी प्रकार सिद्धोको, ी गण-**बरेभ्यः** ] आचार्योको, [अध्यापकवर्गेभ्यः ] उपाध्यायोके सम्ब्रह्मों [न इति सर्वेभ्यः साधुभ्य: ] और इसी प्रकार सब साधुओंको नमस्कार करके ॥ ४ lt./क्रिक्ट क्या करके समपरिणामोंको स्वीकार करता हूँ ! [तेषां विद्युद्धद्दीनक्कानप्रधानाश्चर्म ] इत स्वापरमेष्टिवीके विर्मेट दर्शन-ज्ञानस्तरूप मुख्य स्थानको [समासाच ] पाकरके । [यतो विवर्गधार्समासिः] वर्गाकि इन

िअ० १, गा० ६-

जीवस्य क्यायकाणतया प्रण्यवन्थसंमाप्तिहेत्सतं सरागचारित्रं क्रमापतितमपि दरस्तकस्य सकल कषायकलिकलक्क्कविविक्ततया निर्वाणसंमाप्तिहेत् भूतं वीतरागचारित्राख्यं साम्यग्रपसंपद्ये । सम्य ग्दर्शनहात्तवारिष्टेन्यात्मकेकार्यं रातोऽस्मीति प्रतिहार्थः । एवं तावद्यं साक्षान्मोक्षमारं संप्रतिपद्धः ॥ ५॥

अधायमेव बीतरागमरागचारित्रयोरिकानिकफलनेनोपाटेयहेयतं विवेचयति-संपज्जित णिञ्चाणं देवासुरमणुयरायविहवेहिं। जीवस्म चरित्रादो दंसणणाणप्पद्राणादो ॥ ६ ॥ संपद्यते निर्वाणं देवासरमनजराजविभवैः। जीवस्य चरित्रादर्शनज्ञानमधानात् ॥ ६ ॥

त्रयक्शितप्रकारेण पञ्चपरमेष्टिसंबन्धिनं दैतादैतनमस्कारं कृत्वा । ततः किं करोमि । रागादिस्यो मिलोऽयं स्वात्मोत्थमत्वस्वभावः परमात्मेति भेदजानं, तथा स एव सर्वप्रकारोपादेय इति रुचिन्हपं सम्यक्त्वमित्यक्तस्थण-ज्ञानदर्शनस्वभावं, मठेनैत्यालयादिलक्षणव्यवहाराश्रमादिलक्षणं, भावाश्रमरूपं प्रधानाश्रमं प्राप्य । तत्पर्वक्रमा-यातमपि सरागचारित्रं पुण्यबन्धकारणमिति ज्ञात्वा परिहृत्य निश्चलशुद्धात्मानुभृतिस्वरूपं बीतगगुचारित्र-महसाश्रवामीति भावार्थः । एवं प्रथमस्थले नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापञ्चकं गतम् ॥ ५ ॥ अथोपादेयभू-तस्यातीन्द्रियसुखस्य कारणनाद्वीतरागचारित्रमुपादेयम् । अतीन्द्रियमुखापेक्षया हेयस्येन्द्रियमुखस्य कारणन्वा-त्सरागचारित्रं हेयमित्यपदिशति -- संपज्जिद संपवते । किम । किन्वाणं निर्वाणम् । कथम् । सह कै: । देवासरमण्यरायविहवेहिं देवासरमनुष्यराजविभवैः । कस्य । जीवस्य जीवस्य । कस्मात् । चरित्तादो चरित्रात् । कथमृतात् । दंसणणाणप्पहाणादो सम्यग्दर्शनञ्जानप्रधानादिति । तद्यथा-आत्माधीनज्ञानस्ख-शान्तपरिणामोसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है । भावार्थ-सब उपाधियोसे जुदा आत्माको जानना, और वैसा ही श्रद्धान करना, ये ही निर्मल दर्शन, ज्ञान पंचपरमेष्ट्रीक स्थान हैं। इनमें ही पंचपरमेष्ट्री प्राप्त होते हैं। इस तरह स्थानोंको मै पाकर बीतरागचारित्रको धारण करता हूँ। यद्यपि गुणस्थानोंके चढ़नेके के अकिरीका प्राचारित्र जबर्दस्ती अर्थात् चारित्रमोहके मन्द उदय होनेसे अपने आप आजाता है, तो भी काब ] निर्में ही से छोड़ता हूँ, क्योंकि वह कपायक अंशोंसे मिला हुआ है, और पुण्यवन्यका कारण हैं। इस कारण समस्त कषाय-कलंकरहित तथा साक्षात मोक्षका कारण वीतरागचारित्रको अंगीकार करता हैं ॥ ५ ॥

आगे श्रीकृदकेदोचार्य वीतराग-सरागचारित्रके उपादेय-हेयफलका खुलासा गाथासूत्रमें कहते हैं-[ जीवस्य चरित्रात् निर्वाणं संपद्यते ] जीवको चारित्रगुणके आचरणसे मोक्ष प्राप्त होती है। कैसे चारित्रसे : [दर्जानज्ञानप्रधानात् ] सम्यव्हान-ज्ञान हैं सुख्य जिसमें। किन विमृतियों सहित मोक्ष पाता है : [देवासुरममुजराजविभवेः सह ] स्वर्गवासी देव, पाताव्वासी देव तथा मनुष्योंके स्वामियोंकी संपदा सिह्ता । **भावार्थ** — चारित्र दो प्रकारका है, वीतराग तथा सराग। संपदारे हि दर्धनडानमधानाबारियाद्वीतरागान्मोक्षः । तत एव च सरागादेवाद्यरमञ्जलरा-जविभवक्षेत्ररूपो वन्यः । अतो द्वद्वश्वुणेष्ठफलताद्वीतरागचारित्रद्वपादेयमनिष्ठफलतास्सरागचारित्रं हेयम ॥ ६ ॥

अथ चारित्रस्वरूपं विभावयति—

चारिसं खुळु घम्मो घम्मो जो सो समी वि णिहिहो। मोहक्कोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समी ॥ ७ ॥ चारित्रं खुळु धर्मो धर्मो यः स क्षम इति निर्दिष्टः । मोहसोभविहीनः परिणाम शह्मनो हि क्षमः ॥ ७ ॥

स्वरूपे चरणं चारित्रं स्वसमयप्रवित्तिरित्यर्थः । तदेव वस्तस्वभावसादर्मः । शद्धचैतन्य-स्वभावे राद्धात्मद्रव्ये यन्त्रिश्रलनिर्विकारानम्तिरूपमवस्थानं तत्रक्षणनिश्चयचारित्राज्ञीवस्य समृत्यवते । किम । पराधीनेन्द्रियजनितज्ञानसंखविलक्षणे, स्वाधीनातीन्द्रियस्तपपरमज्ञानसंखलक्षणे निर्वाणम् । सरागचारित्रात्पनर्देवा-सरमनन्यराजविभतिजनको महत्यवस्या विजिष्ठपण्यवन्धो भवति, परम्परया निर्वाण चेति । असरेष मध्ये सम्यादृष्टिः कथमुरप्यते इति चेत्-निदानबन्धेन सम्यक्वविराधनां कृत्वा तत्रोतप्यत इति जातन्त्रम् । अत्र निश्चयेन बीतरागचारित्रमपादेयं सरागं हेयमिति भावार्थः ॥ ६ ॥ अथ निश्चयचारित्रस्य पर्यायनामानि कथयामीन्यभिद्रायं मनसि संप्रधार्यं सर्वामदं निरूपयति, एवमग्रेऽपि विवक्षितसर्वार्थं मनसि धत्वाधवास्य मत्रस्याचे सत्रमिदमचितं भक्येवं निश्चित्य एत्रमिदं प्रतिपादयतीति पातनिकालक्षणं यथासभवं सर्वत्र ज्ञात-व्यम -चारित चारित्रं कर्त खल्ड धम्मो खल स्कटं धर्मो भवति । धम्मो जो सो समो नि लिहिटो धर्मों यः स तु श्रम इति निर्दिष्टः । समो यस्तु शमः सः मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्यणो ह मोहक्षोभविहीनः परिणामः । कस्य । आत्मनः । ह स्फूटमिति । तथाहि-शृद्धचित्स्वरूपे चरणं चारित्रं, तदेव चारित्रं मिथ्यात्वरागादिसंसरणरूपेण भावसंसारे पतन्तं प्राणिनसुद्धत्य निर्विकारशद्धचैतन्ये धरतीति धर्मः । वीतरागचारित्रसे मोक्ष होती है, इस कारण बीतराचारित्र आप मोक्षरूप है, और सरागचारित्रसे इंद्र, धरणेंट, चक्रवर्तीकी विभृतिस्वरूप बंध होता है, क्योंकि सरागचारित्र कषायोंके अंशोंके मेलसे आत्माके गणोंका घात करनेवाला है । इस कारण आप बंधरूप है । इसीलिये जानी परुषोंको सरागचारित्र त्यागने योग्य कहा है. और वीतरागचारित्र ग्रहण करने योग्य कहा गया है ॥ ६ ॥

आगे निश्चयचारित्रका स्वरूप कहते हैं-

[स्तरु चारित्रं घर्मः] निश्चयकर अपनेमें अपने स्वरूपका आचरणरूप जो वाहित का अधि बस्तुका स्वमाव है, जो स्वमाव है, वह धर्म है। इस कारण अपने स्वरूपत होता है, इस उन वास्त्रिका जाम प्रम कहा गया है। यर घर्मः तस्सान्यमिति निर्दिष्टमः प्रत होता है, इब उन सम्माक है, ऐसा अवितरागदेवने कहा है। वह सान्यभाव क्या है। मिल्नेपर काका ही हो आस्त्राक्षका परिणार जीवका ही समस्या।

वकाकनिम्त्यर्थः । तटेव च पथावस्थितात्मगुणलात्साम्यम् । साम्यं त दर्शननारित्रमीदनीयो-हवापादितसमस्त्रमोहलोगामाबाहत्यन्तनिर्विकारो जीवस्य परिणामः ॥ ७ ॥

अधान्यत्रकारित्रतं निश्चिनोति---

परिणमदि जेण दव्वं तकालं तम्मय सि पण्णसं । तम्बा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेदञ्बो ॥ ८ ॥ विवासित येन दृष्यं तत्कालं तन्मविति प्रवास । तस्माद्धर्मपरिवत आत्मा धर्मी मन्तव्यः ॥ ८ ॥

यत्सल दृष्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत तस्मिन काले किलीव्यपरिकतासः स एवं वर्षः स्वात्मभावनोत्थससामृतशीतज्ञलेन कामकोधादिकपाक्रिजनितस्य संसारदःखदाहस्योपशम-कत्वात गम इति । ततश्च शदात्मश्रदानरूपसम्यक्वस्य विनाशको दर्शनमोहाभिधानो मोह इत्यच्यते । निर्विकारनिश्चलचित्तवत्तिकपचारित्रस्य विनाशकथारित्रमोहाभिधानः क्षोभ इत्यच्यते । तयोविध्वंसकलात्म एव शमी मोहसोभविहीनः शुद्धात्मपरिणामो भण्यत इत्यभिद्रायः॥ ७॥अथाभेदनयेन धर्मपरिणत आत्मैव धर्मो भवतीत्यावेदयति—परिणमदि जेण दृष्ट्वं तकास्त्रे तस्मय ति पण्यात्तं परिणमति येन पर्यायेण द्रव्यं कर्त तत्काले तत्कायं भवतीति प्रज्ञातम् । यतः कारणात् , तस्हा धरमपरिणदो आदा धरमो क्रणेटच्चो ततः कारणात् धर्मेण परिणत आत्मैव धर्मो मन्तन्य इति । तथशा-निजञ्जद्भात्मपरिणतिरूपो निश्वयभर्मो भवति । पञ्चपरमेष्ठचादिभक्तिपरिणामरूपो व्यवहारधर्मस्तावदश्यते । यतस्तेन विवक्षिताविव-क्षितपुर्वायेण परिणतं द्रव्यं तन्मयं भवति, ततः पूर्वोक्तधर्मद्वयेन परिणतस्त्रप्तायः पिण्डबद्दमेदनयेनात्मैव धर्मो अवतीति जातन्यम् । तदपि कस्मातः , उपादानकारणसदृशं हि कार्यमिति वचनातः । तच्च पनरुपादानकारणं क्षमिप्राय यह है. कि वीतरागचारित्र वस्तुका स्वभाव है । वीतरागचारित्र, निश्चयचारित्र, धर्म, समपरिणाम ये सब एकार्यवाचक हैं. और मोहकर्मसे जदा निर्विकार जो आत्माका परिणाम स्थिररूप संसमय वही चारित्रका स्वस्त्य है ॥ ७ ॥

आगे चारित्र और आत्माकी एकता दिखाते हैं---

[ रोन इच्यं परिणमित ] जिस समय जिस स्वभावसे द्रव्य परणमन करता हैं, [ तत्कारं त्रक्तरं ] उस समय उसी स्वभावमय द्रव्य हो जाता है. [ इति प्रक्रपनं ] ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । जैसे लोहेका गोला जब आगमें डाला जाता है. तब उष्णरूप होकर परिशमता है. अर्थात उष्णपनेसे । . तब्बारेश्रमे जाता है, इसी तरह यह आत्मा जब शुभ, अशुभ, शुद्ध भावोमेरे जिस भावरूप परिणमता हैत मोक्ष पाता है ? [देव उसी त्वरूप होता है । [तस्माद्धमेपरिणातः आत्मा ] इस कारण वीतरान-योक स्वामियोको संग्रह स्व पर्मेष परिणमता यह आत्मा [धर्मो मन्तव्यः] धर्म जानना । आवार्थ-योंके स्वामियोंको संपदा सं, रूप वर्मने परिणमता यह आस्म। घुन्मा चुन्मा व्याप्त हो है, इस न्यायने वीतराग-से यह आत्मा परिणमन करता है, तब उन्हीं स्वरूप ही है, इस न्यायने वीतराग-

न करता हुआ नीतरागचारित्र धर्म ही हो जाता है। इसल्थि आला और

क्रिक्चन्तर्नमं अस्ति । तडोप्ट्यमात्मा धर्मेण परिणतो धर्य एव भवतीति सिद्धमात्मवश्चारिक सम् ॥ ८ ॥

अथ जीवस्य श्रमाश्रमशृद्धतं निश्चिनोति---

जीको परिजमित जदा सुक्षेण असुकेण वा सुक्षे असुक्षे। सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणामसरूआको ॥ ९ ॥ जीवः परिणमति वदा शुजेनाशुपेन वा शुप्रोऽश्युमः । श्रद्धेन तदा श्रद्धो सुबति हि परिणामस्यमावः ॥ ९ ॥

स्ताञ्यमास्या धुमेनाधुमेन वा रागमानेन परिणमित तदा ज्यातापिन्छरात्रपरिणतस्यटिकवर परिणामस्यमावः सन् धुमोऽधुमञ्च भवति । यदा पुनः धुद्धेनारागमानेन परिणमिति

ग्रदाग्रद्धस्येनेन विधा । रागादिविकन्यरिहतस्वसंवेदनज्ञानमारमभाष्या ग्रुकथ्यानं वा केतल्जानोत्पतौ

ग्रद्धोगादानकारणं भवति । अग्रद्धात्मा तु गगादिना अग्रुद्धलिक्षयेनाशुद्धोगादानकारणं भवतिति सूत्रार्थः

। ८ ॥ एवं चारित्रस्य सङ्गम्युननरूपेण द्वितीयस्थले गाथात्रयं गतस्य । अथ ग्रुभाग्रुभशुद्धोग्ययेगत्रयेण
परिणतो जीवः क्षुमाञ्चनग्रुद्धस्योगस्वस्यो भवति । स्रुद्धस्य न्याप्ति न्या परिणमिति जदा मुहेण अमुहेण

वा जीवः कर्ता यदा परिणमिति शुक्तेगत्रस्य वा परिणमित सुद्धौ अस्तु है इत्यदि तदा शुक्ते अस्ति । दि स्कृदस्य ।

कथम्तः सन् । परिणामसन्यात्रो परिणामसद्भावः सन्तिति । तथाया—यया स्वर्द्धकमितिद्दोशो निक्तेशित 
व्यवहारेण गुक्त्योक्षया यथासंसन्य सरागसम्यकन्यवस्तान्यज्ञादिग्रानुगतेन, तयोग्वापात्रययया तु स्कृते।

व्यवहारेण गुक्त्याक्षया यथासंसन्य सरागसम्यकन्यवस्त्रान्यज्ञादिग्रानुगतेन, तयोग्वापात्रययया तु स्कृते।

वर्षमुणादिशुमानुगतेन परिणतः श्रुमो आतन्य दत्ति । मिष्याव्यविगित्रमादकपाययोग्यवापात्रप्रययस्त्रपारुमोपः

योगेनाशुमो विवेदा । निक्षयस्तन्वश्चल्या स्वर्धाद्वसुद्देशमुणस्थानरूपण क्रविताः । अत्र प्रास्वरात्रि तायेव गुणस्थानाति सक्षेपेण श्रुमानुस्याद्वस्त्रावि सुवित्रात्र क्षाप्ति वेद्व—मिष्यात्व-

चारित्रके एकपना है। आस्माको चारित्र भी कहते हैं॥ ८॥

सागे आत्माके शुभ, अशुभ तथा शुद्ध भावोंका निर्णय करते हैं---

<sup>[</sup>यदा जीव:] जब यह जीव [शु.भेन अशु.भेन वा परिणासित ] छुम अथवा अछुम परिणामीकर परिणमता है. [लदा शु.भ अशु.भो भवति ] तन यह छुम वा अछुम होता है । अर्थात् जब यह दान, प्वा, नतादिरूप छुमपरिणामीते परिणमता है, तन उन भावोंके साथ तन्त्रयः होता कुणा छुम होता है, और जब विषय, कथाय, अनतादिरूप अछुमभावोंकर परिणत होता है, तब उन भावोंके खाध उन्हीं त्वरूप हो जाता है। जैसे स्मिटकमणि काले पूलका संयोग मिलनेपर काला हो हो बक्ता है। क्योंकि स्मिटकका ऐसा ही वस्तिमन-त्वभाव है। उसी प्रकार जीवका औं समकता।

वदा ग्रह्मारामपरिणवस्कटिकवत्परिणामस्वभावः सन् श्रद्धो मवतीति सिद्धं जीवस्य श्रुमाञ्चयः श्रद्धतम् ॥ ९ ॥

अय परिणामं वस्तुस्वभावत्वेन निश्चिनोति---

णित्य विणा परिणामं अत्यो अत्यो विणेह परिणामो । दञ्बगुणपञ्चपत्यो अत्यो अरियक्तणिञ्चतो ॥१०॥ नास्ति विना परिणाममर्थोऽये विनेह परिणामः । इञ्यगुणपर्ययस्योऽयोऽस्तित्वनिर्हतः ॥१०॥

न खब्ध परिणाममन्तरेण बस्तु सत्तामालम्बते । बस्तुनो द्रव्यादिमिः परिणामात् पृथगुपहरम्मामात्रात्रिःपरिणामस्य खर्गुङ्गस्यवाद् दृश्यमानगोरसादिपरिणामितरोपाच । अन्तरेण
सासादनिमश्रपुणस्थानत्रये तारतन्येनाश्चमोपयोगः, तदन्तरस्यस्यतस्य्यरिष्टेशविरत्वप्रमत्तस्यत्यपुणस्थानत्रये तारतन्येन श्चमोपयोगः, तदनत्तस्प्रमत्यादिक्षीणक्रमायान्तगुणस्थान्वर्के तारतन्येन श्चदोपयोगः,
तदनन्तरं सयोग्ययोगिजिनगुणस्थानद्वये शुद्धोपयोग्पलमित मावार्यः ॥ १ ॥ अथ निवीकान्तर्वाणक्रमान्तन्ति स्थाप्ययोगिजिनगुणस्थानद्वये शुद्धोपयोग्पलमित मावार्यः ॥ १ ॥ अथ निवीकान्तर्वाणक्रमान्तन्त्रस्य परिणागपरिणामिनोः परस्यां क्रमेविदमेदं दर्शयति—णस्थि विणा परिणामं अत्यो शुक्तजिक तावक्रम्यते—सिद्धप्ययस्पश्चित्रपरिणामं विना शुद्धभीवपदार्यं नात्ति । क्रसात् । संज्ञाल्क्षणप्रयोजनादिमेदेऽपि प्रदेशमेदालावात् । अत्यं विणोद्द परिणामो शुक्तालपदार्यं विना इह जगति शुद्धालोपलन्य[श्चद्वेन तद्वा शुद्धो भवति ] जव यह जीव आत्मीक वीतराग शुद्धमावस्वरूप परिणमता है, तव

[शुद्धेन तदा शुद्धे। भवित] जब यह जीव आसीक वीतराग शुद्धभावस्वरूप परिणमता है, तब शुद्ध होता है। जैसे स्कटिकमणि जब पुष्पके संबंधेचे रहित होता है, तब अपने शुद्ध (निर्मन्छ) भावरूप परिणमन करता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी विकार रहित हुआ शुद्ध होता है। इस प्रकार आत्मा के तीन भाव जानना॥ ९॥

आगे वस्तुका स्वभावपरिणाम वस्तुसे अभिन्न (एकरूप) है, यह कहते हैं---

[परिणामं विना अर्थः नास्ति ] पर्यायके विना द्रव्य नहीं होता है। क्यों कि द्रव्य किसी समय भी परिणमन किये विना नहीं रहता, ऐसा नियम है। जो रहे. तो गधेके सीगके समान असंभव समझना चाहिये। जैसे गोरसके परिणाम दूप, दही, भी, तक (छांछ) इत्यादि अनेक हैं, इन निज परिणामीके विना गोरस जुदा नहीं पाया जाता। जिस काह ये परिणाम नहीं होते, उस कगह गोरसकी भी सत्ता (भीजुदगी) नहीं होती। उसी तरह परिणामके विना द्रव्यकी सत्ता (भीजुदगी) नहीं होती। उसी तरह परिणामके विना द्रव्यकी सत्ता (भीजुदगी) नहीं होती। उसी तरह परिणामके विना परिणाम भी नहीं होता, [अर्थी विना परिणामा माने होता होगा, सो भी नहीं होता, [अर्थी विना परिणामा में नहीं होता। क्योंकि परिणामका आधार द्रव्य है। जो द्रव्य हो ना विद गोरस हो न होने, तो दूप, वहीं, भी, तक इत्यादि परिणाम अपनी मौजुदगीको नहीं पसकता है। ती किया परिणाम अपनी मौजुदगीको नहीं पसकता है। ती कैया परार्थ कहीं के होनें, इसी प्रकार इत्यक्त विना परिणाम अपनी मौजुदगीको नहीं पसकता है। ती कैया परार्थ अपने अस्तिपनेको पासकता है, [इक्यशुक्रपर्यव्यव्यः अर्थाः] बो हत्य गुण पर्यांगोर्थ व्यव्यां अपने अस्तिपनेको पासकता है, [इक्यशुक्रपर्यव्यव्यः अर्थाः] बो हत्य गुण पर्यांगोर्थ व्यव्यां अपने अस्तिपनेको पासकता है, [इक्यशुक्रपर्यव्यव्याः अर्थाः] बो हत्य गुण पर्यांगोर्थ व्यव्यां अपने अस्तिपनेको पासकता है, [इक्यशुक्रपर्यव्याः अर्थाः] बो हत्य गुण पर्यांगोर्थ व्यव्य

क्स्ह्र परिणामोऽपि न सत्तामारूम्बते । स्वाभयभूतस्य वस्तुनोऽमावे निराधयस्य परिणामस्य शुन्यसमसंगात् । वस्तु पुनरूर्धतासामान्यलक्षणे द्रव्ये सहमाविविशेषलक्षणेषु ग्रणेषु, क्रमभावि-विशेषलक्षणेषु वर्षायेषु व्यवस्थितद्वासायद्वय्यजीव्यमयास्तित्वेन निर्वेतितं निर्वेत्तम्य । अतः परिणामस्यमावमेव ॥ १०॥

अय सारित्रपरिणामसंपर्कसंभववतोः शुद्धशुभपरिणामयोरूपादानहानाय फलमालोचयति— भन्मेण परिणदप्या अप्या जिंद सद्धसंपयोगज्जदो ।

घम्मण परिणद्प्या अप्या जिंद सुद्धसंपर्यागजुदो । पावदि णिव्वाणसङ्घं सङ्घोवजन्तो व सग्गसङ्घं ॥११ ॥

पावाद गिञ्चाणसुह सुहावजुत्ता व सग्गसुह ॥ ११ । धर्मेण परिणतात्मा आत्मा यदि भुद्धसंपयोगयुतः ।

षमण पारणतात्मा आत्मा याद शुद्धसप्रयागयुतः । मामोति निर्वाणस्तं श्रभोषयको वा स्वर्गस्रवम् ॥ १९ ॥

यदायमात्मा धर्मपरिणतस्त्रभावः श्रुद्धोपयोगपरिणतिष्ठद्वद्वति तदा निःमत्यनीकशक्तितया

परिणमन करता है, तब उन्हीं स्वरूप होजाता है। क्योंकि परिणाम दृत्यका स्वभाव है ॥ १०॥ आगे शुभपरिणाम और शुद्धपरिणाम ये दोनो चारित्र हैं, इनके फलको कहते हैं— [पदि अस्ता सुद्धसंप्रयोजयुत: तदा निर्वाणसुन्धं प्रामीतिः] अप आसा शुद्ध

आत्माके अञ्चद गुण पर्याय होते हैं। जहाँ यह आत्मा ञुभ अञ्चन परिणामरूप परिणामरूप के अहाँ इन अपने परिणामोसे न्याप्य न्यापकरूप होता हुआ उसी स्वरूप हो जाता है। जब शुरूपरिणामोरूप स्वकार्यकरणसमर्थवारिकः साक्षान्योक्षमवाभीति । यदा तु प्रभवरिणतस्व आसेऽपि श्ववोक्ष्योक्त परिण्याः संगच्छते तदा समस्यनीकज्ञक्तितया स्वकार्यकरणासमर्थः कथेविद्विकद्वकार्यकारि-चारिकः क्षित्वतम्प्रतोपसिकपुरुषो दाहदुःखमित्र स्वर्गप्यत्वस्थमवाभोति । वतः श्रुद्धोषयोचा उपादेयः श्रुभोपयोगो हेयः ॥ ११ ॥

संक्षेपेण परं दर्शयति-धम्मेण परिणदप्पा अप्पा धर्मेण परिणतात्मा परिणतस्य स्तपः सन्तपमात्मा जि सदसंपयोगजुदो यदि चेष्छद्वीपयोगाभिषानगुद्धसंप्रयोगपरिगामयुतः परिगतो भवति पावदि णिव्वाण-सहं तदा निर्वाणसर्वं प्राप्नीति । सहीत्रजनी व सम्बसहं श्रभोपयोगयतः परिणतः सन स्वर्गसर्व प्राप्नोति । इतो विस्तरम् — इह धर्मशब्दै नार्हिसालक्षणः सागारानगारस्यपस्तथोत्तमक्षमाविस्रक्षणो स्तत्रयात्मको वा. तथा मोहओभरहित आत्मपरिणामः शद्भवस्तस्यभावश्चेति गहाते । स एव धर्मः पर्यायान्तरेण चारित्रं भण्यते । 'चारित्तं खन्द्र धन्मो ' इति वचनात् । तच्च चारित्रमपहृतसंयमीपक्षासंयमभेदेन सरागवीतरागमेदेन वा शभोपयोगश्रदोपयोगभेदेन च दिघा भवति । तत्र यष्ट्रद्वसंप्रयोगशब्दवाष्यं श्रद्धोपयोगस्वरूपं बीतराग-चारित्रं तेन निर्वाणं लमते । निर्विकल्पसमाधिरूपशुद्धोपयोगशक्तवमावे सति बदा शुभोपयोगरूपसराग-चारित्रेग परिजमति तदा पूर्वमनाकञ्चलक्षणपारमार्थिकसुखविपरीतमाकुळवोत्पादकं स्वर्गसुखं लमते । पश्चात् परमसमाधिसामग्रीसद्भावे मोक्षं च लभते इति सत्रार्थः ॥ ११ ॥ अथ चारित्रपरिणामासंभवादःयन्तहेयस्या-उपयोग सहित होता है, तब मोक्षसुखको पाता है। वा श्राभोपयक्त: वे और जब श्रभोपयोगरूप भावों में परिणमता है, तब [स्वर्गस्यस्वं ] स्वर्गीके सख पाता है। कैसा हैं, यह आत्मा [धर्मपरि-जानात्मा । धर्मसे परिणमा है. स्वरूप जिसका । भावार्थ —शेतराग सराग भावोकर धर्म हो प्रकारका हैं। जब यह आत्मा वीतराग आत्मीक धर्मरूप परिणमता हुआ शुद्धोपयोगभावोंमं परिणमन करता है, तब कमोंसे इसकी शक्ति रोठी नहीं जासकती। अपने कार्य करनेको समर्थ हो जाता है, इस कारण ध्यनन्त अखण्ड निजयस्य जो मोक्षसस्य उसको स्थमाव ही से पाना है. और जब यह आत्मा, दान, पुजा, बत, संयमादिस्तप सरागमावोंकर परिणमता हुआ अभोपयोग परिणतिको धारण करता है, तब इसकी शक्ति कमोंसे रोकी जाती है। इसलिये मोक्षरूपी कार्य करनेको असमर्थ हो जाता है। फिर उस क्रभोपयोग परिणमनसे कर्मवन्धरूप स्वर्गीके सरबोंको ही पाता है। यद्यपि क्रमोपयोग चारित्रका अंग है, तो भी अपने सखसे उलटा परके आधीन संसारसंबन्धी इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले सुखका कारण है । क्योंकि यह राग-कषायसे मिला हुआ है, और जो इन्द्रियजन्य सख है, वह बास्तवमें दःख ही है । जैसे कोई फरुष गरम थी अपनी देहपर डालता है, तो उससे वह दाहके द लको पाता है। ऐसे धीके भी लगनेसे बाल शांतपना नहीं होता । जिस तरह फेवल आगके जलनेसे द:ख होता है, वैसा ही द:ख इस गरम धीसे भी होता है। इसलिये इन्द्रियजनित सुरक्को गरम बीके समान जानना नाहिये। अवस्ति यह असोपयोग की संसारके फलको देता है, इस कारण अञ्चलीपयोगके समान त्यागने योग्य है, और श्रद्धीपयोग, आत्मीक-सलको 'कि जिसमें किसी तरहकी में आवस्ता नहीं है ' वैसा है । इसलिये उम्मदेश है ॥ शर ॥ आगे अथ चारित्रपरिणामसंपर्कासंभवादरयन्तरेयस्याध्यमपरिजामस्य फटमासोचयित— असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो मचीय णेरहयो। दुक्त्वसहस्त्रीहिं सदा अभिंधुदो ममदि अवंतं॥ १२॥ अधुभोदयेनात्मा कुनरस्तिर्यभूत्वा नैरयिकः।

दःस्तरहर्मः सरा अभित्रतो भ्रमत्यत्यन्तम् ॥ १२ ॥

यदायमात्मा मनागि धर्मपरिणतिमनासाद्यमशुभौषयोगपरिणतिमान्यस्वतं तदा इ-मनुष्यतिर्वकृनारकञ्जमणरूपं दुःखसहस्वन्यमनुभवति । तत्रशारिककदम्याप्यमावाद्त्यग्वहेय प्रवायमशुभौषयोग इति । एत्रमयमपास्त्रसमस्तशुभाशुभौषयोगहत्तिः शुद्धोपयोगहत्तिमात्म-सारक्वर्याणः शुद्धोषयोगाधिकारमारभते ॥ ८२॥

तत्र श्रुद्वोषयोषफलमातमनः पोत्साहनार्थमभिष्ठौति— अइसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं । अञ्चन्दिछणां च सहं सद्धवओगप्पसिद्धाणं ॥ १३ ॥

शुभोषयोगस्य फलं दर्शयति — असुहोदयेण अशुभोदयेन आदा आत्मा क्रणरो तिरियो अवीय णेरइयो कनरस्तिर्यङनारको मूला। कि करोति । दक्तवसहरूसेहिं सदा अभिधदो भमदि अर्थतं दःख-सहस्रै: सदा सर्वकालमभिग्रतः कर्दार्थतः पीडिनः सन् संसारे अत्यन्तं भ्रमतीति । तथाहि--- निर्विकार-श्रद्धात्मतत्त्वरुचित्रद्वपतिश्वयसम्यक्तवर्यः तत्रैव श्रद्धात्मन्यविक्षिप्तचित्तवृत्तिरूपपिश्वयचारित्रस्य च विद्यक्षणेन बिपरीताभिनिवेशजनकेन दृष्टश्रुतानुभूतदञ्जेन्द्रियविषयाभिलाषतीवसंहेशरूपेण चारामोपयोगेन यदपार्जितं पाप-कर्म तददयेनायमात्मा सहजञ्जूतामान-दैकलक्षणपारमार्थिकसखिपरितेन दःखेन द खितः सन् स्वस्वभाव-भावनाच्यतो भत्वा संसारेऽयन्तं भ्रभतीति तात्पर्यार्थः ॥ एवमपयोगत्रयफलकथनकपेण चतुर्थस्थले गाधावयं गतम् ॥ १२ ॥ अथ ज्ञमाञ्चमोपयोगद्वयं निश्चयनयेन हेवं ज्ञात्वा ग्रुद्धोपयोगाधिकारं प्रारममाणः, ग्रुद्धात्म-बिलकुल त्यागने योग्य और चारित्रका घात करनेवाला जो अग्रभोपयोग है, उसके फलको दिखाते हैं-[ अञ्चाभोदयेन आत्मा अत्यन्तं भ्रमति ] अवत, विषय, कषायरूप अञ्चभोपयोगोंसे परिणमता यह आत्मा अर्थात धर्मसे बहिर्भुख संसारी जीव है, वह बहुत कालतक संसारमें भटकता है। कैसा होता हुमा : [ कुनर: तिर्थरनैरियक: भूत्या सदा अभिद्रत: ] खोटा (द:खी-दरीक्षी) मनुष्य, तिर्थेच तथा नारकी होकर हजारी द:खोसे हमेशा द:खी होता हुआ, संसारमें अमण करता है। आवार्ध-- हाभोपयोग किसी एक व्यवहारनयके अंगसे धर्मका अंग है, परंतु यह अशुओपयोग तो धर्मका अंग फिसी तरह भी नहीं है। इसलिये यह अध्यंत ही देय है, और वो इसमें लगे रहते हैं, वे खोटे मनुष्य, सिर्वेचं, नारकी इन तीन गतियोंमें अनेक दु:खोंसे हेशहूप होते हुए सदाकाल भटकते हैं॥ १२॥ जागे अत्यंत उपादेय शुद्ध उपयोग फल दिखाते हैं — [ श्लाद्धोपयीगप्रसिद्धानां एतादशं सुखं ] कीसराग-क्केंसक्समामप्रक्रिकचारित्रसे उत्शव हुए खो अरहंत और सिद्ध हैं, उनके ही ऐसा सुख विकासन

#### क्रवक्रवविरचितः

### अतिश्वयमारमसङ्ख्यं विषयातीतमनीपम्यमनन्तम् । अन्युच्छिन्नं च सुसं शुद्धोषयोगमसिद्धानाम् !।। १३ ।।

आसंसारापूर्वपरमाञ्जलाहरूवरकपरबादातमानयेवाश्रित्य महत्त्वतात्वराश्रयनिरपेक्षत्वादत्य-न्तविलक्षणत्वात्समस्तायतिनिरपाधितवाभैरन्तर्यभवर्तमानत्वाचातिशयवदात्मसम्रत्यं विषयातीत-मनौपम्यमनन्तमञ्जूरिङन्नं शुद्धोपयोगनिःपन्नानां सुखावतं तत्सर्वथा पार्थनीयम् ॥ १३ ॥

अय श्रद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूपं निरूपयति-

सविदिवपगत्थसत्तो संजमतवसंखुदो विगदरागी। सब्रणो समसहदक्को भणिहो सदोवओगो सि ॥ १४॥

भावनामात्मसात्कर्वाणः सन् , स्वस्वभावजीवस्य प्रोत्साहनार्थे श्रद्धोपयोगफलं प्रकाशयति । अथवा हितीय-पातनिका-यद्यपि राह्रोपयोगफलमंत्रे ज्ञानं सस्य च संक्षेपेग विस्तरेग च कथवति तथाप्यत्रापि पीठिकायां सचनां करोति । अथवा तृतीयपातिनका-पूर्वे शुद्धोपयोगफलं निर्वाणं भणितमिदानी पुनर्निर्वाणस्य फल-मनन्तसलं कथयतीति पातनिकात्रयस्यार्थे मनसि धन्या सत्रमिदं प्रतिपादयति—अइसर्यं आसंसारादेवेन्द्रादि-**ब्रह्मेन्योऽन्यपूर्वाद्भतपरमाह**लादस्तपत्वादतिशयस्त्रस्त्रं, आदस्तवत्यं रागादिविकत्परहितस्वग्रद्वात्मसंवित्ति-समुक्ताबादात्मसमुत्यं, विसयातीदं निर्विषयप्रमात्मतत्त्वप्रतिपक्षमृतपञ्चेन्द्रियविषयातीतत्त्वाद्विषयातीतं, अक्दोबर्म निरुपमपरमानन्वैकळक्षणत्वेनोपमारहितत्वादन्यमं, अर्णतं अनन्तागामिकाले विनाशाभावादप्रमित-स्वादाऽनन्तं, अन्युच्छिणं च असातोदयाभावानिरन्तस्वादविच्छिनं च सुहं एवमुक्तविशेषणविशिष्टं सुत्वं अवति । केषाम् । सुद्धवञ्जोगप्यसिद्धाणं वीतरागपरमसामायिकशब्दबाष्यशुद्धोपयोगेन प्रसिद्धा उत्पन्ना वेड्हेस्सिद्धास्तेषामिति । अनेदमेव सुस्सुपादेयत्वेन निरन्तरं भावनीयमिति भावार्थः ॥ १३ ॥ अथ येन श्रद्धो-वयोगेन पूर्वोक्तसः भवति तत्परिगतपुरुषस्यगं प्रकाशयति —सविदिद्वप्यन्यसत्तो सुष्ठ संशयदिरहित-है। कैसा है सल ! [ अतिकायं ] सबसे अधिक है । क्योंकि अनादिकालसे लेकर ऐसा सख कभी इन्द्र बरोरहकी पदवियोमें भी अपूर्व आश्वर्य करनेवाला परम आनंदरूप नहीं हुआ। फिर कैसा है ? िकारमसमूर्य ो अपने आत्मासे ही उत्पन्न हुआ है. पराधीन नहीं है। फिर कैसा है ! विषया-तीलं 1 पाँच इंद्रियोंके स्पर्श, रस, गंध, रूप, शन्दस्वरूप जो विषय-पदार्थ उनसे रहित है, संकल्प-विकल्परहित अतीदियसुख है। फिर कैसा है : [अनीपम्यं] उपसासे रहित है, अर्थात तीन लोकमें जिस सरको बराबर इसरा सल नहीं है। इस सलको अपेक्षा इसरे सब सल द:ल ही स्वरूप हैं। फिर दैसा है ? [ अनन्तं ] जिसका नाश नहीं होता, सदा ही नित्य है । फिर कैसा है ? [अव्यक्तिकां ] बाबारहित-हमेशा एकसा रहता है। ऐसा सुख शुद्रोपयोगका ही फल है। इससे यह अभिप्राय निकला कि. ग्रहीपबीय सर्वप्रकारसे उपादेय हैं, और ग्राम अग्रमोपयोग हेय है। इन दोनोंमें न्यवहारनयसे किसी तुबह ब्रुमोपयोग तो उपादेय है, परन्तु अञ्चभोपयोग तो सर्वया ही इय है ॥ १२ ॥ आगे ग्रुद्धोपयोग सहित जीवका स्वरूप कहते हैं--- एलाइकाः अमणः क्राद्धोपयोगः इति अधितः विसा

### सुनिदितपदार्थस्त्रः संयमतपःसंयुतो निगतरागः । श्रमणः समस्रवदःखो भणितः श्रद्धोपयोग इति ॥ १४ ॥

स्वपार्थकानवर्छन स्वपार्ण्यविभागपरिज्ञानश्रद्धानविधानसमर्थवातस्विदितपदार्थक्षः । सकल्यकृतीविनकायनिश्रम्भनविकत्यात्यश्रेन्द्रियाभिलापविकत्यात्य च्यावत्यात्माः श्रुद्धस्वस्य संयमनात्, स्वरूपविश्वानतिस्तरकृत्वेतन्यमतपनाच संयमतपरासंयुतः । सकलमोहवीयविपाकनिविकेकामावनासांष्ठ्रस्पुतः। अकलमोहवीयविपाकनिविकेकामावनासांष्ठ्रस्पुतः। अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्यः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार्थः अपार

### अय शुद्धोषयोगलामानन्तरभाविविशुद्धात्मस्वभावलाममभिनन्दति-

(अधारमान्तराधिकारस्योपोद्धातः)—अध प्रवचनसारुवाध्वायां मध्यमहिविशिष्यप्रतिबोधनार्थाधां परम मुनि छुद्रोपयोग भावस्वरूप परिगमता है। इस प्रकार वीनरामदेवने कहा है। कैसा है, वह श्रमण अर्थात् मुनि। [सुविदितपदार्थसूत्रः] अच्छी रीतिसे जान लिये हैं, जीवादि नव पदार्थ तथा इन पदार्थीका कहनेवाला सिद्धांत जिसने, अर्थात् जिसने अपना और परका भेद मले प्रकार जान लिया है, श्रद्धान किया है, तथा निजनस्वरूपमें हो आवस्य किया है, ऐसा मुनीधर ही छुद्धोपयोगवाला है। फिर कैसा है ? [संप्रमन्तपःसेयुनः] पाँच इन्द्रिय तथा मनको अभिलावा और छह कायके जीवोकी हिसा इनसे आत्राको रोककर अपने रक्तप्रकार कावरण रूप विशेष स्वरूप तथा, इन दीनियान तथा अरहरण वारह प्रकार के तपके बळकर स्वरूपके वियताको प्रकाश के तायके बळकर स्वरूपके वियताको प्रकाश के साथ है । किर कैसा है ? [विगतरागः] दूर हुआ हैं, प्रस्त्र पर समा करना रूप परिणाम जिसका। किर कैसा है ? [समसुलकुःखाः] समान हैं, मुल और दुःल जिसके अर्थात् उत्कृष्टज्ञान को कावर्यको सहायताकर इन्ह वा अनिष्टरूप इन्हियोंके विययोंमें हथे तथा खेद नहीं करता है, ऐसा जो अन्यण है, वही छुद्धीपयोगों कहा वाता है।। १४॥ आगे छुदीपयोगों कलाको काव ही छुद्ध आस्थल है, सही छुदीपयोगों कहा वाता है।। १४॥ आगे छुदीपयोगों कलाको काव है। इन्हियोंक वासको

उबओगाविख्नुद्धी जो विगदाबरधंतरावसीहरूओ । भूदो स्वयमेवादा जादि परं णेयभूदाणं ॥ १५ ॥ उपयोगविख्नुद्धी यो विगतावरणान्तरायमोहरूकाः । भ्रवः स्वयमेतात्मा याति परं हेयभुवानाम् ॥ १५ ॥

भी हि नाम चैतन्यपरिकामकक्षणेनोपयोमेन यथाक्षाक विशुद्धो मृत्या वर्तते स सब्ध प्रित्वरह्विद्धमाबिविविवृद्धिश्वर्याक्षक्ष विन्यं स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वप्त स्वप्त स्वाप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्

इदानी प्रथमपातिकाभिग्रायेण प्रथमत पश्चगायापवैन्तं पश्चग्रमेष्ठिनासकारादिग्रह्मणगपश्चः, तद-नन्तरं ससगाथापवैन्तं ज्ञानकण्ठिकाचनुष्ठयपीठिकाच्याच्यानं क्रियते, तत्र पश्च स्थलाने भवन्ति तेत्यादौ नमस्कारसुष्ट्यवेन गाथापश्चकं, तदनन्तरं चारित्रसुचनसुष्टयवेन 'संपज्ञद्द शिव्याणं' इति प्रशति गाथात्रय-मथ शुभाग्नुभञ्जद्वोपयोगत्रयसूचनसुष्टयवेन 'जीवो परिणमदि' इत्यादिगाथासुत्रह्यमथ तन्तरुकथनसुष्टय-तथा 'भ्रम्मेण परिणद्या' इति प्रशति सूत्रद्वयम् । अथ शुद्धोपयोगप्यातुः पुरुषस्य प्रोत्साहनार्थे श्चद्वोत् प्रयोगफल्टदर्शनार्थे च प्रथमगाथा, श्चद्वोपयोगिगुरुषल्काणक्वयनेन दितीया चेति 'अइसयमादससुर्थं' इत्यादि गाथाह्यम् । एवं पीठिकाभियानप्रथमान्तराधिकारं स्थलपञ्चकेन चतुर्वरागाथानिः सञ्चदायपादनिका प्रोक्षाः ॥

इति चतुर्दशमाथाभिः स्थलपञ्चकेन पीठिकाभिधानः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥

तदनन्तरं सामान्येन सर्वज्ञसिदिज्ञांनविचारः संबेपेग शुद्धोपयोगफले चेति कथनक्ष्पेण गायास्तकम्। तत्र स्थलचतुष्टयं भवति, तस्मित् प्रथमस्थले सर्वज्ञस्वरूपकथनार्थं प्रथमगाथा, स्वयंमुकथनार्थं द्वितीया चेति 'उवलोगविसुद्धो' इत्यादि गाथादयम्। लय तस्यैव भगवत उत्पादन्ययप्रोन्यस्थापनार्थं प्रथमगाथा, स्वक्की प्रक्षि होती हैं, ऐसा कहते हैं—[यः उपयोगद्वाह्यः आस्या झेयय्नुनानां पारं यानि]

सावकी प्राप्ति होती हैं, ऐसा फहते हैं—[यः उपयोगशुखः आत्मा झेयसूनानां पारं याति] श्रे माला छुदोषयोगते निर्मल हो गया है वही आला सब पदार्घोके अंतको पाता है अर्बात से जेयस्वमापन्नानामन्तमवामोति । इह किलात्मा ज्ञानस्वमावो ज्ञानं तु होयमात्रं ततः समस्त-ज्ञेपान्तर्वर्तिज्ञानस्वभावमात्मानमात्मा श्रद्धोपयोगभसादादेवासादयति ॥ १५॥

अय शुद्धोषयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्यमावलामस्य कारकान्तरनिरपेक्षितयाऽत्यन्तमात्माय-चत्वं द्योतयति—

पुनरिप तस्यैव इडीकरणार्थे द्वितीया चेति 'भगविहीणो' इत्यादि गाथाद्वयम् । अथ सर्वजश्रद्धानेनानन्तसस्व भवतीति दर्शनार्थं 'तं सञ्बन्धवरिटं' इत्यादि सत्रमेकम् । अथातीन्द्रियज्ञानसौल्यपरिणमनकथनमस्यावेन प्रथमगाथा, केबलिमक्तिनिराकरणमध्यत्वेन दितीया चेति 'पन्तवीणघाडकरमो ' इति प्रभृति गाथाद्रयम् । एवं दितीयान्तराधिकोरं स्थलचतप्रयेन समदारपातनिका ॥ तद्यथा---अथ श्रद्धोपयोगलाभानन्तरं केबल-ज्ञानं भवतीति कथयति । अथवा दितीयपातनिका --- कन्टकन्दाचार्यदेवाः संबोधनं कुर्वन्ति, हे शिवकमार-महाराज, कोऽत्यासन्तमन्यः संक्षेपरुचिः पीठिकान्याख्यानमेव श्रत्वात्मकार्थं करोति, अन्यः कोऽपि पुनर्विस्तर-रुचिः ग्रद्धोपयोगेन सजातसर्वज्ञस्य ज्ञानसुखादिकं विचार्य पश्चादान्मकार्यं करोतीति व्याख्याति---उत्तओगाविसादों जो उपयोगन श्रद्धोपयोगन परिणामेन विश्वद्वो भत्वा वर्तते यः विश्वदावरणांतराय-मोहरओ भट्टो विगतावरणान्तरायमोहरजोभूतः सन् । कथम् । सयमेव निश्वयेन स्वयमेव आदा स पूर्वोक्त आत्मा जादि याति गुन्छति । कि परं पारमवसानम् । केषाम् । णेयभदावां ब्रेयमृतपदार्थानाम् । सर्व जानातीत्यर्थ । अतो विस्तरः-यो निर्मोहराद्धात्मसवित्तिलक्षणेन राद्धोपयोगसंबेनागमभाषया प्रथ-क्ववितर्करीचारप्रथमञ्जूष्यानेन पूर्वे निरवशेषमोहस्रपणं कृत्वा तदनन्तरं रागादिविकरपोपाधिरहितावसंविति-ल मणेनैक चित्रकर्वी नारमं नदितीयका कथानेन श्रीणकषायगणस्थानेऽन्तर्महर्तकालं स्थित्वा तस्यैवान्यसमये ज्ञानदर्शनायर गर्यायांन्तरायाभिधानघातिकर्मत्रयं यगपदिनाशयति । सः जगन्त्रयकालत्रययर्तिसमस्तवस्तगता-नन्तधर्माणां युगपणकाणकं केवलज्ञानं प्राप्नोति । ततः स्थितं शुद्धोपयोगात्सर्वज्ञो भवनीति ॥ १५ ॥ अथ श्रद्धीपयोगजन्यस्य श्रद्धान्मस्यभावलाभस्य भिन्नकारकनिरपेक्षत्वेनात्माधीनत्वं प्रकाणयति — तह सो लढ-महानो यथा निश्चयरत्त्रयलक्षणञ्जद्वीपयोगप्रसादात्सर्वे जानाति तथैव सः पूर्वोक्तल्ब्बराद्वात्सस्वभावः सन शुद्धोपयोगी जीव है, वही तीनकालवर्ती समस्त पदार्थीक जाननेवाल केवलज्ञानको प्राप्त होता है, कैसा होता हुआ कि [विगतावरणान्तरायमोहरजाः खयमेव भृतः सन् ] दूर हुई ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, तथा मोहनीयकर्मरूप घलि (मल) जिससे ऐसा आप ही होता हुआ । भावार्थ-जो ग्रुद्धोपयोगी जीव है, वह गुणस्थान गुणस्थान प्रति शुद्ध होता हुआ बारहवें गुणस्थान के अन्तर्में संपूर्ण चार घातिया कर्मीका नाशकर केवलज्ञानको पाता है. और आत्माका स्वभाव जान है. जान क्रेयके प्रमाण है. क्रेय तीनों कालोंमें रहेनेवाले सब पदार्थ हैं. इसलिये शब्दोपयोग के प्रसादमें ही यह भारमा सब इंग्रोंको जाननेवाले केवलज्ञानको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ आगे शुद्धोपयोगका फल जो केवळज्ञानमय शुद्धात्मका लाभ वह जिस समय इस आत्माको होता है, तब कर्ता-कर्मादि छह कारकरूप आप ही होता हुआ स्वाधीन होता है, और किसी दूसरे कारकको नहीं चाहता है, यह कहते हैं---ितथा तह सो रुद्धसहाचो सन्वपष्ट सन्वरोगपदिमहिदो । भूदो सप्यमेवादा हवदि सर्यम् ति गिरिहो ॥ १६॥ तया स रुप्स्यभावः सर्वज्ञः सर्वरोक्तपतिमहितः । भूतः स्वयमेवात्मा भवति स्वयंभूरिति निर्दिष्टः ॥ १६॥

अयं खल्वातमा शुद्धोपयोगभावनानुभावमत्यस्त्रभितसमस्त्रधातिकर्मत्या समप्रजन्यशुद्धान-न्त्रप्रक्तिचित्स्यभावः, श्रद्धानन्त्रप्रक्तिज्ञायकस्यभावेन स्यतन्त्रस्यादग्रहीतकर्तन्वाधिकारः, श्रद्धान-आदा अयमात्मा हवदि संयंश्च ति णिहिद्रो स्वयंशूर्भवतीति निर्दिष्टः कथितः । किविशिष्टो भतः । सञ्चल्ह सञ्चलोगपदिमहिंदो भूदो सर्वज्ञः सर्वलोकपतिमहितश्च मृतः संजातः। कथम् । सयमेव निश्चयेन स्वयमेवेति । तथाहि—अभिन्नकारकविदानन्दैकचैतन्यस्वस्वभावेन स्वतन्त्रत्वात कर्ता भवति । स आतमा स्वयंत्रः भवति इति निर्दिष्टः ] जैसं शुद्धोपयोगके प्रभावसे केवलज्ञानादि गुणोंको प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार वहीं आत्मा 'स्वयंभू' नामवाला भी होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा हैं। तारवर्य यह है. कि जो आत्मा केवलजानादि स्वाभाविक गुणोंको प्राप्त हुआ हो. उसीका नाम स्वयंभ है। क्योंकि ज्याकरणकी ज्युपतिसे भी जो 'स्वयं' अर्थात आप ही से अर्थात दसरे द्रज्यकी सहायता विना ही 'भवति' अर्थात् अपने स्वरूप होने, इस कारण इसका नाम स्वयंभू कहा गया है, यह आत्मा अपने स्वरूपकी प्राप्तिके समय दूसरे कारककी इच्छा नहीं करता है। आप ही छह कारकरूप होकर अपनी सिद्धि करता है, क्योंकि आत्मामें अनंत शक्ति है, कैसा है वह [ लब्धस्वभाव: ] प्राप्त किया है. घातिया कर्मोंके नाशसे अनंतज्ञानादि शक्तिरूप अपना स्वभाव जिसने । फिर कैसा है ? िसर्वजः ] तीन कालमें रहनेवाले सब पदार्थीको जाननेवाला है। फिर कैसा है :स्वयंभु आत्मा। [सर्वलोक-**पनिमहित:** ] तीनों सुबनोंके स्वामी इन्द्र धरणेन्ट चक्रवर्ती इनकर पूजित है। फिर कैसा है : [स्वय-मेख भूत: ] अपने आप ही परकी सहायताके विना अपने शुद्धोपयोगके बलसे अनादि अविधासे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके बन्धोंको तोडकर निश्चयसे इस पदबीको प्राप्त हुआ है. अर्थात सकल सर असर, मनुष्योके स्वामियोसे पुज्य सर्वज्ञ वीतराग तीन लोकका स्वामी शुद्ध अपने स्वयंभुपदको प्राप्त हभा है।

अब पट्कारक दिखाते हैं-कर्ता १ कर्म २ करण ३ संप्रदान ४ अपादान ५ अधिकरण ६ ये छह कारकोंके नाम हैं, और ये सब दो दो तम्हके हैं, एक व्यवहार दूसरा निश्चय । उनमें जिस ज्ञाह परंक निमित्तसे कार्यकों सिद्धि कीजाय, वहाँ व्यवहार पट्कारक होना है, और जिस जगह अपनेमें ही अपनेको उपादान कारण कर अपने कार्यकी सिद्धि कीजाय, वहाँ निश्चय पट्कारक है। व्यवहार छह कारक उपचार असह्तनथकर सिद्धि किये जाते हैं, इस कारण असत्य हैं, निश्चय छह कारक, अपनेमें ही जोड़े जाते हैं, इसिल्ये सत्य हैं। क्योंकि वास्तवमें कोई प्रत्य किसी द्रव्यका कर्ता व हर्ता नहीं है, इसिल्ये व्यवहारकारक असत्य है, अपनेको आप ही करता है, इस कारण निश्चयकारक सत्य है। जो

न्तराक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन माप्यत्वातु कर्मत्वं कलयन्, शुद्धानन्तराक्तिज्ञानविपरिणमन-स्वभावेन साधकतमत्वात करणत्वमनुविद्याणः, श्रुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्यभावेन कर्मणा समाश्रियमाणत्वात संप्रदोनत्वं दधानः, श्रद्धानन्तज्ञक्तिज्ञानविपरिणमनसमये पूर्वप्रवृत्तविकलज्ञान स्यभावापगमेऽपि सहज्ञानस्यभावेन ध्रवत्वावलम्बनादपादानत्वग्रपाददानः, श्रद्धानन्त्वज्ञक्तिः ज्ञानविपरिणमनस्वभावस्याधारभूतत्वाद्धिकरणत्वमात्मसात्कुर्वाणः, स्वयमेव पटकारकीरूपेणो-नित्यानन्दैकस्वभावेन स्वयं प्राप्यत्वात कर्मकारकं भवति । इद्भवैतन्यस्वभावेन साधकतमत्वात्करणकारकं भवति । निर्विकारपरमानन्दैकपरिणतिलक्षणेन श्रद्धान्मभावस्तपुकर्मणा समाश्रियमाणन्वात्संप्रदानं भवति । तथैव पूर्वमस्यातिज्ञानविकलपविनाशेऽध्यखण्डितैः प्रचैतन्यप्रकाशेनाविनश्वस्वादपादानं भवति । निश्वयशद्ध-स्वाधीन होकर करे, वह कर्नी, जो कार्थ किया जावे, वह कर्म, जिसकर किया जावे, वह करणा, जो कर्मकर दिया जावे वह **संप्रदान**, जो एक अवस्थाको छोड इसरी अवस्थारूप होवे, वह अपादान, जिसके आधार कर्म होने, वह अधिकरण कहा जाता है। अब दोनों कारकोंका द्रष्टांत दिखलाते हैं। उनमें प्रथम व्यवहारकर इस तरह है-जैसे अभकार (क्रम्हार) कर्ता है, घडारूप कार्यको करता है. इससे घट कर्म है. दंड चक चीवर (डोरा) आदिकर यह घट कर्म सिद्ध होता है. इसलिये दंड आदिक करण कारक हैं. जल बगैर के भरनेके लिये घट दिया जाता है, इसलिये सप्रदानकारक है. मिहीकी पिंडरूपादि अवस्थाको छोड घट अवस्थाको प्राप्त होना अपादानकारक है, भूमिके आधार से घटकर्म किया जाता है, बनाया जाता है, इमलिये भूमि अधिकरणकारक समझना, इस प्रकार ये व्य-वहार कारक हैं । क्योंकि इनमें कर्ता दूसरा है, कर्म अन्य है, करण अन्य ही दृष्य है, दूसरे ही को देना दसरेंस करना । आधार जदा ही है । निश्चय छह कारक अपने आप ही में होते हैं, जैसे-मृत्तिका-द्रव्य ( मर्टा ) करता है, अपने घट परिणाम कर्मको करता है, इसलिये आप ही कर्म है, आप ही अपने घट परिणामको सिद्ध करता है, इसलिये स्वयं ही करण है, अपने घट परिणामको करके अपनेको ही सौप देता है, इस कारण आप ही संप्रदान है । अपनी मृत्पिड अवस्थाको छोड अपनी घट अवस्थाको करता है. इसलिये आप ही अपादान है । अपनेमें ही अपने घटपरिणामको करता है. इसलिये आप ही अधिकरण है। इस तरह ये निश्चय घटकारक हैं, क्योंकि किसी भी दूसरे द्रव्यकी सहायता नहीं है. इस कारण अपने आपमें ही ये निश्चयकारक साथे जाते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा संसार अवस्थामें . जब शद्धोपयोगभावरूप परिणमन करता है, उस समय किसी दूसरेकी सहायता (मदद) न लेकर अपनी ही अनंत शब्देनतन्यशक्तिकर आप ही छह कारकरूप होके केवलज्ञानको पाता है, इसी अवस्थामें 'स्वयंभ' कहा जाता है। शद अनंतशक्ति तथा जायकस्वभाव होनेसे अपने आधीन होता हुआ यह आत्मा अपने शद जायकस्वभावको करता है, इसलिये आप ही कर्ता है, और जिस शद्भजायकस्वभावको करता है, बह आत्माका कर्म है, सो वह कर्म आप ही है, क्योंकि श्रद्ध-अनंतशक्ति, ज्ञायक स्वभावकर अपने आपको ही प्राप्त होती है, वहाँ यह आत्मा ही 'कर्म' है, यह आत्मा अपने शह आत्मीक परिणामकर पजायमानः, उत्पत्तिव्यपेक्षया द्रव्यभावभेदभिषायातिकर्माण्यपास्य स्वयमेवाविर्भृतत्नाद्वा स्वयं-भृरिति निर्दित्यते । अतो न निश्चयतः परेण सहात्मनः कारकत्वसंबन्धोऽस्ति, यतः श्रुद्धात्मस्व-भावजाभाय सामग्रीमार्गणव्यग्रतया परतन्त्रीर्भूयते ॥ १६ ॥

20

अथ स्त्रायेश्वरत्यास्य भुद्धातमत्त्रभावकाभस्यात्यन्तमनपायितं कथेचिदृत्पादव्ययत्रौज्य-युक्तत्वं चाकोचयति-

> भंगविहीणो य भवो संभवपरिवर्ज्जिदो विणासो हि। विज्ञदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो ॥ १७॥ भङ्गविदीनव भवः संभवपरिवर्जितो विनाबो हि। विद्यते तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनाञ्चसमवायः॥ १७॥

चैतन्यादिगुणस्वभावात्मनः स्वयमेवाधारत्वादधिकर्गं भवतीत्यभेदषट्कारकीरूपेण स्वत एव परिणममाणः सन्वयमात्मा परमात्मस्यभावकेवलजानोत्पत्तिप्रस्तावे यतो भिन्नकारकं नापेक्षते ततः स्वयंभगवर्ताति भावार्थः ॥ १६॥ एवं सर्वज्ञमुख्यत्वेन प्रथमगाथा। स्वयंभुमुख्यत्वेन द्वितीया चेति प्रथमस्थले गायाद्वयं गतम् । अशास्य भगवतो दृश्यार्थिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायार्थिकनयेनानित्यत्वमपदिशति--अंगानिहीणो य असी स्वरूपको साधन करता है, वहाँ पर अपने अनंतज्ञानकर 'करणकारक' होता है, यह आत्मा अपने शुद्ध परिणामोंको करता हुआ अपनेको ही देता है, उस अवस्थामें ग्रद्ध अनंतशक्ति जायकस्यमाव कर्मकर आपको ही स्वीकार करता हुआ 'संप्रदानकारक' होता है. यह आत्मा जब शह स्वरूपको पाप्त होता है, उस समय इस आत्माके सांसारीक अञ्चद्ध-क्षायोपशमिक मति आदि जानका नाग होता है, उसी अवस्थामें अपने स्वामाविक ज्ञानस्वमावकर स्थिरपनेको धारण करता है. तव 'अपादानकारक' होता है । यह आत्मा जब अपने श्रद्धअनंतगत्ति जायकस्वभावका आधार है, उस दशामें 'अधिकरणकारक'को स्वीकार करता है। इस प्रकार यह आत्मा आप ही पटकारकरूप होकर अपने शुद्धस्वरूपको उत्पन्न (प्रगट) करता है, तभी स्वयंभु पदवीको पाता है। अथवा अनादिकालसे बहुत मजबूत बैंध हुए धातिया-कर्मीको (ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ मोहनीय ३ अन्तराय ४) नाश करके आप ही प्रगट हुआ है, दुसरेकी सहायता कुछ भी नहीं ली, इस कारण स्वयंभ कहा जाता है, यहाँ पर कोई प्रश्न करे, कि परको सहायतासे स्वरूपको प्राप्ति क्यों नहीं होती ! उसका समाधान—कि जो यह आत्मा पराधीन होवे. तो आकुलता सिंहत होजाय, और जिस जगह आकुलता है, वहाँ स्वरूपकी प्राप्ति नहीं, इस कारण परकी सहायता विना ही आत्मा निराकुछ होता है. इसी दशामें अपनी सहायतासे आपको पाता है। इसिछये निश्चय करके आप ही षटकारक है। जो अपनी अनंतराक्तिरूप संपदासे परिपूर्ण है, तो वह दूसरेकी इच्छा क्यों रक्षे ? अर्थात् कभी नहीं ॥ १६ ॥ आगे इस स्वयंम् प्रमुके शुद्धस्वभावको नित्य दिखलाते हैं, और किसीप्रकारसे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य अवस्था भी दिखलाते हैं-- तिस्य आत्मनः भंगविहीनः अबः विकते ] जो आत्मा शुद्धोपयोगके प्रसादसे स्वरूपको प्राप्त हुआ है, उस आत्माके नाशरहित

अस्य खरवात्मनः शृद्धोपयोगपसादात् शृद्धात्मस्त्रभावेन यो भवः स पुनस्तेन रूपेण मलयाभावाद्वम्भविदीनः । यस्त्वशृद्धात्मस्त्रभावेन विनाशः स पुनस्त्रपादान्तस्मवयरिवर्णितः अतोऽस्य सिद्धत्वेनानपायित्वम् । एवमपि स्थितिसंभवनाशसमवायोऽस्य न विमतिषिध्यते, भक्ष्-रिहतोत्पादेन संभववर्णितविवाशेन तद्वयाशारभृतद्वयेण्ऽगिव्येण ?] च समवेतत्वात् ॥१७॥ अयोत्पादादित्रयं सर्वद्रव्यसाथारणत्वेन शृद्धात्मनोऽप्यवस्यं भवतीति विभावयति—

उप्पादो य विणामो विज्ञदि सन्वस्स अदुजादस्स । पद्धाएण दु केणवि अद्धो न्नलु होदि सन्धूदो ॥ १८ ॥ उत्पादश्र विनाघो विद्यते मर्शस्यार्थनातस्य । पर्यापेण तु केनाप्यर्थः सञ्ज भवति सद्भनः ॥ १८ ॥

भद्रविहिनश्च भवः जीवितमरणादिसमताभावलक्षणपरमोपेक्षासंयमरूपशहोपयोगनोपन्नो योऽसौ भवः केवल-जानीत्पादः । स किविशिष्टः । भङ्गविहीनो विनागरहितः । संभवपरिवज्ञिनो विणासो हि योऽसौ मिथ्यात्वरागादिससरणस्यमस्यारपर्यायस्य विनाशः । स किविशिष्टः । सभवहीनः निर्विकारात्मतःविवलक्षण-रागादिर्पारणामाभावादत्पत्तिरहितः । तस्माञ्जायते तस्यैव भगवतः सिद्धस्यरूपतो द्रश्याधिकनयेन विनाशो नास्ति । विज्ञदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससम्बायो विवतं तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनाशसमवायः, तस्येव भगवत पर्यायार्थकनयेन शद्धव्यवनपर्यायाप्रथ्या सिद्धपर्यायेणीत्पादः, संसारपर्यायेण विनाशः, केवलज्ञानादिराणाधारहत्र्यत्वेन ध्रौत्यमिति । ततः रिथतं द्रव्यार्थिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायार्थिकनयेनोत्पा-दःगयप्रौभ्यत्रयं संभवतीति ॥ १७ ॥ अथोत्पादादित्रयं यथा सवर्णादिमतपदार्थेष दश्यते तथैवामर्तेऽपि सिद्धस्वरूपं विदेशं पदार्थवादिति निरूपयनि—उष्पादो य विणासो विज्ञदि सन्वस्स अङ्गादस्स उत्पाद है। अर्थात जो इस आत्माके शद्धम्बभावकी उत्पत्ति हुई, फिर उसका नाश कभी नहीं होता 🕻 🖼 संभवपरिवर्जिन: विनाश: ] और विनाश है, वह उत्पत्तिकर रहित है. अर्थात अनादिकालकी अविद्या (अज्ञान) से पैदा हुआ जो विभाव (अञ्चद्ध ) परिणाम उसका एकबार नादा हुआ. फिर वह नहीं उत्पन्न होता है, इससे तात्पर्य यह निकला, कि जो इस भगवान (ज्ञानवान ) आत्माके उत्पाद है, वह विनाश रहित है, और विनाश उत्पत्ति रहित है, तथा अपने सिद्धिस्वरूपकर ध्रव (नित्य) है, अर्थात जो यह आत्मा पहले अशुद्ध हालतमें था, वही आत्मा अब शुद्धदशामें मौजूद है, इस कारण ध्रव है। [ तस्येव पुनः स्थितिसंभवनाशसम्बायः ] फिर उसी आत्मा के ध्रौत्य उत्पत्ति नाग इन तीनोंका मिलाप एक ही समयमें मौज़द है, क्योंकि यह भगवान एक ही बक्त तीनों स्वरूप परिणमता है. अर्थात जिस समय ग्रद पर्यायकी उत्पत्ति है. उसी वक्त अग्रद प्रयोगका नाग है. और उसी कालमें इञ्यपनेसे धव है, दूसरे समयकी जरूरत ही नहीं है, यह कहनेसे यह अभिप्राय हुआ, कि इञ्यार्थिक-नयसे आत्मा नित्य होनेपर भी पर्यायार्थिकनयसे उत्पत्ति, बिनाश, ध्रौत्य, इन तीनी सहित ही है ॥१७॥ आगे उत्पाद आदिक दृश्यका स्वरूप है, इस कारण सब दृश्योंमें है, तो फिर आत्मामें भी अवस्य हैं. यथाहि जात्यजाम्बृनदस्याङ्गदपर्यायेणोत्पत्तिहित्ता। पूर्वव्यवस्थिताङ्गुळीयकादिपर्यायेण व विनाजः। पोततादिपर्यायेण त्भयवाष्युत्पत्तिविनाज्ञावनासादयतः धुवत्वत् । एवमलिल्द्रव्याणां केनिवत्यायेणोत्पादः केनिविद्विनाञ्चः केनिविद्वात्रीव्यमित्यववोद्ध्व्यम् । अतः धुद्धात्मनोऽप्युः उत्पादश्च विनाशश्च विषये ताकसर्वत्यार्यंगतस्य पदार्थतमृहस्य । केन कृता । पज्जाएण दु केणि पर्यायेण तु केनापि विविक्षितेनार्थन्यक्षनरूपेण स्वभावविभावरूपेण वा । स चार्थः किविशिष्टः । अद्धो खख् होदि सन्भूदो अर्थः खख् स्फूटं सत्ताभृतः सत्ताया अभिन्नो भवतीऽति । तथाहि — सुवर्णगोत्पाद्षत्तिकपुरुषादिमृत्पदार्थेषु यथोत्पादादित्रयं लोके प्रसिद्धं तथैवामृत्रदेषि मुक्तजीव । यथापि शुद्धान्मरुविपरिन्छितिनिक्षलानुमृतिलक्षणस्य ससारावसानोत्पत्रकारणसमयसारपर्यायस्य विनाशो भवति तथैव केवल- ज्ञानादित्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारपर्यायस्य भवति, तथानुमयपर्यायपरिणतात्मद्रव्यक्त औत्यस्य पदार्थन्यस्य पदार्थन्तिहित् । अथवा क्षेत्रपर्थाः प्रतिश्चणं भङ्गस्यण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परिष्ठित्ययेश्वया पदार्थन्त्याद्वित्यक्तिरुप्ति । अथवा क्षेत्रपर्थाः प्रतिश्चणं भङ्गस्यण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परिष्ठित्वयेश्वया

यह कहते हैं। [केनापि] किसी एक [पर्यायेण] पर्यायसे [सर्वस्य अर्थजातस्य] सब पदार्थीकी [ उत्पाद: ] उत्पत्ति [ च विनादा: ] तथा नाश [ विद्यते ] मौजूद है, [ तू ] लेकिन [ खत्रु ] निश्वयसे [ अर्थ: ] पदार्थ [ सदभूत: ] सत्तात्वरूप [ अवित ] है । भावार्थ—पदार्थका अस्तित्व (होना) सत्तागुणसे है, और सत्ता, उत्पाद, व्यय, धौव्यत्वरूप है, सो किसी पर्यायसे उत्पाद तथा किसी पर्यायमे विनाश और किसी पर्यायसे प्रवपना सब पदार्थीमें हैं। जब सब पदार्थीमें तीनों अवस्था हैं, तब आत्मामें भी अवश्य होना सम्भव है। जैसे सोना कंडल पर्यायसे उत्पन्न होता है, पहली कंकण (कहा) पर्यायसे विनाशको पाता है, और पीत, गुरु, तथा क्रिग्ध (चिकने) आदिक गुणोंसे ध्रव है, इसी प्रकार यह जीव भी संसारअस्वथामें देव आदि पर्यायकर उत्पन्न होता है, मनुष्य आदिक पर्यायसे विनाश पाता है. और जीवपनेसे स्थिर है । मोक्ष अवस्थामें भी श्रद्धपनेसे उत्पन्न होता है, अश्रद्ध पर्यायसे विनाशको प्राप्त होता है, और दन्यपनेसे ध्रव है। अथवा आत्मा सब पदार्थोंको जानता है, ज्ञान है, वह ज्ञेय (पदार्थ) के आकार होता है, इसलिये सब पदार्थ जैसे जैसे उत्पाद व्यय धौव्यरूप होते है, वैसे वैसे जान भी होता है, इस जानकी अपेक्षा भी आत्मा के उत्पाद, ज्यय, ध्रौज्य जान लेना, तथा परग्णी हानि बद्धिकी अपेक्षा भी उत्पाद आदिक तीन आत्मामें हैं। इसी प्रकार और बाकी द्रव्योमें उत्पाद आदि सिद्ध कर लेना । यहाँ पर किसीने प्रश्न किया, कि दृश्यका अस्तित्व (मौजूद होना) उत्पाद बीर: तीनसे क्यों कहा है ? एक ध्रुव ही से कहना चाहिये, क्योंकि जो ध्रुव (स्थिर) होगा, वह सदा मौजद रह सकता है ! इसका समाधान इस तरह है-जो पदार्थ ध्रव ही होता, तब मड़ी सोना दुध आदि सब पदार्थ अपने सादा आकारसे ही रहते, घडा, कुंडल, दही वगैरः भेद कभी नहीं होते, परंत केमा देखनेमें नहीं आता । मेद तो अवस्य देखनेमें आता है, इस कारण पदार्थ अवस्थाकर उपजता भी है. और नाश भी पाता है. इसी लिये दृत्यका स्वरूप उत्पाद, न्यय भी है । अगर ऐसा न माना जावे. त्पादादित्रयरूपं द्रव्यलक्षणभतमस्तित्रमवश्यं भावि ॥ १८ ॥

अयास्यात्मनः शुद्धोषयोगानुभावात्स्वयंश्वते भूतस्य कयमिन्द्रियैर्विना ज्ञानानन्दाविति संदेहग्रदस्यति—

> पक्क्वीणघादिकस्मो अणंतवरवीरिओ अधिकतेजो । जादो अणिंदिओ सो णाणं सोक्खं च परिणमदि ॥ १९ ॥ प्रश्लीणघातिकर्मा अनन्तवरवीर्योऽधिकतेजाः । जातोऽनिहिट्यः स बानं सौंद्यं च परिणमति ॥ १९ ॥

अयं खल्वास्मा शुद्धोपयोगसामध्यात् मसीणयातिकर्मा, क्षायोपश्चिमकञ्चानदर्शनासंपुक्तः
भङ्गन्यण परिणमित । षट्स्थानगतागुरुञ्जुकगुणवृद्धिहान्यपेक्षया वा भङ्गन्यमवबोद्धन्यमिति सूत्रतात्यर्षम्
॥ १८ ॥ एवं सिद्धजीवे द्वन्यार्थिकनयेन नित्यत्वेऽपि विवक्षितपर्यायेणोत्पादन्ययत्रौज्यस्थापनरूपेण द्वितीयस्थञ्जे गायाद्वयं नातम् । अथ तं पूर्वोक्तसर्वक्षं ये मन्यन्ते ते सन्यन्द्रष्टयो भवन्ति, परन्यरया मीक्षं च त्यन्त्व
इति प्रतिपादयति—

ेतं सन्त्रहवस्टिं इहं अमराम्रस्पद्दाणेहिं। ये सददंति जीवा तेसिं दुक्खाणि खीयंति ॥ १८#१॥

तं सञ्बद्धविद्धं तं सर्वार्धविरिष्ठं इद्धं इष्टमिमतम । कैः । अमराम्चरप्यद्वाणि हं अमरामुरप्रवानैः । ये सद्द्वंति ये श्रद्धमित रोजन्ते जीवा भञ्यजीवाः । तेसि तेषाम् । दुक्खाणि दुःखानि । खीर्यवि विनारी गच्छित, इति मृत्रार्थः ॥ १ ॥ एवं निर्दोषिषरमात्मश्रद्धानान्मोक्षो भवतीति कथनक्ष्पेण तृतीयस्थले गाथा गता ॥ अथास्यात्मनो निर्विकारस्वसेवदनलक्षणशुद्धापयोगप्रमावात्सर्वज्ञले सतीन्द्रियैविंग कथे ज्ञानानन्दाविनि १९ प्रशुत्तरं ददाति—पवस्त्रीणयादिकम्मो ज्ञानावमन्त्रचलुष्टयस्वक्षपपरमात्मद्रव्यभावनालक्षण- श्रद्धाणयोगवरुन प्रश्लीणयातिकमौ सन् । अर्णातवर्विरियो अनन्तवर्विर्थः । पुनरिष किविष्टः । अष्टियतेजो तो संसारका ही लोप होजावे, इसल्ये यह बात सिद्ध हुई, कि पर्याससे उत्पाद तथा न्यय सिद्ध होते हैं, और द्रव्यपनेसे श्रुव सिद्ध होता है, इन तीनीसे ही द्रव्यका अस्तिन्व (मौजूदगी) है ॥ १८ ॥

आगे कहते है, कि यह आसा शुद्धोपयोगके प्रमाबसे स्वयंम् तो हुआ, परंतु इंद्रियोके बिना ज्ञान और आनंद इस आस्माके किस तरह होता है, ऐसी शंकाको दूर करते हैं, अर्थात् ये अज्ञानी जीव इत्त्रिय विषयोके भोगनेमें ही ज्ञान, आनंद मान केंठ हैं, उनके चेतावनेके लिये स्वभावसे उत्पन हुए ज्ञान तथा सुसको दिसाते हैं—[स:] वह स्वयंम् भगवान् आसा [अतीन्द्रिय: जात: 'सन्'] इत्त्रिय ज्ञानसे रहित होता हुआ [ज्ञानं सौख्यं च] अपने और परके प्रकाशने (जानने)वाला ज्ञान तथा आकुलता रहित अपना सुख, इन दोनो स्वभावस्थ [परिणमति] परिणमता है। कैसा है भगवान्। [पर्सीणचातिकस्मै] सर्वथा नाश किये हैं, चार धातिया कर्म जिसने अर्थात् जवतक धातियाकर्म

१ इस नाथाकी श्रीमत, अमृतचन्द्राचार्यने टीका नहीं की। तारपर्यवृत्तिमें ही इसका व्याख्यान है।

लादतीन्द्रियो भूतः सिम्नाविलान्तरायक्षयादनन्तवरवीर्यः, कृत्सनज्ञानदर्शनावरणमलयादधिक-केवलबानदर्शनामिधानतेजाः. समस्तमोहनीयाभावादत्यन्तनिर्विकारशृद्धचैतन्यस्यभावमात्मान-मासादयन स्वयमेव स्वपरमकाञकतलक्षणं ज्ञानमनाकलत्रलक्षणं सौरुपं च भला परिणमते । प्रवमात्मनो ज्ञानानन्दौ स्वभाव एव । स्वभावस्य त प्रशानपेक्षतादिन्दियैर्विनाप्यात्मनो ज्ञाना-नन्दी संभवतः ॥ १९॥

अथातीन्द्रियत्वादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति-

अधिकतेजाः । अत्र तेज शब्देन केवलजानदर्शनदृयं प्राह्म । जादो स्रो स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा जातः संजातः । कथमतः । अणिदियो अतिन्दिय इन्द्रियविषयन्यापाररहितः । अतिन्द्रियः सन् किं करोति । **णार्वः मोक्रां च परिवामदि के**बळज्ञानमनन्तसौख्यं च परिवामतीति । तथाहि---अनेन व्याख्यानेन किमक्तं भवति, आत्मा तावित्रश्चयेनानन्तज्ञानसम्बस्वभावोऽपि व्यवद्वारेग ससारावस्थायां कर्मप्रवर्गादत-जानसकः सन पश्चादिन्द्रियाधारेग किमप्यन्यज्ञानं सम्बं च परिगमति । यदा पनिर्विकरुपस्यसंवित्तिबलेन कर्माभावो भवति तदा क्षयोपरामाभावादिन्द्रियाणि न सन्ति स्वकीयातीन्द्रियज्ञानसम्बं चानभवति । तदपि कस्मात् । स्वभावस्य परापेक्षाः नास्तीःयभिप्रायः ॥ १९ ॥ अथातीव्हियत्वादेवः केवलिनः दारीराधारोदभतं भोजनादिसुखं क्षुधादिद् खं च नास्तीति विचार्यति —सोक्खं वा पुण दक्खं केवलणाणिस्स णस्थि सुखं वा पुनर्दः सं वा केवलज्ञानिनो नास्ति । कथंभूतम् । देहरादं देहरातं देहाधारि ब्रिटिस्यादिसमूर्यन कवजाहारादिमस्त्रमः असातोदयजनितं क्ष्यादिदःस्यं च । कस्मानास्ति । जम्हा अदिदियत्तं जादं यस्मा-न्मोहादिषातिकर्मामावे पश्चेन्द्रियविषयसुखाय व्यापाररहितत्वं जातम् । तम्हा द तं णेयं तस्मादतीन्द्रियत्वा-द्वेतोस्तीन्द्रियमेव तन्त्रानं सुखं च डेयमिति। तयथा---लोहपिण्डससर्गामावाद्मिर्यथा घनवातपिश्नं न लभते तथायमात्मापि लोहपिण्डस्थानीयेन्द्रियामाभावातः सामारिकसम्बदःखं नानभवतीःयर्थः । कश्चिदाह-केवलिनां सहित था, तबतक क्षायोपशमिक मत्यादिज्ञान तथा चक्षरादिदर्शन सहित था । घातियाकर्मीक नाश होते ही अतीन्द्रिय हुआ । फिर कैसा है ' [अनन्तवरवीर्य:] मर्यादा रहित है, उत्कृष्ट बल जिसके अर्थात अंतरायके दर होनेसे अनन्तबल सहित है । फिर कैसा है : [अधिकतेजा: ] अनंत है. जानदर्शत-रूप प्रकाश जिसके अर्थात ज्ञानावरम दर्शनावरम कर्मक जानेसे अनुतज्ञान, अनुतद्शनमधी है, और समस्त मोहनीयकर्मके नाशंसे स्थिर अपने स्वभावको प्राप्त हो गया है। भावार्थ —इस आत्माका स्वभाव ज्ञान-आनंद है, परके अधीन नहीं है, इसलिये निरायरण अवस्थामें ही इन्द्रियविना ज्ञान, सख स्वभावसे ही परिणमते हैं । जैसे सर्यका स्वभाव प्रकाश है, वह मेघपटलोकर देंक जानेसे हीन प्रकाश होजाता है. लेकिन मेघ समृहके दर होजाने पर स्वाभाविक प्रकाश होजाता है. इसी प्रकार इस आत्माके भी इन्द्रिय-आवरण करनेवाले कर्मीके दूर होजानेसे स्वामाविक (किसीके निमित्त विना) ज्ञान तथा सुख प्रगट होजाता है ॥ १९॥

आगे जनतक आत्मा इंदियोंके आधीन है, तनतक शरीरसंबंधी सुख, दु:खका अनुभव करता है।

W. Y

सोक्सं वा पुण दुक्सं केवलणाणिस्स णस्थि देहगदं। जम्हा अर्दिदियम्ं जादं नम्हा दु तं णेयं॥ २०॥ सौरूयं वा पुनर्दुःसं केवलग्रानिनो नास्ति देहगतम्। यस्मादतीन्द्रियसं जातं तस्माजु तन्त्रेयम्॥ २०॥

भक्तिरस्ति, औदारिकशरीरसङ्गावात । असद्देशकर्मोदयसङ्गावाद्या । अस्पदादिवत । परिहारमाह-तद्भगवतः शरीरमौदारिकं न भवति किंत परमौदारिकम-"शदस्कटिकसंकाशं तेजोमर्तिमयं वपः । जायते क्षीणदोषस्य समधातविवर्जितम् ॥" यञ्चोक्तमसदेशोदयसदावात्तत्र परिहारसाह—यथा बीह्यादिबीजं जलसहकारिकारण-सहितमङ्करादिकार्यं जनयति तथैवासदेवकर्म मोहनीयसहकारिकारणसहितं क्षधादिकार्यमुल्पादयति । करमात् । "मोहस्स बलेण धाददे जीवं " इति वचनात् । यदि पुनर्मोहाभावेऽपि क्षुधादिपरीषहं जनयति तर्हि वधरोगादिपरीषहमपि जनयत् न च तथा । तदपि करमात् । " मुक्त्यपसर्गाभावात्" इति वचनात् । अन्यद्पि दुषणमस्ति । यदि क्षघाबाधास्ति तर्हि क्षघाक्षीणशक्तेरनन्तवीर्थं नास्ति । तथैव क्षघादःखितस्या-नन्तसस्त्रमपि नास्ति । जिद्वेन्द्रियपरिच्छितिस्वपर्मातज्ञानपरिणतस्य केवलज्ञानमपि न संभवति । अथवा अन्य-दपि कारणमस्ति । असद्वेद्योदयापेक्षया सद्वेद्योदयोऽनन्तगुणोऽस्ति । ततः कारणात् शर्कराराशिमध्ये निस्वकणिकाबदसदेशोदयो विद्यमानोऽपि न जायते । तथैवान्यदपि बाधकमस्ति-यथा प्रमत्तसंयतादि-तपोधनानां वेदोदयं विद्यमानेऽपि मन्दमोहोदयत्वादखण्डब्रहाचारिणां खीपरीषहवाधा नास्ति. यथैव च नव-प्रैवेयकायहामिन्द्रदेवानां वेदोरये विद्यमानेऽपि मन्द्रमोहोत्येन खीविष्यबाधा नास्ति, तथा भगवत्यसदेशोत्ये विद्यमानंऽपि निर्वशेषमोहाभावात् क्षुधावाधा नास्ति । यदि पुनरुष्यते भवद्भिः---मिथ्यादृष्टचादिसयोग-केवलिपर्यन्तास्त्रयोदरागुगस्थानवर्तिनो जीवा आहारका भवन्तीत्याहारकमार्गणायामागमे भणितमास्ते, ततः कारणात् केवलिनामाहारोऽस्तीति । तद्य्ययुक्तम् । परिहारः--- "णोकस्म-कम्महारो कवलाहारो य लेप्प-माहारो । ओजमणो वि य कमसो आहारो छिन्वहो णेयो"॥ इति गाथाकथितकमेण यद्यपि पटप्रकार आहारो भवति तथापि नोकर्माहारापेक्षया केवलिनामाहारकत्वमवबोद्धन्यम् । न च कवलाहारापेक्षया । तथाहि-सुक्ष्माः सुरसाः सुगन्धा अन्यमनुजानामसंभविनः कवलाहारं विनापि किंचिद्नपूर्वकोटिपर्यन्तं शरीर-स्थितिहेतवः सप्तथातरहितपरमौदारिकशारीरनोकर्माहारयोग्या लाभान्तरायकर्मनिरवशेषक्षयात प्रतिक्षणं पद्रला आस्रवन्तीति नवकेविन्निन्धन्याख्यानकाले भणितं तिप्रति । ततो जायते नोकर्माहारापेक्षया केवलिनामा-हारकत्वम् । अथं मतम्-भवदीयकल्पनयाः आहारानाहारकत्वं नोकर्माहारापेक्षयाः न च कवलाहारापेक्षयाः चेति कथं ज्ञायते । नैवम् । "एकं हौ त्रीन् बानाहारकः " इति तत्त्वार्थे कथितमास्ते । अस्य सत्रस्यार्थः कथ्यते-भवान्तरगमनकाले विग्रहगतौ शरीराभावे सति नृतनशरीरधारणार्थे त्रयाणां शरीराणां पण्णां यह केवलज्ञानी भगवान अतीन्त्रिय है, इस कारण इसके शरीरसंबंधी सुख, दु:ख नहीं है, ऐसा कहते हैं—[ केवलज्ञानिनः] केवलज्ञानीके [ देहगतं ] शरीरसे उत्पन्न हुआ [ सौरूयं ] भोजनादिक सुख [वा पुन: द:खं] अथवा भूख वगैर:का द:ख [नास्ति] नहीं है [पस्मात ] इसी कारणसे

यत प्रद्वात्मनो जातवेदस इव कालायसगोलोल्कृलितपुर्वलाक्षेपविलासकत्यो नास्ती-न्द्रियप्रामस्तत् एव घोरचनघातामिघातपरंपरास्थानीयं शरीरगतं सुखदुःखं न स्यात् ॥ २० ॥

अथ ज्ञानस्वरूपपश्चं सौरूपस्वरूपपश्चं च क्रममहत्तप्रवन्यद्वेषेनाभिद्धाति, तत्र केवल्नि नोऽतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वास्तर्वमत्यक्षं भवतीति विभावपति—

पर्यातीनां योग्यपद्रलपिण्डप्रहणं नोकर्माहार उच्यते । स च विष्रहगतौ कर्माहारे विद्यमानेऽप्येकद्वित्रसमय-पर्यन्तं नास्ति । ततो नोकर्माहारापेक्षयाऽऽहारानाहारकत्वमागमे ज्ञायते । यदि पनः कवलाहारापेक्षया तर्हि भोजनकारं विहाय सर्वेदेवानाहारक एव, समयत्रयनियमो न घटते। अथ मतम्-केविलनां कवलाहारी-Sस्ति मनुष्यत्वात् वर्तमानमनुष्यवत् । तद्य्ययुक्तम् । तर्हि पूर्वकालपुरुषाणां सर्वज्ञत्वं नास्ति, रामरावणादि-परुषाणां च विशेषसामध्यै नास्ति वर्तमानमनुष्यवत् । न च तथा । किंच छ्यस्थतपोधना अपि सप्तधातु-रहितपरमौदारिकशरीराभावे 'छट्टो त्ति पढमसण्गा' इति बचनात् प्रमत्तसंयतपष्टगुणस्थानवर्तिनो यद्यप्याहारं गृहणित तथापि ज्ञानसंयमध्यानसिद्धचर्थ, न च देहममत्वार्थम् । उक्तं च-"कायरिथत्यर्थमाहारः कायो जानार्थमिष्यते । जानं कर्मीवनाशाय तन्नाशे परमं सुखम् ॥ ण बलाउसाहणदं ण सरीरस्स य चयट तेन्नदं। णाणद्र सजमद्रं झाणद्रं चेव भुंजीत ॥" तस्य भगवतोः ज्ञानसंयमध्यानादिगुणाः स्वभावेनैव तिष्ठन्ति न चाहारबळेन । यदि पुनर्देहममत्वेनाहारं गृहणाति तर्हि छचस्थेन्योऽप्यसौ हीनः प्राप्नोति । अथोच्यते-तस्या-तिरायविशेषात्प्रकटा भक्तिनास्ति प्रच्छना विद्यते । तर्हि परमौदारिकशरीरत्वाद्धक्तिरेव नास्ययमेवातिशयः कि न भवति । तत्र त प्रष्ठकभक्तौ मायास्थानं दैन्यवृत्तिः, अन्येऽपि पिण्डरादिकथिता दोषा बहवो भवन्ति । ते चान्यत्र तर्कशास्त्रे ज्ञातन्याः । अत्र चाध्यात्मप्रत्यत्वान्नोच्यन्त इति । अयमत्र भावार्थः-इदं बस्तुस्वरूपमेव जातन्यमत्राग्रहो न कर्तन्यः । करमात् । दराग्रहे सनि रागद्वेषोत्पत्तिर्भवनि ततश्च निर्विकारचिदानन्दैक-स्बभावपरमात्मभावनाविघातो भवति ॥ २०॥ एवमनन्तज्ञानसखस्थापने प्रथमगाथा केवलिमक्तिनिराकरणे दिनीया चेति गाथाइयं गतम ।

इति समगाथामिः श्यलजनुष्टयेन साभान्येन सर्वेद्वसिद्धि नामा दिनीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ २॥ अध ज्ञानप्रपञ्जामिथानान्तराधिकारं त्रयांविशद्वाधा भवन्ति । तत्राष्टौ श्वलानि । तेष्वादौ केवलज्ञानस्य सर्वे प्रत्यक्षं भवतीति कथनपुरुयलेन 'परिणमदो खलु' इत्यादिगाथाद्वयम्, अधालज्ञानयोनिंखयेनासंख्यात-इस केवली-भगवानको [ असीन्द्रियस्वं जातं ] इन्त्रियरित भाव प्रगट हुआ [तस्मास्तु] इसीलिये [तत् ज्ञेंच ] तत् अर्थात् अतीन्द्रियः ही ज्ञान और सुख जानने चाहिये । भावार्ध — असे आग लोहेक गोलेको संगति छूट जानेपर पनकी चोटको नहीं प्राप्त होती, इसी प्रकार यह जाना भी लोहके पिण्डसमान जो इन्द्रियज्ञान उसके अभावसे संसारसंबंधी सुख दुःखका अनुभव नहीं करता है । इस गाथामें केवलीके कवलहारका निर्मेष किया है ॥ २०॥

आगे केवलीको अतीन्द्रियज्ञानमे ही सब बस्तुका प्रत्यक्ष होता है, यह कहते हैं—[ ज्ञानं परि-पाममानस्य] केवलज्ञानको परिणमता हुआ जो केवली भगवान् है, उसको [स्वन्तु ] तिश्वयसे परिणमदो खल्ड णाणं प<del>ववस्</del>वा सन्वद्व्वपजाया । स्तो णेव ते विजाणदि उम्महपुम्बाहिं किरियाहिं ॥ २१ ॥ परिणममानस्य खल्ड झानं प्रत्यक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायाः । स नैव तान् विजानात्यवग्रहपूर्वामिः क्रियाभिः ॥ २१ ॥

यतो न खल्बिन्डियाण्यालम्ब्यानग्रहेहावायपूर्वकमक्रमेण केवली विजानाति। स्वयमेव समस्तावरणक्षयक्षण एवानाद्यनन्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानस्वभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदपरि प्रविक्तसत्केवलज्ञानोपयोगीभ्य विपरिणमते । ततोऽस्याक्रमसमाकान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभाव-प्रदेशलेऽपि व्यवहारेण सर्वगतत्वं भवतीत्यादिकथनमुख्यत्वेन 'आदा णाणपमाणं ' इत्यादिगाशापञ्चकम् . ततः परं जानन्नेययोः परस्परगमननिराकरणसुख्यतया 'णाणी णाणसहावो' इत्यादिगाथापञ्चकम् . अथ निश्चयन्यवहारकेवलिप्रतिपादनादिमुख्यत्वेन 'जो हि सुदेण' इत्यादिसूत्रचतुष्टयम्, अथ वर्तमानज्ञाने काल-त्रयपर्यायपरिच्छितिकथनादिरूपेण 'तकालिगेव सन्ते ' इत्यादिसूत्रपञ्चकम् , अथ केवलज्ञानं बन्धकारणं न भवति रागादिविकन्परहितं छग्नस्थज्ञानमपि । किंतु रागादयो बन्धकारणमित्यादिनिरूपणमुख्यतया 'परिगमदि णेयं' इत्यादिसत्रपद्धकम् , अथ कवलज्ञानं सर्वज्ञानं सर्वज्ञानं प्रतिपादयतीत्यादिव्याख्यान-मुख्यत्वेन 'जं तकालियमिदरं' इत्यादिगाथापञ्चकम् . अथ ज्ञानप्रपञ्चोपसंहारमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, नम-रकारकथनेन दितीया चेति 'णवि परिणमदि ' दृत्यादि गाथाद्रयम् । एवं ज्ञानप्रपञ्चाभिधानवतीयान्तरा-धिकारे त्रयक्षिशदाधानिः स्थलाष्ट्रकेन समदायपातनिका । तद्यथा-अधातीन्द्रयज्ञानपरिणतत्वात्केवलिनः सर्वप्रत्यक्षं भवतीति प्रतिपादयति-पश्चकता सञ्बदञ्यक्ताया सर्वद्रञ्यपर्यायाः प्रत्यक्षा भवन्ति । कस्य । केवलिनः । किं कुर्वतः । **परिणमदो** परिणममानस्य । **खुखु स्फूटम् ।** किम् । **णाणं** अनन्तपदा**र्ध**-परिन्छित्तिसमर्थे केवलज्ञानम् । तर्हि कि क्रमेण जानाति । स्रो णेव ते विजाणादि उमाहण्याहि किरियाहिं स च भगवालैव तान् जानात्यवग्रहपूर्वाभिः कियाभिः, किंतु युगपदित्यर्थः । इतो विस्तरः-अनाबनन्तमहेत्कं चिदानन्दैकस्यभावं निजशुद्धात्मानसुपादेयं कृत्वा केवलज्ञानीत्पत्तेवीजभूतेनागमभाषया श्रुरूथानसंद्रेन रागादिविकल्पजाल्सहितस्वसंवेदनज्ञानेन यदायमात्मा परिणमति, तदा स्वसंवेदनज्ञानफल भतकेवलज्ञानपरिन्छित्याकारपरिणतस्य तरिभन्नेव क्षणे कमप्रवृत्तकायोपशमिकज्ञानाभावादकमसमाकान्त-[ सर्वद्रद्यपर्याया: ] सब द्रव्य तथा उनकी तीनोंकालकी पर्यायें [ प्रत्यक्ष्मा: ] प्रत्यक्ष अर्थात प्रगट हैं । जैसे सफटिकमणिके अंदर तथा बाहिरमें प्रगट पदार्थ दीखते हैं । उसी तरह भगवानको सब प्रत्यक्ष हैं। [स: ] वह केवली भगवान् [तान ] उन द्रव्यपर्यायोंको [अवग्रहपूर्वाभि: क्रियाभि: ] अवप्रह आदि अर्थात अवप्रह, ईहा, अवाय, धारणारूप जो किया हैं. उनसे निव विजानानि ] नहीं जानता है। सारांश यह है कि-जैसे कमोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए जानवाले, अवग्रह आदि जो मतिज्ञानकी भेदरूप किया हैं, उनसे जानते हैं, वैसे केवली नहीं जानते । क्योंकि उन केवलीभगवानके सब तरफसे कर्मीके पढदे दूर होजानेके कारण अखंड अनन्त शक्तिसे पूर्ण, आदि अन्त रहित, असाधा- तया समस्तमंत्रेदनालम्बनभूताः सर्बद्धव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा भवन्ति ॥ २१ ॥
अथास्य भगवतोऽतीन्द्रियज्ञानपर्णितत्वादेव न किंचित्वरोक्षं भवतीत्यभिषेति—
णात्थि परोक्ष्यं किंचि वि समंन सन्वक्ष्वगुणसमिद्धस्स ।
अक्ष्वातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२ ॥
नास्ति परोक्षं किंचिदपि समन्ततः सर्वोक्षगुणसमृद्धस्य ।
अक्षातीतस्य सदा स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य ॥ २२ ॥

अस्य खळु अगवतः समस्तावरणक्षयक्षण एव सांसारिकपरिच्छितिनिष्यत्तिवरुषाचारिक मृतानि प्रतिनियत्विषयप्राहीण्यक्षीणि तैरतीतस्य, स्पर्कस्तमान्धवर्णक्षन्द्रपरिच्छेद्रस्यैः समरस्तया समन्ततः सँवैरेवेन्द्रपर्युणः समुद्धस्य, स्वयमेय सामस्त्येन स्वपरमकाक्षनस्य, स्वेरं लोकोत्तरह्मान्स्मस्तद्रव्यक्षेत्रकाळमावत्या सर्वत्रव्यक्ष्यप्राधानात्वया सर्वत्रव्यक्ष्यप्रयाया अस्यात्मनः प्रत्यक्षा भवन्तीत्वप्रयाः ॥ २१ ॥ अय सर्वै प्रत्यक्षं भवतीत्यन्वस्तरेण पूर्वसूत्रे भणितिमदानां तु परोक्षं किमिष नास्तीत तमेवार्षे न्यतिर्कृत रह्मविष्यप्रयासिक्ष्यस्य । सम्य सव्यवस्य प्राप्तसिद्धस्य सम्पत्तः सर्वान्तम्पर्वे हाः सामस्येन वा सर्थारसम्प्यवर्णाण्यविष्यस्य । सम्य सव्यवस्य । व्यवस्य । अववा । अववा । अववा । अववा । अववा । अववा । स्विष्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयानितस्य स्वय्वस्य । विष्य । अववा । अववा । अववा । अववा । अववा । अववा । अववा । अववा । स्वयस्य स्वयम्य । प्रत्यस्य । अववा । प्रत्यस्य । अववा । प्रत्यस्य । अववा । प्रत्यस्य । अववा । प्रत्यस्य । अववा । प्रत्यस्य । अववा । प्रत्यस्य । अववा । वर्षान्तिक्षस्य । अववा । वर्षान्तिक्षस्य । अववा । वर्षान्यक्षान्तिक्षस्य । सदा सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्वे । सर्

आगे इस भगवानके अतीन्दियज्ञानरूप परिणमन करनेसे कोई भी बस्तु परोक्ष नहीं है, यह कहते हैं—[अस्य भगवता:] इस केवळीमगवानके [किंचिद्षि] कुळ भी पदार्थ [परोक्ष नास्ति] परोक्ष नहीं । एक ही समय सब टच्य, केन, काल, भावको प्रत्यत जानता है, इसळिये परोक्ष नहीं । कैसे हैं ! व भगवान [अक्कातिनस्य] इन्द्रियोष रहित ज्ञानवाळ हैं, अथांत् इन्द्रिये संसारसंबंधी ज्ञानका कारण हैं । और परोक्षरूप मयांदा ळिये पदार्थोको जानती हैं, इस प्रकारकी भावदंधिये भगवानके अब नहीं, इसळिये सत् प्रत्यक्ष खल्क जानते हैं । फिर कैसे हैं ! [स्मन्तना:] सब आलाके प्रदेशों(अंगो)में [सर्वाक्षरुणसमृद्धस्य] सब इंदियोके गुण जो स्पर्ध वगैरःको ज्ञान उस कर पूर्ण है, अर्थात् जो एक एक इन्द्रिय एक एक गुणको ही जानती हैं, जैसे आंत रूपको, इस तस्हके क्षयोपशामजन्यज्ञानके अभाव होनेपर प्रगट हुए केवळ्जानसे वे केवळीमगवान, सब अंगो इसा सब स्वशादि विषयोको जानते हैं । फिर कैसे हैं ![स्वयमेव] अपने आप ही [हि] निश्चय कर [ज्ञान-जातस्य] केवळजानको प्रात हुए हैं । भावार्य—अपने और परबस्तुके प्रकाशनेवाळा नाशरहित

जातस्यः अक्रमसमाकान्तसमस्तद्वव्यक्षेत्रकालमावतया न किंचनापि परोक्षमेव स्यात ॥ २२ ॥ अयात्मनो ज्ञानप्रमाणलं ज्ञानस्य सर्वगतत्वं चोदद्योतयति---

आडा जाजपमाणं जाणं जेयप्पमाणमृहिदं।

3 णेयं लोयालोयं तम्हा णाणं त सब्बगयं ॥ २३ ॥ आत्मा ज्ञानममाणं ज्ञानं ज्ञेयममाणग्रहिष्टम् । क्रेयं लोकालोकं तस्माज्कानं त सर्वगतम् ॥ २३ ॥

आत्मा हि 'समगुणपर्यायं द्रव्यम्' इति वचनात ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहितत्वेन परि-णतत्वात्तत्परिमाणं. ज्ञानं त ज्ञेयनिष्ठत्वाद्याद्यनिष्ठदद्यनवत्तत्परिमाणं, ज्ञेयं त लोकालोकविभाग-विभक्तानन्तपर्यायमालिकालीढस्यरूपस्चिता विच्छेदोत्पाद विच्छेदोपदर्शित ब्रिजीव्या पहद्रव्यी वर्तिसमस्तपदार्थयगपत्प्रत्यक्षप्रतीतिसमर्थमविनश्चरमखण्डैकभासमयं केवलज्ञानं परिणतस्यास्य भगवतः परोक्षं किमपि नास्तीति भावार्थः ॥ २२ ॥ एवं केवलिनां समस्तं प्रत्यक्षं भवतीति कथनरूपेण प्रथमस्थले गाश्राद्वयं गतम् । अश्रात्मा ज्ञानप्रमाणो भवतीति ज्ञानं च व्यवहारेण सर्वगतमित्यपदिशति—आहा णाणप्रमाणं जानेन सह हीनाधिकत्वाभावादात्मा जानप्रमाणो भवति । तथाहि- समगणपर्यायं द्रव्यं भवति ' इति वचनाद्वर्तमानमनुष्यभवे वर्तमानमनुष्यपर्यायप्रमाणः, तदेव मनुष्यपर्यायप्रदेशवर्तिज्ञानगुण-प्रमाणश्च प्रत्यक्षेण दृश्यते यथायमात्मा, तथा निश्चयतः सर्वदैवाञ्याबाधाक्षयसुखाद्यनन्तगुणाधारभूतो योऽसौ केवलज्ञानगुणस्तल्प्रमाणोऽयमात्मा । **णाणं णेयणमाणमहिदं** दाह्यनिष्ठदहनवत ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणसहिद्यं कथितम् । णेयं लोयालोयं न्नेयं लोकालोकं भवति । शुद्धबुद्धैकस्वभावसर्वप्रकारोपादेयभूतप्रमात्मद्रव्या-दिषडद्रव्यात्मको लोकः, लोकाद्वृहिर्मागे शुद्धाकाशमलोकः, तच्च लोकालोकद्वयं स्वकीयस्वकीयानन्तपूर्याय-परिणतिरूपेणानित्यमपि इञ्यार्थिकनयेन नित्यम् । तम्हा णाणं त सञ्जायं यस्मानिश्वयरनत्रयात्मक-लैकिकजानसे जदा ऐसा अर्तान्द्रियज्ञान (केवलजान) जब प्रगट हुआ, तब परोक्षपना किस तरह हो

सकता है ! (नहीं होता) ॥ २२ ॥

आगे आत्माको ज्ञानप्रमाण कहते हैं, और ज्ञानको सर्वव्यापक दिखलाते हैं-- [आत्मा ] जीव-इव्य जिन्नमाणं जानके बराबर है, क्योंकि इब्य अपने अपने गुणपर्यायोंके समान होता है. इसी न्यायसे जीव भी अपने जानगणके बराबर हुआ । आत्मा जानसे न तो अधिक न कम परिणमन करता है, जैसे सोना अपनी कड़े कंडल आदि पर्यायोंसे तथा पीलवर्ण आदिक गुणोंसे कम अधिक नहीं परिणमता, उसी प्रकार आत्मा भी समझना । [ ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणं ] और ज्ञान हेयके (पदार्थींके ) प्रमाण है. ऐसा जिल्हिन्द्र ] जिलेन्द्रदेवने कहा है, जैसे-ईधनमें स्थित आग ईधनके बराबर है, उसी तरह सब पदार्थीको जानता हुआ ज्ञान ब्रेयके प्रमाण है, [ ज्ञेयं लोकालोकं ] ब्रेय है, वह लोक तथा अलोक है. जो मत भविष्यत वर्तमानकालकी अनंत पर्यायों सहित छह द्रव्य हैं, उसको लोक और इस लोकसे बाहर अकेला आकाश उसको अलोक जानना, इन्हीं दोनोंको क्रेय कहते हैं। [ **तस्मात** ]

सर्वेश्विति यावत् । ततो निःशेषावरणसयक्षणः एव लोकालोकविभागविभक्तसमस्तवस्त्वाकारः पारक्षुपगम्य तथैवापच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात् ज्ञानं सर्वगतम् ॥ २३ ॥

\$0

अवारमनो ज्ञानममाणत्वानभ्युषगमे डी पन्नाषुपन्यस्य देषयति—

णाणप्यमाणमादा ण हबदि जस्सेह तस्स सो आदा ।

हीणो वा अहिओ वा णाणादो हबदि घुवमेव ॥ २४॥
हीणो जदि सो आदा नण्णाणमचेदणं ण जाणादि ।

अहिओ वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि ॥ २५॥ खुगछं।

ज्ञानमाणमात्मा न भवति यस्वेड तस्य स आत्मा ।

हीनो वा अधिको वा ज्ञानाद्भवति धुवमेव ॥ २४॥
होनो वा अधिको वा ज्ञानाद्भवति चुवमेव ॥ २४॥

अधिको वा ज्ञानात् ज्ञानेन विना कथं जानाति ॥ २५ ॥ युगलम् । यदि खल्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्युपगम्यते, तदात्मनोऽतिरिच्यमानं ज्ञानं स्वाश्रय-

श्वद्वीपयोगमाबनावकेनोत्पन्नं यक्केबळ्झानं तहङ्कीत्कीणांकारन्यायेन निरस्तरं पूर्वोक्तक्रेयं जाताति, तस्माद्रच-बह्नारण तु ज्ञानं सर्वेगतं भण्यते । ततः स्थितमेतदात्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं सर्वगतामित ॥ २२ ॥ अथात्मानं ज्ञानप्रमाणं ये न मन्यन्ते तत्र हीनाधिकत्त्रे दृष्णं ददाति—णाणप्यमाणमादा य हषदि जस्सेद ज्ञान-प्रमाणमात्मा न भवति यस्य वादिनो मतेऽत्र जगति तस्स सो आदा तत्र्य मते स आव्मा हीणो वा अहिओ वा णणादो हबदि धुत्रमेव हीनो वा अधिको वा ज्ञानात्मकाशाद् भवति निधितमेवति ॥ २४॥ हीणो जदि सो आदा तं णाणमचेदणं ण जाणादि हीनो यदि स आत्मा तदाप्रसमावे सति हसलिये [ज्ञानं तु ] केवळ्जान तो [सर्वशनं] सब पदार्थोमें प्रवेश करनेवाश सर्वन्यापक है, अर्थात् सबको जानता है, इससे ज्ञान क्षेयक बरावर है ॥ २३॥

आगे जो मुद्रप्टि आत्माको ज्ञानके प्रमाण नहीं मानकर अधिक तथा हीन मानते हैं, उनके पक्षको प्रक्तिसे दृषित करते हैं—[इह ] इस लोकमें [यस्य] जिस मृद्रबुद्धिके 'मतमें [आत्मा] आत्मदृत्य [ज्ञानप्रमाणं] ज्ञानके बरावर [न भवति ] नहीं होता है, अर्थात् जो विषरीत बुद्धिवाले आत्माको ज्ञानके बरावर नहीं मानते, [तस्य] उस कुमतीक मतमें [स आत्मा] वह जीवहत्य [ज्ञानात्] अपने ज्ञानगुणसे [हीनो वा अधिको वा] हीन (कम) अथवा अधिक (वहा) [अवमेच] निक्यसे [अवति] होता है, अर्थात् उन्हें या तो आत्माको ज्ञानके म मानना पढ़ेगा, या अधिक मानना पढ़ेगा। [यदि] जो [स आत्मा] वह जीवहत्य [हीन:] ज्ञानके न्यून होगा [तदा] तो [तद् ज्ञानं] वह ज्ञान [अच्यत्नं] अचेवन होनेते [न ज्ञानानि] कुळ भी नहीं जान सकेगा [वा] अथवा [ज्ञानात् ] ज्ञानके विना [क्षां आत्माकी केंसे वानात् [आत्मको वानां] भावां विनात् [आत्मको वानां] अथवा होगात् ते [ज्ञानके विना [क्षां आत्माकी केंसे वानेगां! आवार्य-जो आत्माको ज्ञानसे हीन माने, सो ज्ञानगुण स्पर्श स्मां म

 शृतचेतनद्रव्यसमवायाभावादचेतनं भवद्रुपादिग्णकल्पतामापमं न नानाति । यदि पुनर्ज्ञाना-दिषक इति पक्षः कक्षीक्रियते तदावत्र्यं ज्ञानादितिरिक्तत्वात् पृथग्श्तो भवन घटपटादिस्यानीय-तामापन्नो ज्ञानमन्तरेण न नानाति, ततो ज्ञानप्रमाण प्वायमात्माभ्युप्यान्तव्यः ॥ २४-५ ॥

अथात्मनोऽपि ज्ञानवत सर्वगतत्वं न्यायायातमभिनन्दति-

सन्बगदो जिणवसहो सन्बे वि च तुग्गया जगदि अद्वा। णाणमयादो च जिणो विसयादो तस्स ते भणिया॥ २६॥ सर्वगतो जिनरुपमः सर्वेऽपि च तहता जगत्यर्थाः। ज्ञानमयत्वाच जिनो विषयवात्तस्य ते भणिताः॥ २६॥

ज्ञानं हि त्रिसमयावच्छित्रसर्वेदव्यपर्यायरूपव्यवस्थितविश्वज्ञेयाकारानाकामतः सर्वगतमक्तं तथाभतज्ञानमयीभय व्यवस्थितत्वाद्धगवानपि सर्वगत एव । एवं सर्वगतज्ञानविषयत्वात्सर्वेऽर्था उष्णगुणी यथा जीतलो भवति तथा स्वाश्रयभृतचेतनात्मकदृज्यसमवायाभावात्तस्यात्मनो ज्ञानमचेतनं भवत्सत किमपि न जानाति । अहिओ वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि अधिको वा जाना-त्मकाशात्तर्हि यथोष्णगणाभावेऽग्निः शीतलो भवन्सन दहर्नाक्रयां प्रत्यसमर्थो भवति तथा ज्ञानगणाभावे सत्यात्माप्यचेतनो भवन्तन् कथं जानाति न कथमपि । अयमत्र भावार्थः —ये केचनात्मानमङ्गष्टपर्वमात्रं, वयामाकनण्डलमात्रं, वटककणिकादिमात्रं वा मन्यन्ते ते निषिद्धाः । येऽपि समुद्धातसमकं विहास देहा-वर्णकी तरह अचेतन हो जावेगा, और अचेतन ( जड ) होनेसे कुछ भी नहीं जान सकेगा, जैसे अग्निसे उष्णगण अधिक माना जावे. तो अधिक उष्णगण अधिक विना शीतल होनेसे जला नहीं सकता. और जो जानमें आत्मा अधिक होगा, अर्थात आत्मामें ज्ञान हीन होगा, नो घट बस्नादि पदार्थीकी तरह आत्मा ज्ञान बिना अचेतन हुआ कुछ भी नहीं जान सकेगा, जैसे अग्नि उप्पागणसे जितनी अधिक होगी. उतनी ही शीनल होनेके कारण ईंथनको नहीं जला सकती। इस कारण यह सिद्ध हथा. कि आत्मा ज्ञानके ही प्रमाण है, कमती बढती नहीं है ॥ २४-२५ ॥ आगे जिस तरह जान सर्वगत है. उसी तरह आत्मा भी सर्वगत है, ऐसा कहते हैं--- ज्ञानमयत्वात ] ज्ञानमयी होनेसे जिन-व्यापाः] जिन अर्थात् गणधरादिदेव उनमें वृषम ( प्रधान ) [जिनः] सर्वज्ञ भगवान् [सर्वग्रतः] सब लोक अलोकमें प्राप्त हैं, चि ] और तिस्य विषयत्वात ] उन भगवानके जानने योग्य होनेसे [ जगित ] संसारमें [ सर्वेपि च ते अर्था: ] वे सब ही पदार्थ [ तहता: ] उन भगवानमें प्राप्त हैं, ऐसा [ अणिता: ] सर्वज्ञने कहा है ॥ आवार्थ-अतीत अनागत वर्तमान काल सहित सब पढा-र्थीके आकारोंको (पर्यायोंको ) जानता हुआ, ज्ञान सर्वगत कहा है, और भगवान ज्ञानमयी हैं. इस कारण भगवान भी सर्वगत ही हैं. और जिस तरह आरसीमें घटपटादि पदार्थ झलकते हैं. वैसे जानसे अभिन्न भगवानमें भी सब पदार्थ प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वे पदार्थ भगवानके जानने योग्य हैं । निश्चयकर ज्ञान भात्माप्रमाण है, क्योंकि निर्विकार निराकुल अनन्तप्प्रसको आत्मामें आप वेदता है, अर्थात अनसव अपि सर्वगतज्ञानाव्यतिरिक्तस्य भगवतस्यस्य ते विषया इति भणितलाचहता एव भवन्ति । तत्र निवयनयेनानाङ्गुलललक्षणसीस्यसंवेदनलाभिष्ठानत्वावच्छित्रासमाणज्ञानस्वतत्त्वापरित्यागेन विषक्षेत्रपातानानुत्रपात्यावपुरुयमानोऽपि व्यवहारतयेन भगवानः सर्वगत इति व्यपविष्यते । तथा नैमिपिकभूतक्षेपाकारानात्सस्यानव्यविष्य सर्वेऽधास्तहता इत्युपवर्यन्ते, न च तेषां परमार्थ-तोऽन्योन्यमनसस्ति, सर्वद्रव्याणां स्वस्पनिष्ट्रतात् । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि निवेयः ॥ २६ ॥ अथाव्यवानयोवेकतान्यान्यं चित्तव्यति —

णाणं अप्प सि मदं बहदि णाणं बिणा ण अप्पाणं । तस्हा णाणं अप्पा अप्पा णाणं ब अण्णं वा ॥ २७ ॥

दिषकं मन्यन्ते तेऽपि निराकता इति ॥ २५ ॥ अथ यथा जानं पर्वं सर्वगतमक्तं तथेव सर्वगतज्ञाना-पेक्षया भगवानिप सर्वगतो भवतीःयावेदयति—सञ्जाहो सर्वगतो भवति । स कः कर्ता । जिलावसहो जिनवृष्यः सर्वज्ञः । कस्पात सर्वगतो भवति । जिलो जिनः लालसयादो य ज्ञानसयत्वादेतोः सञ्बे वि य तमाया जगादि अदा सर्वेऽपि च ये जगत्यर्थास्ते दर्पणे विम्वयद व्यवहारण तत्र भगवति गता भवन्ति । कस्मात् । ते भणिया तेऽर्थास्तत्र गता भणिताः विसयादो विषयत्वात्परिच्छेषत्वात् इयत्वात् । **इस्य । तस्य तस्य भगवत इति । तथाहि — यदन-तज्ञानमनाकळवळाळाणान-तस्यं च तदाधारभतस्तावदा**-त्मा इत्थंभतात्मप्रमाणं ज्ञानमात्मनः स्वस्वरूपं भवति । इत्थंभतं स्वस्वरूपं देहरातमपरित्यजनेव लोकालोकं परिच्छिनति । ततः कारणाद्वचवहारण सर्वगतो भण्यते भगवान । येन च कारणेन नीलपीनादिबहिःपदार्था आदर्शे बिम्बवत परिच्छित्याकारण जाने प्रतिफलन्ति ततः कारणादपचारेणार्थकार्यभता अर्थाकारा अप्यर्था भण्यन्ते । ते च ज्ञाने तिष्टन्तीत्पुच्यमाने दोषो नास्तीत्यभिष्रायः ॥ २६ ॥ अथ ज्ञानमात्मा भवति, आत्मा त ज्ञानं सुखादिकं वा भवतीति प्रतिपादयनि--- णाणं अप्प ति मदं ज्ञानमात्मा भवतीति मतं करता है। ज्ञान आत्माका स्वभावरूप लक्षण है, इस कारण वह अपने ज्ञानस्वरूप स्वभावको कभी नहीं छोडता । समस्त जेया—( पदार्थ )कारों में प्राप्त नहीं होता. अपनेमें ही स्थिर रहता है । यह कातमा सब पढार्थोंका जाननेवाला है. इसलिये व्यवहारनयसे सर्वगत ( सर्वव्यापक ) कहा है. निश्चयसे नहीं । इसी प्रकार निश्चयनयसे वे पदार्थ भी इस आत्मामें प्राप्त नहीं होते. क्योंकि कोई पदार्थ अपने स्वरूपको छोडकर दूसरेके आकार नहीं होता. सब अपने अपने स्वरूपमें रहते हैं। निमित्तमत बेयके आकारोंको आत्मामें बेयज्ञायक संबंधसे प्रतिबिबित होनेसे व्यवहारसे कहते हैं, कि सब पदार्थ आत्मामें प्राप्त हो जाते हैं । जैसे आरसीमें घटादि पदार्थ प्रतिबिम्ब निमित्तसे प्रवेश करते हैं. ऐसा व्यवहारमें कहा जाता है, निश्वयसे वे अपने स्वरूपमें ही रहते हैं। इस कथनसे सारांश यह निकला, कि निश्वयसे पदार्थ भात्मामें नहीं आत्मा पदार्थोंमें नहीं। व्यवहारसे जानरूप आत्मा पदार्थीमें है। पदार्थ आत्मामें हैं, क्योंकि इन दोनोंका क्षेय ज्ञायक सम्बन्ध दुर्निवार हैं ॥२६॥ आगे ज्ञान और आत्मा एक है, तथा आत्मा ज्ञान भी है, और मुखादिखरूप भी है, ऐसा कहते हैं-[ज्ञानं] ज्ञानगुण [आत्मा ] जीव ही है [ज्ञानं

## ज्ञानमात्मेति मतं वर्तते ज्ञानं विना नात्मानम् । तस्मात ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञानं वा अन्यद्वा ॥ २७ ॥

्यतः शेषसमस्ताचेतनवस्तुसमवायसंबन्धनिरुद्धकतयाऽनाद्यनन्तस्वभावसिद्धसमवायसंवन्धमेकमात्मानमाभिद्धस्यमवायसंवन्धमेकमात्मानमाभिद्धस्यनावस्वयम् प्रहत्तत्वात् तं विना आत्मानं ज्ञानं न धारयति, ततो ज्ञानमात्मेव स्यात् । आत्मा त्वनन्तथर्माधिष्ठानस्वात् ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानमात्मेव स्यात् । कि चानेकान्तोऽत्र वस्त्रवात् । एकान्तेन ज्ञानमात्मिति ज्ञानस्याभावोऽचेतनत्वमात्मनो विशेषगुणाभावादभावो वा स्यात् । सर्वथात्मा ज्ञानमिति निराश्रयत्वात् ज्ञानस्याभाव आत्मवः शेषयर्यायाभावस्त्रद्विनाभाविनस्तर्याप्यभावः स्यात् ॥ २० ॥

संमतम्। कस्मात् । बद्ददि णाणं विणा ण अप्याणं ज्ञानं कर्त् विनात्मानं जीवमन्यत्र घटपटादौ न वर्तते । तम्हा णाणं अप्पा तस्मात् ज्ञायते कथंचिञ्ज्ञानमात्मैवस्यात् । इति गाधापादत्रयेण ज्ञानस्य कथंचिदात्मत्वं स्थापितम । अप्पा णाणं च अण्णं वा आत्मा त ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानं भवति, सख-वीर्यादिधर्मद्वारेणान्यदा नियमो नास्तीनि । तद्यथा-यदि पुनरेकान्तेन ज्ञानमारमेति भण्यते तदा ज्ञानगण-मात्र प्रवातमा प्राप्तः सखादिधर्माणामवकाशो नास्ति । तथा सखबीर्यादिधर्मसमहाभावादात्माऽभावः, आत्मन आधारभतस्याभावादाधेयभतस्य ज्ञानगणस्याप्यभावः, इत्येकान्ते सति दयोग्प्यभावः । तस्मात्कथंचिञ्जा-नमात्मा न सर्वयेति । अयमत्राभिप्रायः --आत्मा ब्यापको ज्ञानं ब्याप्यं ततो ज्ञानमात्मा स्यात । आत्मा त ज्ञानमन्यदा भवतीति । तथा चोक्तम्-'ब्यापकं तदतनिष्टं ब्याप्यं तनिष्टमेव च'॥ २७ ॥ इत्यास-मतं ] ऐसा कहा है। [आत्मानं विना ] आत्माके विना [ज्ञान ] चेतनागण [न वर्तते ] और किसी जगह नहीं रहता [ **तस्मान** ] इस कारण [ **ज्ञानं** ] ज्ञानगुण [ **आत्मा** ] जीव है [ च ] और [आतमा] जीवदृष्य [जानं] चैतन्य गुणरूप है, [वा अन्यत्] अथवा अन्य गुणरूप भी है। भावार्थ -- जान और आत्मामें मेद नहीं है, दोनों एक हैं। क्योंकि अन्य सब अचेतन बस्तओंके साथ संबंध न करके केवल आसाके ही साथ जानका अनादिनिधन स्वाभाविक गांद संबंध है, इस कारण आत्माको छोड ज्ञान दूसरी जगह नहीं रह सकता । परंत आत्मा अनन्तधर्मवाला होनेसे ज्ञान गुणरूप भी है और अन्य सुख़ादि गुणरूप भी है, अधात जैसे जानगण रहता है, वैसे अन्य गण भी रहते हैं । दूसरी बात यह है, कि भगवन्तका अनेकान्त सिद्धान्त बलवान है । जो एकान्तसे जानको आत्मा कहेंगे, तो ज्ञानगुण आत्मदृज्य हो जावेगा, और जब गुण ही द्रव्य हो जावेगा, तो गुणके सभावसे आन्मद्व्यके अभावका प्रसङ्घ आवेगा, क्योंकि गुणवाला द्वयका लक्षण है, वह नहीं रहा, और जो सर्वथा आत्माको ज्ञान ही मानेंगे, तो आत्मद्रव्य एक ज्ञानगुणमात्र ही रह जावेगा, सुख-वीर्यादि गुणोंका सभाव होगा । गुणके सभावसे सात्मद्रव्यका सभाव सिद्ध होगा. तब निराश्रय सर्थात आधार न होनेसे ज्ञानका भी अभाव हो जायगा । इस कारण सिद्धान्त यह निकला, कि ज्ञानगण तो आत्मा अवश्य है, क्योंकि ज्ञान अन्य जगह नहीं रहता । परंत, आत्मा ज्ञानगुणकी अपेक्षा ज्ञान है, अन्य अथ ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमनं प्रतिहन्ति---

णाणी णाणसहाचो अहा जेयण्यमा हि णाणिस्स । रूवाणि व चक्ख्णं जेवण्णोण्णेसु वर्देति ॥ २८ ॥ ज्ञानी ज्ञानस्यमाबोऽपौ ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिमः । रूपाणीय चक्षयोः नैवान्योन्येषु वर्तन्ते ॥ २८ ॥

इानी चार्याश्र स्वलक्षणभूतपृथक्वतो न मियो इतिमासादयन्ति र्कितु तेषां झानझेय-स्वभावसंबन्धसाधितमन्योन्यहत्तिमात्रमस्ति । यथा हि बक्षुंषि तद्विषयभूतरूपिद्रव्याणि च पर-स्परम्वेशमन्तरेणापि झेयाकारम्रहणसमर्पणमत्रणान्येवमात्साऽर्याश्रान्योन्यहत्तिमन्तरेणापि विश्व-क्षेयाकारवहणसमर्पणपत्रणाः ॥ ३८ ॥

जानयोरेकतं. जानस्य व्यवहारेण सर्वगतत्विमत्यादिकथनरूपेण दितीयस्थले गाधापञ्चकं गतम । अध जानं बेयसमीपे न गुष्कतीति निश्चिनीति—**गागी गागामहान**े जानी सबैजः केवलजानस्वभाव एव । अटा णेयप्यसा हि जाजिस्स जगतत्रयकालत्रयवर्तिपदार्था जेयात्मका एव भवन्ति न च जानात्मका । कस्य जानिनः । स्ट्याणि च चक्क्कणं णेवणगोण्णेस वटंति जानी पदार्थाश्रान्योग्यं परस्परमेक्छनेन वर्तन्ते । कानीव केशां संबन्धित्वेन, रूपाणीव चक्षपामिति । नधाहि--यथा रूपिटन्याणि चक्षपा सह परस्पां सब-त्थाभावेऽपि स्वाकारसम्पर्णे समर्थाने, चक्षंबि च तथाकारग्रहणे समर्थानि भवन्ति । तथा त्रैलोक्योदरवि-वरवर्तिपदार्थाः कालत्रयपूर्वायपरिणता जानेन सह प्रस्परप्रदेशसंसर्गाभावेःपि स्वकीयाकारसम्पर्णे समर्था भवन्ति । अखण्डैकप्रतिभासमयं केवलज्ञानं त तदाकारप्रह्रणे समर्थमिति भावार्थः ॥ २८ ॥ अथ जानी ग गोंकी अपेक्षा अन्य है।। २०॥ आगे निश्चयसे ज्ञान न तो बेयमें जाता है, और न बेय जानमें जाता है, ऐसा कहते है-- िहि ] निथ्यकर [जानी ] आत्मा [जानस्वभाव: ] जानस्यभाववाला है, तथा [अर्था: ] पदार्थ [जेयात्मका: ] होयस्वरूप हैं । क्योंकि [ज्ञानिक: ] जानीके [ते अर्थाः वे पदार्थ चिश्वचां विश्वोके स्विपाणि इस किया पदार्थीके समान अन्योन्सेच आपसमें अर्थात सब मिलके एक अवस्थामें [ नैव ] नहीं [ वर्तन्ते ] प्रवर्तते हैं । भावार्थ — यथि आत्मा और पदार्थोंका स्वभावसे ही क्षेत्र जायक संबंध आपसमें है, तो भी जानी आत्मा जानस्वरूप है, बेयस्वरूप नहीं है. और पदार्थ बेय (जानने) योध्य ) स्वरूप हैं. ज्ञानस्वरूप नहीं, अर्थात अपने स्वरूपको कोडकर एक रूप नहीं होते । जैसे कि नेत्र रूपी पदार्थीमें प्रवेश किये बिना ही उन पदार्थीके स्वरूप प्रहण करनेको समर्थ है. और वे रूपी पदार्थ भी नेत्रोंमें प्रवेश किये विना ही अपना स्वरूप नेत्रोंके जनानेको समर्थ हैं । इसी प्रकार आत्मा भी न तो उन पदार्थीमें जाता है, और न वे (पदार्थ ) आत्मामें आते हैं. अर्थात डोय जायक संबंधसे सकल पदार्थीमें प्रवेश किये विना ही आत्मा सबको जानता है. और वे पदार्थ भी आत्मामें प्रवेश नहीं करके अपने स्वरूपको जनाते हैं। इसी फारण आत्माको व्यवहारसे सर्वगत कहते हैं ॥ २८ ॥ आगे निश्चयनयसे यद्यपि पदार्थीमें आत्मा प्रवेश नहीं करता है. तो भी

अधार्षेष्ववृत्तस्यापि ज्ञानिनस्तर्शत्तसाधकं शक्तिवैचित्र्यप्रद्शातयति—

ण पिद्धो णाविद्धो णाणी णेयेसु रूविमिव चक्स्तृ ।

जाणदि पस्सदि णियदं अक्स्वातीदो जगमसेसं ॥ २९ ॥

न पिद्धो नाविष्टो ज्ञानी क्षेयेषु रूपिमव चक्कः ।

जानाति एऽयति नियतस्वातीतो नगदगेषम् ॥ २९ ॥

यथाहि बश्च रूपिद्रच्याणि स्वपदेशैरसंस्पृत्रदमिष्टं परिच्छेद्यमाकारमात्मसान्त्र्वेष चाम-विष्टं जानाति पत्रयति च । एवमात्माप्यकातीतत्तात्माप्यकारिताविचारगोचरद्रतामवाक्षो क्षेय-तामाप्रकानि समस्तवस्तुनि स्वपदेशैरसंस्पृत्रक पविष्टः शक्तिरैविज्यवश्चतो बस्त्र्वर्तिनः समस्त-क्षेयाकाराज्वन्मृत्य इव कवलयम् वामविष्टां जानाति पत्रयति च । एवमस्य विचित्रशक्तियोगिनो क्षानिनोऽर्थेण्वमचेक इव प्रवेशोऽपि सिद्धिमवतरिति ॥ २९ ॥

ब्रेयपदार्थेषु निश्चयनयेनाप्रविद्योऽपि व्यवहारेग प्रविष्ट इव प्रतिभातीति शक्तिवैचित्र्यं दर्शयति—**ण पविद्रो** निश्चयनयेन न प्रविष्टः, जाविद्रो व्यवहारेण च नाप्रविष्टः, किंतु प्रविष्ट एव । स कः कर्ता । जाजी जानी । केष मध्ये । **णेयेस** जेयपदार्थेष । किमिव । **रूपमिव चक्स्य रू**पविषये चक्षरिव । प्रवंभतः सन किं करोति । जागादि परमदि जानाति परयति च गियदं निश्चितं संशयरहितं तम किविशिष्टः सन । अकावातीको अक्षातीतः कि जानाति परयति । जगमसेसं जगदशेषमिति । तथाहि-यथा लोचनं कर्तृ ऋषिद्रव्याणि यद्यपि निश्चयेन न स्प्रशति तथापि व्यवहारेण स्प्रशतीति प्रतिभाति छोके। तथायमात्मा मिन्यालरागायास्रवाणामात्मनश्च संबन्ति यत्केवलज्ञानातपुर्वे विशिष्टभेदज्ञानं तेनोत्पन्नं यत्केवलज्ञानदर्शनद्वयं तेन जगत्त्रयकालत्रयवर्तिपदार्थानिश्चयेनास्प्रशनपि व्यवहारेण स्प्रशति, तथा स्प्रशनिव जानेन जानाति दर्शनेन प्रथति च । कथंभनः सन् । अतीन्द्रियमखास्वादपरिणतः सन्नशातीत इति । तनो जायते निश्चयेना-व्यवहारसे प्रविष्ट ( प्रवेश किया ) सरीखा है, ऐसी शक्तिकी विचित्रता दिखलाते हैं—ि अक्षानीन: ] इन्द्रियांसे रहित अर्थात् अनंत अतीन्द्रियज्ञान सहित [ ज्ञानी ] आत्मा [ ज्ञेयेषु ] जानने योग्य अन्य पदार्थोंमें [ प्रविष्ट: न ] पैठता नहीं है, और [अविष्ट: न ] नहीं पैठता ऐसा भी नहीं, अर्थात व्यवहार कर पैठासा भी है। वह **कियं** ] रूपी पदार्थोंको [ चक्कारिव ] नेत्रोकी तरह [ अ**टीयं** जगत ] सब संसारको [ नियतं ] निश्चित अर्थात ज्योंका त्यों [ जानाति ] जानता है. और [ पद्मवि ] देखता है । भावार्थ-अनन्त अतीन्द्रिय ज्ञानसहित आत्मा निश्चयनयसे जेयपदाशींमें करता है, और जैसे-नेत्र अपने प्रदेशोंसे रूपीपदार्थीका स्पर्श नहीं करता, तथा रूपी पदार्थीका भी उस (नेत्र ) में प्रवेश नहीं होता, केवल उन्हें जानता तथा देखता है । परंत व्यवहारसे ' उन पदार्थोंमें दृष्टि है' ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी जेब पदार्थीमें निश्चयनयसे बर्बाप प्रवेश नहीं करता है, तो भी ज्ञायकशक्ति उसमें कोई ऐसी विचित्र है । इस कारण व्यवहारनयसे उसका ज्ञेयपदार्थीमें प्रवेश अधेनं ज्ञानमर्थेषु नर्तत इति संमावयति—

<u>रचणि</u>मह इंदणीलं दुद्धज्ज्ञासियं जहा सभासाए ।

अभिभूय तं पि दुद्धं बहिद तह णाणमत्थेसु ॥ ३० ॥

रत्तमिहेन्द्रतिलं दुग्याञ्जुषितं यथा स्वभासा ।

अभिभूय तदवि दृग्यं बतेते तथा ज्ञानमर्थेषु ॥ ३० ॥

यया किलेन्द्रनीलरःमं दुग्यमधिवसस्त्वमभाभारेण तद्भिभूय वर्तमानं दृष्टं, तथा संवेदनमप्पात्मनोऽभिभत्वात् क्रवेशनात्मतामापभं करणांशेन ज्ञानतामापभेन कारणभूतानामधीनां कार्यभूतान् समस्तक्षेयाकारानभिन्याप्य वर्तमानं कार्यकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्थानभिभूय वर्तत इत्यच्चमानं न विभितिष्ययते ॥ ३०॥

प्रवेश इव व्यवहारेण क्रेयपदार्थेष प्रवेशोऽपि घटत इति ॥ २९ ॥ अथ तमेवार्थे दृष्टान्तद्वारेण दृद्धयति— र्यणिषदः स्त्रमिहः जगति । किं नाम । इंदणीलं इन्द्रनीलसंज्ञम् । किंविशिष्टम् । दद्धन्यसियं देखे निश्चितं जहा यथा सभासाए स्वकीयप्रमया अभिभय तिरस्कृत्य । किम् । तं पि इद्धं तत्पूर्वोक्तं द्राधमपि बद्रदि वर्तते । इति दृष्टान्तो गतः । तह जाजमद्रेस तथा ज्ञानमर्थेषु वर्तत इति । तथथा-यथेन्द्रनीलर्रन कर्त स्वकीयनीलप्रभया करणभूतया दग्धं नीलं कृत्वा वर्तते, तथा निश्चयरनत्रयात्मकप्रमसामायिकस्यमेन यदत्पन्नं केवलज्ञानं तत स्वपरपरिच्छित्तिसामध्येन समस्ताज्ञानान्धकारं तिरस्कृत्य युगपदेव सर्वपदार्थेषु परिच्छि-रया कारेण वर्तते । अयमत्र भावार्थः — कारणभूतानां सर्वेषदार्थानां कार्यभूतापरिच्छित्याकारा उपचारेणार्था भण्यन्ते. तेष च जानं वर्तत इति भण्यमानेऽपि व्यवहारेण दोषो नास्तीति ॥ ३० ॥ अथ पर्वसन्तेण भणितं भी कहा जाता है ॥ २९ ॥ आगे व्यवहारसे आत्मा जेयपदार्थीमें प्रवेश करता है, यह बात दशन्तसे फिर पुष्ट करते है- [ इह ] इस लोकमें [ यथा ] जैसे [ दुग्धाध्युवितं ] दूवमें हुवाया हुआ [इंद्रनीलं रतनं] प्रधान नीलमणि [स्वभासा] अपनी दीप्तिसे [तन् दुर्घं] उस दूधको [ अपि ] भी [ अभिभूय ] दूर करके अर्थात् अपनासा नीलवर्ण करक [ वर्तते ] वर्तता है। [ तथा ] उसी प्रकार [ अर्थेषु ] हेयपदार्थीमें [ ज्ञानं ] केवलज्ञान प्रवर्तता है। भावार्थ-यदि दधसे भरे हुए किसी एक बर्तनमें प्रधान नीला रत डाल दें, तो उस बर्तनका सब दध नीलवर्ण दिख-लाई देगा। क्योंकि उस नीलमणिमें ऐसी एक शक्ति है, कि जिसकी प्रमास वह सारे दूधको नीला कर देता है। इस कियामें यथपि निश्चयसे नीलमणि आपमें ही है. परन्त प्रकाशकी विचित्रताके कारण व्यवहारनयसे उसकी सब दूधमें व्याप्त कहते हैं । ठीक ऐसी ही ज्ञान और बेयों (पदार्थों) की दशा (हाछत ) है, अर्थात् निश्वयनयसे ज्ञान आत्मामें ही है, परन्तु व्यवहारनयसे ज्ञेयमें भी कहते हैं । जैस दर्पणमें घटपटादि पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं. और दर्पण अपनी स्वच्छतास्वय शक्तिसे उन पदार्थोंके आकार होजाता है, उसी प्रकार ज्ञानमें पदार्थ अलकते हैं, और अपनी स्वच्छतास्त्रप ज्ञायकशक्तिसे वह बेयाकार होजाता है. अतरव व्यवहारसे ज्ञान पदार्थोंने है, ऐसा कहते हैं ॥ ३० ॥ आगे जैसे देवमें ज्ञान है.

अधैवमर्था ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति-

जिंद ते ण संति अहा जाजे जाजं ण होदि सञ्बगयं। सञ्बगयं वा जाजं कहं ज जाजहिया अहा ॥ ३१॥

यदि खळु निखिळात्भीयज्ञेयाकारसमर्पणद्वारेणावतीणाः सर्वेऽथां न प्रतिभान्ति ज्ञाने तदा तम्म सर्वगतमभ्युपगम्यते । अभ्युगम्येत वा सर्वगतम् । तिर्हं साक्षात् संवेदनधुकुरून्दभूमिका-वतीर्णमतिविम्य[विम्यि]स्थानीयस्तीयस्तीयसंवेद्याकारकारणानि, परंपरया प्रतिविम्यस्थानीय-संवेद्याकारकारणानीति कथं न ज्ञानस्थायिनोऽथां निश्चीयन्ते ॥ ३१ ॥

अथैवं ज्ञानिनोऽर्थेः सहान्योन्यहत्त्रिमत्त्वेऽपि परप्रहणमोक्षणपरिणमनाभावेन सर्वे पश्य-तोऽभ्यवस्यत्रवात्यन्तविविकत्वं भावयति—

ज्ञानमधेषु वर्तते व्यवहारणात्र पुनस्थां ज्ञानं वर्तन्त हर्युपदिशन्ति—जह यदि चेत् ते अहा ण संति ते पदाधाः स्वकीयपरिष्ठित्याकारसमृष्णदारेणाद्शे विश्ववन सन्ति यदि चेत् । क । णाणो केवश्शाने णाणं ण होदि सन्वग्धानं तदा ज्ञानं सर्वेततं न भवति । सन्वग्धायं वा णाणं व्यवहारण सर्वेततं ज्ञानं समतं चेहवतां कहं ण णाणद्विया अहा तहिं व्यवहारनयेन स्वकीयहेथाकारपरिष्ठित्तिसम्पणदारण ज्ञानस्थिता अर्थाः कथं न भवन्ति किंतु भवन्येव । अत्रायमिप्रायः—यत एव व्यवहारण ज्ञेयपरिष्ठित्याकारमहणदारेण ज्ञानं सर्वेगतं भण्यते, तस्मादेव हेयपरिष्ठित्याकारसम्पणदारेण पदार्था अपि व्यवहारण ज्ञानंगता भण्यन्त हति ॥३१॥ अर्थ ज्ञानिनः पदार्थैः सह यथपि व्यवहारण प्राव्याहकसंवन्योऽस्ति तथापि संखेशादिसंवन्यो नास्ति, तेन

वैसं ही ज्यवहारसे ज्ञानमें छेय (पदार्थ) है, ऐसा कहते हैं — [यदि] जो [ते अपरीः] वे छेय-पदार्थ [ज्ञाने] केवल्जानमें [न सनित] नहीं होंगें, [तदा] तो [सर्वगतं ज्ञान] सव पदार्थोमें प्राप्त होनेवाला ज्ञान अर्थात् केवल्जान ही [न अवित] नहीं होंगे, और [ब] जो [सर्वगतं ज्ञानं] केवल्जान है, ऐसा मानो. तो [अपरी] पदार्थ [ज्ञानस्थिताः] ज्ञानमें स्थित है, (मीजूद हैं) ऐसा [क्रिंथ न] क्यों न होंगे ! अवश्य ही होंगे। आवार्य — यदि ज्ञानमें सब छेयोंके आकार 'दंपणमें प्रतिविध्यक्ती ताह' नहीं प्रतिभागें, तो ज्ञान सर्वगत ही नहीं छंदे, क्योंकि जब आर-सीमें संकल्पना हैं, तब पद्मदादि पदार्थ प्रतिभागें, तो ज्ञान सर्वगत हो नहीं छंदे, क्योंकि जब आर-होजाती है। इसी प्रकार ज्ञान बेयको तब जानता है, जब अपनी ज्ञायकार्तिकें से क्योंन कहे जार्वेंगे ! क्यवहार्ति अवश्य ही कहे जार्येंगे। इससे यह सिद्ध हुआ, कि ज्ञान और पदार्थ दोनों ही एक दूसरेंमें मीजुद है। ३१॥ ३१॥

भागे आत्मा और पदार्थीका उपचारसे यद्यपि आपसमें क्षेत्रज्ञायक संबंध है, तो निश्चयनयसे

गेण्ड्रदि णेव ण मुंचदि ण परं परिणमदि केवली मगर्व । पेच्छदि समंतदो सो जाणदि सन्वं णिरवसेसं ॥ ३२॥ गृह्याति नैव न मुश्चति न परं परिणमति केवली मगवान् । पद्मति समन्ततः स जानाति सर्वे निरवशेषम् ॥ ३२॥

अयं खल्वातमा स्त्रभावत एव परह्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावात्स्वतस्त्रभूतकेवल्झानस्य-रूपेण विपरिणम्य निष्कम्योन्मज्ञव्योतिर्जात्यमणिकल्यो भूत्वाऽवतिष्ठमानः समन्ततः स्कुरित-दर्शनझानशक्तिः, समस्तमेव निःशेषतयात्मानमात्मनात्मनि संवेतयते । अथवा युगपदेत्र सर्वायं-सार्थसाक्षात्करःणेन इमिपरिवर्तनाभावात् संभावितग्रहणमोक्षलक्षणिकयाविरामः मथममेव समस्त-परिच्छेबाकारपरिणतत्वात् पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः समन्तोऽपि विश्वमशेषं पत्र्यति जानाति च विविक्तत्व एव ॥ ३२ ॥

कारणेन हेयपदार्थे. सह भिक्क्वमेशेनि प्रतिपादयति—नोण्डद्दि णेव ण सुंच्दि गृह्गाति नैव सुखति नैव m परं परिणासदि परं परव्यं हेयपदार्थे नैव परिणमति । स कः कता । क्रेज्नकी स्वावं केवली समावान

सर्वज्ञः । ततो ज्ञायते परद्रवयेण सह भिनत्वमेव । तहिं कि परदृश्यं न जानाति । पेच्छटि समंतटो सो जाणटि सक्तं जिरम्मेसं तथापि व्यवहारनयेन प्रवृति समन्ततः सर्वेदव्यक्षेत्रकालभावैजीनाति च सर्वे निरवरोषम् । अथवा द्वितीयव्याख्यानम्-अभ्यन्तरे कामकोधादि बहिर्विषये पञ्चेन्द्रयविषयादिकं वहिर्दृश्य नं गृहणातिः स्वकीयानन्तज्ञानादिचत्रष्टयं च न सञ्चति यतस्ततः कारणादयं जीवः केवलजानोःपत्तिक्षण एव यगपरसर्वे जानन्सन परं विकल्पान्तरं न परिणमति । तथाभतः सन किं करोति । स्वतःवसतकेवलजानःयोतिषा जात्य-मणिकत्वो निःकम्पचैतन्यप्रकाशो भूत्वा स्वात्मानं स्वात्मना स्वात्मनि जानात्यनुभवति । तेनापि कारणेन परमपदार्घके ग्रहण तया त्यागरूप परिणामके अभावसे सब पदार्थीको देखने जाननेपर भी अत्यंत प्रथक-पना है, ऐसा दिखाते हैं— किवली भगवान ] केवलज्ञानी सर्वज्ञदेव [परं] ज्ञेयभून परपदार्थीकी [नैब] निश्चयसे न तो [ग्रहणाति] प्रहण करते हैं, [न मश्चिति] न छोड़ते है, और [न परि-णमिति | न परिणमन करते हैं, सि: | वे केवळी भगवान [सर्व ] सब [निरवसेषं] कुछ भी बाकी नहीं, ऐसे क्षेत्र पदार्थीको [समन्ततः] सर्वींग ही [पद्मयति] देखते है, और [जानाति] जानते हैं । भावार्थ - जब यह आत्मा केवळजानस्वरूप परिणमन करता है, तब इसके निष्कृप जानरूपी ज्योति प्रगट होती है, जो कि उजवल रतके अडोल प्रकाशके समान स्थिर रहती है। वह केवछज्ञानी पर ज्ञेय प्रदार्थीको न ग्रहण करता है, न छोड़ता है, और न उनके रूप परिणमन करता है। क्षपने स्वरूपमें आप अपनेको ही नेदता है ( अनुभव करता है ), परदृत्योंसे स्वभावसे ही उदासीन है। जैसे दर्पणकी इच्छाके बिना ही दर्पणमें घट पट वगैरः पदार्थ प्रतिबिम्बित होते है, उसी प्रकार जाननेकी इच्छा विना ही केवलजानीने जानीमें त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ प्रतिविध्वित होते हैं । इस कारण व्यवहा-रसे जाता द्रष्टा है। इससे यह सिद्ध हुआ, कि यह जाता आत्मा परद्रव्योंसे अत्यन्त (विलक्ष्ट ) जदा अब केक्छज्ञानिश्रुतज्ञानिनोरिश्शेष्ट्येनेन विशेषाकाङ्काक्षोमं क्षपयि—
जो हि सुदेण विजाणिद अप्पाणं जाणगं सहावेण ।
तं सु<u>यकेब</u>लिमिसिणो भणीत लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥
यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मानं ज्ञायकं स्त्रमावेन ।
तं अतुकेबलिसमृष्यो भणित लोकपदीपकराः ॥ ३३ ॥

यथा भगवान युगपत्परिणतसमस्त चैतन्यविशेषशालिना केवलक्षानेनानादिनिधननिष्कार-णासाधारणस्त्रसंचेत्यमानचेतन्यसामान्यमहिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात केवलस्यात्मन आत्मना-त्मनि संचेतनात केवली. तथायं जनोऽपि क्रमपरिणममाणकतिपयचैतन्यविशेषशालिना श्रत-परहर्न्यः सह भिन्नत्वमेवेत्यभिप्रायः ॥ ३२ ॥ एवं ज्ञानं ज्ञेयह्नपेग न पािगमतीत्यादि व्याख्यानहृतेग ततीय-स्थले गाथापञ्चकं गतम् । अथ यथा निरावरणसकलन्यक्तिलक्षणेन केवलजानेनात्मपरिजानं भवति तथा सावरणैकदेशव्यक्तिलक्षणेन केवलजानोत्पत्तिबीजमतेन स्वसंवेदनजानरूपभावश्रतेनाप्यात्मपरिजानं भवतीति निश्चिनोति । अथवा दितीयपातनिका---यथा केवलजानं प्रमाणं भवति तथा केवलजानप्रणीतपदार्थप्रकाशकं श्रतज्ञानमपि परोक्षत्रमाणं भवतीति पार्तानकाद्वयं मनसि धृत्वा सुत्रमिदं प्रतिपादयति —जो यः कर्ता हि स्फरं सहेण निर्विकारस्वसंवितिरूपभावश्रतपरिणामेन विजाणादि विजानाति विशेषेण जानाति विषय-यम्बान-दविलक्षणनिजशद्भारमभावनोत्थपरमान-दैकलक्षणसंखरसास्यादेनानभवति । कम् । अप्याणं निजातम-द्रव्यम् । कथंभतम् । जाणागं जायकं केवलज्ञानस्वरूपम् । केन कृत्वा । सहावेण समस्तविभावरहित-स्वस्वभावेन तं स्रयकेवर्लि तं महायोगीन्दं श्रतकेविलनं भणंति कथयन्ति । के कर्तारः।इसिणो ऋषयः। किंबिशिष्टाः । लोयप्पदीवयस् लोकप्रदीपकसः लोकप्रकाशका इति । अतो विस्तरः –युगपरपरिणनसमस्त चैतन्यशास्त्रिमः केवस्रज्ञानेन अमाद्यमन्तनिःकारणान्यदृश्यासाधारणस्वसंवेद्यमानपरमचैतन्यसामान्यस्थलास्य परहर्व्यरहित चेन केवलस्यासन आत्मनि स्वानुभवनायश्चा भगवान् केवली भवति, तथायं गणधरदेवादिनिश्चय-ही है. व्यवहारसे जेय जायक संबंध है ॥ ३२ ॥ आगे केवलजानसे ही आत्मा जाना जाता है. अन्य ज्ञानसे क्या नहीं जाना जाता ! इसके उत्तरमें केवल्जानी और श्रुतकेवली इन दोनोंको बराबर दिखाते हैं-ियः ] जो पुरुष [ हि ] निश्चयसे [ श्रुतेन ] भावश्रुतज्ञानसे [ स्वाभावेन ज्ञायकं ] अपने ही सहज स्वभावसे सबको जाननेबार्ट [आत्मानं ] आत्माको अर्थात् अपने निजस्वरूपको [विजा-नाति ] विशेषतांसं जानता है [ तं ] उस भावश्रुतज्ञानीको [ लोकप्रदोपकराः ] समस्तलोकके उद्योत करनेवाले [ऋषयः] श्रीवीतरागदेव [श्रुतकेवालिनं] श्रुतकेवली [भणन्ति ] कहते हैं। भावार्थ-जिस प्रकार केवलजानी एक ही कालमें अनन्त चैतन्यशक्तियक केवलजानसे अनादि अनंत. कारण रहित, असाधारण, स्वसंदेदन ज्ञानकी महिमाकर सहित, केवल आत्माको अपनेमें आप वेदता है, उसी प्रकार यह सम्यग्रहिष्ट भी (कतनी एक क्रमवर्ती चैतन्यशक्तियों सहित श्रनज्ञानसे केवल आत्माको आपमें आपसे बेदता है, इस कारण इसे अनुकेवली कहते हैं। वस्तुके स्वरूप जाननेकी अपेक्षा केवलज्ञानी

द्वानेनानादिनिधननिष्कारणासाधारणस्यसंवेद्य[संचेत्य] मानचैतन्यसामान्यमहिम्नश्चेतकस्यभावे-नैकलात् केवलस्यात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात् श्रुतकेवली। अलं विशेषाकांक्षाक्षोभेण, स्वरू पनिश्वलैरेवावस्थीयते ॥ ३३ ॥

अथ ज्ञानस्य अतोपाधिमेदब्रदस्यति— \*खनः जिणोबदिहं पोग्गटदञ्बप्पगेहिं बयणेहिं । 'ते जाणणा हि णाण खन्मस्य य जाणणा(भ<u>णिया</u>)। ३४॥ स्त्रं जिनोपदिष्टं पुद्रलद्रव्यात्मकैर्वचनैः।

तज्जातिर्दि ज्ञानं स्त्रस्य च ज्ञातिर्भणिता ॥ ३४ ॥

श्रुतं हि तावत्स्त्रतम् । तच भगवद्हैत्सर्वेद्वोपद्मं स्यात्कार्कतनं पौद्गलिकं शब्दब्रह्म । तज्ज्ञ-मिर्डि ज्ञानम् । श्रुतं तु तत्कारणसात् ज्ञानलेनोपचर्यत एव । एवं सति स्वत्रस्यं ज्ञप्तिः श्रुतज्ञान-

रत्नत्रयाराधक मनोऽपि पूर्वीक्तलक्षणस्यात्मनो भावश्रतज्ञानेन स्वसंवेदनानिश्वयश्रतकेवली भवतीति । किंच-यथा कोऽपि देवदत्त आदित्योदयेन दिवसे पश्यति, रात्री किमपि प्रदीपेनेति । तथादित्योदयस्थानीयेन केवलजानेन दिवसस्थानीयमोक्षपर्याये भगवानात्मानं पश्यति । संसारी विवेकीजनः पनर्निशास्थानीयसंसार-पर्याचे प्रदीपस्थानीयेन रागादिविकन्परहितपरमसमाधिना निजात्मान पश्यतीति । अयमर्त्राभिप्रायः—आत्मा परोक्षः, कथं ध्यानं कियते इति संदेहं कृत्वा परमात्मभावना न त्याज्येति ॥ ३३ ॥ अथ शब्दरूपं द्रव्य-श्रतं व्यवहारेण ज्ञानं निश्चयेनार्थपरिन्छित्तिरूपं भावश्रतमेव ज्ञानमिति कथयति । अथवात्मभाधनारतो निश्चयश्रतकेवली भवतीति पूर्वसूत्रे भणितम् । अयं तु व्यवहारश्रतकेवलीति कथ्यते—सूत्तं द्वयश्रतम् । कथंभतम् । जिलोबिददं जिनोपदिष्टम् । कैः कृत्वा । पोमालदृष्टवृष्णमेहिं चयणेहिं पृद्रलदन्यात्मकै-दिंज्यन्वनिवचनैः । तं जाणणा हि णाणं तेन पूर्वोक्तशब्दश्रुताधारेण ज्ञतिरर्थवरिन्छितिर्ज्ञानं भण्यते । हि और श्रतकेवली दोनों समान हैं। मेद केवल इतना ही है, कि केवलज्ञानी संपूर्ण अनंत ज्ञानशक्तियोंसे वेदता है, श्रुतकेवली कितनीएक शक्तियोंसे वेदता है। ऐसा जानकर जो सम्यग्दछि है, वे अपने स्वरूपको स्वसंवेदन ज्ञानसे वेदते हैं, तथा आपमें निश्चल होकर स्थिर होते हैं, और जैसे कोई पुरुष दिनमें सर्चके प्रकाशसे देखता है, उसी प्रकार केवलज्ञानी अपने केवलज्ञानसे आपको देखते हैं। तथा जैसे कोई पुरुष रात्रिको दीपकके प्रकाशसे देखता है, उसी प्रकार संसारपर्यायखप रात्रिमें ये सम्यगद्वष्टि विवेकी भाव-श्रतज्ञानरूप दीपकसे अपनेको देखते हैं। इस तरह केवळी और श्रुतकेवळी समान हैं॥ ३३॥ आगे ज्ञानके श्रुतरूप उपाधिमेदको दूर करते हैं—[पुद्गलद्गव्यात्मकै: ] पुद्गलद्वव्यसरूप [वचन: ] वचनोंसे [जिनोपदिष्टं] जो जिनभगवान् का उपदेश किया हुआ है, [सूत्रं ] वह द्रव्यश्रुत है, ि हि निश्वयकर निद्कासिः ] उस द्रव्यश्रतका जानना वह [ज्ञानं ] भावश्रुत ज्ञान है। [श्व सूत्रस्य ] और द्रव्यश्रुतको भी [ ज्ञासिः ] ज्ञान [ भणिता ] 'व्यवहारसे 'कहा है। भावार्थ-द्रव्य-श्रुत पुत्रलभय है, क्योंकि वह बीतराग भगवानका अनेकान्तरूप वचन है। इस द्रव्यश्रुतको जो ज्ञान

त्रव. ६

मित्यायाति 🍽 य छत्रष्ठपाभिलामाद्रियते इप्तिरेवावकिष्यते । सा च केवलिनः श्रुतकेवलिन-श्रात्मसंचेतने तुल्यैवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदः ॥ ३४ ॥

अथात्मज्ञानयोः कर्तकरणताकृतं भेदमपनुदति-

क्या कर्णकार कर्मा कुमता को जाजादि सो जाणं ज हबदि जाजेज जाजगो आदा। जाजं परिजमदि सर्व अहा जाजहिया सब्बे ॥ ३५॥ यो जानाति स द्वानं न भवति द्वानंत द्वायक आत्मा। द्वानं परिजमते स्वयमर्था द्वानस्थिताः सर्वे ॥ ३५॥

अप्रथम्भतकर्वकरणत्वशक्तिपारमैश्वर्ययोगित्वादात्मनो य एव स्वयमेव जानाति स एव ब्रानमन्तर्लीनसाधकतमोष्णत्वत्रक्तेः स्वतन्त्रस्य जातवेदसो दहनक्रियामसिद्धेरुष्णव्यपदेशकत् । न त यथा प्रथम्वर्तिना दात्रेण लावको भवति देवदत्तस्तथा [ज्ञानेन] जायको भवत्यात्मा। तथा स्फटम् । सत्तरस य जाणणा भणिया पूर्वोक्तद्रन्यश्रुतस्यापि न्यवहारेण ज्ञानन्यपदेशो भर्वात न त निश्चयेनेति । तथाहि-यथा निश्चयेन राज्ञबद्धैकस्यभावो जीवः पश्चाद्वचवहारेण नरनारकादिरूपोऽपि जीवो भण्यते । तथा निश्चयेनाखण्डैकप्रतिभासरूपं समस्तवस्तप्रकाशकं ज्ञानं भण्यते, पश्चाद्वश्चवहारेण मेघपटला-वतादित्यस्यावस्थाविशेषवन्त्रर्भपटलावताम्बण्डैकज्ञानरूपजीवस्य मतिज्ञानश्रतज्ञानादिन्यपदेशो भवतीति भावार्थः ॥ ३४ ॥ अथ भिन्नजानेनात्मा ज्ञानी न भवतीत्यपदिशति---जो जाणदि सो णाणं यः कर्ता जानाति स जानं भवतीति । तथाहि---यथा संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि स्ति पश्चादभेदनयेन दहन-क्रियासमधींग्यागेन परिणतोऽग्निरप्यागो भण्यते. तथार्यक्रियापरिन्छित्तिसमर्थेन ज्ञानगुणेन परिणत आत्मापि ज्ञानं भण्यते । तथा चोक्तमः-'जानातीति ज्ञानमात्मा' ण हवदि णाणेण जाणागो आदा सर्वधेव भिन्नजानेनात्मा ज्ञायको न भवतीति । अथ मतम-यथा भिन्नदात्रेण लावको भवति देवदत्तत्त्वथा भिन्नजानेन ज्ञायको भवत को दोष इति । नैवम् । छेदनिक्रयाविषये दात्रं बहिरङ्गोपकरणं तद्भिनं भवत, अभ्यन्तरोप-जानता है, उसे निश्चयसे ज्ञान कहते हैं । परन्तु जो द्रव्यश्चतको ही ज्ञान कहते हैं, सो व्यवहारन्यसे ज्ञानके उत्पन्न करनेमें कारणभत होनेमे अन्नमें प्राणकी तरह कारणमें कार्यका व्यवहार कर कहते हैं, यथार्यमें द्रव्यश्रुतकी ज्ञानसज्ञा नहीं है, क्योंकि बचन जड़ पुद्रलमयी है, तथा वह ज्ञानको उपाधिरूप है, और ज्ञान जानने मात्र है, उसके कोई उपाधिका काम ही नहीं है । लेकिन 'श्रतज्ञान' ऐसा कहनेका कारण यह है. कि कमेंके संयोगसे द्रव्यश्रतका निमित्त पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि वस्तुके स्वभावका विचार किया जाय, तो ज्ञान ज्ञानसे ही उत्पन्न होता है, इसी लिये ज्ञानके कोई श्रुत वरीर: उपाधि नहीं है ॥ ३४ ॥ आगे कितने ही एकान्तवादी जानसे आत्माको भिन्न मानते हैं, सो उनके पक्षको दर करनेके लिये आत्मा कर्त्ता है, ज्ञान कारण है, ऐसा भिन्नपना दूर करके आत्मा और ज्ञानमें अभेद सिद्ध करते हैं—[यः] जो आत्मा [जानाति] जानता है, [सः] वह [ज्ञानं] ज्ञान है। [ज्ञानेन] ज्ञान गुणसे [जायकः] जाननेवाला [आत्मा] आत्मा अर्थात् चेतनद्रव्य [न भवति] नहीं होता ।

सत्युभयोरचेतनत्वमचेतनयोः संयोगेऽपि न परिच्छितिनयत्तिः । पृथवववर्तिनंत्रस्पि परिच्छे दाभ्युपगमे परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छितिर्धृतिमधृतीनां च परिच्छित्तमस्तिदरनक्कुशा स्यात् । किंच-स्वतोव्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतं झानं स्वयं परिणममानस्य कार्य-भृतसमस्तक्षेयाकारकारणीभृताः सर्वेऽर्या झानवर्तिन एव कथंचिद्धवन्ति, किं झातृझानविभाग-क्केश्वरूपनया ॥ ३५ ॥

अथ किं ज्ञानं किं ज्ञेयमिति व्यनक्ति-

करणं त देवदत्तस्य छेदनिकयाविषये शक्तिविशेषस्तश्चाभिन्नमेव भवति । उपाध्यायप्रकाशादिबहिरङ्गोपकरणं तद्विजमपि भवत दोषो नास्ति । यदि च भिन्नज्ञानेन ज्ञानी भवति तर्हि परकीयज्ञानेन सर्वेऽपि कुम्भस्तम्भादि-जडपदार्था जानिनो भवन्त न च तथा । णाणं परिणमिट सम्यं यत एव भिन्नजानेन जानी न भवति तत एव घटोत्पत्तौ मृत्यिण्ड इव स्वयमेवोपादानरूपेणात्मा ज्ञानं परिणमति । अट्टा **णाणद्रिया सन्वे** व्यवहारेण हेयपदार्था आदरी विम्बमिव परिष्ठित्याकारेण जाने तिष्ठन्तीत्यभिप्रायः ॥ ३५ ॥ अथात्मा ज्ञानं ] ज्ञान [स्वयं ] आप ही [परिणामते ] परिणामन करता है, [सर्वे अर्थाः ] और सब होय पदार्थ [ ज्ञानस्थिता: ] ज्ञानमें स्थित हैं । भावार्थ—यथपि व्यवहारमें संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादि भेदोंसे ज्ञान और आत्माको वस्तुके समझनेके लिये भिन्न कहते हैं. परन्तु निश्चयमें ज्ञान और आत्मामें भिन्नपना नहीं है. प्रदेशोंसे जान और आत्मा एक है । इसी कारण जानभावरूप परिणमता आत्मा ही ज्ञान है। जैसे अग्नि खलनिक्रया करनेका कर्ता है, और उष्णगण खलन क्रियाका कारण है। अग्नि और उष्णपना व्यवहारसे भिन्न हैं. परन्त यथार्थमें भिन्न नहीं है. जो अग्नि है. वही उष्णपना है. और इसलिये अग्निको उणा भी कहते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा जाननेहरूप कियाका कर्ता है, और जान जानन-क्रियाका साधन है, इसमें व्यवहारसे भिन्नपना (भेद ) है, बस्तुतः आत्मा और जान एक हो है । और जैसे कोई पुरुष छोड़ेके दाँते (हाँसिये ) से धासका काटनेवाला कहलाता है. उस तरह आत्मा ज्ञानसे जाननेवाला नहीं कहा जाता. क्योंकि घासका काटनेवाला परुष और घास काटनेमें कारण लोहेका दाँता ये दोनों जैसे जुदा जुदा पदार्थ हैं, उसी प्रकार आत्मा और ज्ञानमें जुदापना नहीं है, क्योंकि आत्मा और ज्ञान, अग्नि और उष्णताकी तरह अभिन्न ही देखनेमें आते हैं, जुदे नहीं दीखते, और जो कोई अन्यवादी मिध्यादृष्टि कहते हैं कि, आत्मासे ज्ञान भिन्न है, ज्ञानके संयोगसे आत्मा जायक है । सो उन्हें "आत्मा अचेतन है, जानके संयोगसे चेतन हो जाता है," ऐसा मानना पढ़ेगा । जिससे घूलि, भरम, घट, पटादि समस्त अचेतन पदार्थ चेतन हो जायँगे, क्योंकि जब ये पदार्थ जाने काते हैं. तब इन धूलि वगैरः पदार्थीसे भी ज्ञानका संयोग होता है। इस कारण इस दोषके मेंटनेके लिये आत्मा और ज्ञान एक ही मानना चाहिये। और जैसे आरसीमें घटपटादि पदार्थ प्रतिबिम्बरूपसे रहते हैं. उसी प्रकार ज्ञानमें सब ज्ञेयपदार्थ आ रहते हैं। इससे यह सारांश निकला, कि आत्मा और जान अभिन्न हैं, अन्यवादियोंकी तरह भिन्न नहीं हैं ॥ ३५ ॥ आगे "ज्ञान क्या है, और ब्रेथ क्या है,"

तम्हा णाणं जीवो णेयं दृत्वं तिहा समक्खादं । दृत्वं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥ ३६ ॥ तस्मात् क्षानं जीवो क्षेयं द्रव्यं त्रिधा समास्त्यातम् । द्रव्यमिति पुनरात्मा परश्च परिणामसंबद्धः ॥ ३६ ॥

यतः परिच्छेदरूपेण स्वयं विपरिणम्य स्वतन्त्र एव परिच्छिनति ततो जीव एव ज्ञान-मन्यद्रव्याणां तथा परिणन्तं परिच्छेतं चान्नकेः । क्रेयं त इत्तवर्तमानवर्तिष्यमाणविचित्रपर्याय-परंपरामकारेण त्रिधाकालकोटिस्पर्शित्वादनाद्यनन्तं द्रव्यं, तत्तु ज्ञेयतामापद्यामानं द्वेधात्मपरिव-कल्पात । इच्यते हि स्वपरपरिच्छेदकत्वानवोधस्य बोध्यस्यैवंविधं द्वैविध्यम् । नन्न स्वात्मनि क्रियाविरोधात कथं नामात्मपरिच्छेदकत्वम् । का हि नाम क्रिया कीदशश्च विरोधः । क्रिया जानं भवति शेषं त जेयमित्यावेदयति— तस्हा जाणं जीयो । यस्मादात्मैवोपादानरूपेण जानं परिणमति तथैव पदार्थान परिच्छिनत्ति, इति भणितं पूर्वसन्ते । तस्मादात्मैव ज्ञानं णेयं दृज्वं तस्य ज्ञानरूपस्यात्मनो होयं भवति । किस् । द्रव्यम् । **तिहा समकावादं** तञ्च द्रव्यं काळत्रयपर्यायपरिणतिरूपण द्रव्यगुणपर्याय-रूपेण वा तथैबोत्पादन्ययधौन्यरूपेण च त्रिया समाख्यातम । दञ्जं ति प्रको आदा परं च तच जेयभूतं द्रव्यमात्मा भवति । परं च । कत्मात । यतो ज्ञानं स्वं जानाति परं चेति प्रदीपवत । तच स्वपरद्रव्यं कथं-इन दोनोका भेद कहते हैं—[**तस्मात्**] इसी कारणसे [जीवः] आत्मा [ज्ञानं] ज्ञानस्वरूप है, और [श्रिधा समाख्यातं] अतीत, अनागत, वर्तमान पर्यायके भेदसे अथवा उत्पाद. व्यय. धौव्य भेदसे अथवा दृश्य, गुण, पर्यायसे तीन प्रकार कहलानेवाला [हृद्यं ] दृश्य है, [ज्ञेयं ] वह ज्ञेय है। [पनः] फिर [आतमा] जीव पदार्थ [च] और पिरं] अन्य अन्ततन पाँच पदार्थ [परिणाझ-संबद्धे ] परिणमनसे बँधे हैं, इसलिये [ट्रव्यमिति ] दृज्य ऐसे पदको धारण करते है । आवार्थ-पहलेकी गाथामें कहा है, कि यह आत्मा जानभावसे आप ही परिणमन करके परकी सहायता विना स्वाधीन जानता है, इसलिये आत्मा ही ज्ञान है। अन्य (दूसरा) दृत्य ज्ञान भावपरिणमनके जाननेमें असमर्थ है । इसलिये अतीतादि भेदसे, उत्पादादिकसे, दृश्यगुणपर्यायके भेदसे, तीन प्रकार हुआ दृश्य क्रेय हैं. अर्थात आत्माके जानने योग्य है । और आत्मा दीपककी तरह आप तथा पर दोनोंका प्रकाशक (ज्ञायक) होनेसे ज्ञेय भी है, ज्ञान भी है, अर्थात दोनों स्वरूप है। इससे यह सारांश निकला, कि ज्ञेय पदार्थ स्वेतव और परक्षेय (दसरेसे जानने योग्य) के भेदसे दो प्रकार है, उनमें ण्हीता व्य क्षेय ही हैं, इस कारण परहेय हैं, और आत्मद्रव्य हेय-ज्ञान दोनों रूप है, इस कारण स्वा है। यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि आत्मा अपनेको जानता है, यह बात असंभव है । जैसे कि अनुकरणमें अत्यंत चतर भी नट आप अपने ही कंधेपर नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार अन्य पदार्थीं शासानां नेमें दक्ष आल्या आपको नहीं जान सकता, तो इसका समाधान यह है-कि पहले कहे हुए । प्रकके द्रष्टांतसे आत्मामें भी स्वपरप्रकाशक शक्ति है, इस कारण आत्मा अपनेको तथा परको जान बाला अवस्य हो सकता है।

क्षत्र विरोधिनी सक्कुत्यलिक्षा वा क्षत्रिरूपा वा । उत्पत्तिरूपा हि तावकैकं स्वस्मात्मजायत इत्यागमाडिकदेव । क्षत्रिरूपायास्तु मकाशनक्रिययेव मत्यवस्थितत्वाक तत्र विमित्वेषेवस्यावतारः । यथा हि भकाशकस्य पदीपस्य परं भकाश्यतामापकं मकाशयतः स्वस्मिन् मकाभ्ये न मका-श्चान्तरं ग्रुग्यं, स्वयमेव मकाशनक्रियायाः सम्रुपलम्भात् । तथा परिच्छेदकस्यात्मनः परं परिच्छेद द्यतामापकं परिच्छिन्दतः स्वस्मिन् परिच्छेदे न परिच्छेदकान्तरं ग्रुग्यं, स्वयमेव परिच्छेदक-क्रियायाः सम्रुपलम्भात् । नतु कृत आत्मनो द्रव्यक्षानरूपत्रं द्वव्याणां च आत्मन्नेयस्यत्वं च । परि-णामसंबन्यत्वात् । यतः खल्जुआत्मद्रव्याणि च परिणानैः सह संवय्यन्ते, तत आत्मनो द्वव्या-लम्बनक्षानेन द्रव्याणां तु क्षानमालम्ब्य क्षेयाकारेण परिणातिरवाभिता मध्यते [प्रतपति] ॥ ३६ ॥

अथातिवाहितानागतानामपि द्रव्यपर्यायाणां तादात्विकतत् पृथक्तवेन ज्ञाने दृत्तिग्रुद्द्योत-

यति---

तक्कालिगेव सच्चे सदसन्युदा हि पज्जया तार्सि । वर्दते ते णाणे विसेसदो दृब्बजादीणं॥३७॥ तात्कालिका इव सर्वे सदसद्भृता हि पर्यायास्तासाम् । वर्तन्ते ते ज्ञाने विशेषतो द्रव्यजातीनाम् ॥३७॥

सर्वासामेव हि द्रव्यजातीनां त्रिसमयाविक्ष्यन्तारमलाभभ्रमिकत्वेन क्रमप्रतपत्स्वरूपसंपदः भूतम् । परिणामसंबद्धं कर्थाचित्रपरिणामीत्यर्थः । नैयायिकमतानुसारी कथिदाह—ज्ञानं ज्ञानान्तरवेथं प्रमेयखात घटादिवत । परिहारमाह-प्रदीपेन व्यभिचारः, प्रदीपस्तावत्यमेयः परिच्छेबो डेबो भवति न च प्रदीपान्तरेण प्रकारयते. तथा ज्ञानमपि स्वयमेवात्मानं प्रकाशयति न च ज्ञानान्तरेण प्रकाश्यते । यदि पुनर्जानान्तरेण प्रकारयते तर्हि गुगनावलम्बनी महती दर्निवारानवस्था प्राप्नोतीत सत्रार्थः ॥ ३६ ॥ एवं निश्चयश्रतकेवलिञ्यवहारश्रतकेवलिकथनमुख्यत्वेन भिन्नज्ञाननिराकरणेन जाननेवस्वरूपकथनेन च चतुर्थस्थले गाथाचतप्रयं गतम् । अथातीतानागतपर्याया वर्तमानज्ञाने सांप्रता इव दश्यन्त इति निरूपयति—सव्वे इससे असभव दोष कभी भी नहीं लग सकता। अब यहाँपर फिर कोई प्रश्न करे. कि आत्माको द्रव्योंका जान किससे हैं ! और दृश्योंकों किस रीतिसे प्राप्त होता है ! तो उससे कहना चाहिये. कि जान. हेयरूप पदार्थ, परिणामों से वैंथ रहे हैं । आत्माके ज्ञानपरिणति हेय पदार्थकी सहायतासे है । यदि हेय न होते. तो फेरम ो जाने ! और जेय पदार्थ जानका अवलम्बन करके जेय अवस्थाको धारण करते हैं। जो ज्ञान न होवे कि उन्हें कौन जाने ! इसिलये पदार्थोंका ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध हमेशासे है, सिट नहीं सकता ॥ ३६ ॥ अः एक हते हैं, कि अतीन कालमें हुए दृज्यों के पूर्याय और अनागत (भविष्यत) कालमें होनेवाल पर्याय, हो सहवर्तमान सरील प्रतिभासते (माल्रम पड़ते ) है—[ तासां द्रव्यजातीनां ] उन प्रसिद्ध जीबादिक द्रव्यक्षी जातियोंके ति सर्वे व समस्त [सदसदभूताः] विद्यमान तथा अविद्यमान [पर्यायाः] पया [ हि ] निश्वयसे [जाने ] ज्ञानमें [विद्योवतः] भिन्न भिन्न भेद छिये

सङ्कृतासङ्कृततामायान्तो पे यावन्तः पर्यापास्ते तावन्तस्तात्काल्किः इवास्यन्तसंकरेणाप्यवधा-रितविकोषलक्षणा एकक्षण एवाववोधसौधस्थितिमवतरन्ति । न खन्वेतदयुक्तम्, दृष्टाविरोधात् । इक्यते हि छबस्थस्यापि वर्तमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः संविदालिवतस्तरा-कारः । किंच चित्रपटीस्थानीयस्वात् संविदः । यथा हि चित्रपट्यामितवादितानामन्तुरस्थितानां वर्तमानानां च वस्तुनामाळेल्याकाराः साक्षादेकक्षण एवावभासन्ते, तथा संविद्धित्तावपि । किंच सर्वक्रेयाकाराणां तादात्विकाविरोधात् । यथा हि प्रश्वस्तानामनुदितानामाळेल्याकारा वर्तमाना एव, तथातीतानामनागतानां च पर्यायाणां क्षेयाकारा वर्तमाना एव भवन्ति ॥ ३७ ॥ अयासङ्कृतपर्यायाणां कथंचित्सङक्षरःचे विद्याति—

सद्सन्ध्रता हि पज्जया सर्वे सङ्कृता असङ्गता अपि पर्यायाः ये हि स्कृटं बहुंते ते पृषीकाः पर्याया वर्तते प्रतिसासते प्रतिस्कृतित । क । णाणे केवळ्याने । कथंन्ता इव । तक्कालिणेव तास्कालिका इव वर्तमाना इव । कासां सवस्थितः । तासि द्व्यवादीणं तासां प्रासदानां शुद्रजीवहत्य्यवातीनामिति । व्यवहितसंवत्थः कस्मात् । विसेसदो स्वर्कायस्वायप्रदेशकालाकारविशेषः संकर्ण्यतिकरपिहारेणेथ्यः । किंच—यथा छ्यारथपुरुपस्थातीतानागतपर्याया मनसि चित्तयतः प्रतिस्कृतित, यथा च चित्रभित्तौ बाहुबल्धिस्यतिकात्तरूपतिकात्तरूपाणि अणिकतीर्थकरादिमाविकरपाणि च वर्तमानानीव प्रत्यक्षेण दृश्यन्ते तथा चित्रभित्तिकात्तिक्षात्रीयकेवळ्याने भृतमाविनश्च पर्याया युगणप्रत्यक्षेण दृश्यन्ते, नास्ति विरोधः। यथायं केवली भगवान् परदृत्यपर्यायात् परिष्ठितिमात्रेण जानाति न च तत्मयत्रेन, निश्चयेन तु केवळ्यानादिगुणाधारभूतं स्वर्कायस्यय्वभ्य स्वर्मावर्षायां पर्वायस्यय्वभ्य स्वर्मावर्णायारभूतं स्वर्कायसस्यक्ष्यदानज्ञानानुगुनस्यनिश्चयत्वनयययाय प्रव सर्वतायर्थेण ज्ञातस्य इति ताय्पर्थेम । त्रिण्यानसस्यक्ष्यदानज्ञानानुगुनस्यत्वश्चयत्वनययययाय एव सर्वताय्येण ज्ञातस्य इति ताय्पर्थेम ।। ३० ॥ अथातीनानगतपर्यायाणामसस्यस्वरात्रानायत्वात्रात्वात्रात्वात्रमय्वभ्यानगत्वात्रात्वात्रमय्वस्वत्रयायां स्व सर्वताय्येण ज्ञातस्य इति ताय्पर्थेम ।। ३० ॥ अथातीनानगतपर्यायाणामसस्यस्वरात्वा प्रवाय जीति प्रतिपाद्यति— जे णेव हि संजाया जे

[नास्कालिका इव ] वर्नमानकाल संबंधी पर्यायोकी तरह [बर्तरसे ] प्रवर्तत हैं । आवार्ध — जैसे किसी चित्रकारने (चित्रेरेने) चित्रपटमें बाहुबली-मरतादि अतीतपुरुषेका चित्र बनाया, और भावीकाल सम्बन्धी श्रेणिकादि ताँधैकरका चित्र बनाया, सो वे चित्र उस चित्रपटमें बर्तमानकालमें देखे जाते हैं । उसी प्रकार ज्ञान चित्रपटमें जो पर्याय होचुके, तथा जो आगे होनेबाले हैं, उनका बनेमान प्रतिबन्ध मासता है। यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि "वर्तमानकालके कैयोंके आकार ज्ञानमें प्रतिबिन्धित हो सकते हैं, परंतु जो हो चुके हैं, तथा जो होनेवाले हैं, उनका प्रतिमास होना जसंस्थव माद्रम होता है।" उसका समाधान यह है— कि जब उत्पर्ध ज्ञानी (अल्पज्ञानी) तपस्ची भी योगवलसे वा तपस्थाक प्रभावसे ज्ञानमें कुल निर्मलता होनेसे अतीत जनामत बस्कुक अकार होजाता है, वहाँपर वस्तु वित्राम नहीं है। तैसे निरावरणज्ञानमें (अस्म किसी तरहका आच्छादन न हो, बिलकुल निर्मल हो ऐसे ज्ञानमें अतीत जनामत वस्तु के आकार होजाता है, वहाँपर वस्तु वित्राम नहीं है। तैसे निरावरणज्ञानमें (असमें किसी तरहका आच्छादन न हो, बिलकुल निर्मल हो ऐसे ज्ञानमें अतीत जनामत वस्तु प्रतिभात्ने, तो असंभव नहीं है। ज्ञानक स्वभाव ही ऐसा है। स्वभावमें तर्क नहीं चल सकता।। २०।। आगे जो पर्याय वर्तमान-वर्षाय

जे णेब हि संजाया जे खळु गद्दा भवीय पद्धाया । ते होंति असम्भूदा पजाया गाणपबक्ला ॥ ३८॥ ये नैव हि संजाता ये खळु नष्टा सूत्वा पर्यायाः । ते भवन्ति असद्भताः पर्याया ज्ञानमत्यक्षाः ॥ ३८॥

ये खळु नाधापि संभृतिमञ्जभवन्ति, ये चात्मलाममञ्जूभ्य विलयसुप्तातास्ते किलासङ्कृता अपि परिच्छेदं मति नियतसात् ज्ञानमत्यक्षतामञ्जभवन्तः ज्ञिलास्तम्मोत्कीर्णभूतमाविदेववदम-कम्पार्षितस्वरूपाः सङ्कृता एव भवन्ति ॥ ३८॥

अथैतदेवासद्भतानां ज्ञानमत्यक्षत्वं दृढयति-

जैदि पचक्लमजायं पत्नायं पत्नइयं च णाणस्स । ण इवदि वा तं णाणं दिव्यं ति हि के परूर्वेति ॥ ३९ ॥

साल गद्धा भवीय पज्जाया ये नैव संजाता नाधापि भवन्ति, भाविन इत्यर्थः । हि स्फूटं ये च खलु नष्टा बिनष्टाः पर्यायाः । किं कृत्वा । भूत्वा ते होति असरभूदा पज्जाया ते पूर्वोक्ता भूता भाविनश्च पर्याया अविद्यमानत्वादसञ्जता भण्यन्ते । णाणपञ्चनस्वा ते चाविद्यमानन्वादसञ्जता अपि वर्तमानज्ञानविषय-त्बादचबहारेण भतार्था भण्यन्ते. तथैव ज्ञानप्रत्यक्षार्थिति । यथायं भगवानिश्ययन परमानन्दैकलक्षणसस्व-स्वभावं मोक्षपर्यायमेव तन्मयत्वेन परिच्छिनत्ति. परद्रव्यपर्यायं तु व्यवहारेणेति । तथा भावितात्मना पुरुषेण रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वसंवेदनपर्याय एव ताप्येंग ज्ञातन्यः, बहिर्द्रन्यपर्यायाश्च गौगवर्यति भावार्थः ॥ ३८॥ अथासद्भतपर्यायाणां वर्तमानज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृढयति—जङ्ग पञ्चकस्त्रमजायं पज्जायं पल्डयं च **पाणस्य ण हवदि वा** यदि प्रत्यक्षी न भवति । स कः । अजातपर्यायो भाविपर्यायः । न केवलं भावि-नहीं हैं, उनको किसी एक प्रकार वर्तमान दिखलाते हैं-[हि] निश्चय करके [ये पर्याया:] जो पर्याय निष संजाताः ] उत्पन्न ही नहीं हुए है, तथा ये ] जो [स्वत्रः] निश्चयसे [भ्रत्या] उत्पन्न होकर [नष्टाः] नष्ट होगये हैं, ति ] वे सब अतीत अनागत [पर्यायाः] पर्याय [अस-दभताः ] वर्तमानकालके गोचर नहीं [भवन्ति ] होते हैं, तो भी [ज्ञानप्रत्यक्षाः ] केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष हैं। भावार्थ-जो उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे अनागत अर्थात भविष्यतकालके और जो उत्पन्न होकर नष्ट होगये, ऐसे अतीतकालके पर्यायों को असङ्गत कहते हैं, क्यों कि वे वर्तमान नहीं हैं। परंतु ज्ञानकी अपेक्षा ये ही दोनों पर्याय सङ्गत भी हैं, क्योंकि केवलज्ञानमें प्रतिविस्त्रित है। और जैसे भूत-भविष्यत-कालके चौबीस तीर्थंकरोंके आकार पाषाण (पत्थर) के स्तंभ (खंभा) में चित्रित रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानमें अतीत अनागत होयोंके आकार प्रतिविभ्वित होकर वर्तमान होते हैं ॥ ३८॥ आगे असद्भत-पर्यायें ज्ञानमें प्रत्यक्ष हैं, इसीको पुष्ट करते हैं— यदि वा ] और जो [ज्ञानस्य] केवलज्ञानके [अजात: पर्योय: ] अनागत पर्याय [च] तथा [प्रलियत: ] अतीत पर्याय [प्रस्पक्ष: ] अनु-भवगोबर [न भवति ] नहीं होते, निदा ] तो नित ज्ञानं ] उस ज्ञानको [दिव्यं ] सबसे उत्कृष्ट यदि प्रत्यक्षोऽजातः पर्यायः प्रलयितश्च ज्ञानस्य ।

न भवति वा तत् ज्ञानं दिव्यमिति हि के मरूपयन्ति ॥ ३९॥

यदि खल्बसंभावितभावं संभावितभावं च पर्यायजातममतियविजृम्भितालण्डितमतापमञ्च-शक्तितया मसभेनेव नितान्तमाकम्याक्रमसमर्पितस्बरूपर्वस्त्मात्मानं मतिनियतं द्वानं न करोति, तदा तस्य क्रुतस्तनी दिव्यता स्यात् । अतः काष्ट्रामानस्य परिच्छेदस्य सर्वभेतद्यपपम्म् ॥ ३९ ॥

अयेन्द्रियज्ञानस्येवं मलीनमनुत्पन्नं च ज्ञातुमशक्यमिति वितर्कयित --

अत्यं अक्खणिवदिदं ईहापुब्वेहिं जे विजाणित । तेसि परोक्खमूदं णादुमसङ्गं ति पण्णत्तं ॥४०॥ र् अर्थमक्षनिपतितमीहापुर्दैः ये विजानन्ति ।

तेषां परोक्षभतं ज्ञातमञ्जयमिति मज्ञमम् ॥ ४०॥

ये खळ विषयविषयिसंनिपातलक्षणमिन्द्रियार्थसंनिकर्षमधिगम्य क्रमोपजायमानेनेहादि-कमक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिबाहितस्वास्तित्वमनुपस्थितस्वास्तित्वकालं वा यथोदित-पर्यायः प्रलियतथ या। कस्य । जानस्य । तं गाणं दिन्तं ति हि के परूर्वेति तत् ज्ञानं दिन्यमिति के प्ररूपयन्ति, न केऽपीति । तथाहि---यदि वर्तमानपर्यायवदतीतानागतपर्यायं जानं कर्ते क्रमकरणव्यवधान-रहितत्वेन साक्षात्प्रत्यक्षं न करोति, तर्हि तत ज्ञानं दिव्यं न भवति । वस्ततस्त ज्ञानमेव न भवतीति । यथायं केवली परकीयदृश्यपूर्वायान यवपि परिच्छित्तिमात्रेण जानाति तथापि निध्वयनयेन सहजानन्द्रैक-स्वभावे स्वशुद्धात्मनि तत्मयत्वेन परिन्छिति करोति, तथा निर्मलविवेकिजनोऽपि यद्यपि व्यवहारेण परकीय-दृश्यगुणपर्यायपरिज्ञानं करोति, तथापि निश्चयेन निर्विकारस्यसवेदनपर्याये विषयत्वात्पर्यायेण परिज्ञानं करोतीति सुत्रतात्पर्यम् ॥ ३९ ॥ अथातीतानागतसुरुमादिपदार्थानिन्द्रियज्ञानं न जानातीति विचारयति---अत्थं पदार्थं अकरवणिवदिदं इन्टियगोचरं ईहापुरुवेहिं जे विजाणंति ईहापूर्वकं ये विजानन्ति । तेसिं परोकावभुदं तेषां संबन्धि ज्ञानं परोक्षमृतं सत् णादमसकं ति पण्णातं सुरुमादिपदार्थान् ज्ञातमशक्यमिति अर्थात स्तृति करने योग्य [ द्वि ] निश्चय करके [ के प्रस्तपयन्ति ] कौन कहता है ? कोई भी नहीं। भावार्थ-जो ज्ञान भूत भविष्यत पूर्यायोंको नहीं जाने, तो फिर उस ज्ञानकी महिमा ही क्या रहे? कुछ भी नहीं। ज्ञानकी प्रशंसा तो यही है, कि वह सबको प्रत्यक्ष जानता है। इसलिये भगवानके दिन्य-ज्ञानमें तीनों कालकी समस्त द्रव्यपर्याय एक ही बार प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है, इसमें कछ भी संदेह नहीं है । अनंत महिमा सहित सर्वजका जान ऐसा ही आश्चर्य करनेवाला है ॥ ३९ ॥ आगे इंटिय-जनित ज्ञान अतीन अनागत पर्यायोंके जाननेमें असमर्थ है, ऐसा कहते हैं—िये ] जो जीव [अक्स-निपतिलं ] इन्द्रिय गोचर हए [अर्थ] घट पटादि पदार्थोंको [ईटापुर्चै: ] ईहा है पूर्वमें जिनके ऐसे ईहा, अवाय, धारणा इन मतिज्ञानोंसे [विज्ञानन्ति ] जानते हैं, तिषां ] उन जीवोंके [परोक्षमतं ] अतीत अनागतकाल संबंधी परीक्ष वस्त [जातम] जाननेको [अद्याक्यं] असमर्थपना है, [इति] स्प्तणस्य ब्राव्यबाहरूसंवन्यस्यासंभवतः परिच्छेतुं न शक्तुवन्ति ॥ ४० ॥ अथातीन्द्रियक्षानस्य तु यद्यदुच्यते तत्त्तसंभवतीति संभावपति— अपदेसं सपदेसं खुत्तमञ्जूतं च पद्धयमजादं । परुष्यं गयं च जाणदि नं णाणमर्दिवयं <u>भणियं</u> ॥ ४१ ॥ अपदेशं समदेशं मृतंममृतं च पर्ययमजातम् । प्रस्यं गतं च जानाति तुज्जानमतीन्द्रयं मणितम् ॥ ४१ ॥

इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलव्यिसंस्कारादीन् अन्तरङ्गसरूपकारणत्वेनोपादाय मर्वतते । पर्वतमानं च समदेशमेबाध्यवस्यति स्थलोपलम्भ-कतान्त्राभदेशम् । मूर्तमे वात्रगच्छति तथाविधविषयनिषन्धनसञ्ज्ञावान्त्राम् । वर्तमानमेव परि-प्रजानं कथितम् । कै: । जानिभिरिति । तथथा-चक्षरादीन्द्रियं घटप्रादिपदार्थपार्थे गत्वा पश्चादर्थे जाना-तीति संनिक्ष्यलक्षणे नैयायिकमते । अथवा संक्षेपेणेन्द्रियार्थयोः संबन्धः संनिक्षः स एव प्रमाणम् । स च संनिकर्ष आकाशाचमूर्तपदार्थेषु देशान्तरितमेर्वादिपदार्थेषु कालान्तरितरामरावणादिषु स्वभावान्तरित-भतादिष तथैवातिस्हमेष परचेतोवृत्तिपृद्रलपरमाण्वादिष च न प्रवर्तते । करमादिति चेत् , इन्द्रियाणां स्थल-विषयत्वात , तथैव मर्तविषयत्वाच । ततः कारणादिन्द्रियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवति । तत एव चातीन्द्रिय-जानीत्पत्तिकारणे रागादिविकल्परहितं स्वसंवेदनज्ञानं विद्याय पञ्चेन्द्रिययखसाधनीभय इन्द्रियजानं नाना-मनोक्थविकल्पजालरूपे मानसजाने च ये रित कर्वन्ति ते सर्वजपदं न लभन्ते इति संग्राभिद्रायः ॥ ४० ॥ अधातीन्द्रियज्ञानमतीतानागतसुरुमादिपदार्थान् जानातीरयपरिशति-अपरोगं अप्रदेशं कालाणपरमाण्यादि । सपदेसं शुद्धजीवास्तिकायादिपञ्चास्तिकायस्वरूपं मत्तं पृतं पृत्वद्वव्य अमतं च अमृतं च शुद्धजीवद्वव्यादि पज्जयमजादं पलयं गयं च पर्यायमजातं भाविनं प्रत्यं गतं चातीतमेतःसर्वे प्रवीक्तं क्षेयं वस्त जाणितः इस प्रकार प्रजासी सर्वज्ञदेवने कहा है। भावार्थ-जितने मतिज्ञानी जीव है, उन सबके पहले तो इंद्रिय और पदार्थका संबंध होता है, पीछे अवग्रह ईहादि भेदोंसे पदार्थका निश्चय होता है। इसलिये अतीत अनागतकाल संबंधी वस्तएं उनके ज्ञानमें नहीं झलकती, क्योंकि उन वस्तुओंसे इंद्रियका संयोग नहीं होता । इनके सिवाय वर्तमानकाल संबंधी भी जो सदम परमाण आदि हैं. तथा स्वर्ग मेरु आदि दरवर्ती और अनेक अमृतींक पदार्थ हैं. उनको इन्द्रिय संयोग न होनेके कारण मतिज्ञानी नहीं जान सकता । इन्द्रियज्ञानसे स्थल घरपंटादि पदार्घ जाने जाते हैं. इसलिये इन्द्रियज्ञान परोक्ष है-हीन है-हेय है। केबलजानकी तरह सर्वप्रत्यक्ष नहीं है। ४०॥ आगे अतीन्द्रियज्ञान सबको जानता है, ऐसा कहते हैं--[यत] जो ज्ञान [अपदेशं] प्रदेश रहित कालाण तथा परमाणुओंको, [सप्रदेशं] प्रदेश सहितको अर्थात् पंचोस्तिकायोंको [मृती ] पुढ़लोंको [च] और [अमृती ] शुद्ध जीवादिक दृव्योंको [अजातं पर्यायं] अनोगत पर्यायोको [च] और [प्रलयं गतं] अतीत पर्यायोको [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं ] उस ज्ञानको [अतीन्द्रियं ] अतीन्द्रिय [ भ्रणितं ] कहा है।। भाषार्थ---

**ল**ব. ৩

व्यानिक विषयविषयिसंनिपातसङ्कावाक तु हुचं वरस्यकः। युत्तु पुनरनावरणमनिन्द्रियं ज्ञानं तस्य समिद्धभूमध्यजस्येवानेकमकारतालिक्कितं दाग्रं दाग्रतानिकमादाग्रमेय यथा तथात्मनः अपनेशं समदेशं मूर्तममूर्तमजातमतिवाहितं च पर्यायजातं क्रेयतानतिकमात्परिच्छेद्यमेव भवतीति ॥ ४१ ॥

अय होयोर्थपरिवामनलक्षणा क्रिया ज्ञानाच भवतीति श्रद्याति---परिणमिं जेयमद्रं जादा जदि जेव खाइगं तस्स । णाणं ति तं जिणिंदा खवयंतं कम्ममेवसा ॥ ४२ ॥ परिजमति ज्ञेयमथे जाता यदि नैव भायिकं तस्य। ब्रानमिति तं जिनेन्द्राः क्षपयन्तं कर्मैवोक्तवन्तः ॥ ४२ ॥

परिच्छेत्रा हि यत्परिच्छेद्यमर्थे परिणमति तक तस्य सकलकर्मकक्षश्चयप्रवत्तस्याभाविक-जानाति यत ज्ञानं कर्त तं जाजमिटिंदियं भणियं तत ज्ञानमतीन्द्रियं भणितं तेनैव सर्वज्ञो भवति । तत एव च पूर्वगाथोदितमिन्द्रियज्ञानं मानसज्ञानं च त्यक्ता ये निर्विकल्पसमाधिकपुरवसंवेदनज्ञाने समस्त्रविभाव-परिणामस्यागेन रति कर्वन्ति त एव परमाह्नादैकलक्षणसम्बन्दभावं सर्वज्ञपदं लभन्ते इत्यभिप्रायः ॥४१॥ एवमतीतानागतपूर्याया वर्तमानजाने प्रत्यक्षा न भवन्तीति बौद्धमतनिगकरणमुख्यत्वेन गाथात्र्यं, तदनन्तर-मिन्द्रियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवत्यतीन्द्रियज्ञानेन भवतीति नैयायिकमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थं च गाथाद्वय-मिति समुदायेन पद्धमस्थले गाथापञ्चकं गतम् ॥ अथ रागद्वेषमोहाः बन्धकारणं, न च ज्ञानमित्यादि-कथनक्रपेण गाथापञ्चकपर्यन्तं व्याद्यानं क्रोति । तद्यथा--यस्योगनिष्ठविकायक्रपेण कर्मबन्धकारणभतेन ब्रेयविषये परिणमनमस्ति तस्य क्षायिकज्ञानं नास्तीत्यावेदयति— परिणमदि णेयमटं **णादा जदि** नील-मिदं पीतमिद्रमित्यादिविकल्परूपेण यदि क्षेत्रार्थं परिणमति जातात्मा णेच खाइशं तस्य णाणं ति तस्या-अतीन्द्रियज्ञान सबको जानता है, इसलिये अतीन्द्रियज्ञानीको ही सर्वज्ञ पद है । जो इन्द्रियज्ञानसे सर्वज्ञ मानते हैं. वे प्रत्यक्ष मिथ्या बोलते हैं। क्योंकि जो पदार्थ वर्तमान होवे. मुर्तीक स्थल प्रदेश सहित होवे. तथा निकट होने, उसीको इन्द्रियज्ञान क्रमसे कहोक जानसकता है। अप्रदेशी, अमृतींक तथा अतीत अनागतकाल संबंधी जो पदार्थ हैं. उनको नहीं जान सकता । ऐसे ज्ञानसे सर्वज्ञ पदवी कहाँसे मिछ सकती है ! कहींसे भी नहीं ॥ ६१ ॥ आगे अतीन्द्रियज्ञानमें इष्ट अनिष्ट पदार्थीमें सविकल्परूप परिण-मन क्रिया नहीं है, ऐसा दिखलाते है—[यदि] जो [जाता] जाननेवाला आत्मा [ज्ञेयमर्थ] क्षेयपदार्थको [ परिणमति ] संकल्प विकल्परूप होकर परिणमन करता है, [तदा ] तो [तस्य ] उस आत्माके [क्षायिकं क्यानं] कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुआ अतीन्द्रियज्ञान [नैय] निश्वयसे नहीं है, [इति 'हेतोः'] इसलिये [जिनेन्द्राः] सर्वज्ञदेव [तं] उसविकल्पी जीवको [कर्म क्षपयन्तं] कर्मका अनुभव करनेवाला [एख] हो [ उक्तवन्त: ] कहते हैं । भावार्थ-जवतक आत्मा सविक-ल्परूप पदार्थोंको जानता है, तबतक उसके क्षायकज्ञान नहीं होता, क्योंकि जो जीव सविकल्पी है, वह प्रत्येक पदार्थमें रागी हुआ मृगतृष्णा-उप्र गर्मीमें तपी हुई बाद्धमें जलकी सी बुद्धि रखता हुआ, कमीको षरिच्छेवनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य। यतः मत्यर्थपरिणतिज्ञारेण युगतृष्णाम्योभारः संभावनाकरणयानसः सुदुःसहं कर्मभारमेवोषञ्जञ्जानः स निनेन्द्रैरुद्रीतः ॥ ४२ ॥

अथ कुतस्तर्हि क्षेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विवेचयति— जदयगदा कम्मंसा जिणवरचसहेहिं णियदिणा भाणिया। तेस्र विमृद्धो रस्तो दुद्धो वा वंचमणुभवदि ॥ ४६ ॥ जदयगताः कर्माताः जिनवरहुपमैः नियरपा भणिताः । तेषु विमृद्धो रस्तो दृष्टो वा बन्यमनभवति ॥ ४३ ॥

संसारिणो हि नियमेन ताबदुद्रयगताः पुहलकर्माज्ञाः सन्त्येव । अथ स सत्सु तेषु संचे-तयमानो मोहरागद्वेषपरिणतलात क्रेयार्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यते । तत एव च क्रिया-स्मनः क्षायिकज्ञानं नैवास्ति । अथवा जानमेव नास्ति । कस्मानास्ति । तं जिलिंदा सवयंतं कम्मयेवसा तं परुषं कर्मतापनं जिनेन्द्राः कर्तारः उक्तवन्तः । कि कर्वन्तम् । क्षपयन्तमनभवन्तम् । किमेव । कर्मैव । निर्विकारसहजानन्दैकसुखस्वभावानभवनशून्यः सन्नदयागतं स्वकीयकर्मेव स अनुभवन्नास्ते न च ज्ञान-मित्यर्थ: । अथवा दितीयन्याख्यानम----यदि जाता प्रत्यर्थं परिणम्य पश्चादर्थं जानाति तदा अर्थानामा-नन्यात्मर्वपदार्थपरिज्ञानं नास्ति । अथवा ततीयन्यात्यानम्-बहिरङ्कोयपदार्थान् यदा स्त्रास्थावस्थायां किन्तयति तदा रागादिविकलपरहितं स्वसंवेदनज्ञानं नास्ति, तदभावे क्षायिकज्ञानमेव नीत्पद्यते इत्यभिप्रायः ४२ ॥ अधानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणमनेऽपि ज्ञानं बन्धकारणं न भवति. न च रागादिरहितकमंदियोsulfa निश्चिनोति—उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया उदयगता उदयं पाप्ताः कर्मात्रा ज्ञानावरणादिमलोत्तरकर्मप्रकृतिभेदाः जिनवरवृष्टभैनियत्या स्वभावेन भगिताः, किंत स्वकीयदाभाद्यभफलं दत्वा गच्छन्ति, न च रागादिपरिणामरहिताः सन्तो बन्धं कुर्वन्ति । तर्हि कथं बन्धं करोति जीवः इति चेत् । तेस विस्रुढो रत्तो दहो वा बन्धमण्यभवदि तेषु उदयागतेषु सत्स भोगता है। इसी लिये उसके निर्मल जानका लाभ नहीं है। परन्त क्षायिकजानीके भावरूप इन्हियोंके अभावसे पदार्थोंमें सविकल्पस्प परिणति नहीं होती है. क्योंकि निरावरण अतीन्द्रियज्ञानसे अनंत सख अपने साक्षात अनुभव गोचर है। परोक्षज्ञानीके इन्द्रियोके आधीन सविकरपरूप परिणति है. इसलिये बह कर्मसंयोगसे प्राप्त हुए पदार्थोंको भोगता है ॥ ४२ ॥ आगे कहते हैं, कि ज्ञान बंधका कारण नहीं है, होयपदार्थोंमें जो राग द्वेषरूप परिणति है, वही बंधका कारण है—[ जिनसरवृष्ये:] गणधरादिकोमें श्रेष्ठ अथवा बडे ऐसे वीतरागदेवने [ उदयगताः कमीचाः ] उदय अवस्थाको प्राप्त हुए कमीके अंश अर्थात् ज्ञानावरणादि मेद [नियस्या] निश्चयसे [अणिताः] कहे हैं। तिष्] उन उदयागत कर्मोंमें [हि] निव्ययकरके [मृदः] मोही, [रक्तः] रागी [वा] अथवा [दुष्टः] देवी [वन्धं] प्रकृति, स्थिति आदि चार प्रकारके बन्धको अनुभवि अनुभव करता है. अर्थात भोगता है। भाषार्थ-संसारी सब जीवोंके कर्मका उदय है. परंत वह उदय बंधका कारण नहीं है । यदि कर्म- फलक्तं नन्यमञ्जयति । अतो मोहोदयात् क्रियाक्रियाफले न तु ज्ञानात् ॥ ४३ ॥
अथ केवलिनां क्रियापि क्रियाफले न साययतीत्यजुज्ञास्ति——
टाणणिसेक्षविद्वारा घम्सुनदेसो य णियदयो तेसि ।
अरहंताणं काले मायाचारो व्य इत्थीणं ॥ ४४ ॥
स्याननिषयाविद्वारा घमोंपदेशश्च नियतयस्तेषाम् ।
अर्दतां काले मायाचार उव झीणाम् ॥ ४४ ॥

यथा हि महिलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात स्वभावभूत एव मायोप-गुण्ठनाग्रण्टितो व्यवहारः प्रवर्तते, तथा हि केवलिनां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भा-बात स्थानमासनं विहरणं धर्मदेशना च स्वभावभता एव प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद्धमेतदरुमो-धरदृष्टान्तात । यथा खल्बम्भोधराकारपरिणतानां पद्रलानां गमनमवस्थानं गर्जनमम्बदर्थं च प्रस्थमयत्रमन्तरेणापि दृश्यन्ते. तथा केवलिनां स्थानादयोऽबद्धिपूर्वका एव दृश्यन्ते । अतोऽमी कर्माँशेष मोहरारादेषविलक्षणनिजञ्जादात्मतत्त्वभावनारहितः सन यो विशेषेण मदो रक्तो दृष्टो वा भवति स केवलज्ञानाद्यनन्तगणव्यक्तिलक्षणमोक्षादिलक्षणं प्रकृतिस्थित्यनभागप्रदेशभेदभिन्नं बन्धमनभवति । ततः स्थितमेतत् ज्ञानं बन्धकारणं न भवति कर्मोदयेऽपि, किंत् रागादयो बन्धकारणमिति ॥ ४३ ॥ अध केवलिनां रागाधभावाद्धमांपदेशादयोऽपि बन्धकारणं न भवन्तीति कथयनि— **ठाणणिसेजाविहारा** धम्मवदेसो य स्थानमुर्व्वस्थितिनिषदा चासनं विहारी धर्मोपदेशक्ष िणयदयो एते व्यापारा नियतयः स्वभावा अनीहिताः । केषाम । तेसि अरहंताणं तेषामहितां निर्दोषिपरमात्मनाम । क । कास्रे अहेदवस्था-याम । क इव । मायाचारो ठर रत्थीकां मायाचार इव खीजामिति । तथाहि—यथा खीजां खीवेटोदय-जनित इष्ट अनिष्ट भावोंमें जीव रागी देवी मोही होकर परिणमता है, तभी बंध होता है। इससे यह बात सिद्ध हुई. कि ज्ञान तथा कर्मके उदयसे उत्पन्न कियायें बंधका कारण नहीं है. बंधके कारण केवल राग देव मोहभाव हैं, इस कारण ये सब तरहसे त्यागने योग्य है।। ४३॥ आगे केवलीके कर्मका उत्य है. और बचनादि योग किया भी है. परन्त उनके रागादि भावोंके अभावसे बंध नहीं होता है---[तेषामहतां] उन अरहंतदेवोंके [काले ] कर्मीके उदयकालमें [स्थाननिषदाविहारा:] स्थान. आसन, और विहार ये तीन काययोगकी क्रियायें [च] और [धर्मीपटेडा:] दिव्यव्वनिसे निश्चय व्यवहार स्वरूप धर्मका उपदेश यह वचनयोगकी किया [स्त्रीणां] क्षियंके स्वाभाविक [मायाचार इच ] कृटिल आचरणकी तरह [नियतय:] निश्चित होती हैं। भाषार्थ-वीतरागदेवके औदिविक-भावोंसे काय, बचन योगकी कियायें अवस्य होती हैं, परता उन कियाओंमें भगवानका कोई यत्न नहीं है, मोहके अभावसे इच्छाके विना स्वभावसे ही होती हैं। जैसे खीवेदकर्मके उदयसे खीके हाव. भाव. विलास विभ्रमादिक स्वभाव ही से होते हैं. उसी प्रकार अरहतके योगिकयायें सहज ही होती हैं। तथा जैसे मेघके जळका वरसना, गर्जना, चलना, स्थिर होना, इत्यादि क्रियायें परुषके यत्नके विना ही उसके स्थानादयो मोहोदयपूर्वकलामावात् क्रियाविशेषा अपि केबलिनां क्रियाकलभूतवन्थसाधनानि न भवन्ति ॥ ४४ ॥

अयेवं सति तीर्यकृतां पुण्यविषाकोऽकिंचित्कर एवेत्यवधारयति—
पुण्णफळा अरहंता तेसिं किरिया पुणो हि ओदइया ।
मोहादीहिं चिरहिया तम्हा सा खाइग चि मदा ॥ ४५ ॥
पुण्यफळा अर्हन्तरतेषां क्रिया पुनिर्हं औदयिकी ।
मोहादिभिः विरहिता तस्मात् सा सायिकीति मता ॥ ४५ ॥

अर्हन्तः खल्लु सकलसम्यक्परिपकपुण्यकल्पपादपफला एव अवन्ति । क्रिया त तेषां या काचन सा सर्वापि तददयानुभावसंभावितात्मसंभृतितया किलोदयिक्येव । अथैवंभृतापि सा समस्तमहामोद्दमर्थाभिविक्तस्कन्थावारस्यात्यन्तक्षये संभततान्मोहरागद्वेषरूपाणाम्चपरञ्जकाना-सद्भावात्प्रयत्नाभावेऽपि मायाचारः प्रवर्तते. तथा भगवतां राद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षमतमोहोदयकार्येहापुर्वप्रयत्ना-भावेऽपि श्रीविहारादयः प्रवर्तन्ते । मेघानां स्थानगमनगर्जनजलवर्षणादिवद्वा । ततः स्थितमेततः मोहाध-भावात क्रियाविशेषा अपि बन्धकारणं न भवन्तीति ॥ ४४ ॥ अथ पूर्वे यदक्तं रागादिरहितकर्मोदयो बन्ध-कारणं न भवति विहारादिकिया च, तमेवार्थं प्रकारान्तरेण दृहयति—पुण्णाफला अरहंता पञ्चमहाकल्याण-प्रजाजनकं त्रैलोक्यविजयकरं यत्तीर्थंकरनाम पृण्यकर्म तत्फलमता अर्हन्तो भवन्ति तेसि किरिया प्रणो हि ओहड्या तेषां या दिव्यध्वनिरूपवचनव्यापारादिकिया सा निःक्रियशदात्मतत्त्वविपरीतकर्मोदयजनित-त्वात्सर्वाप्यौदयिकी भवति हि स्फुटम् । मोहादीहिं चिरहिया निर्मोहशुद्धात्मतत्त्वप्रच्छादकममकाराहंका-रोत्पादनसमर्थमोहादिविरहितःवाद्यतः तम्हा सा खायग ति मदा तस्मात् सा यद्यप्यौदयिकी तथापि निर्विकारग्रद्धात्मतत्त्वस्य विकियामुक्वेती सती क्षायिकी मता । अत्राह शिष्यः-'औदियिका भावाः बन्ध-कारणम्' इत्यागमवचनं तर्हि वृथा भवति । परिहारमाह-औदयिका भावा बन्धकारणं भवन्ति, परं किंत्र स्वभावसे होती हैं. उसी प्रकार इच्छाके विना औदियकभावोंसे अरहंतोंके किया होती हैं। इसी कारण केवलीके बंध नहीं है। रागादिकोंके अभावसे औदिश्विकिया बंधके फलको नहीं देती।। ४४॥ आगे अरहंतोंके पुण्यकर्मका उदय बंधका कारण नहीं है, यह कहते हैं-[अरहन्त:] सर्वज्ञ बीतरागदेव [पुण्यपुरुता: ] तीर्थंकरनामा पुण्यप्रकृतिके फल हैं, अर्थात अरहंत पद तीर्थंकरनाम पुण्यकर्मके उदयसे होता है। [पुनः] और तिषां] उनकी किया ] काय तथा वचनकी क्रिया [हि] निश्वयसे [ अोटियकी ] कर्मके उदयसे हैं। परंत [ सा ] वह किया [ मोहादिभि: ] मोह, राग, देवादि भावोसे [विरहिता] रहित है। [तस्मात] इसलिये [श्लायिकी] मोहकर्मके क्षयसे उत्पन्न हर्ड है, इति मता रेसी कही गई है। भावार्थ-अरहंत भगवानके जो दिव्यप्वनि, विहार आदि कियायें हैं, वे पूर्व वैंवे कर्मके उदयसे हैं। वे आत्माके प्रदेशोंको चलायमान करती हैं, परंतु राग, हेथ. मोह भावोंके अभावसे आत्माके चैतन्य विकाररूप मावकर्मको उत्पन्न नहीं करती । इसल्यि औदियक

मभावाबैतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती नित्यमौदयिकी कार्यभूतस्य बन्यस्याकारणभूततया कार्यभूतस्य मोक्षस्य कार्रणभूततया च क्षायिक्येव कर्य हि नाम नाटुमन्येत । [अथानुमन्येत ] चेचर्हि कमीवेपाकोऽपि न तेषां स्वमावविधाताय ॥ ४५ ॥

अय केवल्लिनामिव सर्वेषामि स्वभावविद्यातामावं निषेपयति--

जिद सो सुहो व असुहो ण हबदि आदा सयं सहावेण। संसारो वि ण विजिदि सन्वेसिं जीवकायाणं॥ ४६॥ यदि स भुभो वा अभुभो न भवति आत्मा खयं खमावेन। संसारोऽपि न विषये स्वेषां जीवकायानाम्॥ ४६॥

यदि खल्वेकान्तेन श्रमाश्रममावस्वभावेन स्वयमात्मा न परिणमते तदा सर्वदैव सर्वथा निर्विधातेन शृद्धस्वभावेनेवावतिष्रते । तथा च सर्व एव अत्यामाः समस्तवन्यसाधनशन्यता-मोहोदयसहिताः । द्रव्यमोहोदयेऽपि सति यदि श्रद्धात्मभावनावलेन भावमोहेन न परिणमति तदा बन्धी न भवति । यदि पन, कर्मोदयमात्रेण बन्धो भवति तर्हि संसारिणां सर्वदैव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्सर्वदैव बन्ध एव न मोक्ष इत्यमिप्रायः ॥ ४५ ॥ अथ यथाईतां श्रमाशभपरिणामविकारो नास्ति तथैकान्तेन संसारिणामपि नास्तीति सांख्यमतानसारिशिष्येण पूर्वपक्षे कृते सति द्रषणद्वारेण परिहारं ददाति — जटि सो सहो व असहो ज हबति आहा सर्व सहावेज यथैव शहनयेनात्मा शभाशभास्यां न परिणमति तथैवाश्रद्धनयेनापि स्वयं स्वकीयोपादानकारणेन स्वभावेनाश्रद्धनिश्रयहृदेणापि यदि न परिणमति तदा । कि दुषणं भवति । संसारो वि ण विज्ञादि निस्संसारञ्ज्ञात्मस्वरूपात्प्रतिपक्षभतो व्यवहारनयेनापि संसारो न विद्यते । केवाम । सरवेसि जीवकायाणं सर्वेषां जीवसंघातानामिति। तथाहि--आत्मा तावत्परिणामी हैं, और आगे नवीन बंधमें कारणरूप नहीं है, पूर्वकर्मके क्षयमें कारण है। तथा जिस कर्मके उदयसे वह किया होती है, उस कर्मका बंध अपना रस (फल) देकर खिर जाता है, इस अपेक्षा अरहंतोंकी किया कर्मके क्षयका कारण है। इसी कारण उस कियाको क्षायिकी भी कहते हैं, अर्थात अरहंतोंकी दिव्य-ध्वनि आदि किया नवीन बंधको करती नहीं हैं. और पूर्व बंधका नाश करती है. तब क्यों न क्षायिकी मानी जावे ? अवश्य मानने योग्य है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि केवलीके बंध नहीं होता, क्योंकि कर्मका फल आत्माके भावोंको घातता नहीं । मोहनीयकर्मके होनेपर क्रिया आत्मीकभावोंका घात करती है, और उसके अभावसे कियाका कुछ भी बल नहीं रहता ॥ ४५ ॥ आगे कहते हैं, कि जैसे केवलीके परिणामोमें विकार नहीं है, वैसे अन्य जीवोंके परिणामोमें विकारीका अभाव भी नहीं है—ि **घटि**ो जो सि: वह आत्मा (स्वभावेन ) अपने स्वभावेस (स्वयं ) आप ही [जूभ: ] शुभ परिणामहत्व [बा] अथवा [अञ्चान: ] अञ्चन परिणामरूप [न भवति ] न होते, [तदा ] तो [सर्वेषां ] सन [जीवकायानां ] जीवोंको [संसार एवं ] संसार परिणति ही [न विद्यते ] नहीं मौजूद होवे। **भावार्थ**—आत्मा परिणामी है। जैसे स्फटिकमणि काले, पीले, लाल फलके संयोगसे उसीके आकार दाजवंजवाभावस्वभावतो नित्पष्ठकतां प्रतिपद्यरत् । तस् नाम्युरगम्बते । आत्मनः परिणाम-धर्यरनेन स्फटिकस्य जपातापिन्छरागस्त्रभावतवत् श्वभाग्रभस्वभावतद्योतनात् ॥ ४६ ॥

अथ पुनरिप पकृतमनुस्टरपातीन्द्रियज्ञानं सर्वज्ञत्वेनाभिनन्दति—
जं तज्जालियभिदरं जाणदि जुगवं समेतदो सन्वं ।
अस्थं विचित्तविसमं तं णाणं खाइयं अणियं ॥ ४७॥
यचात्कालिकभितरं जानाति युगवत्समन्ततः सर्वम् ।
तथे विचित्रविषमं तह ज्ञानं शायिकं भणितम् ॥ ४७॥

तत्कालकलित्राचिकमतीतोदकेकालकलित्राचिकं चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकलमप्य-र्धजातं.पथक्यवत्तस्य लक्षणालक्ष्मीकटाशितानेकप्रकारच्याचित्रवैचित्र्यमितरेतरविरोधधापितासमा-नजातीयलोदामितवैषम्यं क्षायिकं हानं किल जानीयात् । तस्य हि क्रमगृहत्तिहेतुभूतानां क्षयो-पञ्चमावस्थावस्थितज्ञानावरणीयकर्मपद्रलानामत्यन्ताभावात्तात्कालिकमतात्कालिकं वाप्यर्थजातं स च कर्मोपाधिनिमित्ते सति स्फटिकमणिश्वोपाधि गृहणाति, ततः कारणात्ससाराभावो न भवति । अध मतम्-संसाराभावः सांख्यानां दूषणं न भवति, भूषणमेव । नैवन । संसाराभावो हि मोक्षो भण्यते. स च संसारिजीबानां न दश्यते. प्रायक्षविरोधादिति भावार्थः ॥ ५६ ॥ एवं समादयो बन्धकारणं त च जान-मित्यादिन्याख्यानमस्यतेन षप्रस्थलं गाथापञ्चकं गतम् । अथ प्रथमं तावतः केवलज्ञानमेव सर्वजस्वरूपं, तदनन्तरं सर्वपरिज्ञाने सति एकपरिज्ञानं, एकपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानमित्यादिकथनरूपेण गाथापञ्चक-पर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यथा-अत्र ज्ञानप्रपञ्चव्याख्यानं प्रकृतं तावत्तत्प्रस्तुतमनसत्य पनरपि केवलज्ञा<sup>न</sup> सर्वज्ञातेन निरूपयति--- जं यज्ज्ञानं कर्तृ जाणि व जानाति । कम् । अत्थं अर्थं पदार्थमिति विशेष्य-काला, पीला, लालरूप परिणमन करता है, उसी प्रकार यह आत्मा अनादिकालसे परदन्यके संयोगसे राग, देष, मोहरूप अज्ञान भावोंमें परिणमन करता है । इस कारण संसार भाव है । यदि आत्माको ऐसा ( परिणामी ) न मानें, तो संसार ही न होवे. सभी जीव अनादिकालसे लेकर मोक्षस्वरूपमें स्थित (ठहरे ) कहलावें, परन्त ऐसा नहीं है । इससे सारांश यह निकला, कि केवली ग्रुभाग्रभ भावन्त्रप परि-णमन नहीं करते हैं, बाकी सब संसारी जीव शुभ, अशुभ भावोंमें परिणमते हैं॥ ४६॥ आगे पर्व कहा गया अतीन्द्रयज्ञान ही सबका जाननेवाला है, ऐसा फिर कहते हैं—[ यतु ] जो ज्ञान [समन्ततः] सर्वांगसे [तात्कालिकमितरं ] वर्तमानकाल संबंधी और उससे जुदी मृत, भविष्यतकाल संबंधी पर्यायों करें सहित [विचित्रं ] अपनी लक्षणरूप छन्मीसे अनेक प्रकार [विषयं ] और मूर्त अमूर्ताद असमान जाप्ति मेदोसे विषम अर्थात् एकसा नहीं, ऐसे [सर्च अर्थ] सब ही पदार्थीके समृहको [यगपत्] एक ही समयमें [जानाति] जानता है, [तत् ज्ञानं] उस ज्ञानको [क्षायिकं] क्षायिक अर्थात् कर्मके क्षयसे प्रगट हुआ अतीन्द्रिय ऐसा [अणितं ] कहा है । आवार्थ-अतीत, अनायत, बर्तमानकाल संबंधी नानाप्रकार विषमता सहित समस्त पदार्थीको सर्वीग एक समयमें प्रकाशित करनेको तृत्यकालमेन प्रकाशेत । सर्वतो विश्वद्भय प्रतिनियतदेश्वविश्वद्भरन्तः प्रवनात् समन्ततोऽपि प्रकाशित । सर्ववरणक्षयादेशावरणक्षयां प्रकाशित । सर्ववर्षणक्षयादेशावरणक्षयां प्रवास । सर्ववर्षणक्षयादेशावरणीयः श्वयादक्षविष्यक्षयां प्रकाशित । असमानजातीयहान् नावरणक्षयास्यमानजातीयहान् नावरणक्षयास्यमानजातीयहान् । अल्प्रमथनातिविस्तरेण, अनिवारितप्रसस्यकाशशालितया सायिकहानमवश्यमेव सर्वदा सर्वव सर्वथा सर्वमेव जानीयात् ॥ ४७॥।

अथ सर्वमजानभक्तपि न जानातीति निश्वनीति— जो ण विजाणदि जुगवं अस्ये निक्कालिगे तिहुवणस्ये । णादं तस्त ण सक्कं सपज्जयं दच्वमेगं वा ॥ ४८ ॥

पदम । कि विशिष्टम । तकालियमिटरं ताकालिकं वर्तमानमितरं चातीतानागतम । कथं जानाति। जरावं यरापदेकसमये सर्वातनो समन्ततः सर्वात्मप्रदेशैः सर्वप्रकारेण वा । कृतिसंख्योपेतम् । सहतं सम-स्तम् । पुनरपि किविशिष्टम् । विचित्तं नानाभेदभिन्नम् । पुनरपि किरूपम् । विसमं मुर्तामूर्तचेतनाचेतना-दिजात्यन्तरविशेषैविंसदशं तं जाणं खाडयं भ्राजियं यदेवं गुणविशिष्टं ज्ञानं तत्कायिकं भणितम् । अभेद-नयेन तदेव सर्वजस्वरूपं तदेवीपादेयमतानन्तमस्वाधनन्तगणानामाधारमतं सर्वप्रकारोपादेयरूपेण भाव-नीयम् । इति तात्पर्यम् ॥ १७ ॥ अथ यः सर्वे न जानाति स एकमपि न जानातीति विचारयति—जो ण विजाणदि यः कर्ता नैव जानाति। कथम्। जुगवं युगपदेकक्षणे। कान्। अत्थे अर्थान् । कथंभतान्। तिकालिगे त्रिकालपर्यायपरिणतान् । पनरपि कथं मतान् । ति हचणत्ये त्रिमुबनस्थान् । **णार्ट तस्य ण सकं** तस्य एक अतीन्द्रय क्षाविककेवलजान ही समर्थ है, अन्य किसी जानकी शक्ति नहीं है। जानावरणकर्मके क्षयोपशमसे जो जान एक ही बार सब पदार्थीको नहीं जानता, कम लिये जानता है. ऐसे क्षायोपशमिकजानका भी केवलजानमें अभाव है. क्योंकि केवलजान एक ही बार सबको जानता है, और क्षायोपशमिकज्ञान एकदेश निर्मल है, इसलिये सर्वांग वस्तुको नहीं जानता. क्षायिकज्ञान सर्वदेश विश्वद है. इसीमें एकदेश निर्मेलज्ञान भी समा जाता है इसलिये वस्तको सर्वांगसे प्रकाशित करता है. और इस केवलजानके सब आवरणका नाश है. मतिज्ञानावरणाढि क्षयोपशसका भी अभाव है. इस कारण सब बस्तको प्रकाशित करता है । इस केवलजानमें मतिज्ञानावरणाहि पाँचों कर्मीका क्षय हुआ है, इससे नाना प्रकार वस्तुको प्रकाशता है, और असमान जातीय केवलज्ञानावरणका क्षय तथा समान जातीय मतिज्ञानावरणादि चारके क्षयोपशमका क्षय है, इसलिये विषमको प्रकाशित करता है। क्षायिकज्ञानकी महिमा कहाँतक कही जावे, अति विस्तारसे भी पूर्णता नहीं हो सकती. यह अपने अखंडित प्रकाशकी सुन्दरतासे सब कालमें, सब जगह, सब प्रकार, सबकी, अबस्य ही जानता है ।। ४७ ।। आगे जो सबको नहीं जानता, वह एकको भी नहीं जानता, इस विचारको निश्चित करते हैं - य: ] जो पुरुष [ श्रिभुवनस्थान ] तीन छोकमें स्थित [ श्रेकालिकान ] अतीत, अना-

## यो न विजानाति युगपदर्थान् त्रैकालिकान् त्रिश्चवनस्थान् । ज्ञातं तस्य न शक्यं सपर्थेयं द्रव्यमेकं वा ॥ ४८ ॥

इष्ट किलेकमाकाभटन्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कालट्रव्याण्यनन्तानि जीव-द्रव्याणि । ततोऽप्यनन्तगुणानि पुद्रलद्रव्याणि । तथैषामेव मत्येकमतीतानागतान् भ्यमानमेद-भिन्ननिरवधिद्वत्तिपवाहपरिपातिनोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेतृत्समस्तमपि सम्रदितं क्रेयं, इहैवैकं किंचिजीबद्रव्यं ज्ञात । अथ यथा समस्तं दाशं दहन दहनः समस्तदाशहेतकसमस्तदाशाकारपर्याय-परिणातसकलेकदहनाकारमात्मानं परिणामति, तथा समस्तं होयं जानन हाता समस्तहोयहेतक-समस्तक्षेयाकारपर्यायपरिणतसक्तेकक्षानाकारं चेतनलात् स्वातुमवमत्यक्षमात्मानं परिणमति । एवं किल द्व्यस्थभावः । यस्त समस्तक्रेयं न जानाति स समस्तं दाव्यमदहन समस्तदावहेतक-पुरुषस्य संबन्धि ज्ञानं ज्ञातं समर्थं न भवति। किम्। दृञ्यं हेयद्व्यम् । किविशिष्टम्। सप्रज्ञयं अनन्तपर्याय-सहितम् । कतिसंख्योपेतम् । एगं वा एकमपीति । तथाहि---आकाशद्भव्यं ताबदेकं, धर्मद्भव्यमेकं, तथैवाधर्म-द्रव्यं च लोकाकाशप्रमितासंख्येयकालद्रव्याणि, ततोऽनन्तगणानि जीवद्रव्याणि, तेभ्योऽप्यनन्तगणानि पदल-द्रव्याणि । तथैव सर्वेषां प्रत्येकमनन्तपर्यायाः, एतरसर्वे झेयं तावत्तत्रेकं विवक्षितं जीवद्रव्यं ज्ञातः भवति । एवं नावडस्तस्वभावः । तत्र यथा दहनः समस्तं दाह्यं दहन् सन् समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणत-सक्छैकदहनस्बरूपम्थापरिणतत्वणपर्णाषाकारमात्मानं ( स्वकीयस्बभावं ) परिणमति । तथायमात्मा समस्तं क्षेत्रं जानन सन समस्तक्षेयहेतकसमस्तक्षेयाकारपर्यायपरिणतसक्ष्ठेकारकण्डजानुहुएं स्वकीयमात्मानं परिणमति जानाति परिष्ठिनत्ति । यथैव च स एव दहनः पूर्वोक्तलक्षणं दाह्यसदहन् सन् तदाकारेण न परिणमति, तथाऽऽसापि पूर्वोक्तलक्षणं समस्तं झेयमजानन पूर्वोक्तलक्षणमेव सक्लैकाखण्डज्ञानाकारं स्वकीय-मात्मानं न परिणमति न जानाति न परिच्छिनति । अपरमञ्चदाहरणं दीयते—यथा कोऽत्यन्धक आदित्य-गत, वर्तमान, इन तीनकाल संबंधी [अरथान्] पदार्थीको [युगपत्] एक ही समयमें नि विजा-. नाति ] नहीं जानता है, [तस्य ] उस पुरुषके [सपर्ययं] अनन्त पर्यायों सहित [एकं द्वव्यं वा] एक द्रव्यको भी जाती जाननेकी शिक्यं नी सामर्थ्य नहीं है। आवार्थ—इस लोकमें आकाशद्रव्य एक है, धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य भी एक है, कालद्रव्य असंख्यात है, जीवद्रव्य अनंत है. और पदलद्रव्य जीव-राशिसे अनंतगुणा अधिक है । इन छहों द्रव्योंके तीन काल संबंधी अनंत अनंत भिन्न भिन्न पर्याय हैं। ये सब द्रव्य पर्याय क्षेत्र हैं। इन द्रव्यों में जाननेवाला एक जीव ही है। जैसे **अग्नि** समस्त हैंधनको जलाता हुआ उसके निमित्तसे काष्ट्र, तुग, पत्ता वगैरह हैंधनके आकार होकर अपने एक अग्निस्बभावरूप परिणमता है. उसी प्रकार यह जायक (जाननेवाला) आत्मा सब क्रेयोंको जानता हजा क्रेयके निमित्तसे समस्त बेयाकाररूप होकर अपने ज्ञायकस्वभावरूप परिणमन करता है. और अपने द्वारा अपनेको क्षाप नेदता (जानता ) है । यह आत्मद्रव्यका स्वमाव है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जो सब क्षेत्रोंको नहीं जानता. वह एक शालाको भी नहीं जानता. क्योंकि आत्माके जानमें सब ब्रेयोंके आकार प्रतिबिन्दित

**94.** €

समस्तराह्याकारपर्यायपरिणतसक्तेकदर्गाकारमात्मानम् अपरिणमन् दर्गः इव समस्तहेयरेतुकः समस्तक्रेपाकारपर्यापपरिजतसक्तेकक्रानाकारमात्मानं चेतनत्वात् स्वातुम्बभत्यक्रस्पेऽपि न परिजमति । प्रवयेतत्वापाति यः सर्वे न जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ १८॥

अधैकमजातन सर्व न जातातीति निश्चिनोति---

दब्बं अर्णतपज्ञयमेगमणंताणि दव्बजादाणि । ण विजाणदि जदि जुगवं किथ सो सव्बाणि जाणादि ॥ ४९ ॥ इव्यमनत्त्रपर्यायमेकमन्तानि इव्यजातानि ।

न विजानाति यदि ग्रुगपत् कथं स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥

आत्मा हि तावत्स्वयं ज्ञानमयत्वे सति ज्ञातृत्वात् ज्ञानमेव । ज्ञानं तु प्रत्यात्मवर्तिं प्रतिभा-समयं महासामान्यम् । तत्तु प्रतिभासमयानन्तविशेषव्यापि। ते च सर्वद्रव्यपर्यायनिवन्धनाः। अथ यः सर्वेदव्यपर्यायनिबन्धनानन्तविशेषव्यापिप्रतिभासमयमहासामान्यरूपमात्मानं स्वानमबन् प्रकाश्यान् पदार्थानपश्यनादित्यमिव, प्रदीपप्रकाश्यान् पदार्थानपश्यन् प्रदीपमिव, दर्पणस्थविम्बान्यपश्यन् दर्पणमिन, स्वकीयदृष्टिप्रकाश्यान पदार्थानपश्यन हस्तपादायबयवपरिणतं स्वकीयदेहाकारमात्मानं स्वकीय-दृष्ट्या न प्रयति. तथायं विवक्षितात्मापि केवलज्ञानप्रकाश्यान पदार्थानजानन सकलाखण्डेककेवलज्ञानं-रूपमात्मानमपि न जानाति । तत एतत्स्थतं यः सर्वे न जानाति स आत्मानमपि न जानातीति ॥ ४८ ॥ अधैकमजानन सर्वे न जानातीति निश्चिनोति—हरुवं इच्यं **अणातपः तयं** अनन्तपर्यायं **एगं एकं** अणंताणि द्रव्यजादाणि अनन्तानि द्रव्यजातानि जो ण विजाणदि यो न विजानाति अनन्तद्रव्य-समहान किय मो सन्त्राणि जाणादि कथं स सर्वान जानाति जगनं युगपदेकसमये न कथमपीति । तथाहि—आत्मलक्षणं तावञ्जानं तचारकपद्रप्रतिभासमयं सर्वजीवसाधारणं महासामान्यम् । तच महासामान्यं होते हैं: इस कारण यह आत्मा सबका जाननेवाला है। इन सबके जाननेवाले आत्माको जब प्रत्यक्ष जानते हैं. तब अन्य सब डोय भी जाने जाते हैं. क्योंकि सब डोय इसीमें प्रतिविस्थित हैं । जो सबको जाने, तो आत्माको भी जाने, और जो आत्माको जाने, तो सबको जाने, यह बात परस्पर एक है, क्योंकि सबका जानना, एक आत्माके जाननेसे होता है। इसलिये आत्माका जानना और सबका जानना एक है। सारांश यह निकला, कि जो सबको नहीं जानता, वह एक आत्माको भी नहीं जानता ॥ ४८ ॥ आगे कहते हैं, कि जो एकको नहीं जानता, वह सबको नहीं जानता—[ यदि ] जो [ अनन्तपर्यायं एकं द्रव्यं ] अनन्त पर्यायवाले एक आत्म द्रव्यको [नैय जानाति ] निश्वयसे नहीं जानता, [तदा ] तो [सः] वह पुरुष [युगपत्] एक ही बार [अनन्तानि] अंत रहित [सर्वाणि] संपूर्ण [इच्यजातानि ] इव्योके समूह [कथं ] कैसे [जानाति ] जान सकता है : भाषार्थ-आत्माका लक्षण ज्ञान है। ज्ञान प्रकाशरूप है, वह सब जीव-राशिमें महासामान्य है, और अपने ज्ञानमयी अनंत मेदोंसे ज्याम है। ब्रेयरूप अनंत द्रव्यपर्यायोंके निमित्तसे जानके अनंत भेट हैं। इसलिये अपने अनंत

अथ क्रमकुतप्रदेश्या ज्ञानस्य सर्वेशतत्वं न सिद्धचतीति निश्चिनोति— उप्पज्जदि जदि णाणं कमसो अहे पहुच णाणिस्स । तं गेव हवदि णिखं ण खाइगं गेव सन्दगदं ॥ ५० ॥

ज्ञानमयानन्तविशेष्वयापि । ते च ज्ञानविशेषा अनन्तद्वव्यपर्यायाणां विषयभतानां वेयभतानां परिष्केवका प्राहकाः । अस्कादैकप्रतिशासमयं यन्महासामान्यं तत्त्वभावमात्मानं योऽसौ प्रत्यक्षं न जानाति स परुषः प्रतिभासमयेन महासामान्येन ये व्याप्ता अनन्तज्ञानविशेषास्तेषां विषयभताः येऽनन्तद्रव्यपर्यायास्तान् कथं जानाति, न कथमपि । अथ एतदायातम् । यः आत्मानं न जानाति स सर्वे न जानातीति । तथा बोक्तम-" एको भावः सर्वभावस्वभावः सर्वे भावा एकभावस्वभावाः । एको भावस्तत्वतो येन बद्धः सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धाः ॥" अत्राह शिष्यः-आत्मपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानं भवतीत्यत्र व्याख्यातं, तत्र त पूर्वसत्रे भणितं सर्वपरिज्ञाने सत्यात्मपरिज्ञानं भवतीति । यद्येवं तर्हि छ्यास्थानां सर्वपरिज्ञानं नास्त्यात्मपरिज्ञानं कथं भविष्यति, आत्मपरिज्ञानाभावे चात्मभावना कथं, तदभावे केवलज्ञानोत्पत्ति-नांस्तीति । परिहारमाह--परोक्षप्रमाणभूतश्रतज्ञानेन सर्वपदार्था जायन्ते । कथमिति चेत-लोकालोकादि-परिजानं न्याप्रिजानरूपंग छत्रास्थानामपि विद्यते. तस्र न्याप्रिजानं परीक्षाकारेग केवलजानविषय-माहकं कथंचिदात्मेव भण्यते । अथवा स्वसंवेदनज्ञानेनात्मा ज्ञायते, ततश्च भावना क्रियते, तया रागादि-विकलपरित्तस्वसंवेदनज्ञानभावनया केवलज्ञानं च जायते । इति नास्ति दोषः ॥ ५९॥ अध क्रम-जान सकता. वह सब पदार्थीको कैसे जान सकेगा ? इसलिये 'एक आत्माके जाननेसे सब जाना जाता है। जो एक आत्माको नहीं जानता, वह सबको नहीं जानता', यह बात सिद्ध हुई। दसरी बात यह है कि. आत्मा और पदार्थीका डेयज्ञायक संबंध है। यद्यपि अपने अपने स्वरूपसे दोनों पृथक पृथक हैं. तो भी क्रेयाकार ज्ञानके परिणमनसे सब क्रेयपदार्थ ऐसे भासते हैं, मानो ज्ञानमें ठहर ही रहे हैं। जो . ऐसा आत्माको नहीं मानें, तो वह अपने स्वरूपको संपूर्णपनेसे नहीं जाने, तथा आत्माके झानकी महिमा न होने । इस कारण जो आत्माको जानता है, वह सबको जानता है, और जो सबको जानता है, वह कातमाको जानता है। एकके जाननेसे सब जाने जाते हैं, और सबके जाननेसे एक जाना जाता है, अह कहनां सिद्ध हुआ । यह कथन एकदेश जानकी अपेक्षासे नहीं है. किंत केबळजानकी अपेक्षासे है

उत्पद्यते यदि ज्ञानं क्रमशोऽर्थान् प्रतीत्य ज्ञानिनः । तक्षेत्र भवति नित्यं न क्षायिकं नैव सर्वगतम् ॥५०॥

यत्किळ क्रवेणेकेकमर्थमाळम्ब्य प्रवर्तते क्षानं तदेकार्योळम्बनादुरम्बमन्यार्थाळम्बनात् । मलीयमानं नित्यमसत्त्रया कर्मोद्यादेकां व्यक्तिं प्रतिपत्रं पुनर्व्यक्रयन्तरं मतिषद्यमानं क्षायिक-मप्यसदनन्तद्रव्यक्षेत्रकाळमावानाकान्तुमशक्तत्त्रात् सर्वगतं न स्यात् ॥ ५० ॥ अथ योगपद्यमङ्ग्येव क्षानस्य सर्वगतत्वं सिद्धयतीति व्यवतिष्ठते—

अथ योगपपपहरचेन ज्ञानस्य सर्वपातलं सिद्धचतीति व्यवतिष्ठते—
तिकालणिवाविसमं सचलं सञ्चल्य संभवं विकं।
जुगवं जाणदि जोण्हं अहो हि णाणस्स माहप्यं॥ ५१॥
वैकाल्यनित्विषयं सकलं सर्वत्र संभवं वित्रम्।
यगपवानाति जैनम्हो हि ज्ञानस्य माहात्स्यम्॥ ५१॥

क्षायिकं हि ज्ञानमतिश्वयास्पदीभृतपरममाहात्म्यं, यत्त युगपदेव सर्वार्थानालम्ब्य भवर्तते प्रवृत्तज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति व्यवस्थापयति— उष्यज्जदि जदि णाणं उत्पद्यते ज्ञानं यदि चेत्-फामसो कमशः सकाशात । कि कत्वा । अटे पद्रज्ञ बेयार्थानाश्रित्य । कस्य । शाशिस्य जानिनः आत्मनः सं णेत हम्रहि शिक्षं उत्पत्तिनिमित्तभतपदार्थविनात्रे तस्यापि विनात इति नित्यं न भवति । शा स्वादशं ज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमाधीनत्वात क्षायिकमपि न भवति । णोत्र सच्चराढं यत एव पूर्वोक्तप्रकारेण परा-धीनत्वेन नित्यं न भवति, क्षयोपरामाधीनत्वेन क्षायिकं न भवति, तत एव युगपरसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालमावानां परिज्ञानसामध्याभावात्सर्वगतं न भवति । अत एतत्त्रिथतं यदज्ञानं क्रमेणार्थान प्रतीत्य जायते तेन सर्वज्ञो न भवति। इति ॥ ५०॥ अथ यगपत्परिच्छितिरूपज्ञानेनैव सर्वज्ञो भवतीत्यावेदयति—जाणदि जानाति । ॥ ४९ ॥ आगे जो ज्ञान पदार्थोंको क्रमसे जानता है, वह सर्वगत नहीं हो सकता, ऐसा सिद्ध करते हैं—[यदि] जो [ज्ञानिनः] आत्माका [ज्ञानं] चैतत्यगुण [अर्थान्] पदार्थीको [क्रमदाः] कमसे [प्रतीस्य] अवलम्बन करके [उत्पद्यते ] उत्पन्न होता है, [तदा ] तो [तत् ] वह ज्ञान [नैवं] न तो [निस्यं] अविनाशी [भवति ] है, निक्षायिकं] न क्षायिक है, और निव सर्वगतं । न सबका जाननेवाला होता है। भावार्य-जो ज्ञान एक एक पदार्यका अवलम्बन (प्रहण) करके क्रमसे प्रवर्तता है, एक ही बार सबको नहीं जानता है, वह जान विनाशीक है, एक पदार्थके अवलम्बनसे उत्पन्न होता है, दूसरेके प्रहणसे नष्ट होता है, इस कारण अनित्य है। यही जानाबरणीकर्मके क्षयोपशमसे हीनाधिक होता है. इसलिये क्षायिक भी नहीं है. किंत क्षयोपशमस्त्रप है. और अनंत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जाननेमें असमर्थ है, इसलिये सबके न जाननेसे असर्वगत है। सारांश यह है. कि जिस जानसे पटार्थ क्रमपर्वक जाने जाते हैं. वह जान पराधीन है। ऐसे जानसे सर्वज पदका होना असिद्ध है, अर्थात सर्वज नहीं कहा जाता ॥ ५० ॥ आगे जो ज्ञान एक ही बार सबको जानता है, उस जानसे सर्वज्ञ पदकी सिद्धि है, ऐसा कहते हैं- जिने ने केन्छजान जिन्हान्य- क्षानं तद्दक्कार्रकोर्णन्यायावस्थितसमस्तवस्तुक्केयाकारतयाधिरोषितनित्यस्वं मतिपन्नसमस्तव्यक्तिः त्वेनाभिन्यक्कस्वभावभासिक्षायिकमात्रं त्रैकाल्येन नित्यमेव विषमीकृतां सकलामि सर्वार्थ-संभूतिमनन्तजातिमापितवैचित्र्यां परिच्छिन्दद्कमसमाक्रान्तानन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया मकटी-कृताद्बुतमाद्दारम्यं सर्वातमेव स्यात् ॥ ५१ ॥

अथ इंग्लिनो इमिकियासद्भावेऽपि कियाफलभूतं बन्धं प्रतिषेत्रयमुपसंहरति—

ण वि परिणमदि ण गेण्हदि उप्यक्षदि जेब तेसु अदेसु ।

जाणाण्णवि ते आदा अर्चधुगो तेण पण्णासी ॥ ५२ ॥

नापि परिणमति न मुद्राति उत्यवते नैव तेव्वर्येषु ।

जानकपि तानात्मा अवन्यक्रतेन मद्वप्तः ॥ ५२ ॥

इह खलु 'उदयगदा कम्मंसा' इत्यत्र सूत्रे उदयगतेषु प्रद्रलकर्माशेषु सत्सु संवेतयमानी किं कर्त । जोण्हं जैनज्ञानम् । कथम् । ज्ञातं युगपदेकसमये अहो हि णाणस्स माहपं अहो हि स्कुटं जैनज्ञानस्य माहात्म्यं पश्यताम् । किं जानाति । अर्थामित्यव्याहारः । कथंभुतम् । तिकालिण्डविसयं त्रिकालविषयं त्रिकालगतं नित्यं सर्वकालम् । पुनरपि किविशिष्टम् । स्वयलं समस्तम् । पुनरपि कश्रमृतम् । सञ्बत्ध संभवं सर्वत्र छोके संभवं समुख्यं स्थितम् । पुनश्च किरूपम् । चित्तं नानाजातिभेदेन विचित्र-मिति । तथाहि-युगपत्सकलप्राहकज्ञानेन सर्वज्ञो भवतीति ज्ञात्वा कि कर्तव्यम् । व्योतिष्कमन्त्रवादरस-सिद्धचादौनि यानि खण्डविज्ञानानि मृद्धजीवानां चित्तचमकारकारणानि परमात्मभावनाविनाशकानि च तत्रामहं त्यक्वा जगत्त्रयकालत्रयसकलक्त्यसुगपद्मकाशकमविनश्चरमखण्डैकप्रतिमासरूपं सर्वज्ञशस्त्राच्याच्यं **यक्तेवलज्ञानं तस्यैवो**लिक्शरणमृतं यत्समस्तरागादिविकल्पजालेन रहितं सहज्ञुद्धासनोऽभेदज्ञानं तत्र भावना कर्तन्या, इति तात्पर्यम् ॥ ५१ ॥ एवं केवलज्ञानमेव सर्वज्ञ इति कथनरूपेण गाँथेका, तदनन्तरं निस्पविषमं वतीतादि तीनो कालसे सदाकाल (हमेशा) असम ऐसे [सर्वत्र संभवं] सब लोकमें तिष्टते [चित्रं ] नाना प्रकारके [सकलं ] सब पदार्थ [युगपत् ] एक ही बार [जानाति] जानता है। [अहो ] हे भन्यजीवी, [हि] निश्चयकर यह [ज्ञानस्य] ज्ञानकी माइएस्प्यं निहिमा है। भावार्थ-नो ज्ञान एक ही बार सकल पदार्थीका अवलंबनकर प्रवर्तता हैं, वह पित्य हैं, क्षायिक है, और सर्वगत है। जिस कारण केवलज्ञानमें सब पदार्थ टंकोक्कीर्णन्यायसे प्रतिभासते हैं, और प्रकार नहीं । इस ज्ञानको कुछ और जानना अवशेष (बाकी) नहीं है, जो इसमें द्वेयाकारोंकी पलटना होने, इस कारण यह ज्ञान नित्य है। इस ज्ञानकी कोई शक्ति कमेसे ढँकी हुई नहीं है, अनंत राक्तियां खुन्नी हैं, इसलिये यह च्लान क्षायिक है, और यह अनंतद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोको प्रगट करता है। इससे यह ज्ञान सर्वगत है। सारांश-केवलज्ञानकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता, ऐसे ही ज्ञानसे सर्वज्ञ पदकी सिद्धि होती है।। ५१।। आगे केवलीके ज्ञानकी किया है, परंतु कियाका फछ-नंब नहीं है, ऐसा कथन संक्षेपसे कहकर आवार्य ज्ञानाधिकार पूरा करते हैं--- आस्प्रा

मोहरागद्वेषपरिषततात् हेयार्थपरिणमनल्क्षणया क्रियमा युज्यमानः क्रियाफलभूतं बन्यमनु-मवति, न तु झानादिति मथममेवार्थपरिणमनक्रियाफल्रत्वेन बन्यस्य समर्थितत्वात् । तथा 'गेष्टदि णेत्र ण युंबदि' इत्यर्थपरिणमनादिक्रियाणामभावस्य शुद्धात्मनो निरूपितत्वाचार्यान-परिणमतोऽप्रहतस्तेष्यनुत्पद्यमानस्य चात्मनो इप्तिक्रियासद्भावेऽपि न खलु क्रियाफलभूतो बन्यः सिद्धपेत ॥ ५२॥

## जानकप्येष विश्वं युगपदपि भवद्भाविभूतं समस्तं मोहाभावाद्यदात्मा परिणमति परं नैव निर्द्धनकर्मा ।

सर्वपदार्थपरिज्ञानमिति दितीया चेति। ततथ क्रमप्रवृत्तज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति प्रथमगाथा, युगपदप्राह-केण स भवतीति दितीया चेति समदायेन सतमस्थले गाथापञ्चकं गतम । अथ पर्वे यदक्तं पदार्थपरि-च्छित्तिसद्भावेऽपि रागद्वेषमोहाभावात केवलिनां बन्धो नास्तीति तमेवार्थं प्रकारान्तरेण दृढीकुर्वन ज्ञानप्र-पश्चाधिकारमुपसंहरति--- ज वि परिणमदि यथा स्वकीयात्मप्रदेशैः समरसीमावेन सह परिणमति तथा बेयरूपेण न परिणमति **ण गेण्डदि** यथैव चानन्तज्ञानादिचतष्टयरूपमात्मरूपतया गृह्वाति तथा बेयरूपं न गृह्णति उप्पक्तिदि णोव तेस अदेस यथा च निर्दिकारपरमानन्दैकसखरूपेण स्वकीयसिद्धपर्यायेणोत्पवते तथैव च ज्ञेयपदार्थेष नोत्पवते । कि कर्वन्निप । जाणाणानि ते तान ज्ञेयपदार्थान स्वस्मात प्रथमपेण जानलपि । स कः कर्ता । आदा मकात्मा अबंधारो तेण पण्याची ततः कारणाकर्म गामबन्यकः प्रजार इति । तयथा-रागादिरहितज्ञानं बन्धकारणं न भवतीति ज्ञात्वा राद्वात्मोपळम्भळक्षणमोअविपरीतस्य नारकादि-दःस्वकारणकर्मबन्धस्य कारणानीन्द्रियमनोजनितान्येकदेशविज्ञानानि त्यक्तवा सक्छविमलकेवलज्ञानस्य कर्म-बन्धाकारणभतस्य यदबीजभतं निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानं तन्नैव भावना कर्तन्येत्यभिप्रायः ॥ ५२ ॥ एवं रागद्रेष-केवलज्ञानी शुद्धालमा [तान ] उन पदार्थीको [जानन अपि ] जानता हुआ भी [येन ] जिस कारण अिप निश्वय करके न परिणमति न तो परिणमता है, न ग्रह्माति न प्रहण करता है, निवा ] और न तिंखु अर्थेखु ] उन पदार्थीमें [ उत्पद्मते ] उत्पन्न होता है, तिना उसी कारणसे वह [अवन्धक: ] नवीन कर्मबंधसे रहित [प्रज्ञस: ] कहा गया है। भावार्थ-यद्यपि केवलजानी सब पदार्थीको जानता है. तो भी उन पदार्थीको राग, हेष, मोह भावसे न परिणमता है, न प्रहण करता है, और न उनमें उत्पन्न होता है, इस कारण बंध रहित है । किया दो प्रकारकी है. एक ज्ञातिकिया और दूसरी डेयार्थपरिणमनकिया, उनमें ज्ञानकी राग द्वेष मोह रहित जाननेरूप कियाको 'ज्ञप्तिकिया' और जो राग द्वेष मोहकर पदार्थका जानना, ऐसी कियाको 'ब्रेयार्थपरिणमनकिया' कहते हैं। इनमें से ब्रेयार्थपरिणमनिकयासे बंध होता है. जीतिकयासे नहीं होता। केवलीके जितिक्रिया है. इसलिये उनके बंध नहीं है। पहले "उदयगदा कम्मंसा" आदि गाधासे क्षेत्रार्थ परिणमन क्रियाको बैंधका कारण कहा है, सो यह केवलीके नहीं है। और ''गेण्हदि णेव ण मुंचदि'' आदि गाधासे केवलीके देखने जाननेरूप किया कही है, सो इस इप्रिक्रियासे वंघ नहीं है ॥ ५२ ॥ इसप्रकार **ज्ञाना**- तेनास्ते ग्रक्त एव मसमविकसित्रहारिविस्तारपीत-ब्रेयाकारं त्रिलोकी पृथगपृथग्य द्योत्यन् ज्ञानमूर्तिः ॥

। इति ज्ञानाधिकारः ।

अथ ज्ञानाटभिष्यस्य सौरूयस्य स्वरूपं प्रपञ्चयन ज्ञानसीख्ययोः हेयोपादेयत्वं चिन्तयति---अस्थि अमुत्तं मुत्तं अदिंदियं इंदियं च अत्थेस । णाणं च तहा सोक्खं जं तेस परं च तं लेयं ॥ ५३ ॥ अस्त्यमूर्तं मूर्तमतीन्द्रियंयमैन्द्रियं चार्थेष ।

ज्ञानं च तथा सौरूपं यत्तेषु परं च तत् ज्ञेयम् ॥ ५३ ॥ अत्र झानं सौख्यं च मूर्तमिन्द्रियजं चैकमस्ति । इतरदमूर्तमतीन्द्रियं चास्ति । तत्र तेषु चतुर्षु मध्ये यदमूर्तमतीन्द्रियं च तत्मधानत्वादुपादेयत्वेन झातव्यम् । तत्राद्यं मूर्ताभिः क्षायो-मोहरहितःबात्केवछिनां बन्धो नास्तीति कथनरूपेग ज्ञानप्रपञ्चसमाप्तिमुख्यत्वेन चैकसत्रेणाष्ट्रमस्थलं गतम् ।

अध् जानप्रपञ्चव्याद्यानानन्तरं जानाधारसर्वेचं तसस्करोति----

तस्स णमाइं लोगो देवासरमणअरायसंबंधो । भत्तो करेदि णिचं उवज्रतो तं तहा वि अहं ॥ #२ ॥

करेडि करोति । स कः । लोगो लोकः । कथंभूतः । देवासुरमणुअरायसंबंधो देवासुरमनुष्य-राजसंबन्धः । पुनरपि कथंभूतः । भत्तो भक्तः । णिक्कं नित्यं सर्वकालम् । पुनरपि किविशिष्टः । उत्वजन्तो उपयक्त उपतः। इत्थंभूतो लोकः कां करोति । णमाई नमस्यां नमस्क्रियाम् । कस्य । तस्स् तस्य पूर्वोक्त-सर्वज्ञस्य । तं तद्या वि अहं तं सर्वज्ञ तथा तेनैव प्रकारेणाहमपि प्रन्थकर्ता नमस्करोमीति । अयमत्रार्थः---यथा देवेन्द्रचक्रवर्त्यादयोऽनन्ताक्षयसुखादिगुणास्पदं सर्वज्ञस्यरूपं नमस्कर्वन्ति, तथैवाहमपि तत्पदाभिलावी परमभक्त्या प्रणमामि ॥ २ ॥ एवमष्टाभिः स्थलैद्वीतिशद्वाथास्तदनन्तरं नमस्कारगाथा चेति समुदायेन त्रयक्षिशत्स्त्रे**र्ज्ञानमपञ्च**नामा तृतीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः । अथ सुखप्रपञ्चाभिधानान्तराधिकारेऽष्टादश गाथा भवन्ति । अत्र पश्चस्थलानि, तेषु प्रथमस्थले 'अस्यि अमुत्तं' इत्यावधिकारगाथासत्रमेकं, तदनन्तर-चिकार पूर्ण हुआ ॥ १ ॥ आगे दूसरे अधिकारमें ज्ञानसे अभिनरूप मुलका वर्णन करते हुए आचार्य महाराज पहले "कौन सुख हेय है, और कौन उपादेय है," यह विचार दिखाते हैं—[ अर्थेषु ] पदा-थोंमें [ अतीन्त्रियं ] रेबियोकी आधीनतासे रहित [ ज्ञानं ] ज्ञान है, वह [ अमूर्ती ] अमूर्तीक है, च ] और [ऐन्डिये ] इंबियजनित ज्ञान [ मूर्ति ] मूर्तीक [ अस्ति ] है । [ च तथा ] और इसी तरह सिक्ये ] सुल भी हैं । अर्थात् जो इंदिय विना सुलका अनुभव है, वह अतीदिय अमृतीक मुख है, और वो इंद्रियक आधीन मुखका अनुभव है, सो इंद्रियबनित सूर्तीक मुख है। 💌 ] और तिल् ] उन ज्ञान सुसके नेदीमें [ यत् ] जो [ परं ] उत्कृष्ट है, [ तत् ] वह [ क्रोयं ] जानने

१ इस-मानासूनको की श्रीवरपुराक्त्राचार्वके श्रीका मुत्री की, इससे मूलसुंख्यामें मही रक्ता ।

पत्रमिकीभिरुषयोगञ्जक्तिभिस्तयाविधेभ्य इन्द्रियेभ्यः सञ्चत्पवसानं परायक्तात् कादाचित्कतं, क्रमकृतमृद्दितं समितपक्षं सद्दानिदृद्धि च गौणमिति कृत्वा झानं च सौरूपं च देयम् । इतरत्पुनरमृताभित्रैतन्यात्रुविधायिनीभिरेकाकिनीभिरेवात्मपरिणामञ्जक्तिभिस्तवाविधेभ्योऽतीन्द्रियेभ्यः
स्वामाविकचिदाकारपरिणामेभ्यः सञ्चत्पवमानमत्यन्तमात्मायक्तक्राभित्सं, युगपत्कृतमृद्दत्ति
निःमतिपक्षमृद्दानिदृद्धि च अस्त्यमिति कता झानं सौरूपं चोपावसम् ॥ ५३ ॥

अथातीन्त्रियसीस्वसाधनीभृतमतीन्द्रयज्ञानग्रपादेयमभिष्टीति-

मतीन्द्रियज्ञानमृख्यत्वेन 'जं पेन्छ्दो' इत्यादि सत्रमेकं, अधेन्द्रियज्ञानमृख्यत्वेन 'जीवो सर्व अमत्तो' इत्यादि गायाचत्रहयं, अधानन्तरमिन्द्रियसस्वप्रतिपादनरूपेण गाथाष्ट्रकं, तत्राप्यहक्रमध्ये प्रथमत इन्द्रियसस्वस्य दःसत्वस्थापनार्थं 'मणुआ सुरा' इत्यादि गाबाद्रयम् । अथ मुकात्मनां देहाभावेऽपि सस्वमस्तीति जापनार्थं देह: सुलकारणं न भवतीति कथनरूपेण 'पप्पा इट्टे विसये' इत्यादि सुत्रह्यं, तदनन्तरमिन्द्रियविषया अपि सुखकारणं न भवन्तीति कथनेन 'तिमिरहरा' इत्यादि गाथाइयम् , अतोऽपि सर्वजनमस्कारसूख्यत्वेन 'तेजो-दिद्री' इत्यादि गाथाइयम् । एवं पञ्चान्तराधिकारे समुवायपातनिका ॥ अथातीन्द्रियसखस्योपादेयमृतस्य स्वरूपं प्रपञ्चयन्तरीद्वियज्ञानमतीद्वियसखं चोपादेयमिति, यत्पनरिद्धियजं ज्ञानं सखं च तद्वेयमिति प्रतिपादनरूपेग प्रथमतस्ताबदधिकारस्थलगाथया स्थलचत्रष्टयं सत्रयति-अस्यि अस्ति विद्यते । किं कर्तु । णाणं ज्ञानमिति भिन्नप्रक्रमो व्यवहितसंबन्धः । किंबिशिष्टम् । अग्रतं ग्रतं च । पुनरिप किविशिष्टम् । अदिदियं इंदियं च यदम्तै तदतीन्द्रियं मृतै पुनरिन्द्रियजम् । इत्थंमतं ज्ञानमस्ति । केप विषयेषु । अत्येस ज्ञेयपदार्थेषु, तहा सोक्खं च तथैव ज्ञानवदमूर्तमतीन्द्रियं मूर्तिमन्द्रियजं च सुखमिति । जं तेस परं च तं णेयं यत्तेष प्रवोक्तज्ञानसखेष मध्ये परस्कष्टमतीन्द्रियं तदपादेयमिति ज्ञातन्यम । तदेव विवियते-अमृतीभिः क्षायिकीभिरतीदियाभिश्चदानन्दैकलक्षणाभिः श्रद्धासशक्तिभिरूपल्लावतीदिय-ज्ञानं सुखं चात्माधीनत्वेनाविनश्चरत्वाद्पादेयमिति पूर्वोक्तामूर्तश्चद्धात्मशक्तिस्यो विलक्षणाभिः क्षायोपशिम-केन्द्रियशक्तिभिरुपन्तवादिन्द्रियजं जानं सर्वं च परायत्त्वेन विनश्वरत्वाद्वेयमिति तात्पर्यम् ॥ ५३ ॥ एव-मधिकारगाथया प्रथमस्थलं गतम् । अथ पूर्वोक्तमुपादेयभूतमतीद्वियज्ञानं विशेषेण व्यक्तीकरोति— इं

योग्य है। आवार्य—ज्ञान और सुख दो प्रकारके हैं, एक अतीन्त्रिय असूर्तक और दूसरा इन्द्रियाधीन मूर्तीक । इनमें से अतीन्त्रिय अमूर्तीक ज्ञानसुख उपादेय है, और इंद्रियाधीन मूर्तीक ज्ञानसुख हैय है। जो ज्ञानसुख आयोक, अमूर्तीक, चैतन्यरूप परदन्तीक संयोगित रहित केवल सुख परिणिकस्प श्रीक्की उत्पन है, वह सब तरहले आलाके आयोग है, ज्ञानिनाशी है, एक ही बार असंहित पारा अवाहरूप प्रवर्तता है, शतुरहित है, और का अपायोक मूर्तीक अयोपसामस्प इंद्रियों आयोगित चैतन्य शक्तिस उत्पन सु एराधीन है, विनाशीक है, कमस्प प्रवर्तता है, शतुरहित है, और पदता वहता है, इस कार्यण होन तथा देव है ॥ ५३॥ आगे अतीन्त्रियसुस्का कारण अतीन्त्रिय ज्ञान उपादेय है, यह अवस्तु हैं—[प्रकारणस्य ] देसलेबाले

जं पेच्छदो असुक्तं सुक्तेस्य अर्दिदियं च पच्छपणं । सयर्लं सगं च इत्दं तं णाणं हवदि पचक्तं ॥ ५४ ॥ यर्भेक्षमाणस्यामृतं मृतंब्बतीन्द्रयं च पच्छम् । सक्तं सक्तं च इत्तत् तद्वानं भवति प्रत्यसम् ॥ ५४ ॥

अतीन्द्रियं हि क्वानं यदमूर्तं यन्यूर्तेष्वप्यतीन्द्रियं यत्मच्छनं च यत्सकलं स्वपरविकल्पान्तः-पाति बेश्वत एव । तस्य खल्बमुर्तेषु धर्माधर्मादिषु, मुर्तेष्वप्यतीन्द्रियेषु परमाण्यादिषु द्रव्यमच्छ-क्षेत्र कालादित्र क्षेत्रमच्छकोव्वलोकाकाशभदेशादित्र, कालमच्छकेव्यसांमतिकपर्यायेत्र, मावभच्छ-केषु स्वृत्वपर्यायान्तर्लीनद्वश्मपर्यायेषु सर्वेष्त्रपि स्वपरव्यवस्थाव्यवस्थितेष्वस्ति द्रष्टतं पत्यक्ष-तात । मत्यक्षं हि ज्ञानमुद्भिषानन्तर्ग्रद्धिसनिधानमनादिसिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धर्मेकमेवालना-मानमान्यानं प्रतिनियतमितरसामगीप्रमायमाणमनन्त्रशक्तिसञ्जावतोऽनन्तताप्रपातं दहनस्येव यदन्तीन्द्रयं ज्ञानं कर्त पेरुखदो प्रेक्षमाणपुरुषस्य जानाति । कि किम । अमन्तं अमृर्तमतीन्द्रयनिरुपराग-सदानन्त्रकसंखस्वभावं यत्परमात्मद्रव्यं तत्प्रभति समस्तामर्तद्रव्यसमृहं मत्तेम अदिवियं च मर्तेष पृद्रल-द्रव्येषु यदतीन्द्रियं परमाण्यादि पच्छण्णं कालाणुप्रमृतिद्रव्यरूपेण प्रच्छनं व्यवहितमन्तरितम् , अलोकाकाश-प्रदेशप्रभृति क्षेत्रप्रच्छनं, निर्विकारपरमानन्दैकसम्बास्वादपरिगतिरूपपरमात्मनो वर्तमानसमयगतपरिगामा-स्तत्प्रभृतयो ये समस्तद्वन्याणां वर्तमानसमयगतपरिणामास्ते कालप्रच्छनाः, तस्यैव परमात्मनः सिद्धस्तप-ज्ञाद्धनपूर्वायः शेषद्रव्याणां च ये यथासंभवं व्यञ्जनपूर्यायास्तेष्वन्तर्भताः प्रतिसमयप्रवर्तमानपूरप्रकार-प्रबद्धिहानिस्त्या अर्थपर्याया भावप्रच्छना भण्यन्ते । स्यस्तं तपूर्वोक्तं समस्तं हेयं द्विधा भवति । कथ-भितिचेत । सर्गं च इदरं किमपि यथासंभवं स्वदृब्यगतं इतस्यरदृब्यगतं च तदभयं यतः कारणाज्ञानाति तेन कारणेन तं णाणं तत्पूर्वोक्तज्ञानं हबदि भवति । कथमृतम् । पश्चकःबं प्रत्यक्षमिति । अत्राह शिष्यः---ज्ञानप्रपञ्चाधिकारः पूर्वमेव गतः, अस्मिन् सुखप्रपञ्चाधिकारे सुखमेव कथनीयमिति । परिहारमाह-यद-तीन्द्रियं जानं पर्वे भणितं तदेवाभेदनयेन सखं भवतीति जापनार्थम . अथवा जानस्य मह्यवत्या तत्र पुरुषका [ यद जानं ] जो ज्ञान [ अमुते ] धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव इन पाँच अमुतींक इन्योको चि ] और मिलेप ] मूर्तीक अर्थात पुरुवद्रन्योंके पर्यायोंमें [अतीन्तियं ] इंदियोंसे नहीं प्रहण करने योग्य परमाणुओंको प्रिच्छकां दिन्य, क्षेत्र, काल, भावसे गुप्त पदार्थीको सिकलं स्वकं ] सब ही स्वहेय 🕊 ] और [इतरं] परहेयोंको जानता है। [तत् ] वह ज्ञान प्रत्यक्ष ] इंदिय विना केक्छ भात्माके आधीन [ भवति ] होता है । भावार्थ जो सबको बानता है. उसे प्रत्यक्षज्ञान कहते हैं। इस ज्ञानमें अनंत शुद्धता है। अन्य सामग्री नहीं चाहता. केवछ एक अक्षनामा आत्माके प्रति विक्रिक्त हुआ प्रवर्तता है, और अपनी शक्तिसे अनंत स्वरूप है। जैसे अप्रि (आग) ईंधनके आकार है, कि ही यह ज्ञान क्षेयाकारोंको नहीं छोड़ता है, इसलिये अनन्त-स्वरूप है। इस प्रकार प्रत्यक्षज्ञानको क्षेत्रिमाको कोई दर नहीं कर सकता। इसलिये अनन्तरकार है।

दाक्काकाराणां ज्ञानस्य क्रेयाकाराणामनतिक्रमाद्यथोदितानुमावमनुमवत्तत् केन नाम निवार्येत । अतस्तद्रपादेषम् ॥ ५४ ॥

अयेन्द्रियसौरूपसाधनीभृतमिन्द्रियज्ञानं हेयं मणिन्दति-

जीवो सर्य अमुत्तो मुसिगदो तेण मुत्तिणा मुत्तं।
ओगेण्डिता जोग्गं जाणदि चा तण्ण जाणादि ॥ ५५॥
जीवः स्वयममूर्तो मृतिगतस्तेन मृतैन मृतैम्।
अवगण योग्यं जानाति वा तम्र जानाति ॥ ५५॥

इन्दियज्ञानं हि मतींपलम्भकं मतींपलभ्यं च तहान जीवः खयममतींऽपि पश्चेन्द्रियात्मकं शरीरं मर्तमपागतस्तेन इप्रिनिष्पत्तो बलाधाननिभित्ततयोपलम्भकेन मर्तेन मर्ते स्पर्शादिमधानं वस्तुपलभ्यतामुपागतं योग्यमवयुद्ध कदाचित्तदप्रयेपरि श्रुद्धिसंभवादवग्च्छति, कदाचित्तदसंभ-वास्रावगच्छति । परोक्षतात । परोक्षं हि ज्ञानमतिदृहतराज्ञानतमोग्रन्थिग्रण्ठनास्त्रिमीलितस्या-नाटिमिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यातमनः स्वयं परिच्छेत्तमर्थसमर्थस्योपात्तानपात्तपरप्रत्यय-हेयोपादेयचिन्ता नास्तीति जापनार्थं वा । एवमतीन्द्रियज्ञानमपादेयमिति कथनम्ब्यत्वेनैकगाथया द्वितीय-स्थलं रातम् ॥ ५४॥ अथ हेयभतस्येन्द्रियसखस्य कारणखादन्यविषयत्वाचेन्द्रियज्ञानं हेयभित्यपदिशति— जीवो सर्व अमनो जीवस्तावकातिस्योग अद्भादनायिकनयेनामूर्तातीन्द्रयज्ञानसस्स्वभावः, पश्चादनादि-बन्धवशाद व्यवहारेण मुत्तिगदी मूर्तशरीरगती मूर्तशरीरपरिणती भवति । तेण मृत्तिणा तेन मूर्तशरीरण मूर्तशरीराधारोत्पलमूर्तदन्येन्द्रयभावेन्द्रयाधारेण मूर्त मूर्त वस्त ओगेण्डिता अवग्रहादिकेन क्रमकरणन्यव-धानरूपं कृत्वा जोगां तत्स्परादिस्ते वस्त । कथंमतम । इन्द्रियप्रहणयोग्यं जाणदि वा तणा जाणादि स्वावरणक्षयोपशमयोग्यं किमपि स्यलं जानाति, विशेषक्षयोपशमाभावातः सङ्गं न जानातीति । अयमत्र इस प्रकार प्रत्यक्षज्ञानकी महिमाको कोई दर नहीं कर सकता । इसलिये यह प्रत्यक्षज्ञान उपादेय है. और अतीन्द्रिय संख्का कारण है ॥ ५४ ॥ आगे जो इंद्रियसंख्का कारण इंद्रियज्ञान है. उसे हेय दिखलाकर निंदा करते हैं-- जीव: ] आत्मद्रव्य [स्वयं ] अपने स्वभावसे [असर्त: ] स्पर्श, रस. गंध, वर्ण, रहित अमृतींक है, और [ स एव ] वही अनादि बंध-परिणमनकी अपेक्षा [ मृतिगतः ] मूर्तिमान् शरीरमें स्थित (मौजूद) है। तिन मूर्तेन ] उस मूर्तीक शरीरमें ज्ञानकी उत्पत्तिको निमित्त-कारणरूप मूर्तिवंत द्रव्येन्द्रयसे [ योग्यं मती ] इन्द्रियके प्रहण करने योग्य स्थलस्वरूप मूर्ताकको अर्थात् स्पर्शादिरूप वस्तुको [ अचगृह्य ] अवभृह ईहादि भेदोंसे, क्रमसे, ब्रहण करके [ जावासि ] जानता है, [वा] अथवा निता ] उस मूर्तीकको [न जानाति ] नहीं जानता, अर्थात अव कर्मक क्षयोपशमकी तीवता होती है, तब जानता है, मंदता होती है, तब नहीं जानता । आवार्य यह आत्मा अनादिकालसे अजानरूप अंधकारकर अंधा हो गया है यदापि अपनी चैतन्यकी सहिसाको किये रहता है, तो भी कर्मके संयोगसे इंदियके बिना अपनी शक्तिसे जाननेको असमर्थ है, इसकिये आहमार्क यह परोक्ष-

सामग्रीमार्गणन्यप्रतयात्यन्तविसंष्टुकतमबुष्टम्यानसनन्तायाः शक्कः परिस्वरूनामितान्तविकः वीभृतं महामोहमञ्जस्य जीवदवस्यत्वात् परपरिणतिमवर्तितामित्रायमपि पदे पदे प्राप्तविमञ्ज्य-मनुष्टम्यसंसावनामेव परमार्थतोऽदेति । अतस्तद्वेयम् ॥ ५५ ॥

अयेन्द्रियाणां स्विवषयमात्रेऽपि युगपत्महत्त्यसंभवाद्धेयमेवेन्द्रियज्ञानमित्यवधारयति-

फासो रसो य गंघो वण्णो सहो य पुग्गला हॉति। अक्खाणं ते अक्खा जुगवं ते णेव गेण्हति॥५६॥ स्पर्जो रसश्च गन्धो वर्णः बन्दश्च पुद्रला भवन्ति। अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपत्ताषेत्र युद्धन्ति॥५६॥

अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपत्ताषेत्र युद्धन्ति ॥ ५६ ॥ इन्द्रियाणां हि स्पर्शनस्मान्यत्रर्णमधानाः शन्दश्च ग्रहणयोग्याः प्रद्रलाः । अथेन्द्रियेर्युगपत्ते-

भावार्यः-इन्द्रियज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण प्रत्यक्षं भण्यते. तथापि निश्चयेन केवलज्ञानापेक्षया परीक्षमेव । परोक्षं त यावनांशेन सक्सार्थं न जानाति नावनांशेन चित्तखेदकारणं भवति । खेदश्च दःखं, ततो दःख-जनकत्वादिन्द्रियज्ञानं हेयमिति ॥ ५५ ॥ अथ चक्षरादीन्द्रियज्ञानं रूपादिस्वविषयमपि यगपन्न जानाति तेन कारणेन हेर्यमिति निश्चिनीति-फास्मो रसो य गंघो बण्णो सहो य प्रसाला होति स्पर्शरसगन्धवर्ण-शब्दाः पद्रला मर्ता भवन्ति । ते च विषयाः । केषाम । अकावार्णं स्पर्शनादीन्द्रयाणां से अकावा तान्यक्षाणी-न्द्रियाणि कर्तिणि जुगवं ते णेव गेण्हंति युगपत्तान् स्वकीयविषयानपि न गृह्वन्ति न जानन्तीति । अय-जान है। यह परोक्षजान मूर्तिवन्त दर्व्येदियके आधीन है, मृतीक पदाशींको जानता है, अतिश्यकर चंचल है. अनंतजानकी महिमासे गिरा हुआ है. अत्यंत विकल है. महा-मोह-मह्नकी सहायनासे पर-परिणतिमें प्रवर्तना है, पद पद ( जगह जगह ) पर विवादरूप, उठाहना देने योग्य है, वास्तवमें स्तृति करने योग्य नहीं है. निवा है, इसी लिये हेय है ॥ ५५ ॥ आगे इंदियज्ञान संविध अपने जानने योग्य मुनींक पटा-भौको जानता है, तो भी एक ही बार नहीं जानता, इसलिये हेय है, ऐसा कहते हैं— अक्साणां वांचो इत्वियोंके [स्वर्शः ] स्वर्श [ रसः ] रस [ च गन्धः ] और गंध [ वर्णः ] रूप [ च ] तथा [ शब्द: ] शब्द ये पाँच विषय [ पुक्तलाः ] पुक्रलमर्या [ भवन्ति ] है । अर्थात पाँच इंद्रियाँ उक्त स्पर्शादि पाँचो विषयोंको जाननी है, परंतु [तानि अक्षाणि ] व इंद्रियाँ [तान्] उन पाँचो विषयोको [ स्रापन ] एक ही बार [ नैव ] नहीं [ गृह्व निन ] प्रहण करती। भावार्थ-ये स्पर्शनादि पाँचों इन्द्रियाँ अपने अपने स्परादि विषयोंको ग्रहण करती है, परंतु एक ही समय ग्रहण महीं कर सकतीं । अर्थात जिस समय जिह्ना इंदिय रसका अनुभव करती है, उस समय अन्य श्रोत्राटि इंद्रियोंका कार्य नहीं होता । सारांश -एक इंद्रियका जब कार्य होता है, तब दूसरीका बन्द रहता है, क्यों कि अंतरंगमें जो क्षायोपशमिकज्ञान है, उसकी शक्ति क्रमसे प्रवर्तती है। जैसे काकके दोनों नेत्रोंकी पतली एक ही होती है, परंतु वह पुतली ऐसी चंचल है, कि लोगोंको यह माद्रम पहता है, जो दोनों नेत्रोंमें जदी जदी पतली हैं। यथार्थमें वह एक ही है, जिस समय वह जिस नेत्रसे देखता है, उस समय उसी तेल्ली

ऽपि न गृह्यन्ते. तथाविधक्षयोपञ्चमनञक्तेरसंभवात । इन्द्रियाणां हि क्षयोपञ्चससंद्रिकायाः परि-च्छेत्र्याः शक्तरन्तरङ्गायाः काकाक्षितारकवत् क्रमप्रदृत्तिवशादनेकतः प्रकाशियतमसमर्थतात्स-त्स्वपि द्रव्येन्द्रियहारेषु न यौगपद्येन निखिलेन्द्रियाथावबोधः सिद्धचेतु , परोक्षसातु ॥ ५६ ॥ अधेन्द्रियज्ञानं न प्रत्यक्षं अवतीति निश्चिनोति---

> परदर्व ते अक्ला जेव सहावो ति अप्पणो मणिदा उवलढं तेहि कथं पश्चक्खं अप्पणी होटि ॥ ५७॥ परदर्व तान्यक्षाणि नेव स्वभाव इत्यात्मनी भणितानि । उपलब्धं तै: क्रमं प्रत्याच्यात्मनो प्रवति ॥ ५७ ॥

आत्मानमेव केवलं प्रतिनियतं केवलज्ञानं प्रत्यक्षं, उदं त न्यतिरिक्तास्तिलयोगितया पर-मत्राभिप्रायः —यथा सर्वप्रकारोपादेयभतस्यानन्तसस्योपादानकारणभतं केवलज्ञानं यगप्रसमस्तं बन्त जानत्मत जीवस्य सरकारणं भवति तथेदमिन्द्रियज्ञानं स्वकीयविषयेऽपि यगपत्परिज्ञानाभावात्सरकारणं न भवति ॥ ५६ ॥ अधेन्द्रियज्ञानं प्रत्यक्षं न भवतीति न्यवस्थापयति **परदञ्तं ते अकारा** तानि प्रसिद्धा-न्यक्षाणीन्द्रियाणि परद्रव्यं भवन्ति। कस्य। आत्मनः **णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा** योऽसौ विशद्ध-जानदर्शनस्वभाव आत्मनः सबन्धी तत्स्वभावानि निश्चयेन न भणितानीन्द्रियाणि । कस्पात् । भिन्नास्तित्व-निष्पञ्चात । उपलुद्धं तेहि उपलुखं जातं यत्पन्नेन्द्रियविषयभूतं वस्त तैरिन्द्रियैः **क्रपं पञ्चक्तं अप्याणो** होति तदस्त कथं प्रत्यक्षं भवःयात्मनी न कथमपीति । तथैव च नानामनोरथञ्यातिविषये प्रतिपाद्यप्रति-पादकादिविकल्पजालस्यं यन्मनस्तदर्गदियज्ञानविज्ञथयेन परोक्षं भवतीति ज्ञात्वा कि कर्तन्यम् । सक्छै-कारकण्डप्रत्यक्षप्रतिभासमयपरमञ्योतिःकारणभते स्वज्ञद्वात्मस्वरूपभावनासमस्यन्नपरमाह्नादैकलक्षणसम्बसंबि-आ जाती है, परंत एक बार दोनों नेत्रोंसे नहीं देख सकता । यही दशा क्षायोपशमिकज्ञानकी है । यह जान स्पर्शादि पाँचो विषयोंको एक ही बार जाननेमें असमर्थ है । जिस समय जिस इंदियरूप द्वारमें जाननेरूप प्रवृत्ति करता है, उस समय उसी द्वारमें रहता है, अन्य दृश्येन्द्रिय द्वारमें नहीं । इस कारण एक ही काल सब इन्द्रियोंसे ज्ञान नहीं होता । इसी लिये इन्द्रियज्ञान परोक्ष है. पराधीन है. और हेब है ॥ ५६ ॥ आगे इंदियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा निश्चित करते है—[ **आत्मनः**] आत्माका िस्वभावः ] चेतनास्वभाव [ नेव ] उन इन्द्रियोमें [ नेव ] नहीं है, [ इति ] इसिंखये [ तानि अक्षाणि ] वे स्पर्शनादि इन्द्रियाँ [ परद्रव्यं ] अन्य पुद्रलद्रव्य [ अणितानि ] कही गईँ हैं। [ तै: ] उन इंदियोंसे [ उपलब्धं ] प्राप्त हुए ( जाने हुए ) पदार्थ [ आत्मन: ] आत्माके [ कथं ] कैसे [प्रस्यक्षं ] प्रत्यक्ष [भवति ] होवें ? कभी नहीं होवें । भावार्थ-आत्मा चैतन्यस्वरूप है. और द्रव्येन्द्रयाँ जड्रस्वरूप हैं । इन इन्द्रियोंके द्वारा जाना हुआ पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि पराधीनतासे रहित आत्माके आधीन जो ज्ञान है, उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं, और यह इंद्रियज्ञान पुद्रस्की इंद्रियोंके द्वारा उनके आधीन होकर पदार्थको ज्ञानता है, इस कारण परोक्ष है तथा पराधीन है। ऐसे

द्रष्यताद्वपातेरात्मनः खभावतां मनागप्यसंस्पृशक्किरिन्द्रियेरुपङ्भ्योपजन्यमानं नैवात्मनः मत्यसं भवितुमर्शते ॥ ५७ ॥

अथ परोक्षत्रत्यक्षलक्षणग्रपलक्षयति-

जं परदो विण्णाणं नं तु परोक्खं ति भणिदमद्वेसु । जदि केबछेण णादं हवदि हि जीवेण पक्क्खं ॥ ५८ ॥ यत्पत्तो विज्ञानं ततु परोक्षमिति भणितमर्थेषु । यदि केवछेन ज्ञातं भवति हि जीवेन मत्यक्षम् ॥ ५८ ॥

यस खु परद्रव्यभूतादन्तःकरणादिन्द्रियात्परोपदेशाद्पलब्धेः संस्कारादालोकादेवी निमित्तताम्प्रवातात् स्वविषयम्प्रपातस्यार्थस्य परिच्छेदनं तत् परतः शादर्भवत्परोक्षमित्यालक्ष्यते। यत्यनरन्तःकरंणमिन्द्रियं परोपदेशम्यप्रकृष्टिसंस्कारमालोकादिकं वा समस्तमपि परद्रव्यमन-पेक्ष्यानमस्यभावभेनेकं कारणत्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवाभिव्याप्य प्रवर्तमानं षरिच्छेदनं तत केवलादेवातमनः संभततात प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि सहजसौख्यसाधनी-रबाकारपरिणतिरूपे रागादिविकल्पोपाधिरहिते स्वसंवेदनजाने भावना कर्तत्र्या इत्यभिप्रायः ॥ ५७ ॥ अध पुनरपि प्रकारान्तरेण प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणं कथयति---जं परदो विष्णाणं तं त परोक्स्य ति भणिदं क्रत्यस्तः सकाशादिज्ञानं परिज्ञानं भवति तत्यनः परोक्षमिति भणितम् । केष विषयेष । अटेस होयपदार्थेप **जिंद के बलेण जादं हवदि हि य**दि केवलेनासहायेन ज्ञातं भवति हि स्फटम् । केन कर्तृभूतेन । जीवेज जीवेन तर्हि पद्मकावं प्रत्यक्षं भवतीति । अतो विस्तर:---इन्द्रियमन:परोपदेशावलोकादिवहिरङ्गनिमित्तमता-त्त्रवेद च ज्ञानावरणीयक्षयोपरामजनितार्थंग्रहणराक्तिरूपाया उपलब्देरशीवधारणेरूपसंस्काराज्ञान्तरङ्कारण-भतात्मकाशादत्पवते यदिज्ञानं तत्पराधीनत्वात्परोक्षमित्युच्यते । यदि पुनः पूर्वोक्तसमस्तपरदृश्यमनपेक्य केवलाच्छ्रद्वदेकस्वभावात्परमात्मनः सकाशात्समुत्पवते ततोऽश्वनामानमात्मानं प्रतीत्योत्पवमानःवात्प्रत्यक्षं ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते ॥ ५७ ॥ आगे परोत और प्रत्यक्षका लक्षण दिखाते है-- [ चन ] जो [ परतः ] परकी सहायतासे [ अर्थेषु ] पदार्थीमें [ विज्ञानं ] विशेष ज्ञान उत्पन्न होंवे, [तत ] वह [परोक्ष्तं] परोक्ष है, [इति भणितं] ऐसा कहा है। [त ]परंत [यदि] जो किवलेन ] परकी सहायता विना अपने आप ही [ जीवेन ] आत्माकर [ हि ] निश्चयंस [ ज्ञानं ] जाना जावे, [नदा ] तो वह [ प्रस्पक्षं ] प्रत्यक्षज्ञान [ भवति ] है। भावार्थ—जो ज्ञान मनसे, पाँच इंद्रियोसे. परोपदेशसे, क्षयोपशमसे, पूर्वके अभ्याससे और सूर्यादिकके प्रकाशसे उत्पन्न होता है, उसे परोक्षज्ञान कहते हैं. क्योंकि यह ज्ञान इन्द्रियादिक परद्रव्य स्वरूप निभित्तोंसे उत्पन्न होता है, औरपरजनित होनेसे पराधीन है। परंत जो ज्ञान, मन इन्द्रियादिक परद्रव्योंकी सहायताके विना केवल आत्माकी ही सहायतासे उत्पन्न होता है. तथा एक ही समयमें सब द्रव्य पर्यायोको जानता है, उसे प्रत्यक्षज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह केवळ आत्माके आधीन है, यही महा प्रत्यक्षज्ञान आत्मीकस्वाभाविक सुखका साधन माना है॥ ५८॥

भृतमिद्मेव महामत्यक्षमभिषेतमिति ॥ ५८ ॥

अथैतदेव मत्यसं पारमार्थिकसौख्यत्वेनोपक्षिपति —

जादं सर्य समस्तं णाणमणंतत्थवित्थर्ड विमलं । रहियं तु ओग्गहादिहिं सुई ति एगंतियं भणियं ॥ ५९ ॥ जातं स्वयं समस्तं ज्ञानमनन्तार्थविस्तृतं विमलम् ।

रहितं तु अवग्रहादिभिः सुखमिति ऐकान्तिकं मणितम् ॥ ५९ ॥

स्वयं जातलात्, समस्तत्वात्, अनन्तार्थविस्तृतत्वात्, विमल्दवात्, अवग्रहादिरहितत्वाच मत्यसं झानं सुखमैकान्तिकमिति निश्चीयते । अनाकुल्दवैकल्सणत्वात्सौच्यस्य, यतो हि परतो जायमानं पराधीनतया असमस्त्रमितरहारावरणेन कतिपयार्थमृश्चनितरार्थचुश्चत्सया समलम्सम्यग्ववोधेन अवग्रहादिसहितं, क्रमकृतार्थग्रहणखेदैन परोसं झानमत्यन्तमाकुलं भवति । ततो न तत् परमार्थतः सौच्यम् । इदं तु युनरनादिझानसामान्यस्त्रभावस्योषिर महाविकाशेनाभिज्याप्य स्वतं एव व्यवस्थितत्वात्स्वयं जायमानमात्मार्थीनतया,समस्तात्मभदेशान् परमसमक्षझानोपयोगी-

भवतीति सत्राभिपायः ॥ ५८ ॥ एवं हेयभतेन्द्रियज्ञानकथनसङ्यतया गाथाचत्रध्येन ततीयस्थलं गतम । अथाभेदनयेन पञ्चविशेषणविशिष्टं केवलज्ञानमेव सुखमिति प्रतिपादयति—जादं जातम् उत्पन्नम् । कि कर्तु । णाणं केवलज्ञानम् । कथं जातम् । सयं स्वयमेव । पुनरपि किविशिष्टम् । समसं परिपूर्णम् । पुनरपि किन्द्रपम् । अर्णतस्यवित्यङं अनन्तार्थविस्तीर्गम् । पुनः कीदशम् । विमलं संशयादिमलरहितम् । पुनरिप कीटक । रहियं त ओग्गहादिहिं अवग्रहादिरहितं चेति । एवं पञ्चविशेषणविशिष्टं यत्नेवलज्ञानं सहं ति एगंतियं भणियं तत्सलं भगितम् । कथंभतम् । ऐकान्तिकं नियमेनेति । तथाहि-परनिरपेक्षत्वेन चिदानन्दैकस्वभावं निजञ्जहात्मानसुपादानकारणं कृत्वा समुत्पवमानत्वात्त्वयं जायमानं सत्सर्वकादात्मप्रदे-आगे यही अतीन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान निश्चयसुख है, ऐसा अमेद दिखाते हैं—ि स्वयं जातं ] अपने आपसे ही उत्पन्न [ समस्तं ] संपूर्ण [ अनन्तार्थविस्तृतं ] सब पदार्थीमें फैला हुआ [ विमलं ] निर्मल [त] और [ अवग्रहादिभिः रहितं ] अवग्रह, ईहा आदिसे रहित [ ज्ञानं ] ऐसा ज्ञान [ ऐका-न्तिकं सुखं ] निश्चय सुख है, [ इति अणितं ] इस प्रकार सर्वज्ञने कहा है । भावार्थ—जिसमें आकलता न हो, वही सख है । यह अतीन्द्रियप्रत्यक्षज्ञान आकलता रहित है, इसलिये सखरूप है । यह परोक्षज्ञान पराधीन है, क्योंकि परसे (द्रव्येन्द्रियसे) उत्पन्न है। असंपूर्ण है। क्योंकि आवरण सहित है। सब पदार्थीको नहीं जाननेसे सबमें विस्ताररूप नहीं है, सकुचित हैं, सशयादिक सहित होनेसे मल सहित है, निर्मन नहीं है, कमवर्ती है, क्योंकि अवग्रह ईहादि युक्त है, और खेद (आकुछता) सहित होनेसे निराकल नहीं है, इसलिये परोक्षज्ञान संखद्भप नहीं है, और यह अतीन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान पराधीनता रहित एक निज श्रदात्माके कार गको पाकर उत्पन्न हुआ है, इसलिये आपसे ही उत्पन्न है, आवरण रहित होनेसे अपने आत्माके सब प्रदेशोंमें अपनी अनंत शक्ति सहित है, इसलिये सम्पर्ण है, अपनी भूयाभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात्समन्तम् अशेषद्वाराषावरणेन,मसर्गनिषीतसमस्तवस्तुझेषाकारं परमं वैश्वरूपमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वादनन्तार्थविद्वतं समस्तार्थाचुश्वत्सया, सकलशक्तिशतिवन्यकः कर्मसामान्यतिःक्षान्तत्वा परिस्यष्टमकाशभास्वरं स्वभावमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वाद्विमण् सम्यग-ववोधेन, युगपत्समर्पितनैसमयिकात्मस्वरूपं लोकालोकमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वाद्वमुद्धादिरहितं क्रमकृतार्थप्रहणखेदाभावेन भत्यक्षं ज्ञानमनाकुलं भवति।ततस्तत्यारमार्थिकं खलु सीरूयम्॥५९॥

अथ केवलस्वापि परिणामद्वारेण खेदस्य संमग्रदैकान्तिकसुख्दरं नास्तीति प्रत्याचष्टे— जं केवलं नि णाणं नं सोक्स्व परिणमं च सो चेव । खेदो तस्स ण भणिदो जम्हा घादी ख्यं जादा ॥ ६० ॥ यन्केवलमिति ज्ञानं तस्तीख्यं परिणामश्र स चेव । खेदस्तस्य न भणितो यस्मात घातीनि क्षयं यातानि ॥ ६० ॥

अत्र को हि नाम खेदः कथ परिणामः कथ केवलसम्बयोर्व्यतिरेकः, यतः केवलस्पैका-कान्तिकसम्बन्धं न स्थात । खेदस्यायतनानि चातिकर्माणि, न नाम केवळं परिणाममात्रम । शाधारतेनोत्पन्नवात्ममस्तं सर्वज्ञानाविभागपरिच्छंदपरिपर्णं सत् समस्तावरमध्येनोपन्नवात्ममस्त्रज्ञेय-पदार्थप्राहकत्वेन विस्तीर्णे सत् संशयविमोहविश्रमरहितत्वेन सक्षादिपरार्थपरिष्ठितिविषयेऽचन्तविश्रदन्ता द्विमलं सत् कमकरणव्यवधानजनित्रवेदाभावादवप्रहादिरहितं च सत्, यदेवं प्रमुविशेरणविशिष्टं आधिक-ज्ञानं तदनाकञ्चलक्षणपरमानन्दैकरूपपारमार्थिकमुखासंज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि निध्ययेनाभिकःवात्पा-रमार्थिकसम्बं भण्यते । इत्यभिप्रायः ॥ ५९ ॥ अधानन्तपदार्थपरिच्छेदनान्तवळजानेऽपि भेटोऽन्तांति पर्यपक्षे सति परिहारमाह--जं केवलं ति णाणं तं सोक्खं यन्केवलमिति ज्ञानं तन्सौद्यं मर्वातः तस्मात् खेदो त्रक्क m भणितो तस्य केवलज्ञानस्य खेदो दुःखं न भणितम् । तदपि कस्मात् । जम्हा चार्दा खयं जादा यस्मान्मोहादिषातिकमीणि क्षयं गतानि । तर्हि तस्यानन्तपदार्थपरिन्छितपरिगामो दःखागरणं जायकगतिके बलसे समस्त जेयाकारों को मानी पिया ही है. इस कारण सब पदार्थीमें विस्तीर्थ है. अनन्त जिक्को बाबा करनेवाले कमीके क्षयम संशय विमोह, विश्वम दोप रहित सकल सहमादि पदार्थीको स्वष्ट (प्रगट ) जानता है, इसलिये निर्मल है, और अर्तात, अनागत, वर्तमानकालह्य लोकालोकको एक ही बार जानता है, इसलिये अकमवर्ती है, खेदयुक्त नहां है, निराग्नल है, इस कारण प्रत्यक्षज्ञान ही अर्तान्टियमस्य है. ऐसा जानना ॥ ५९ ॥ आगे केवलज्ञानीको सबके जाननेसे खेद उत्पन्न होता होगा. इस प्रकारके तर्कका निषेध करनेको कहते हैं — यत् ] जो [ केवलं इति ] केवल ऐसे नामवाला [ज्ञानं] ज्ञान है, तित्] वह [सौख्यं] अनाकुठ सुख है, [च] और [स एव] वहीं सख **विरिणामः** ] सबके जाननेरूप परिणाम है । [तस्य ] उस केवलज्ञानके [ **खेदः** ] आकुलभाव [ **न** भणितः ] नहीं कहा है, यस्मात् ] नवों कि [ घातीनि ] ज्ञानावरणादि चार वातियाकर्म [ क्षयं ] नाशको जातानि ] प्राप्त हुए हैं । भावार्थ भोहकर्मके उदयसे यह आत्मा मतवालासा होकर यातिकर्माणि हि महामोहोत्पादकत्वादुन्मज्ञकवद्तर्मिमस्तद्बुद्धिमाथाय परिच्छेद्यमये प्रत्यात्मानं यतः परिणामयन्ति, ततस्तानि तस्य मत्यर्थे परिणम्य परिणम्य आम्यतः खेदनिदानतां प्रति-पद्मते । तद्मावात्कृतो हि नाम केवले खेदस्योद्धेदः । यत्रश्च विसमयाविच्छिक्सकल्यदार्थ-परिच्छेद्याकारवेश्वरूप्यकासनास्पदीभूतं चित्रमित्तिस्यानीयमनन्तरक्ष्यं स्वयमेव परिणमन्तेवल-मेव परिणामः, ततः इत्रोऽन्यः परिणामां यद्द्वरोष्ण खेदस्यात्मलाभः। यत्रश्च समस्तस्वभाव-मात्त्याताभावात्मश्रुद्धस्तिनिरङ्कुसानन्तवस्तितया सक्तलं त्रेकालिकं लोकालोकाकारम्भिन्याप्य कृटस्पत्वेनात्यन्तिःशकम्यं व्यवस्थितत्वाद्वाकुलतां सौष्यलक्षणभूतामात्मनोऽज्यतिरिक्तां विश्वाणं केवल्यमेव सौष्यम् । ततः कृतः केवलमुखयोज्यतिरेकः। अतः सर्वया केवलं सुक्षमे-

भविष्यति । नैवम् । **परिणमं च सो चेव** तस्य केवलज्ञानस्य संबन्धी परिणामश्च स एव स्वरूप एवेति । इदानीं विस्तर:—-जानदर्शनावरणोदये सति यगपदर्शन जातमञक्यत्वातः क्रमकरणन्यवधानग्रहणे खंढो भवति, आवरणद्रयाभावे सति यगपदप्रहणे केवलजानस्य खेदो नास्तीति सखमेव । तथैव तस्य भगवतो जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्तपदार्थयगरपरिन्तिसमर्थमस्वरैकरूपं प्रत्यक्षपरिन्तितिमयं स्वरूपं परिणमतस्त केवलजानमेव परिणामो न च केवलजानाजिलपरिणामोऽस्ति येन खेदो भविष्यति । अथवा परिणामविषये दितीयभ्याल्यानं क्रियते-युगपदनन्तपदार्थपरिन्छित्तपरिणामेऽपि बीर्यान्तरायनिस्वशेषक्षयादनन्तवीर्यस्वात खेदकारणं नास्ति, तथैव च श्रद्धान्मसर्वप्रदेशेष समरसीमावेन परिणममानानां सहजश्रद्धानन्दैकलक्षण-सम्बरसास्यादपरिणतिक्रपामात्मनः सकागादभिन्नामनाकन्तां प्रति खेदो नास्ति । संज्ञानक्षणप्रयोजनादि-. भेरेडपि निश्चयेनामदस्योग परिणममानं केवलजानमेत्र सम्बं भण्यते । ततः स्थितमेतःकेवलजानाद्वित्रं सम्बं नास्ति । तन एव केवलज्ञानं खेदो न संभवतीति ॥ ६० ॥ अथ पुनरपि केवलज्ञानस्य सखस्यस्यपतां असन्य वस्तुमें सत् बुद्धिको धारता हुआ बेय पदाथोमें परिगमन करता है, जिससे कि वे घातियाकर्म इसे इन्द्रियोंके आधीन करके पदार्थके जाननेरूप परिणमाते खेदके कारण होते हैं। इससे सिद्ध हुआ, कि पातियाकर्मीक होनेपर आत्माके जो अग्राद ज्ञानपरिणाम हैं, वे खेदके कारण हैं-अर्थात ज्ञानको खेदके कारण घातियाकर्म हैं। परंतु जहाँ इन घातियाकर्मीका अभाव है, वहाँ केवलज्ञानावस्थामें खेद नहीं हो सकता, क्योंकि "कारणके अभावसं कार्यका भी अभाव हो जाता है" ऐसा न्याय है। एक ही समय त्रिकालवर्ती सब देवाको जाननेमें समर्थ चित्र विचित्र भीतकी तरह अनन्तस्वऋष परिणाम है. वह केवलजान परिगाम है। इस स्वाबीन परिगाममें खंदके उपन्न होनेकी संभावना कैसे हो सकती है? जान स्वभावके घातनेवाले कमीका नाश होनेसे जानकी अनंतशक्ति प्रगट होती है. उससे समस्त लोका-लोकके आकारको न्याप्त कर कूटस्थ अवस्थासे, अध्यंत निश्चल तथा आत्मासे, अभिन्न अनन्तसम्बद्धव अनाकुलता सहित केवलज्ञान ही सुख है, ज्ञान और सुखमें कोई भेद नहीं है। इस कारण सब तरहसे निश्वयकर केवलज्ञानको ही सुख मानना योग्य है ॥ ६० ॥ आगे फिर भी केवलज्ञानको सुखरूप दिखाते अथ पुनरिष केवलस्य सुखस्वरूपतां निरूपयम्रसंपदरित— णाणं अस्थेतगयं लोयालोएस् विस्थडा दिट्टी। णहुमणिट्टं सन्बं इट्टं पुण जं हि तं लद्धं॥ ६१॥ ज्ञानमर्थान्तगतं लोकालोकेषु विस्तृता दृष्टिः। नष्टमनिष्टं सर्वसिष्टं पुनर्यद्धि तल्लन्थम्॥ ६१॥

स्त्रमावमतियातामाबहेतुकं हि सौंख्यम् । आत्मनो हि दक्षिक्षम् स्त्रमावः तयोल्यैकालोकः विस्तृतत्वेनार्यान्तग्रत्वेन च स्वच्छन्दविज्ञम्भितत्वाद्भवति मतियातामावः । ततस्तद्भेतुकं सौंख्यममेदविज्ञमायां केवलस्य स्त्रख्यम् । किंव केवलं सोख्यमेत् सर्वानिष्टमदाणात् । सर्वेष्टोपल्यम्यां । यतो हि केवलावस्थायां सुत्रमतियत्तिविष्यभूतस्य दुःखस्य साधनतासुयः गतमहानमित्वल्यमेव मणस्यति, सुत्वस्य साधनीभूतं तु परिष्ट्णं हानसुपनायेत । ततः केवलमेव सौक्ष्यमित्यलं प्रपञ्चन ॥ ६१ ॥

प्रकारान्तरेण दृढयति-**णाणं अत्यंतगयं** ज्ञानं केवलज्ञानमर्थान्तगतं ज्ञेयान्तप्रातं लोयालोएस वित्यदा दिही लोकालोकयोर्विस्तृता दृष्टिः केवलदृर्शनम् । णहमणिहं सृष्यं अनिष्टं दृःख्मज्ञानं च तस्पर्वे नष्टं इहं पुण जं हि तं लुद्धं इप्टं पूनर्थर ज्ञानं सुलं च हि स्फूटं तस्तर्वे लुप्यमिति । तयथा-स्वमावप्रतिघाताभावहेतुकं सु**खं भवति । स्वभावो हि केवलजानदर्शनद्वयं, तयोः** प्रतिवात आवरणद्वयं तस्यामावः केवलिनां, तनः कारणात्त्वभावप्रतिघाताभावहेतकमक्षयानन्तसस्यं भवति । यत्रश्च परमानन्दैकलक्षणसम्बद्धतिपक्षमृतमाकलची-त्पादकमनिष्टं दःखमज्ञानं च नष्टं, यतथ्य पूर्वोक्तलक्षणसम्बाविनासनं जैलोक्योदरविवरवर्तिसमस्तपदार्थयग-परप्रकाशकमिष्टं ज्ञानं च छत्र्यं, ततो ज्ञायते केवित्रनां ज्ञानमेव सखिमित्यभिप्रायः ॥ ६१ ॥ अय पारमार्थिक-हैं—[अर्थान्तगतं] पदार्थीके पारको प्राप्त हुआ [ज्ञानं] केवलज्ञान है। [तु] तथा [स्ठोका-लोकेष ] लोक और अलोकमें [ चिस्तृता ] फैला हुआ [ दृष्टि: ] केवलदरीन है, जब [ सर्व अनिष्टं ] सब द:सदायक अज्ञान निष्टं ] नाश हुआ [ पुन: ] तो फिर [ यत ] जो [ इप्टं ] सुलका देनेवाला ज्ञान है, तित् ] वह [ स्टब्धं ] प्राप्त हुआ ही। भावार्थ-जो आत्माके स्वमावका घात करता है, उसे दु:ख कहते हैं, और उस घातनेवालेका नाश वह सम्ब है। आत्माके स्वभाव ज्ञान और दर्शन है। सो जबतक इन ज्ञान दर्शनरूप स्वभावोंके घातनवाल आवरण रहते हैं, तबतक सब जानने और देखनेकी स्वच्छन्दता नहीं रहती, यही आत्माके दःख है। घातक आवरणके नाश होनेपर ज्ञान दर्शनसे सबका जानना और देखना होता है। यही स्वच्छंदतासे निराबाध (निराकुछ) सुख है। इसलिये अनन्तज्ञान दरीन सुखके कारण है, और अभेदकी विवक्षासे ( कहनेकी इच्छासे ) जो केवलज्ञान है. वहीं आत्मीक सख है, क्योंकि केवलज्ञान सुखम्बरूप ही है । आत्माके दःखका कारण अनिष्टस्वरूप अज्ञान है, वह तो केवळअवस्थामें नाशको प्राप्त होता है, और सखका कारण इष्टस्वरूप जो सबका जाननारूप ज्ञान है, वह प्रगट होता है। सारांश यह है, कि केवलज्ञान ही मुख है. अधिक कहनेसे अथ केवल्निमेव पारमार्थिकसुलमिति श्रद्धापयति-

णो सदहंति सोक्खं सुदेसु परमं ति विगदघादीणं । सुणिदण ते अभव्वा भव्वा वा तं पडिच्छंति ॥ ६२ ॥

न श्रद्दघति सौख्यं सुखेषु परममिति विगतघातिनाम् । श्रुत्वा ते अभव्या भव्या वा तत्प्रतीच्छन्ति ॥ ६२ ॥

इह खल स्वभावप्रतिपातादाकलत्वाच मोहनीयादिकर्मजालकालिनां सम्बाभासेऽप्यपा-रमार्थिकी सुलमिति रूढिः। केवलिनां त भगवतां प्रक्षीणधातिकर्मणां स्वभावप्रतिधाता-भावादनाकलत्वाच यथोदितस्य हेतोलेक्षणस्य च सद्भावात्पारमार्थिकं सम्बमिति श्रद्धेयम् । न किलैवं येषां श्रद्धानमस्ति ते खळ मोक्षमुखसुधापानदुरवर्तिनो मुगतुष्णाम्भोभारमेवासन्याः पश्यन्ति । ये प्रनरिद्रमिदानीमेव वचः मतीच्छन्ति ते शिवश्रियो भाजनं समासम्भवयाः भवन्ति । सुसं केवलिनामेव, संसारिणां ये मन्यन्ते तेऽभव्या इति निरूपयति —णो सहहंति नैव श्रद्ध्यति न मन्यन्ते । किम्। सोक्खं निर्विकारपरमाङ्कादैकसम्बन्। कथंभुतं न मन्यन्ते। सहेस परमं ति सखेप मध्ये तदेव परम-सस्तम् । केषां संबन्धि यत्मस्तम् । विगदचादीणं विगतपातिकर्मगां केवलिनाम् । कि कत्वापि न मन्यन्ते । संणिटण 'जादं सयं समतं' इत्यादिपूर्वोक्तगाथात्रयक्षधितप्रकारंग श्रुवापि ते अभव्या ते अभग्याः ते हि जीवा वर्तमानकाले सम्यक्तवस्त्रपमन्यत्वन्यक्तयभावादमन्या भण्यत्ते, न पुनः सर्वथा भण्या वा तं पडिच्छंति ये वर्तमानकाले सम्यक्तवरूपभाग्यत्वन्यक्तिपरिणतास्तिष्टन्ति ते तदनन्तस्खमिदानी मन्यन्ते । ये च सम्यक्तव-रूपभव्यत्वव्यक्तया भाविकाले परिणमिष्यति ते च दरभव्या अग्रे श्रद्धानं कर्यरिति । अयमत्रार्थः —मारणार्थं तलवरगृहीततस्करस्य मर्गमिव यद्यपीन्द्रयसम्बभिष्टं न भवति, तथापि नलवरस्थानीयचारित्रमोहोद्रयेन मोहितः सन्निरुपरागस्त्रात्मोत्यसम्बन्धभमानः सन् सरागसन्याद्धिरात्मनिन्दादिपरिशतो हेयरूपेश तदनभवति । ये पनवीतरागसम्बग्दप्रयः श्रद्धोपयोगिनस्तेषां, मस्त्यानां स्थलगमनमिवाग्निप्रवेश इव वा निर्विकारश्रद्धात्म-. सम्बाञ्च्यवनमपि दःखं प्रतिभाति । तथा चोक्तम —"समसखशीलितमनसां च्यवनमपि देवमेति किम कामाः। क्या : || ६१ || अत्र केवडीके ही पारमार्थिक अतीन्द्रियसख है, ऐसा निश्चय करते हैं— विग्रत-**धातिनां** ] जिनके धातियाकर्गीका क्षय हो गया है, ऐसे केवली भगवानके [ स्युखेषु प्रम सौख्यं ] अन्य सब सुलोंमें उत्कृष्ट अतीदिय सुल है, [ **इति श्रुत्वा** ] ऐमा सुनकर [ ये ] जो कोई पूरुष िन हि अहघति ] विश्वास नहीं करते, िते ] वे पुरुष [अभव्याः ] सम्यक्तवरूप परिणतिसे रहित अभन्य हैं। [वा] और जो पुरुष [तन्] केवलीके उस अनीदिय सुसको [प्रतिच्छन्ति] मानते हैं. [ 'ते' भट्या ] वे भव्य हैं. अर्थात सम्यक्त परिणामकर सहित हैं। भावार्थ-सम्यादृष्टि जीव संसारके सुलोको सुलाभास समझते हैं, और इंद्रियसुलोको रूढ़िसे सुल मानते हैं। परंतु यथार्थमें केवलीके सखको ही सख मानते हैं. क्योंकि उनके धातियाकर्मीके नाश होनेसे अनाकलता प्रगट होती है. और आकुलता रहित सुख ही पारमार्थिक (निश्वयसे ) सुख है । जो अज्ञानी आत्मीक सुखके आस्वाद

कुन्दकुन्दावराचतः

ये तु पुरा मतीच्छन्ति ते तु दूरभव्या इति ॥ ६२ ॥
अथ परोक्षक्षानिनामपारमार्थिकमिन्द्रियमुखं विचारयति —
मणुयासुरामर्दिदा अहिरुदा इंदियेहिं सहजेहिं ।
असहंता तं दुक्खं रमंति विसपसु रम्मेसु ॥ ६३ ॥
मतुजासुरामरेन्द्राः अभिद्रुता इन्द्रियेः सहजेः ।
असहमानास्तरःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३ ॥

अमीषां पाणिनां हि पत्यक्षज्ञानाभावात्परोक्षज्ञानम्भयसर्वतां तत्सामग्रीभूतेषु स्वरसत एवेन्द्रियेषु मैत्री प्रवर्तते । अथ तेषां नेषु मैत्रीमुपगतानामुद्दीर्णमहामोहकालानकक्वलितानां तन्नायोगोलानामित्रात्यन्तमुपात्ततृष्णानां तद्दास्वरेगमसहमानानां व्याधिसात्स्यतामुपगतेषु स्म्येषु विषयेषु रतिहरतायते । ततो व्याधिस्थानीयत्वादिन्द्रियाणां व्याधिसात्स्यसमत्वा-व्रिषयाणां च न जन्नस्थानां पारमाधिकं सीरूयम् ॥ ६३ ॥

स्थलमपि दहति झपाणां किमङ्ग पनरङ्गमङ्गाराः"॥ ६२॥ एवमभेदनयेन केवलज्ञानमेव सखं भण्यते इति कथनमुख्यतया गाथाचन्नष्टयेन चनुर्थस्थलं गतम् । अथ संसारिगामिन्द्रियज्ञानसायक्रमिन्द्रियसस्यं विचारयति—मणुआसुरामरिंदा मनुजासुरामरेदाः। कथंनुताः। अहिददा इंदियेहिं सहजेहिं अभिपृताः कदर्थिताः दःखिताः । कैः इत्त्रियैः सहजैः । असहंता तं दृक्खं तर खोडेकमसहमानाः सन्त । रमंति विसवस रम्मेस रमत्ति विवयेष रम्याभासेष इति । अथ विन्तरः-मनुनादयो जीवा अमुर्तातीन्द्रय-ज्ञानसम्बास्त्रादमलभगानाः सन्तः मूर्नेन्द्रियज्ञानसम्बनिनिनं प्रदेश्येष भैत्री कर्वन्ति । तनश्च नतलोहगोल-कानामदकाकपंगमिव विषयेप तीवतःगा जायते । तां तत्रगामसहमाना विषयानसम्बन्धि इति । ततो जायते प्रजेत्द्रियाणि व्याधिस्थानीयानि, विषयाध्य तत्वतीकारौवयस्थानीया इति संसारिणां चास्तवं सस्वं नास्ति ॥ ६३ ॥ अथ यावदिन्द्रियन्यापारस्तावदः स्वमेत्रेति कथयति — जेसि विसयेस रही येषां निर्वि-॥ ६२ ॥ अब परो तज्ञानियोंके इंद्रियाधीन मुख है, परमार्थसम्य नहीं है, ऐसा कहते है—[ सहजै: ] स्वामाविक न्याधिकप [इन्द्रियै: ] इंद्रियांस [अभिद्रता: ] पीड़ित [मनजामरानरेन्द्रा: ] मनव्य. असर, (पातालवासीदेव) और देवोके (स्वर्गवासीदेवोंक) इन्ट अर्थात् स्वामी [ तत् दःस्वं ] उस इन्द्रियजनिन दुःखको [अस्सहमानाः ] सहन करनेमें असमर्थ होते हुए [रस्येषु विषयेषु ] रमणीक इंदियजनित सुखोंमें रिमनित | कोडा करते हैं । भावार्थ-संसारी जीवोंके प्रत्यक्षजानके अभावसे परोजज्ञान हैं। जो कि इंदियोंके आधीन है, और तप्त लोडेके गोलेके समान महा-मोहरूप कालाग्निसे प्रसित तीन तृष्मा सहित है। जैसे व्याधिमे पीडित होकर रोगी औषध सेवन करता है, उसी प्रकार इंदियरूप व्यापिसे दुःखी होकर यह जीव इन्दियंकि स्पर्श रसादि विषयरूप औषधका सेवन करता है। इससे सिद्ध हुआ, कि परोक्षज्ञानी अत्यत द:स्वी है, उनके आत्मीक निश्चयसस्य नहीं है।। ६३ ॥

હહ

अथ याबिदिन्द्रियाणि ताबत्स्वभावादेव दुःखमेवं वितर्कयति— जेसि विसयेसु रदी तेसि दुक्त्यं विद्याण सन्भावं । ज़ह तं ण हि सन्भावं वावारो णत्थि विस्पयत्थं ॥ ६४ ॥ येषां विषयेषु रतिस्तेषां दुःखं विज्ञानीहि स्वाभावम् । यदि तम्न हि स्वभावो न्यापारो नास्ति विषयार्थम् ॥ ६४ ॥

येषां जीवदवस्थानि इतकानीन्द्रियाणि, न नाम तेषाम्रपाधिमत्ययं दृःखम् । किंतु स्वाभाविकमेव, विषयेषु रतेरवलोकनात् । अवलोक्यते हि तेषां स्तम्बेरमस्य करेणुक्कृहनीगात्र-स्पर्श इत. शफरस्य विद्यामिषस्त्राद इत. इन्दिरस्य संकोचसंग्रखारविन्दामोद इत. पतुक्रस्य पदीपाचींरूप इव. करङ्क्य मगयुगेयस्वर इव. दर्निवारेन्द्रियवेदनावशीकतानामासम्बनिपातेष्वपि विषयेष्वभिषातः । यदि पुनर्न तेषां दःखं स्वाभाविकमञ्ज्यपग्रस्येत तदोपञान्तजीतज्वरस्य संस्वेदनमिव, प्रदीणदाहज्वरस्यारनालपरिषेक इव, निवृत्तनेत्रसंरम्भस्य च वटाचर्णावचर्णनमिव, षयातीन्त्रियपरमात्मस्वरूपविपरीतेषु विषयेषु रतिः तेसि दक्खं वियाण सब्भावं तेषां बहिर्मुखर्जावानां निज्ञाद्वात्मद्रव्यसंवित्तिसमुपन्निरुपाधिपारमार्थिकसुखविपरीतं स्वभावनैव दःखमस्तीति विजानीहि । कस्मादिति चेत । पश्चेन्द्रियविषयेष रतेरवलोकनात जड तं ण हि सन्धानं यदि तहःखं स्वभावेन नास्ति हि स्कटं बाबारो जात्थि विस्तयत्थं तर्हि विषयार्थं व्यापारो नास्ति न घटते । व्याधिस्थानासौषवेष्विव आगे कहते हैं, कि जबतक इन्द्रियाँ हैं, तबतक स्वामाविक दुःख ही है—ि **येषां** ] जिन जीवोक्ती [विषयेषु ] इंडिय विषयोमें [रितः ] प्रीति है, [तेषां ] उनके [दुःखं ] दुःख [स्वाभावं ] स्वभावंस ही [विजानीहि ] जानो । क्योंकि [यदि ] जो [तत् ] वह इन्द्रियजन्य दुःस [हि ] निश्चयसं [स्वभावं] सहज ही से उत्पन्न हुआ [न] न होता, तो [विषयार्थं] विषयोंके सेवनेके लिये [ ज्यापार: ] इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति भी [ नास्नि ] नहीं होती । भावार्थ-जिन जीवोंके इंद्रियाँ जीवित हैं, उनके अन्य (इसरी) उपाधियोंसे कोई दःख नहीं है, सहजसे ये ही महान दःख हैं, क्योंकि इंद्रियाँ अपने विषयोको चाहती हैं. और विषयोंकी चाहसे आत्माको दःख उत्पन्न होता प्रत्यक्ष देखा जाता है । जैसे-हाथी स्परीन इंदियके वित्रयसे पीड़ित होकर कुट्टिनी (कपटिनी) हथिनीके वशमें पड़के पकड़ा जाता है। रसना इंदियके विषयसे पीडित होकर मछली बडिश (लोहेका काँटा) के मांसके चाखनेके लोभसे प्राण खो देती है । भौरा प्राण इंद्रियके विषयसे सताया हवा संकृचित (मुँदे ) हुए कमलमें गंधके लोभसे कैद होकर दुःखी होता है। पतङ्ग जीव नेत्र इंद्रियके विषयसे पीड़ित हुआ दीपक-में जल मरता है, और हरिन श्रीत्र इंदियके विषयवश वीगाकी आवाजके वशीभूत हो, व्याधाके हाथसे पकड़ा जाता है। यदि इंदियाँ द:खरूप न होतीं, तो विषयकी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि शीतज्वरके दर होनेपर अग्निक सेककी आवश्यकता नहीं रहती. दाहब्बरके न रहतेपर कांजी-सेवन व्यर्थ होता है. इसी प्रकार नेत्र-पीडाकी निवृत्ति होनेपर खपरियांके संग भिश्री आदि औषध कर्णशल रोगके नाश होनेपर विनष्टकणेशुलस्य वन्समूत्रपूरणमिव, रूटबणस्यालेपनदानमिव, विषयन्यापारो न दृष्टेते । दृष्टयते चासौ । ततः स्वभावभूतदुःखयोगिन एव जीवदवस्येन्द्रियाः परोक्षज्ञानिनः ॥ ६४ ॥ अथ प्रकालमञ्जलमस्यत्वमसिद्धये शरीरस्य सर्वसाधनतां मतिद्वन्ति —

अत्तर्भुव्यनात्रभ्यः जत्तर्भाव वार्यकार्यः वार्यकार्यः प्रत्या विद्या । परिणममाणो अप्पा सयमेव सुद्धं ण हवदि देहो ॥ ६५ ॥ भाष्येष्टात् विषयान् स्पर्शैः समाभ्रितान् स्वमावेन । परिणममान आत्मा स्वयमेव सुखं न भवति देहः ॥ ६५ ॥

अस्य खल्वात्मनः सञ्चरीरावस्थायामपि न शरीरं सुखसायनतामापद्यमानं पश्यामः, यतस्तदापि पीनोन्मत्तकरसैरिव प्रकृष्टमोहवशवर्तिभिरिन्दियैरिमेऽस्माकमिष्टा इति क्रमेण विषया-निभवतिक्ररसमीचीनवृत्तितामनभवश्वपरुद्धशक्तिसारेणापि ज्ञानदर्शनवीर्यात्मकेन निश्चयकारण-तामपागतेन स्वभावेन परिणममानः स्वयमेवायमातमा सुखतामापद्यते । शरीरं त्वचेतनत्वादेव विषयार्थे व्यापारो दश्यते चेत्तत एव जायते दःखमस्तीत्यभिप्रायः ॥ ६४ ॥ एवं परमार्थेनेन्द्रियसखस्य दःखस्थापनार्थै गाथाद्वयं गतम् । अथ मक्तात्मनां शरीराभावेऽपि सखमस्तीति ज्ञापनार्थं शरीरं सखकारणं न्य स्थादिति व्यक्तीकरोति-पप्पा प्राप्य । कान । इटे विसये इष्टपञ्चेन्द्रियविषयान । कथंभनान । फासेहिं समस्मिद्दे स्पर्शनादीन्द्रियरहितराजात्मतत्त्वविलक्षणैः स्पर्शनादिभिरिन्द्रियैः समाधितान सम्यक प्राप्यान प्राचान , इत्थंमतान विषयान प्राप्य । स कः । अप्या आत्मा कर्ता । किविशिष्टः । सहावेण परिणम-**माणो** अनन्तमुखोपादानमृतग्रद्धात्मस्वभावविषरीतेनाग्रद्धसम्बोपादानमृतेनाग्रद्धात्मस्वभावेन परिणममानः । इत्थंमतः सन् सयमेव सर्व स्वयमेवेन्द्रियमस्य भवति परिणमति । ण हवदि देहो देहः पनरचेतनःवात्सस्यं न भवतीति । अयमत्रार्यः-कर्मावतसंसारिजीवानां यदिन्द्रियसखं तत्रापि जीव उपादानकारणं न च देहः. बक्रेका मूत्र आदि, त्रण ( घाव ) रोगके अच्छे होनेपर आलेपन ( पत्री ) आदि औषधियाँ निष्प्रयोजन होती हैं. उसी प्रकार जो इंद्रियाँ द:खरूप न होवें. तो विषयोकी चाह भी न होवे । पांत इच्छा देखी जाती है, जो कि रोगके समान है, और उसकी निवत्तिके लिये विषय-भोग औषय तत्य हैं। सारांश यह हुआ, कि परोक्षज्ञानी इंदियाधीन स्वभावसे ही दुःखी है ॥ ६४ ॥ अब कहते हैं, कि सुक्तात्माओंको शरीरके विना भी सुख है, इसलिये शरीर सुखका कारण नहीं है—[स्पर्शी:] स्पर्शनादि पाँच इंद्रियोंसे [समाभितात ] भड़ेप्रकार आश्रित [इष्टात विषयात ] प्यारे भोगोंको [प्राप्य ] पाकर [स्व-**भावेत** ] अग्रद ज्ञान दर्शन स्वभावसे [ परिणक्रकान: आस्मा ] परिणमन करता हुआ आत्मा [स्वयमेव] आप ही [साखं] इंदिय-सुखखरूप [भवति ] है, [देह: ] शरीर ['साखं'] सुस्तरूप [ न ] नहीं है। भावार्थ-इस आत्माके शरीर अवस्थाके होते भी हम यह नहीं देखते हैं, कि अवस्थाको धारण करता हुआ अग्रद्ध ज्ञान, दर्शन, वीर्य, स्वभावस्थप परिणमन करता है, और उन

म्रखत्वपरिणतेर्निश्चयकारणतामनुपागच्छन्न जातु मुखताम्रुपढोकत इति ॥ ६५ ॥ अधैतदेव दृढयति—

> एगंतेण हि देहो छुई ण देहिस्स कुणदि सग्ने वा। विसयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हबदि सयमादा॥ ६६ ॥ एकान्तेन हि देहः छुखं न देहिनः करोति स्त्रों वा। विषयवज्ञेन तु सौष्यं दःखं वा भवति स्वयमात्मा॥ ६६ ॥

अयमत्र सिद्धान्तो यहिळ्यैकियिकत्वेऽपि शरीरं न खलु सुलाय कल्प्येतेतीष्टानामनिष्टानां वा विषयाणां वरोन सुखं वा दुःखं वा स्वयमेवात्मा स्यात् ॥ ६६ ॥

अधारमनः स्वयमेव मुक्परिणामश्राकेषोगिताद्विषयाणामकिवित्करतं द्योतयति— तिमरहरा जह दिट्ठी जणस्स दीवेण णस्यि कायट्वं। तह मोक्कं सयमादा विसया किं तत्थ कव्वंति ॥ ६७ ॥

देहकर्मरहितमकात्मनां पुनर्यदनन्तातीन्द्रियसस्वं तत्र विशेषेगात्मैय कारणमिति ॥ ६५ ॥ अथ मनष्यशरीरं मा भवत. देवशरीरं दिश्यं तत्किल मुखकारणं भविष्यतीत्याशङ्कां निराकरोति - **एगंतेण हि देहो सहं ण** देहिस्स कुणदि एकान्तेन हि स्फूटं देहः कर्ता सुखं न करोति । कस्य । देहिनः संसारिजीवस्य । क । सरने वा आस्तां तावन्मनुष्यामां मनुष्यदेहः सुखं न करोति, स्वर्गे वा योऽसौ दिव्यो देवदेहः सोऽध्य-पचारं विहाय संखं न करोति । विसयवसेण दु सोवखं दुवसं वा इवदि सयमादा किंतु निश्चयेन निर्विषयामूर्तस्वाभाविकसदानन्दैकस्खस्वभावोऽपि व्यवहारणानादिकमेवन्धवशादिषयाधीनत्वेन सांसारिकसर्वं दःग्वं वा स्वयमानैव भवति, न च देह इत्यभिष्रायः ॥ ६६ ॥ एवं मुक्तात्मनां देहाभावेऽपि सुरवमस्तीति परिज्ञानार्थं संसारिणामपि देहः सुरवकारणं न भवतीतिकथनरूपेण गाथाद्वयं गतम् । अथारमनः विषयोंमें आप ही सख मान लेता है । शरीर जह है. इसलिये सुखरूप कार्यका उपादान कारण अनेतन शरीर कभी नहीं हो सकता । सारांश यह है, कि संसार अवस्थामें भी शरीर सखका कारण नहीं है, आत्मा ही सुखका कारण हैं।। ६५ ॥ आगे "संसार अवस्थामें भी आत्मा ही मुखका कारण है" इसी बातको फिर दृढ़ करते है—[ एकान्तेन ] सब तरहसं [ हि ] निश्रय कर [ देह ] शरीर [ देहिन: ] देहधारी आत्माको [स्वरो वा] स्वर्गमें भी [सुखं.] सुखरूप [न करोति ] नहीं करता [तु] किंतु [विशयवशेन] विषयोंके आयीन होकर [आरमा स्वयं ] यह आत्मा आप ही [सीख्यं वा दःखं ] सुखरूप अथवा दःखरूप [ भवति ] होता है । भावार्थ-सन् गतियों में स्वर्गगति उत्कृष्ट है, परंतु उसमें भी उत्तम वैकियकशरीर सुखका कारण नहीं है, औरोंकी तो बात क्या है। क्योंकि इस आत्माका एक ऐसा स्वभाव है, कि वह इष्ट अनिए पदार्थीके वश होकर आप ही सख दुःखकी कल्पना कर लेता है। यथार्थमें शरीर सुख दुःखका कारण नहीं है। ६६॥ अब कहते हैं. कि आत्माका स्वभाव ही सुख है, इसलिये इन्द्रियोंके विषय भी सुखके कारण नहीं है-[ **चरिट**] जो तिमिरहरा यदि दृष्टिर्जनस्य दीपेन नास्ति कर्तव्यम् । तथा सौरूयं स्त्रयमात्मा त्रिषयाः किं तत्र कुर्वन्ति ॥ ६७ ॥

यथा ६ केवांचिककंचराणां चक्षुयः स्वयमेव तिमिरविकरणशक्तियोगित्वास्न तदपा-करणमवणेन मदीपप्रकाशादिना कार्यं, एवमस्यात्मनः संसारं मुक्ती वा स्वयमेव मुख्तवपा परिणममानस्य मुख्यसाधनिधया अबुरेम्ब्रेणध्यास्यमाना अपि विषयाः किं हि नाम कुर्युः ॥ ६७ ॥

अथात्मनः सुखस्त्रभावतं दृष्टान्तेन दृढयति—

स्यमेव जहादियों तेजो उण्हो य देवदा णभसि । सिद्धों वि तहा णाणं सुहं च लोगे तहा देवो ॥ ६८ ॥ स्वयमेव यथादित्यस्तेजः उष्णश्च देवता नभसि । सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं सुखं च लोके तथा देवः ॥ ६८ ॥

यथा खब्दु नभसि कारणान्तरमनपेत्स्यैन स्वयमेव प्रभाकरः प्रभूतप्रभाभारभास्वरस्वरूप-स्वयमेव मुख्स्वमाकवातित्रयेन यथा डेडः मुख्कारणे न भगति तथा विषया अपीत प्रतिवादयति—

जर यदि दिरी नक्तंनरजनस्य दृष्टिः तिमिरहरा अन्यकारहरा नगति जगरूप जनस्य दीवेण णत्थि कायव्यं दीपेन नास्ति कर्तन्यं तस्य प्रदीपादीनां यथा प्रयोजनं नास्ति तह सोक्यं सयमादा निसया कि तत्थ कव्यंति तथा निर्विषयाम्तर्सर्वप्रदेशाह्यादकसह जानन्दैकल अगस्यस्यभावो निश्ययेना भैवः तत्र मुक्ती संसारे वा विषया: कि कर्वन्ति न किमपीति भावः ॥ ६७॥ अयात्मनः सम्बन्दमात्ववं ज्ञानन्यभावं च पनरपि दृष्टान्तेन दृढयनि—सयमेव जहादिस्रो तेजो उण्हो य देवदा णभसि कारणान्तरं निरपेश्य स्वयमेव यश्चादित्यः स्वपरप्रकाशस्त्रपं तेजी भवति. तथैव च स्वयमेवीशो भर्गत. तथा चार्जानजनानां देवता [जनस्य ] चोर आदि जीवकी [दृष्टि: ] देखतेकी शक्ति [निमिरहरा] अंधकारके दूर करने-बाली हो [तदा] तो उस [दीपेन] दांपकसे [कर्तब्यं] कुछ कार्य करना [नास्नि] नहां है, [तथा] उसी प्रकार [आहमा] जीव [स्वयं ] आपड़ी [सीख्यं ] युखस्व हुए है [तन्न] वहाँ िविषया: ] इंदियोंके विषय िक क्विन्ति ] क्या करते हैं / कुछ भी नहीं। भावार्थ-जैसे सिंह. -सर्प. राक्षस. चोर. आदि रात्रिमें विचरनेवाले जीव अंबेरमें भी पदार्थीको अन्छी तरह देख सकते हैं -उनकी दृष्टि अंबकारमें भी प्रकाश करती है, अन्य दीपक आदि प्रकाशकरनेवाले सहायक कारणोकी अपेक्षा नहीं रखती, इसी प्रकार आत्मा आप ही सुखस्वभाववाला है, उसके सुखानुमव करनेमें विषय विना कारण नहीं हो सकते। विषयोंसे सुख अज्ञानी जनोंने व्यर्थ मान रखा है, यह मानना मोहका विलास है-मिथ्या भ्रम है। इससे यह कथन सिद्ध हुआ, कि जैसे शरीर सुखका कारण नहीं है, वैस इंद्रियोंके विषय भी सुखके कारण नहीं है।। ६७।। अब आत्माके ज्ञान-सुख दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं—[ यथा ] जैसे [नअसि] आकाशमें [आदित्यः ] सूर्व [स्वयमेव ] आप ही अन्य कारणोंके विना [तेजः ] बहत प्रभाके समृहसे प्रकाशरूप है, जिडणः ततायमान लोहपिंडकी तरह हमेशा गरम है, चि और विकस्वर्धकाशकालितया तेजः । यथा च कादाचिरकौण्ण्यपरिणतायःपिण्डविक्तरयमेबौण्ण्यपिर णामापक्रवादुण्णः । यथा च देवगतिनामकर्मोदयानुष्टिनवश्ववित्तयमानत्या देवः । तथैव लोके कारणान्तरमनपेश्यैव स्वयमेव भगवानात्मापि स्वपरमकाशनसमर्थनिर्वितयानन्तशक्तिसङ्कसंवेद-नतादारम्यात् ज्ञानं, तथैव चारमनुप्तिसम्प्रकातपिनिर्वेतिमवित्तयान्तशक्तिस्वर्धनात्मात् सीष्ट्यं, तथैव चारमनुप्तिसम्प्रकातपिनिर्वेतिमवितानाञ्चल्यद्विस्थिततात् सीष्ट्यं, तथैव चारमनुप्तिसम्प्रकानमानसिश्चलास्त्रम्भोत्कीणसमुदीणद्वितस्वितयोगादि-व्याग्मस्वरूपतादेवः । ततोऽस्यात्माः मुख्याधनामासिर्विषयः पर्याप्तम् ॥ ६८ ॥ इति आनन्द-भवित । किल्कः । नभित आकाशि सिद्धो वि तदा णाणं सुद्धं च सिक्षेश्चयि भगवांत्त्यये कारणान्तरं नित्तर्थ्य स्वभावनेव स्वयप्रकाशकं केवल्ञानं, तथैव परतृप्तिरूपमनाकृत्रव्यक्षणं सुख्यः । क । लोगे जगति तदा देवे । निव्यवस्य सम्प्रकृत्वस्य सम्प्रकृत्वस्य सम्पर्वस्य तथैव निरन्तरं परमाराःयं, तथैवान्तव्यानित्यात्मत्वनं नास्तीति ॥ ६८ ॥ एवं स्वनवनैव सुख्यभववाद्यवित्यः प्रवित्तयात्मानान्तमस्य सम्पर्वस्य । स्वेतन्तरं प्रवाननं नास्तीति ॥ ६८ ॥ । स्वेदनानी श्रीकुन्दकुन्तद्यन्याव्यवित्यः प्रवित्तनः सम्पर्विति । स्वतित्वस्य । अपेदनानी श्रीकुनदकुन्तद्याव्यवित्वः प्रवित्तन्तरम् सम्पर्वितः । स्वतित्वस्य । स्वेतन्तरम् सम्पर्वस्य । स्वेतन्तरम् सम्पर्वस्य । स्वत्वस्य । स्वेतन्तरम् सम्पर्ववित्तन्तरम् समस्ववित्तन्तरम् । अपेदन्ति श्रीकुनदकुन्तदान्यापर्यस्य । स्वेतन्तरम् समस्ववित्तन्तरम् समस्ववित्तन्तरम् । अपेदन्तनस्वापरम् । स्वेतनस्वापरम् वित्तस्वस्य

तेजो दिही णाणं इड्ही सोक्खं तहेव ईसरियं l तिहृवणपहाणदृर्यं माहप्यं जस्स सो अरिहो ॥ #३ ॥

तेजो दिट्टी णाणं इन्हीं सोक्सं तहेव ईसिरंपं तिहुवणपहाणद्द्यं तेजः प्रभामण्डलं, जगत्यकालम्यक्लाग्यक्ताग्यस्यामान्यास्तित्यग्रहकं केवलदर्गनं, तथेव समस्तवितेपास्तित्वमाहकं केवलद्यानं,
किराय्येन समयसरणादिलक्षणा विभृतिः, मुख्यप्येनात्याबाधारत्तमुन्यं, तत्यदास्त्र्यापेग इन्द्राद्योऽपि
कृत्यत्वं कुर्वन्तियं लक्षणभिवयं, विभृतताधीशानामपि ब्रह्मस्वं देवं भण्यते माहष्पं जस्स सो अरिहो
[देवा ] देवगतिनामकर्मक उदयंसं देव पद्यक्ति धारण करनेवाल है। [तथा ] वैसे ही [लोके]
इस जगतमं [सिद्धः अपि] शुद्धात्मा भी [ज्ञानं ] ज्ञानस्वरूप है, [सुखं ] मुखस्वरूप है, [ख]
और [देवा ] देव अर्थात् पृत्य है। भावार्थ-निक्त प्रकार सूर्य अपने सहव स्वभावसे ही अन्य
कारगीके विना तेजवान् है, उर्ण है, और देवता है, उसी प्रकार वह भगवान् आमा अन्य कारणोके
विना सहत्रसे सिद्ध अपने-परके प्रकार करनेवाल अनंत शिक्तम्य चेतन्यक्रशसे ज्ञानस्वरूप है, अपनी
दिसिरक्ष अनामुल्ल स्थितासे मुक्दूष है, और इसी प्रकार आत्माके रसके आस्वादी कोई एक सम्यग्रहि
विकटमभ्य चतुत्वन हैं, उनके विनस्त्यो कथरके स्तंभ (संभे ) में सिक्त आस्वादी कोई एक सम्यग्रहि
देवित्रयोग्य देव है। सार्गश्च-आलाम स्वभावसे ही ज्ञान मुख और पृत्य इत गुणोकर सिहेत है। इसके
वह बात सिद्ध हुई, कि मुक्तके कारण जो इंटियंकि विषय कहे जाते है उनसे आलाको मुख नहीं होता,
वह आप ही मुक्तवभावरूप है।। ६८ ।। इसरे प्रकार अतीनिवयसम्बाधिकार पणे हुन्दा। असो

प्रपन्नः । इतः शुभपरिणामाधिकारमारम्भः ।

अवेन्द्रियसुखस्वरूपविचारसुपक्रममाणस्तत्साधनस्वरूपसृप्यस्यति— देवद्जदिगुरुषूजासु चेव दाणिम्म वा सुसीलेसु । उववासादिसु रत्तो सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥ ६९ ॥ देवतायतिगुरुष्जासु चेव दाने वा सुवीलेषु । उपवासादिषु रक्तः क्ष्मोपयोगात्मक आत्मा ॥ ६९ ॥

इश्चंभूतं माहान्यं यस्य सोऽर्हत् मण्यते । इति वस्तुस्तवनरूपेग नमस्कारं कृतवन्तः ॥ ३ ॥ अय तस्यैव भगवतः सिद्धावस्थायां गुणस्तवनरूपेण नमस्कारं कुर्वन्ति —

> तं गुणदो अधिगदरं अविच्छिदं मणुवदेवपदिभावं । अपुणब्भावणिवद्धं पणमामि पुणो पुणो सिद्धं ॥ \*४ ॥

पणमामि नमस्करोमि पुणो पुणो पुनः पुनः । कम् । तं सिद्धं परमागमप्रसिद्धं सिद्धम् । कथं-भतम् । गुणदो अधिगृदरं अव्याबाधानन्तसुखादिगुणैरधिकतरं समधिकतरगुणम् । पुनरपि कश्रंभृतम् । अविच्छिदं मणुबदेवपदिभावं यथा पूर्वमहिदवस्थायां मनुजदेवेन्द्रादयः समवशरणे समागत्य नमस्कुर्वन्ति तेन प्रमुखं भवति, तदतिकान्तत्वादतिकान्तमनुजदेवपतिभावम् । पुनश्च कि विशिष्टम् । अपूणवभावणिबद्धं द्रव्यक्षेत्रादिपञ्चप्रकारभवादिलक्षणग्रुद्धबुद्धैकस्वभावनिजात्मोपलम्भलक्षणो योऽसौ मोक्षस्तस्याधीनत्वादपुनर्भाव-निबद्धमिति भावः ॥ ४ ॥ एवं नमस्कारमुख्यत्वेन गाथाद्वयं गतम् । इति गाथाप्टकेन पञ्चमस्थलं ज्ञातन्यम् । एवमष्टादशगाथाभिः स्थलपञ्चकेन स्खप्रपञ्चनामान्तराधिकारो गतः । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस स्रास्र' इत्यादि चतर्दशमाथाभिः पीठिका गता, तदनन्तरं सप्तमाथाभिः सामान्यसर्वज्ञासिद्धः, तदनन्तरं त्रयश्चिश-द्राधामिः ज्ञानप्रपञ्चः, तदनन्तरमष्टादशमाधामिः सुखप्रपञ्च इति समुदायेन द्वासप्ततिगाधामिरन्तराधिकार-चत्रष्टयेन शुद्धीपयोगाधिकार: समाप्तः ॥ इति ऊद्धवै पश्चविंशतिगाधापर्यन्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टया-भिषानोऽधिकारः प्रारम्यते, तत्र पञ्चविंशतिगाथामध्ये प्रथमं तावच्छमागुमविषये मृहत्वनिराकरणार्थै 'देव-दर्जादगुरु' इत्यादि दशगाथापर्यन्तं प्रथमज्ञानकण्ठिका कथ्यते । तदनन्तरमाःमारमस्बरूपपरिज्ञानविषये मुद्धत्वनिराकरणार्थे 'चत्ता पावारंभं' इत्यादि सप्तगाथापर्यन्तं द्वितीयज्ञानकण्ठिका, अथानन्तरं दृश्यगुणपर्याय-परिज्ञानविषये मुद्रत्वनिराकरणार्थं 'दञ्वादीएसु' इत्यादि गाथाषटकपर्यन्तं तृतीयज्ञानकण्ठिका । तदनन्तरं स्वपरतस्वपरिज्ञानविषये मुदृश्वितराकरणार्थं 'णाणप्पगं' इत्यादि गाथाद्वयेन चतुर्थज्ञानकण्ठिका । इति चतुष्टयाभिधानाधिकारे समुदायपातनिका । अथेदानी प्रथमज्ञानकष्टिकायां स्वतन्त्रज्याख्यानेन गाथा-चतुष्टयं, तदनन्तरं पुण्यं जीवस्य विषयतृष्णामुत्पादयतीति कथनरूपेण गाश्राचतुष्टयं, तदनन्तरमुपसंहार-इस अधिकारमें इंदियजनित सुखका विचार किया जावेगा, उसमें भी पहले इंदियसुखका कारण द्युभी-पयोगका स्वरूप कहते है—[ यः ] जो आत्मा [ देवतायतिगुरुपूजासु ] देव, यति, तथा गुरुकी पूजामें [च ] और [दाने ] दानमें [वा ] अथवा [सुशी छेषु ] गुणवत, महावत, आदि उत्तम यदायमात्मा दुःवस्य साधनीभृतां द्वेषस्यामिन्द्रियार्थान्तुरागस्यां चाभुभोषयोगभूमिका-मतिकस्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासभीतिरुक्षणं भर्मानुरागमङ्गीकरोति तदेन्द्रियसुखस्य साधनीभृतां भुभोषयोगभूमिकामधिरुदोऽभिरुप्येत ॥ ६९ ॥

अथ श्रभोपयोगसाध्यत्वेनेन्द्रियसखमाख्याति-

जुक्तो सुहेण आदा तिरियो वा माणुस्तो व देवो वा । भूदो तावदि कालं लहदि सुहं इंदियं विविहं ॥ ७० ॥ युक्तः शुमेन आत्मा तिर्यमा मानुषो वा देवो वा । भूतस्तावस्कालं लमते सुखमैत्रियं विविधम् ॥ ७० ॥

अयमात्मेन्द्रियसम्बसाधनीभृतस्य श्रमोपयोगस्य सामध्यांचद्रधिष्ठानभृतानां तिर्यमानुष-देवत्वभूमिकानामन्यतमां भूमिकामवाप्य यावत्कालमवतिष्ठते, तावत्कालमनेकप्रकारमिन्द्रिय-रूपेण गाथाद्यं, इति स्थलत्रयपर्यन्तं क्रमेण व्याख्यानं क्रियते । तद्यथा-अथ यद्यपि पूर्वे गाथापरकेनेन्द्रिय-सस्बस्बरूपं भणितं तथापि पनरपि तदेव विस्तरेण कथयन सन तत्साधकं शभीपयोगं प्रतिपादयति. अथवा द्वितीयपातनिका-पीठिकायां यच्छभोपयोगस्वरूपं सचितं तस्येदानीमिन्द्रियस्खिवशेषविचारप्रस्तावे तस्साध-करनेन निशेषनिवरणं करोति-देवद जदिगुरुप जास चेत्र दाणस्मि वा समी छेस देवतायतिग्रुरुप जास चैव दाने वा मुशिलेष **उववासादिस रत्तो** तथैवोषवासादिष च रक्त आसक्तः अप्पा जीवः सहोव-**ओगण्यमो** शभोषयोगात्मको भण्यते इति । तथाहि-देवता निर्दोषिपरमात्मा, इन्द्रियजयेन शुद्धात्मस्वरूप-प्रयत्नपरो यतिः, स्वयं भेदाभेदरनत्रयाराधकस्तदर्थिनां भन्यानां जिनदीक्षादायको गुरुः, पूर्वोक्तदेवतायति-गुरूणां तत्प्रतिविम्बादीनां च यथासंभवं द्रव्यभावस्त्रपा पूजा, आहारादिचतुर्विधदानं च आचारादिकथित-शीलवतानि तथैबोपवासा जिनगुणसंपत्यादिविधिविशेषाश्च । एतेषु शुभानुष्टानेषु योऽसौ रतः द्वेषस्पे विषयानरागे चाराभानप्राने विरतः, स जीवः राभोषयोगी भवतीति सूत्रार्थः ॥ ६९ ॥ अथ पूर्वोक्तराभो-पयोगेन साध्यमिन्द्रियसुखं कथयति—सुद्रेण जुत्तो आदा यथा निश्वयरनत्रयात्मकशुद्रोपयोगेन युक्तो मक्तो भत्वाऽयं जीवोऽनन्तकालमतीन्द्रियसखं लभते. तथा पूर्वसत्रोक्तलक्षणशभोपयोगेन यक्तः परिणतोऽय-शीलों (स्वभावों ) में, [ उपवासादिषु ] आहार आदिके त्यागीमें [ एव ] निश्चयसे [ रक्तः ] स्वरूपन है, ['स' आत्मा ] वह जीव [ इर्र भोपयोगात्मकः ] शुभोपयोगी अर्थात् शुभ परिणाम-वाला है। भावार्थ-जो जीव धर्ममें अनुराग (प्रीति) रखते हैं, उन्हें इंद्रियसुखकी साधनेवाली अभोषयोगरूपी मुमिमें प्रवर्तमान कहते हैं ॥ ६९ ॥ आगे अभोपयोगसे इंद्रियसुख होता है, ऐसा कहते हैं-[ ग्रु.मेन युक्त: ] ग्रुभोपयोगकर सहित [आत्मा ] जीव [तिर्येक्] उत्तम तिर्येच [वा] अथवा मानुषः ] उत्तम मनुष्य [वा] अथवा [देवः ] उत्तम देव [भूतः ] होता हुआ [ताबत्कालं] उतने कालतक, अर्थात् तिर्यंच आदिकी जितनी स्थिति है, उतने समयतक, [विविधं] नाना प्रकारके [ ऐन्द्रियं सुर्ख ] इंद्रियजनित सुलोको [ लभते ] पाता है । भाषार्थ-यह जीव ग्रुम

सुले समासादयतीति ॥ ७० ॥

अथैविमिन्द्रियमुलमुत्सिप्प दुःखत्वे मक्षिपति— सोक्त्वं सहाविसद्धं णित्य सुराणं पि सिद्धसुवदेसे । ते देहवेदणदा रमंति विस्तपस् रम्मेस् ॥ ७१ ॥ सौक्यं स्वभाविसद्धं नास्ति सुराणामपि सिद्धपुपदेशे । ते देहवेदनाती रमन्ते विषयेष रम्मेष ॥ ७१ ॥

इन्द्रियसुलभाजनेषु हि प्रधाना दिवीकसः, तेषामपि स्वामानिकं न खळ सखमस्ति प्रत्युत तेषां स्वाभाविकं दःखमेवावलोक्यते । यतस्ते पश्चेन्द्रियात्मकन्नरीरपिन्नाचपीडया माल्मा तिरियो वा माणुसो व देवो वा भदो तिर्यमनुष्यदेवरूपो मूला तावदि कालं तावकालं स्वकीयायः पर्यन्तं लहि सहं इंडियं विविहं इन्द्रियजं विविधं सखं लभते, इति सत्राभिप्रायः ॥ ७० ॥ अथ पूर्वोक्तमिन्द्रियस्त्वं निश्चयनयेन दःखमेवेत्यपदिशति सोक्तं सहावसिद्धं रागाद्यपाधिरहितं चिदा-नन्दैकस्वभावेनोपादानकारणभूतेन सिद्धमृत्यनं यत्स्वाभाविकसुखं तत्स्वभावसिद्धं भण्यते । तच णन्धि मराणं पि आस्तां मनश्यादीनां संखं देवेन्द्रादीनामपि नास्ति सिद्धमवदेसे इति सिद्धमपदिष्टमपदेशे पर-मागमे । ते देहचेदणडा रमंति विसपस रम्पेस तथामृतस्खाभावाते देवादयो देहवेदनार्नाः पीडिताः कदर्थिताः सन्तो रमन्ते विषयेषु रम्याभासेष्यिति । अथ विस्तरः-अधीमार्गे सप्तनरकस्थानीयमहाजगर-प्रसारितमुखे, कोणचतुष्के त कोधमानमायालोभस्थानीयसर्पचतुष्कप्रसारितवदने देहस्थानीयमहान्धकपे पतितः सन् कश्चित परुपविशेषः, संसारस्थानीयमहारण्ये मिध्यात्वादिकमार्गे नष्टः पतितः सन् मृत्यस्थानीय-हस्तिमयेनायक्रमेस्यानीये सार्विकविशेषे शक्कण्यपतस्थानीयशक्कण्यमकद्वयक्षेयमानमले व्याधिस्थानीय-मधुमक्षिकावेष्टिते लग्नस्तेनैव हस्तिना हन्यमाने सति विषयसुग्वस्थानीयमधुविन्दसुस्वादेन यथा सुग्वं मन्यते, परिणामोंसे तिर्यंच, मनध्य और देव, इन तीन गतियोंमें उत्पन्न होता है, वहाँपर अपनी अपनी कालकी स्थिति तक अनेक तरहके इंद्रियजनित सखोंको भोगता है ॥ ७० ॥ आगे कहते हैं. कि इंद्रियजनित सल यथार्थमें दःख ही हैं-[सराणामपि] देवोंके भी [स्वभावसिद्धं सीख्यं] आत्माके निज स्वभावसे उत्पन्न अतीदिय सुख [नास्ति ] नहीं है. ['इति'] इसप्रकार [उपदेशे] मा-बानके परमागममें [सिद्धं] अच्छी तरह युक्तिसे कहा है। [यन:] क्योंकि [ते] वे देव [देह-बेदनार्तीः ] पंत्रेन्द्रियस्वरूप शरीरकी पीड़ासे दुःखी हुए [ रम्येषु विषयेषु ] रमणीक इंदिय विषयोमें िरमन्ति | कीडा करते हैं । भावार्थ-सब सांसारिक सखों में आणमादि आठ ऋदि सहित देवोंक . सन्त प्रधान हैं, परंत वे यथार्थ आत्मीक-सुख नहीं हैं, स्वाभाविक दु:ख ही हैं, क्योंकि जब एंचेन्द्रियरूप पिज्ञाच उनके शरीरमें पीड़ा उत्पन्न करता है, तब ही वे देव मनोज़ विषयोंमें गिर पहते हैं। अर्धान जिस प्रकार कोई पुरुष किसी बस्त विशेषसे पीडित होकर पर्वतसे पढ़ कर मरता है. इसी प्रकार झेडिक-जनित द:सोंसे पीड़ित होकर उनके विषयोंमें यह आत्मा रमग (मौज ) करता है। इसलिये इन्द्रिय-

परवशा भृगुमपातस्थानीयान्मनोज्ञविषयानभिषतन्ति ॥ ७१ ॥

अधैर्यानिहर्यमुखस्य दुःखतायां युजयावतारितायामिन्द्रियमुखसाघनीभूतपुण्यनिर्वर्तकः युओपयोगस्य दुःखसाधनीभूतपापनिर्वर्तकायुओपयोगविशेषादविशेषन्वमवतारयति—

णरणारयतिरियसरा भजिति जिद्दि देहसंभवं दुक्कं । किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२ ॥ नरनारकतिर्यक्षुरा मजन्ति यदि देहसंभवं दुग्वम् । कयं स भूभो वाऽभूम उपयोगो भवति जीवानाम् ॥ ७२ ॥

यदि श्वभोषयोगजन्यसञ्जरीर्णजुण्यसंपदांब्रदशादयोऽश्वभोषयोगजन्यपर्यागतपातकाषदो वा नारकादयश्च, उभयेऽपि स्वाभाविकसुखाभावादविशेषेण पश्चेन्द्रियात्मश्चरीरमृत्ययं दुःखमेवाजुः भवन्ति । ततः परमार्थतः शुभाग्वभोषयोगयोः पृथक्तवृण्यस्या नावतिष्ठते ॥ ७२ ॥

अथ भूभोषयोग जन्यं फलवरपुण्यं विशेषेण दृषणार्थमभ्युषगम्योत्यापयति— तथा संसारसम्बन् । प्रबोक्तमोक्षसुखं तु तद्विपरीतमिति तात्पर्यम् ॥७१॥ अथ पूर्वोक्तप्रकारेण अभोपयोग-माध्यस्येन्त्रियमानस्य निश्चयेन दःखत्वं जात्वा तत्साधकश्योपयोगस्याप्यश्योपयोगेन सह समानत्वं व्यवस्थान पयति — णरणारयतिरियसरा भजंति जदि देहसंभवं दुवसं सहजातीन्द्रयामृतीसदानन्दैकलक्षणं वास्तव-सरवमेव सरवमलभगानाः सन्तो नरनारकतिर्यकमरा यदि चेदविशेषेग पूर्वोक्तपरमार्थसखादिलक्षणं प्रक्रेन्दि-यात्मकश्रारीरोत्पन्नं निश्चयनयेन दःखमेव भजन्ते सेवन्ते किह सो सही व असही उवओगो हबदि जीवाणं व्यवहारण विशेषेऽपि निश्वयेन स प्रसिद्धः शहोपयोगादिलक्षणः शमाश्रमोपयोगः कथं भिन्नत्वं लसते. न कथमपीति भावः ॥ ७२ ॥ एवं स्वतन्त्रगाधाचतप्रयेन प्रथमस्थलं गतम् । अथ पण्यानि देवेन्द्रचकवर्त्या-जनित सख द:खरूप ही हैं । अज्ञानबृद्धिसे सखरूप माञ्चम पड़ते है, एक द:खके ही सख और द:ख ये दोनों भेट हैं ॥ ७१ ॥ आगे इंद्रिय-सुखका साधक पुण्यका हेतु अभोषयोग और द:खका साधन पापका कारण अञ्चभोषयोग इन दोनोंमें समानपना दिखाते है- यदि ] जो निरनारकतिर्यकस्तराः ] मनन्य, नारको, तिर्यंच (पशु ) तथा देव, ये चारों गतिके जीव दिहसंभवं दःखं ] शरीरसे उत्पन्न हुई पीड़ाको भिजन्ति ] भोगते हैं, तिदा ] तो [जीवानां ] जीवीके [स उपयोग: ] वह चैतन्यरूप परिणाम [ द्वाभः ] अच्छा [ चा ] अथवा [ अद्वाभः ] बुरा [ कथं भवति ] कैसे हो सकता है?। भावार्थ- शुभोषयोगका फल देवताओं की संपदा है, और अशुभोषयोगका नारकादिकी आपदा है. परंत इन दोनोंमें आत्मीक-सुख नहीं है, इसलिये इन दोनों स्थानोंमें दु:ख ही है। सारांश यह है. कि जो बरमार्थदृष्टिसे विचारा जावे, तो शुभोपयोग और अञ्चभोपयोग दोनोमें कुछ मेद नहीं है। कार्यकी समानता होनेसे कारणकी भी समानता है ॥ ७२ ॥ आगे शुभोषयोगसे उत्पन्न हुए फलवान, पुण्यको विशेषप्रनेसे दुकाके लिये दिललाकर निषेध करते है—[सुखिता: इव ] सुखियोंके समान [अभिरता: ] लवलीन कुलिसाउहचक्कपरा सुहोबओगप्पगेहिं भोगेहिं। देहादीणं विद्धिं करेंति सुहिदा हवानिरदा ॥ ७३ ॥ कुलिशायुषचकपराः धूओपपोगासन्तैः भोगैः। देहादीनां हृद्धिं कुर्बन्ति सुखिता इवाभिरताः॥ ७३ ॥

यतो हि शकाश्रक्षिणश्र स्वेच्छोपगतैर्योगैः श्ररीरादीन् पुष्यन्तस्तेषु दृष्टशोणित इव जलौकसोऽत्यन्तमासकाः सुविता इव प्रतिभासन्ते । ततः श्रुभोपयोगजन्यानि फलबन्ति पुष्पान्यवलोक्यन्ते ॥ ७३ ॥

अयैवमभ्युपगतानां पुण्यानां दुःखबीजहेतुत्वधुद्धावयति—
जदि संति हि पुण्णाणि य परिणामसमुन्भवाणि विविहाणि ।
जणयंति विसयनण्हं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥
यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्रवानि विविधानि ।
जनयन्ति विषयनण्यां जीवानां देवतान्तानाम् ॥ ७४ ॥

यदि नामैवं श्रुभोपयोगपरिणामकृतसम्रुत्पत्तीन्यनेकमकाराणि पुण्यानि विद्यन्त इत्यभ्युप-दिपदं प्रयष्ट्यन्ति इति पूर्वे प्रशंसां करोति । किमर्यम् । तत्कलाधारेणाप्रे तृष्णोत्पत्तिरूपदःखदर्शनार्थे देवे-न्द्राश्वकवर्तिनश्च कर्तारः श्रमोपयोगजन्यभोगैः कृत्वा विकर्वणारूपेण देहपरिवारादीनां वृद्धि कुर्वन्ति । कथं-भताः सन्तः । सरिवता इवाभिरता आसक्ता इति । अयमत्रार्थः---यत्परमानिशयत्मिसमत्पादकं विषय-तथ्णाविन्छित्तिकारकं च स्वाभाविकसत्वं तदलभमाना दष्टशोणिते जलपूका इवासकाः स्वाभासेन देहा-दीनां वृद्धि कर्वन्ति । ततो ज्ञायते तेषां स्वाभाविकं सुखं नास्तीति ॥ ७३ ॥ अथ पृण्यानि जीवस्य विषय-तृष्णामुत्पादयन्तीति प्रतिपादयति - जिद संति हि पुष्णाणि य यदि चेनिश्वयेन पुण्यपापरहितपरमात्मनो विपरीतानि पुण्यानि सन्ति । पुनरपि किविशिष्टानि । परिणामसम्बन्धवाणि निर्विकारस्वसंवित्तिविज्ञक्षण-श्चभपरिणामसमुद्रवानि विविद्याणि स्वकीयानन्तभेदेन बहुविधानि । तदा तानि कि कुर्वन्ति । जणयंति हुए [ कुलिशायुधचक्रधराः ] वज्रायुधधारी इन्द्र तथा चक्रवर्ती आदिक [ श्रुभोपयोगात्मकैः ] हुम उपयोगसे उत्पन हुए [ भोगे: ] भोगों से [ देहादीनां ] शरीर इंद्रियादिकों की [ वृद्धिं ] बढ़ती किवेन्ति ] करते हैं। भावार्थ---यविष शुभोषयोगसे इंद्र, चक्रवर्ती आदि विशेष फल मिलते हैं. परंत वे इंदादिक मनोवांक्ति भोगोंसे शरीरादिका पोषण ही करते हैं, सुखी नहीं हैं, सुखीसे देखनेमें आते हैं। जैसे जोक विकारवाले लोहको वड़ी प्रोतिसे पीती हैं, और उसीमें सुख मानती है, परंत बधार्थमें वह पीना दु:खका कारण है। इसी प्रकार वे इंद्र वगैरह भी तृष्णासे सुख मान रहे हैं॥ ७३ ॥ आगे शुभोषयोगजनित पुण्यको भी दुःसका कारण प्रगट दिखलाते हैं-[ यदि ] जो [ हि ] निश्चयसे [विविधानि ] नानाप्रकारके [पुण्यानि ] पुण्य [परिणामसमुद्भवानि ] शुभोपयोगरूप परिणामोंसे उत्पन्न [ सन्ति ] हैं। [तदा ] तो वे [ देवतान्तानां ] स्वर्गवासी देवोतक [ जीवानां ]

शस्यते, तदा तानि सुभाशनानामप्यवर्षि क्रला समस्तसंसारिणां विषयतृष्यामवश्यमेव सस्त्या-इयन्ति । न खलु तृष्यामन्तरेण दृष्टबोणित इव जल्हकानां समस्तसंसारिणां विषयेषु महक्तिरव-लोक्यते, अवलोक्यते च सा । ततोऽस्तु बुण्यानां तृष्णायतनतमवाथितमेव ॥ ७४ ॥

अय प्रण्यस्य दःखबीजविजयमाघोषयति-

ते पुण उदिण्णानण्हा दुहिदा तण्हाहि विसयसोक्खाणि । इच्छंति अणुअबंति य आमरणं दुक्तवसंतत्ता ॥ ७५ ॥ ते पुनरुदीर्णहण्याः दुःश्वितास्तृष्णाभित्रिययतीस्त्यानि । इच्छन्यममदन्ति च आमरणं दःखसंतप्ताः ॥ ७५ ॥

अय ते पुनिसद्भावसानाः कृत्स्नसंसारिणः सम्बदीर्णतृष्णाः पुण्यनिर्वर्तिताभिरपि तृष्णाभि-र्दुःलबीजतयाऽत्यन्तदुःग्विताः सन्तो मृगतृष्णाभ्य इवाम्भांसि विषयेभ्यः सौख्यान्यभिलबन्ति। तदः लसंतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान् जलप्रका इव, तावद्यावत् क्षयं यान्ति । विसयतण्हं जनयन्ति । काम् । विषयतृष्णाम् । केषाम् । जीवाणं देवदंताणं दृष्श्रृतानुभूतभोगाकाङ्का-रूपनिदानबन्धप्रभृतिनानामनोरथहयरूपविकल्पजालगहितपरमसमाधिसस्त्पनस्खामतरूपां परमाह्नादोत्पत्तिभृतामेकाकारपरमसमरसीभावऋषां विषयाकाङ्काप्रिजनितपरमदाहविनाशिकां स्वरूपतृप्तिमलम-मानानां देवेन्द्रप्रमृतिबहिर्भुखसंसारिजीवानामिति । इदमत्र तात्पर्यम्-यदि तथाविषा विषयतृष्णा नास्ति तर्हि दृष्टशोगिते जलयुका इव कथं ते विषयेषु प्रवृत्ति कुर्वन्ति । कुर्वन्ति चेत् पुण्यानि तृष्णोत्पादकल्वेन दुःसकारणानि इति ज्ञायन्ते ॥ ७४ ॥ अथ पुण्यानि दुःसकारणानीति पूर्वोक्तमेवार्थं विशेषेण समर्पयति— ते पुण उदिष्णतण्हा सहजग्रद्धात्मनुत्रेरभावाते निखिलसंसारिजीवाः पुनरुदर्शितृष्णाः सन्तः दृहिदा तण्हाहिं स्वसंवित्तिसमुत्पन्नपारमार्थिकसुखाभावात्पूर्वोक्ततृष्णाभिर्दःखिताः सन्तः । किं कर्वन्ति । विसय-सोक्याणि इच्छंति निर्विषयपरमात्मस्याद्विलक्षणानि विषयस्याति इच्छन्ति । न केवलमिच्छन्ति अण-सब संसारी जीवोंक [विषयतृष्णां] विषयोक्ती अत्यंत अभिलाषाको [जनयन्ति] उत्पन्न करते हैं। आवार्थ-यदि शुभोपयोगसे अनेक तरहते पुण्य उत्पन्न होते हैं, तो भले ही उत्पन्न होवो, कुछ विशेषता नहीं है, क्योंकि वे पुण्य देवताओंसे लेकर सब संसारी जीवांको तृष्णा उपजाते हैं. और जहाँ तृष्णा हैं, वहाँ ही द:ख है, क्योंकि तृष्णाके विना इन्द्रियोंके रूपादि विषयोंमें प्रवृत्ति ही नहीं होती। बैसे जोंक ( जलका जंतविशेष ) तृष्णाके बिना विकारयुक्त (खराब ) रुधिरका पान नहीं करती, इसी प्रकार संसारी जीवोकी विषयोमें प्रवृत्ति तृष्णाके विना नहीं होती। इस कारण पुण्य तृष्णाका घर है ॥ ७४ ॥ आगे पुण्यको दःसका बीज प्रगट करते है- [ पुनः ] उसके बाद [ उदीर्णातुष्णाः ] उठी है, तुर्गा जिनके तथा निष्णाभिः दःखिना ] अत्यंत अभिलापासे पीड़ित और [ दुःख-संनमाः दः लोसे ततायमान िते वे देवो पर्यंत सब संसारी जीव विषयसौख्यानि वे इंदि-बोके विषयोंसे उत्पन्न सरवोंको [आगरणं] मरण पर्यंत [इच्छन्ति ] चाहते हैं, चि ] और स्थाः हि जल्युकास्तृष्माबीजेन विषयमानेन दुःखाङ्करेण क्रमतः समाकम्पमाणा दृष्टकीलाल-मिभलपन्त्यस्तदेवाञ्चभवन्त्यथ प्रल्यात् क्रिय्यन्ते । एत्रममी अपि पुण्यशालिनः वापशालिन हव तृष्णावीजेन विजयमानेन दुःखाङ्करोण क्रमतः समाकम्पमाणा विषयावभिल्यन्तस्तानेवाञ्च-भवन्तय प्रल्यात् क्रियन्ते । अतः पुण्यानि स्रताभासस्य दुःखस्यैव साधनानि स्युः ॥ ७५ ॥

अथ पुनराषि पुण्यानन्यस्येन्द्रियमुस्तस्य वहुषा दःखलबृह्ययोतयति— सपरं बाधासाहियं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं । जं इंदियेहिं छद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तहा ॥ ७६ ॥ सपरं बाधासाहतं विच्छिषं वन्यकारणं विषमम् । यदिन्द्रियेळेळ्यं तस्सोल्यं दुःखमेव तथा ॥ ७६ ॥

सपरत्वात बाधासहितत्वात् विच्छिश्रतात् बन्धकारणत्वात् विषमत्वाच प्रण्यजन्यमपीन्द्रिय-सुलं दु:खमेव स्यात् । सपरं हि सत् परमत्ययलात् पराधीनतया, वाधासहितं हि सदश्चनोदन्यादि-भवंति य अनुभवन्ति च । कि पर्यन्तम् । आमरणं मरणपर्यन्तम् । कथंभृता । दक्खसंतत्ता दःखसंतता इति । अयमत्रार्थः --- यथा तृष्णोद्रेकेण प्रेरिताः जलौकसः कीलालममिलपन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्चामरणं दःखिता भवन्ति. तथा निजञ्जदात्मसंवितिपराङमुखा जीवा अपि मृगतःणाम्योऽम्भांसीव विषयानभिन्यन्तस्त्येवा-समबन्तश्रामरणं दःखिता भवन्ति । तत् एतदायातं तण्गातङ्कोत्पादकत्वेन पण्यानि वस्तुनो दःखकारणानि इति ॥ ७५ ॥ अथ पुनरपि पुण्योत्पन्नस्येन्द्रियसखस्य बहुधा दुःखव्यं प्रकाशयति—सपूरं सह परद्रव्या-पेक्षया वर्तते सपरं भवतीन्द्रियसुखं, पारमार्थिकसुखं, तु परद्रव्यनिरपेक्षखादात्माधीनं भवति । **वाधासिंहयं** तीवक्षधात्रणायनेकवाधासहितत्वाद्वाधासहितमिन्द्रियसुखं, निजात्मसुखं त पूर्वोक्तसमस्त्वाधारहितत्वाद-व्याबाधम् । विच्छिणां प्रतिपक्षमृतासातोदयेन सहित्वादिन्छित्रं सान्तरितं भवतीन्द्रियससं, अतीन्द्रियससं [ अन भवन्ति ] मोगते हैं । भावार्थ-ं मृग-तृष्णासे जलकी अभिलापाकी नाई संसारी जीव पुण्य-जनित तृष्णाओंमें सुख चाहते हैं। उस तृष्णासे उत्पन्न हुए दुःख संतापको सह नहीं सकते हैं. इसलिये बारंबार विषयोंको मरण पर्यंत भोगते हैं। जैसे जोक विकारवाल खुनको तृष्णावश कमसे तबतक पीती है. जबतक कि नाशको प्राप्त नहीं होती, इसी प्रकार पापी जीवोंकी तरह ये पृण्ययन्त भी तुण्या-बीजसे बढे हए द:खरूप अंकुरके वरा क्रमसे विषयांको चाहते हैं, बारम्बार भोगते हैं; और क्षेत्रयुक्त होते हैं. जबतक कि मर नहीं जाते। इसलिये पुण्य सम्बाभासरूप दःखके कारण हैं: सब प्रकारसे स्यागने योग्य है।। ७५ ।। आगे फिर भी पुण्यजनित इंदिय-सुखोंको बहुत प्रकारसे दु:लह्दप कहते हैं-[ यत् ] जो [ इन्द्रिये: ] पाँच इंदियोंसे [ लब्धं ] प्राप्त हुआ [ सीख्यं ] सुल है, [तत् ] सो [ तथा ] ऐसे सुखकी तरह [ दु:खमेव ] दु:खरूप ही है, क्योंकि जो सुख [ सपरं ] परीधीन है, विचायासहितं ] क्ष्या, तृषादि बाधा युक्त है, विच्छिन्नं ] असाताके उदयसे विनाश होनेबाला है. [ चन्धकारणं ] कर्मवंभका कारण है, क्योंकि जहाँ इंद्रियसुख होता है, वहाँ अवस्य रागादिक

अथ पुण्यपापयोरविशेषत्वं निश्चिन्वश्वपसंहरति-

ण हि मण्णिद् जो एवं णिश्व विसेसो सि पुण्णपावाणं ।
हिंडिदि घोरमधारं संसारं मोहसंद्यण्णो ॥ ७७ ॥
न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपाययोः ।
हिण्डिति घोरमधारं संसारं मोहसंद्यलः ॥ ७७ ॥

एवम्रक्तक्रमेण श्रुभाश्रमोपयोगद्वैतमिव सुखदःखद्वैतमिव च न खळु परमार्थतः पुण्यपाप-द्वैतमबतिष्ठते, उभयत्राप्यनात्मधर्मसाविशेषत्वात् । यस्तु पुनरनयोः कल्याणकालायसनिगलयो-तु प्रतिपक्षम्तासातोदयाभावानिस्त्तरम् । वंधकारणं दृष्टाश्रुतानुभूतभोगाकाक्काप्रभृत्यनेकापप्यानवरीन भाविनरकादिदःखोत्पादककर्मबन्धोत्पादकलाद्वन्धकारणमिन्द्रियसखं, अतीन्द्रियसखं त सर्वापन्यानरहित-त्वादबन्धकारणम् । विसमं विगतः शमः परमोपशमो यत्र तद्विषममनुतिकरं हानिवृद्धिसहितत्वाद्वा विषमं, अतीन्त्रियस्यं तु परमतृतिकां हानिवृद्धिरहितम् । जं इंदियेहिं लद्धं तं सोक्खं दक्खमेव तहा यदिन्दियै-र्छेग्धं संसारसम्बं तत्सुखं यथा पूर्वोक्तपञ्चविशेषणविशिष्टं भवति तथैव दुःखमेवेत्यभिप्रायः ॥ ७६ ॥ एवं पुण्यानि जीवस्य तृष्णोत्पादकःवेन दःखकारणानि भवन्तीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाचतृष्टयं गतम्। अथ निश्चयेन पुण्यपापयोर्विशेषो नास्तीति कथयन पुण्यपापयोर्च्यात्मुपसंहरति-**ण हि मणादि जो** एवं न हि मन्यते य एवम् । किम् । णतिथ विसेसो ति पुष्णपावाणं पुण्यपापयोर्निक्षयेन विशेषो नास्ति । स किं करोति । **हिंडदि घोरमपारं संसारं** हिण्डति भ्रमति । कम् । ससारम् । कथंभूतम् । दोषोंकी सेना होती है । उसीके अनुसार अवस्य कर्म-चूलि लगती है । और वह सुख [विषमं ] विषम अर्थात चेचलपनेसे हानि बृद्धिरूप है। भावार्थ-सांसारिक सल और दःख वास्तवमें दोनों एक ही हैं क्योंकि जिस प्रकार संख पराधीन, बाधा सहित, विनाशीक, बंधकारक तथा विषम इन पाँच विशेषणीसे युक्त है, उसी प्रकार द:ख भी पराधीन आदि विशेषणों सहित है, और इस सुखका कारण पण्य भी पापकी तरह द:खका कारण है। इसी कारण सुख द:खकी नाई पुण्य पापमें भी कोई सेंद्र नहीं है. ॥ ७६ ॥ आगे पुण्य पापमें कोई भेद नहीं है, ऐसा निश्चय करके इस कथनका संकोच करते हैं-[ कुण्यपापयोः ] पुण्य और पाप इन दोनोंमें [ विद्योषः ] भेद [ नास्ति ] नहीं है, [ इति ] ऐसा [ एवं ] इस प्रकार [ यः ] जो पुरुष [ न हि ] नहीं [ मन्यते ] मानता है, [ 'स' ] वह [ मोह-संस्कृत: ] मोहसे आच्छादित होता हुआ [घोरं ] भयानक और [अपारं ] जिसका पार नहीं [संसारं ] ऐसे संसारमें [ हिण्डति ] अमण करता है। भावार्थ- जैसे निश्वयसे श्रुम और

विवारङ्कारिकं विशेषमिभनन्यमानोऽहमिन्द्रपदादिसंषदां निदानमिति निर्भरतरं धर्मान्द्राणमय-इन्द्रते स खत्पुरक्तिचित्रपिततया तिरस्कृतशृद्धोषयोगशक्तिरासंसारं शारीरं दुःखमेबान्त-भवति ॥ ७७ ॥

अधैयमवभारितशुभाशुभोषयोगाविशेषः समस्तमपि रागद्वेषद्वैतमपदासयक्रशेषदुःखक्षयाय स्रनिश्चितमनाः शुद्धोषयोगमधिवसति—

> एवं विदिदस्थो जो दब्बेस ण रागमेदि दोसं वा । उवओगविसुद्धो सो खबेदि देष्टुन्भवं दुक्कं ॥ ७८ ॥ एवं विदितार्थों यो द्रव्येषु न रागमेति देषं ना । उपयोगविशुद्धः सः क्षपपति देहोद्धवं दुःतस् ॥ ७८ ॥

यो हि नाम शभानामशभानां च भावानामविशेषदर्शनेन सम्यकपरिच्छित्रवस्तरवरूपः स्वपरविभागावस्थितेष समग्रेष ससमग्रपर्यायेष दृज्येष रागं द्वेषं वाज्ञेषमेव परिवर्जयति र्व्यवहारेण भेदः, भावपृण्यपापयोस्तकलभृतसस्वदःखयोखाशद्धनिश्चयेन भेदः, शुद्धनिश्चयेन तु शुद्धात्मनी-Sभिन्नत्वाद्धेदो नान्ति । एवं श्रद्धनयेन पण्यपापयोरभेदं योऽसौ न मन्यते स देवेन्द्रचकवर्तिवलदेववासुदेव-कामदेबादिपदनिमित्तं निदानबन्धेन पण्यमिञ्जनिर्मोहराद्धात्मतत्त्वविपरीनदर्शनचारित्रभोहप्रच्छादितः सुवर्णलोह-निगडद्रयसमानपण्यपापद्रयवदः सन् संसाररहितरादात्मनो विपरीतं संसारं अमर्तात्वर्थः॥७७॥ अथैवं राभा-शुभयोः समानत्वपरिज्ञानेन निश्चितशुद्धात्मतत्त्वः सन् दःखक्षयाय शुद्धोपयोगानुष्टानं स्वीकरोति-**एवं विदि-**दृरयो जो एवं चिदानन्दैकस्वमावं परमात्मतत्त्वमेवोपादेयमन्यदशेषं हेयमिति हेयोपादेयपरिज्ञानेन विदितार्थ-. तरबो भूत्वा यः दृष्वेस ण रागमेदि दोसं वा निजराद्धाः मद्रव्यादन्येषु शुभाराभसर्वद्रव्येष रागं द्वेषं वा न अञ्चयमें मेद नहीं है, तथा सुख द:खमें मेद नहीं है, इसी प्रकार यथार्थ दृष्टिसे पृण्य पापमें भी मेद नहीं है । दानोमें आत्म-धर्मका अभाव है । जो कोई परुष अहंकार बढ़िसे पुण्य और पापमें भेद मानता है. तथा सोने लोहेकी वेडियोंके समान अहमिंद्र, इन्द्र, चक्रवर्ती आदि संपदाओंके कारण अच्छी तरहसे धर्मानरागका अवलम्बन करता ( सहायता लेता ) है, वह पुरुष सराग भावों द्वारा शुद्धोपयोग शक्तिसे रहित हुआ जबतक संसारमें है, तबतक शरीरादि संबंधी द:खोंका भोगनेवाला होता है ॥ ७७ ॥ आगे कहते हैं. कि जो पुरुष श्रभ अश्मोपयोगमें एकता मानकर समस्त राग देवोंको दर करता है. वह संपूर्ण दु:खोंके नाश होनेके निमित्त निश्वल चित्त होकर शुद्धोपयोगको अंगीकार करता है--[ एवं ] इस प्रकार [विदितार्थः ] पदार्थंक स्वकृषको जाननेवाला [ य: ] जो पुरुष [ दुट्येषु ] परद्रव्योमें [ रागं ] प्रीति भाव [वा] अथवा [हेबं] देव मावको [न] नहीं [एति] प्राप्त होता है, [सः] वह [ उपयोग विकाद: ] उपयोगसे निर्मल अर्थात् शुद्धोपयोगी हुआ [ वेहोडवं द:सं ] शरीरसे उत्पन्त हुए दःसको [ क्षापयति ] नष्ट करता है। भावार्थ-जो पुरुष क्षम (पुण्यस्प) तथा अञ्चय

स किलेकान्तेनोपयोगिविश्रद्धतया परित्यक्तपरद्रव्याख्य्यनोऽप्रिरिवायःपिण्डादनतुष्ठितायःसारः मचण्डयनघातस्यानीयं ज्ञारीरं दुःखं क्षपयित्, ततो ममायमेवैकः करणं शृद्धोपयोगः ॥ ७८ ॥

अथ यदि सर्वसावद्ययोगमतीत्य चरित्रश्चपस्थितोऽपि श्वमोपयोगानुहत्तिवज्ञतया मोहा-दीषोन्मुलयामि, ततः कुतो मे श्रुदात्मलाभ इति सर्वारम्मेणोत्तिष्टते—

चत्ता पावारं भे समुद्धिरो वा सुद्दम्मि चरियम्हि । ण जहिंदि जिद्दि मोहारी ण ठहिंदि सो अप्पगं सुद्धं ॥ ७९ ॥ त्यक्ता पापारम्भं सम्रुत्थितो वा धुभे चरित्रे । न जडाति यदि मोहारीच लभते स आत्मकं भूद्धम् ॥ ७९ ॥

यः खळ समस्तराज्यायोगप्रत्याख्याल्याल्यां परमसामाथिकं नाम चारित्रं प्रतिद्वायापि श्वभोषयोगाउत्त्याटकाभिसारिकयैवाभिसार्यमाणो न मोहवाहिनीविश्वेयतामविकाति स किल गच्छति उत्रओग्रविसद्धो सो रागादिरहितशदात्मानभृतिलक्षणेन शुद्रोपयोगेन विशद्धः सन् स स्ववेदि देहदभवं हुक्खं तमलोहपिण्डस्थानीयदेहाद इवं अनाकलवलक्षणपारमार्थिकसमादिलक्षणं परमाकलचोत्पादकं लोहपिण्डरहितोऽग्निरिव धनधातपरंपरास्थानीयदेहरहितो भत्वा शारीरं दःखं क्षपयतीत्यभिप्रायः॥ ७८ ॥ एवमपसंहाररूपेण ततीयस्थले गाथाद्रयं गतम् । इति राभाशभमृदत्वनिरासा**र्थे** गाथादशकपर्यन्तं स्थलत्रय-समदायेन प्रथमज्ञानकण्ठिका समाप्ता । अथ श्रभाश्यभोषयोगनिवृत्तिलक्षणशुद्धोषयोगेन मोक्षो भवतीति पूर्वसूत्रे भणितम् । अत्र तु द्वितीयज्ञानकण्ठिकाप्रारम्भे शुद्धोपयोगाभावे श्रद्धात्मानं न लभते. इति तमेवार्धं व्यक्तिरुक्तरूपेण दृद्धयति —चत्ता पावारंभं पूर्व गृहवासादित्रूपं पापारम्भं त्यस्वा सम्रद्धिदो वा सहस्मि चरियम्हि सम्यगुपरिथतो वा पुनः । क । शुभचरित्रे । ण जहिद जिद मोहादी न त्यजित यदि चेन्मोह-रागद्रेषान् **ण लहदि सो अप्पर्ग मुद्धं** न लभते स आत्मानं शुद्धमिति । इतो विस्तरः—कोऽपि मोक्षार्था भावोंको एकरूप जानकर अपने स्वरूपमें स्थिर होके परद्रव्योंमें राग हैष भाव छोड देता है. वह परुष. शरीरसंबंधी द:स्वोंका नाश करता है। जैसे छोह-पिंडमें प्रवेश नहीं की हुई अग्नि धनकी चोट नहीं सहती है, उसी प्रकार शुद्धोपयोगी द:खको नहीं सहता है। इसलिये आचार्य कहते हैं, कि मझको एक श्रद्धोपयोगकी ही शरण प्राप्त होओ, जिससे कि दःखखरूप संसारका अभाव होवे॥ ७८॥ आगे कहते हैं. कि मैं समस्त पापयोगोंको छोडकर चारित्रको प्राप्त हुआ हूँ. यदि मैं श्रभोपयोगके का होकर मोहको दर न करूँगा, तो मेरे श्रदात्मका लाभ कहाँसे होगा ! इसलिये मोहके नाश करनेको उधमी हैं।--- पापारस्भे ] पापका कारण आरंभको [स्थवस्वा ] छोडकर वा ] अथवा [ इसे चरिते ] श्रम आचरणमें [समुत्थितः] प्रवर्तता हुआ ['यः'] जो पुरुष [यदि ] यदि [मोहा-दीन ] मोह, राग. देवादिकोंको न जहाति ] नहीं छोड़ता है, [ 'तदा ' ] तो सि: ] वह पुरुष [ ग्रादं आत्मकं ] ग्रद अर्थात् कर्म-कलंक रहित ग्राद जीवदन्यको [ न समते ] नहीं पाता । भावार्थ-जो पुरुष सब पाप कियाओंको छोड़कर परम सामायिक नाम चारित्रकी प्रतिज्ञा करके सवासव्यवहादुःस्तंत्रदः कवमात्मानमविष्ठतं समते । अतो मया मोहवाहिनीविजयाय बदा कन्नेयम् ॥ ७९ ॥

#### अब क्यं मया विजेतव्या मोहवाहिनीत्युपायमालोचयति -

परमोपेक्षालक्षणं परमसामायिकं पूर्वं प्रतिज्ञाय पश्चादिषयमुलसाधकञ्जमोपयोगपरिणस्या मोहितान्तरकः सन् निर्विकल्पसमाधिलक्षणपूर्वोक्तसामायिकचारित्रामावं सति निर्मोहञ्जदात्मतत्वप्रतिपक्षमृतान् मोहादीन त्यजति यदि चेत्ताहिं जिनसिदसस्दशं निजञ्जदात्मानं न लमत इति सूत्रार्थः॥ ७९ ॥ अय ग्रुदोपयोगामावे यादशं जिनसिद्धस्तरूपं न लमते तमेव कथवति—

### तवसंजमण्यसिद्धो स्रद्धो सम्गापवम्गकरो । अमरासुर्रिदमहिदो देवो सो छोयसिहरत्यो ॥ \*५॥

तवसंजमप्यसिद्धो समस्तरागादिपरभावेच्छात्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं तपः, बहिरङ्गेद्रिय-प्राणसंयमवलेन स्वशुद्धात्मिन संयमनात्समरसीमावेन परिणमनं संयमः, तान्यां प्रसिद्धः जातस्तपःसंयम-प्रसिद्धः, सुद्धो क्षुषायष्टादशदीषरहितः सम्माप्यमाममाकतो स्वर्गः प्रसिद्धः केवलज्ञानायनत्त्वचुष्टय-लक्षणोऽपवर्गो मोक्षस्तयोमार्गे करोत्युपदिशति स्वर्गापवर्गमार्गकरः, अमरासुर्रिद्महिद्दो तत्पदाभिलाधिभर-मरासुर्रेन्दैमहितः पृजितोऽमरासुरेन्द्रमहितः देवो सो स एवं गुणविशिष्टोऽर्हन् देवो भवति । लोयसिहरस्यो स एव भगवान् लोकाप्रशितस्यः सन् सिद्धो भवतीति जिनसिद्धस्वरूपं झातन्यम् ॥ ५ ॥ अध तिम्थंभूतं निर्दोषिपरमाज्ञानं ये अदर्शत मन्यन्ते तेऽक्षयसुखं लभन्त इति प्रज्ञापयति—

# तं देवदेवदेवं जदिवरवसहं गुरुं तिलोयस्स । पणमंति जे मणुस्सा ते सोक्खं अक्खयं जंति ॥ \*६॥

तं देवदेवदेवं देवदेवाः सौधर्मेन्द्रमञ्जयस्तां देव आराच्यो देवदेवदेवस्तं देवदेवदेवं, जदिवरवसां कितिन्द्रयन्तेन निजञ्जद्वात्मनि यलपरास्तं यत्तयस्तेषां वरा गणधरदेवाद्यस्तंन्योऽपि वृष्टभः प्रधानो यतिवर-वृष्टमस्तं यतिवरवृष्टमं, गुरुं तिलोयस्स अनन्तज्ञानाित्या्रस्योत्वर्यस्तम्योऽपि वृष्टभः प्रधानो यतिवर-वृष्टमस्तं यतिवरवृष्टमं, गुरुं तिलोयस्स अनन्तज्ञानाित्या्रस्योति । प्रधान प्रधान निज्ञयस्त ति स्वास्तं अस्वत्यं जति ते तदाराध्याप्रकाष्टमं पर्याप्तायः याति लभ्तत हित सुत्राधः ॥ ६ ॥ अथं चला पावारंभं व्यादि सुत्रेण यदुक्तं छुद्धोपयोगामांव मोहादिविनादाो न भवति, मोहादिविनादाशाभावेन छुद्धास्त्रस्या न भवति तद्धंभनेवदानीशुपायं समाजीवयति—जो जाणादि अस्तं यः कर्ता जानाित । क्रम् । अर्थन्तम् । किल्तम् । के छुत्रा अर्थन्तम् । विवास त्रम्यम्त्रस्याप्तायस्याप्त्रस्यानाः पर्यापायस्य समाजीवयति निज्ञयस्त्रस्यानाः वाप्तायस्य समाजीवयति वृष्टम् विवासं वाप्तायस्य समाजीवयस्त्रस्य स्वास्त्रस्य अर्थन्त अर्थन्तम् । वृष्टमस्त्रस्यानाः स्वयादात्मानं जानाित मोहो खद्धं जादि तस्त्रस्य लयं तत आत्मपित्वानात्तस्य मोहो वृद्धंनसीहो स्वयः स्वयः । वृद्धं स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वरः स्वयः स्वरः स्वयः स जानात्यात्मानं मोद्दः खळ याति तस्य लयम् ॥ ८० ॥

यो हि नामाईन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपूर्ययत्वैः परिन्छिनत्ति स खल्वात्मानं परिन्छिनत्ति, उभयो-रपि निश्चयेनाविज्ञेषात । अईतोऽपि पाककाष्ट्रागतकार्तस्वरस्येव परिस्पष्टमात्मरूपं, ततस्तत्परि-च्छेदे सर्वात्मपरिच्छेदः । तत्रान्वयो द्रव्यं. अन्वयविशेषणं गुणः, अन्वयव्यतिरेकाः पर्यायाः । तत्र भगवत्यहीत सर्वतो विश्रद्धे त्रिभमिकर प स्वमनसा समयग्रत्यस्यन्ति । यश्चेतनोऽयमित्य-न्वयस्तद्दव्यं, यञ्चान्वयाश्चितं चैतन्यमिति विशेषणं स गणः, ये चैकसमयमात्रावधतकालपरि-माणतया परम्परपराष्ट्रचा अन्वयन्यतिरेकास्ते पर्यायाश्विद्विवर्तनप्रन्थय इति यावत । अधैवमस्य त्रिकालमप्येककालमाकलयतो मक्ताफलानीव मलम्बे मालम्बे चिद्विवर्ताश्चेतन एव संक्षिप्य विशेषणविशेष्यत्ववासनान्तर्धानाद्वविभानसिव पालम्बे चेतन एव चैतन्यसन्तर्दितं विश्वाय क्षयं यातीति । तद्यथा-केवलज्ञानादयो विशेषगुणा, अस्तित्वादयः सामान्यगुणाः, परमौदारिकशरीराकारेण यदात्मप्रदेशानामवस्थानं स व्यञ्जनपर्यायः, अगुरुल्खुकगुणषदुवृद्धिहानिरूपेण प्रतिक्षणं प्रवर्तमाना अर्थपर्यायाः. एवंलक्षणगणपूर्यायाधारभतममूर्तमसंख्यातप्रदेशं शद्ध चैतन्यान्वयस्त्यं द्रव्यं चेति. इत्थंभतं द्रव्यगणपूर्याय-स्वरूपं पूर्वमहेदानिधाने परमात्मनि जात्वा पश्चानिश्वयनयेन तदेवागमसारपदमतयाऽध्यात्मभाषया निज-शदात्मभावनाभिमुखक्रपेण सविकल्पस्वसंवेदज्ञानेन तथैवागमभाषयाधः प्रवृत्तिकरणानिवृत्तिकरणसंज्ञदर्शन-विचार करते है- [य: ] जो पुरुष [ द्रव्यस्वगुणस्वपर्ययस्वै: ] दृश्य गुण पर्यायोसे [ अर्द्धन्तं ] पुज्य बीतरागदेवको जिल्लानाति । जानता है, सि: वह पुरुष आत्मानं । अपने स्वरूपको [जानाति ] जानता है। और [खलु ] निश्चयकर [तस्य ] उसीका [मोहः ] मोहकर्म [लयं] नाशको [ **याति** ] प्राप्त होता है। **भावार्थ-**जैसे पिछली आँचका पकाया हुआ सोना निर्मल होता है, उसी प्रकार अरहंतका स्वरूप है, और निश्चयकर जैसा अरहंतका स्वरूप है, वैसा ही आत्माका श्रद्ध स्वरूप है। इसलिये अईतके जाननेसे आत्मा जाना जाता है। गुणपर्यायोंके आधारको द्रव्य कहते हैं. तथा द्रव्यके जानादिक विशेषणोंको गण कहते हैं. और एक समय मात्र कालके प्रमाणसे चैतन्यादिके परिणति भेदोंको पर्याय कहते हैं। प्रथम ही अरहंतके हुन्य, गुण, पर्याय अपने मनमें अवधारण को. पीछे आपको इन गुणपर्यायोंसे जाने, और उसके बाद निज स्वरूपको अमेदरूप अनुभवे । इस आत्माके त्रिकाल संबंधी पर्याय एक कालमें अनुभवन करे । जैसे हारमें मोती पोये जाते हैं, वहाँ मेद नहीं करते हैं. तैसे ही आत्मामें चित्पर्यायका अमेद करे. जैसे हारमें उञ्चल गुणका मेद नहीं करते हैं. तैसे ही भारमामें चेतना गुणको गोपन करे. जैसे पहिरनेवाला परुष अमेदकप हारकी शोभाके सस्बको बेटना है वैसे ही केवछन्नानसे अभेदरूप आत्मीक-सुसको वेदे । ऐसी अवस्थाके होनेपर अगले अगले समयोगें केवलं भारुम्बिम केवरुमात्मानं परिन्छिन्दतस्तदुत्तरोत्तरक्षणक्षीयमानकर्तृकर्मक्रियाविभागतया निःक्रियं चिन्मात्रं भावमधिगतस्य जातस्य मणेरिवाकम्यङ्गतिर्मेलालोकस्याक्त्यमेव निराश्रय-तया मोहतमः मलीयते । यद्येवं लब्यो मया मोहवाहिनीविजयोपायः ॥ ८० ॥

अपैवं प्राप्तचिन्तामणेरिप मे प्रमादो दस्युरिति जागर्ति—
जीवो चवगदमोहो उवलद्धो तस्त्रमप्पणो स्तम्मं ।
जहिंद जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहिंद सुद्धं ॥ ८१ ॥
जीवो व्यपगतमोह उपलम्भवांस्तस्त्रमात्मनः सम्यक् ।
जहाति यदि रागद्वेषी स आत्मानं लमते भ्रद्धम् ॥ ८१ ॥

एबस्रपवर्णितस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतत्त्वस्रुपलभ्यापि यदि नाम राग-हेषौ निर्मुलयति तदा श्रद्धमात्मानमञ्जभवति । यदि प्रनः प्रनरपि तावज्ववर्तेते तदा ममाद-मोहक्षपणसमर्थपरिणामविशेषबलेन पश्चादात्मनि योजयति । तदनन्तरमविकल्पस्वसूपे प्राप्ते, यथा पर्याय-स्थानीयमक्ताफलानि गणस्थानीयं धवलस्वं चामेदनयेन हार एव. तथा पर्वोक्तद्रव्यगणपर्याया अभेदनये-नात्मैवेति भावयतो दर्शनमोहान्यकारः प्रलीयते । इति भावार्थः ॥ ८० ॥ अथ प्रमादोत्पादकचारित्रमोहसंज्ञ-**श्रोरोऽस्तीति मत्वाऽऽप्तपरिज्ञानादपरूक्षस्य ग्र**द्धात्मचिन्तामणेः रक्षणार्थं जागतीति कथयति---जीवो जीवः कर्ता । किविशिष्टः । ववगदमोहो शुद्धात्मतत्त्वरुचिप्रतिबन्धकविनाशितदर्शनमोह । पुनरपि किविशिष्टः । जबस्दो उपलब्धवान जातवान । किम् । तश्चे परमानन्दैकस्वभावात्मतन्वम् । कस्य सर्वान्य । अप्पाणो निजज्ञातमनः । कथम । सम्मं सम्यक संश्वादिरहितन्वेन जहदि जदि रागदोसे श्रदात्मानुभृतिलक्षण-बीतरागचारित्रप्रतिबन्धकौ चारित्रमोहसज्ञौ रागद्वेषौ यदि त्यजति स्रो अप्याणं लहदि सदं स एवमेदरन-त्रयपरिणतो जीवः राद्धबद्धैकस्वभावमात्भानं लभते मुक्तो भवतीति । किंच पूर्व ज्ञानकण्टिकायां ' उवओग-विसदों सो खबेदि देहरूमवं दक्खं' इत्युक्तम , अत्र त 'चय( जह )दि जदि रागदोसे सो अप्पाण कर्ता. कर्म. कियाका मेद क्षीण होता है. तभी किया रहित चैतन्य स्वभावको प्राप्त होता है। जैसे चोखे ( स्वेर ) स्तरका अकंप निर्मल प्रकाश है. तैसे ही चैतन्य-प्रकाश जब निर्मल निश्नल होता है. तब आश्रयके किया मोहरूपी अधकारका अवस्य ही नाश होता है। आचार्य महाराज कहते हैं. जो इस भांति स्वकरप-की प्राप्ति होती है, तो मैंने मोहकी सेनाके जीतनेका उपाय पाया ॥ ८० ॥ आगे कहते हैं, कि यद्यपि मैंने स्वरूप-चिंतामणि पाया है. तो भी प्रमादरूप चोर अभी मौजद है. इसल्यिं सावधान होकर मै जागता हूँ-[ व्यपगतमोह: ] जिससे मोह दूर हो गया है, ऐसा [ जीव: ] आला [ आत्मन:] आत्माका [ सम्यक तस्वं ] यथार्थ त्वरूप [ उपलब्धवान् ] प्राप्त करता हुआ [ यदि ] जो [रागद्वेषी ] राग देवरूप प्रमाद भाव [जहाति ] त्याग देवे, [तदा ] तो [सः ] वह जीव [ द्वारं आस्मानं ] निर्मल निज स्वरूपको [ स्टमते ] प्राप्त होवे । भाषार्थ-जो कोई भव्यजीव पर्व कहे हुए उपायसे मोहका नाश करे, आत्म-तत्त्वरूप चिंतामणि-रत्नको पावे, और पानेके पश्चात राग तन्त्रतया छुण्ठितश्रद्धात्मतत्त्वोपलम्भचिन्तारकोऽन्तस्ताम्यति । अतो मया रागद्वेषनिषेशायान्त्यन्तं जागरितन्यम् ॥ ८१ ॥

अथायमेवैको भगवद्भिः स्वयमञ्जूभूयोपदर्श्वितो निःश्रेयसः पारमाधिकः पन्था इति मर्ति व्यवस्थापयति—

> सच्चे वि घ अरहंता तेण विधाणेण खबिदकम्मसा । किबा तधोवदेसं णिव्वादा ते णमो तेसि ॥ ८२ ॥ सर्वेऽपि वाईन्तस्तेन विधानेन क्षपितकर्माताः । कत्वा तथोपदेशं निर्वतस्तेन समस्तेभ्यः ॥ ८२ ॥

यतः खल्वतीतकालानुभतकममदृत्तयः समस्ता अपि भगवन्तरतीर्थकराः प्रकारान्तरस्या-संभवादसंभावितद्वेतेनामुनैवैकेन प्रकारेण क्षपणं कर्माशानां स्वयमनुभयः परमाप्तत्या परेषा-मप्यायत्यामिदानींत्वे वा ग्रम्थणां तथैव तदपदिश्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः । ततो नान्यद्वत्र्म-ल्हाँद सर्द्धं' इति भणितम् , उभयत्र मोक्षोऽस्ति । को विशेषः । प्रत्यत्तरमाह — तत्र शुभाशभयोर्निश्चयेन .समानत्वं ज्ञात्वा पश्चाच्छद्धे शुभरहिते निजस्बरूपे स्थित्वा मोक्षं स्थते, तेन कारणेन शुभाशभमुद्धत्वनिरासार्थे ज्ञानकण्टिका भण्यते । अत्र तु द्रव्यगुणपर्यायैशास्त्रकृषं ज्ञात्वा पश्चात्तद्रपे स्वशुद्धात्मनि स्थित्वा मोक्षं प्राप्नोति, ततः कारणादियमाप्तान्तमहत्वितिरासार्थं जानकण्ठिका इत्येतावान विशेषः ॥ ८१ ॥ अथ पर्वे द्रव्यगणपर्यायेगामस्बद्धपं विज्ञाय प्रधानधाभते स्वात्मनि स्थित्वा सर्वेऽप्यर्दन्तो मोक्षं गता इति स्वमनमि निश्चयं करोति - सच्वे वि य अरहंता सर्वेऽपि चार्हन्तः तेण विभाणेण द्रव्यगुणपर्यायैः पूर्वमईत्परि-जानात्पश्चात्त्रशास्त्रतस्वात्मावस्थानुरूपेण तेन पूर्वोक्तप्रकारेण स्वविद्वक्रमंस्या क्षपितकर्माशा विनाशितकर्मभेदा मत्वा किसा तधोवदेसं अहं। भव्या अयमेव निश्चयरत्वत्रयात्मकश्चातात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षमार्गो नान्य इत्युपदेशं कृत्वा णिक्वादा निर्वृता अक्षयानन्तसुखेन तुसा जाताः, ते ते भगवन्तः । णमो तेसिं एवं हेष रूप प्रमादके वश न होते. तो शुद्धात्माका अनुभव कर सके, और यदि राग हेषके वशीभत होते. तो प्रमादरूप चोरसं शद्भावम अनुभवरूप चितामणि-स्तुको लटाक पीधे अंतःकरणमें (चित्तमें) अलंत द:स्व पावे । इसलिये राग देवके विनाशके निमित्त मझको सावधान होके जागत ही रहना चाहिये ८१ ॥ आगे कहते हैं, कि भगवंतदेवने ही आप अनुभव कर यही एक मोक्ष-मार्ग दिखाया है. ऐसी बुद्धिकी स्थापना करते है-ितन विधानन ] तिस पूर्वकथित विधानसे [ क्षिपितकमीजा ] जिन्होंने कर्मीके अंश विनाश किये हैं, ऐसे ति सर्वे अर्हन्त अपि वे सब मगवन्त तीर्धकरदेव मी निधा ] उसी प्रकार जिपदेशं करवा ] उपदेश करके जिन्ने सा: ] मोक्षको प्राप्त हए । निभ्यः ] उन अरहत देवोंको निम: मेरा नमस्कार हावे । आवार्थ-भगवान तीर्थंकरदेवने पहले अरहतका स्वरूप, द्रव्य, गुण, पर्यायसे जाना, पीछे उसी प्रकार अपने स्वरूपका अनुभव करके समस्त कर्मीका नाश किया, और उसी प्रकार भन्यजीवोंको उपदेश दिया, कि यही मोक्ष-मार्ग है, अन्य नहीं है । तथा जिबांजस्येत्ववर्षार्यते । अलमधवा मलपितेन । व्यवस्थिता मतिर्मम, नमो भगवद्गपः ॥ ८२ ॥ अथ भुद्धात्मलाभपरिपन्थिनो मोहस्य स्वभावं भूमिकाश्च विभावयति—

दन्बादिएसु मूढो भाषो जीवस्स हबदि मोहो सि । खुब्भिद तेणुच्छण्णो पप्पा रागं व दोसं वा ॥ ८३ ॥ ट्रव्यदिकेषु मृढो भाषो जीवस्य भवति मोह इति । खुब्बित तेनावच्छकाः माप्य रागं वा द्वेषं वा ॥ ८३ ॥

यो हि द्रच्यगुणपर्यापेषु पृश्वेषुपर्वणितेषु पीतोन्भत्तकस्येव जीवस्य तत्त्वामतिपत्तिरूक्षणो मृही भावः स खळु मोहः तेनावन्छबात्मरूपः समयमारमा परद्रव्यमात्मद्रच्यत्वेन परगुणमात्म-मोक्षमार्गीनक्षयं इत्वा श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवात्तस्यै निज्ञद्वात्मानुमृतिरक्रसमोक्षमार्गाय तद्परदेशकेन्यो-इर्द्वज्ञव्य तदुभयत्वरूप्योभाष्या ।। १ त्रा विकास सम्बद्धिः स्वात्त निवार्ग विकास सम्बद्धिः स्वात्त नात्मा द्वि क्षयति—

दंसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा समन्गचरियस्था । पूजासकाररिहा दाणस्स य हि ते णमो तेसि ॥ \* ७ ॥

टंसकासदा निजञ्जदात्मरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वसाधकेन मुदत्रयादिपञ्चविशतिमलग्हितेन तत्त्वार्थ-श्रद्धानस्क्षणेन दर्शनेन शुद्धा दर्शनशुद्धाः पुरिसा पुरुषा जीवाः । पुनरपि कथंभूताः । **णाणपदाणा** किरपमस्त्रसंबेदनज्ञानसाधकेन वीतरागसर्वज्ञप्रणीतपरमागमान्यासरक्षणज्ञानेन प्रधानाः समर्थाः प्रौदज्ञान-प्रधानाः । पनश्च कथंभताः । सममाचरियत्था निर्विकारनिश्वलामानुभृतिलक्षणनिश्वयचारित्रसाधकेना-चारादिशासकथितम्लोत्तरम्णानुष्ठानादिरूपेण चारित्रेण समग्राः परिपूर्णाः समग्रचारित्रस्थाः पूजासका-रिहर द्रव्यभावलक्षणपूजा गुणप्रशंसा सत्कारस्तयोरहां योग्या भवन्ति । दाणस्य य हि दानस्य च हि स्करं से ते पूर्वीकरनत्रयाधारा णमो नेसि नमस्तेभ्य इति नमस्कारस्यापि त एव योग्याः ॥ ७ ॥ एव-मामात्मस्बरूपविषये मृदत्विनरासार्थं गाथासप्तकेन दितीयज्ञानकण्ठिका गता । अथ श्रदात्मोपन्रस्मप्रतिपक्ष-आज पंचमकाल (कलियुग) में भी वही उपदेश चला आता है। इसलिये अब बहत कहाँतक कहें. श्रीभगवन्त बीतरागदेव बडे ही उपकारी है, उनको तीनों काल नमस्कार होवे ॥ ८२ ॥ आगे श्रद्धात्माके शामका वातक मोहके स्वभावको और भूमिकाको कहते हैं-[ जीवस्य ] आत्माका [ द्वव्यादिकेषु ] द्रव्य, गुण, पर्यायमें जो मुद्र: भाव: ] विपरीत अज्ञानभाव है, सो मोह: इति ] मोह ऐसा नाम अविति | होता है, अर्थात् जिस भावसं यह जीव धतुरा खानेवाले पुरुषके समान द्रव्य, गुण, वर्षायोंको संवार्ष नहीं जानता है, और न श्रद्धान करता है, उस भावको 'मोह' कहते हैं। निन ] उस दर्शनमोह करके [ अवच्छन्न: ] आच्छादित जो यह जीव है, सो [ रागं वा देषं वा ] रागमाव अथवा देवमावको [ प्राप्य ] पाकर [ क्षुभ्यति ] क्षोभ पाता है । अर्थात् इस दर्शनमोहके जहबसे परद्रव्योंको अपना द्रव्य मानता है, परगुणको आत्मगुण मानता है, और परपर्यायको आत्म- ग्रुणवया परपर्यायानात्मपर्यायभानेन मतिपद्यमानः, मरूबद्दतरसंस्कारतया पद्धन्यमेवाहरहरू पाददानो दग्धेन्द्रियाणां रुचिवश्चेनाद्वेतेऽपि प्रवर्तितद्वेतो रुचित।रुचितेषु रामद्वेशाचुपिक्ष्य्य प्रचुत्तरास्मोभाररयाहतः सेतुनन्य इव द्वेषा विदीयमाणो नितरां क्षोमञ्जयेति । अतो बोहराण-द्वेषभेदात्रिभूमिको मोदः ॥ ८३ ॥

अथानिष्टकार्यकारणत्यमिभाय त्रिभूमिकस्यापि मोहस्य स्रयमाखूत्रयति— मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स । जायदि विविहो बंघो तम्हा ते संख्वहृद्वा ॥ ८४ ॥ मोहेन वा रागेण वा हेगेण वा परिणतस्य जीवस्य । जायते विविधो बन्यस्तस्माने संक्षपयितन्याः ॥ ८४ ॥

प्रवास्य तत्त्वाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा देखेण वा परिणतस्य तलप्रसा-भूतमोहस्य स्वरूपं भेदांश्च प्रतिपादयति —दञ्जादिएस् शुद्धाःमादिद्वन्येषु, तेषां द्वन्याणामनन्तज्ञानाध-स्तित्वादिविशेषसामान्यलक्षणगणेषः, अद्धात्मपरिणतिलक्षणसिद्धःवादिपर्यायेषः च यथासंभवं पूर्वोपवर्णितेष बस्यमाणेषु च मुद्रो भावो एतेषु पूर्वोकद्रव्यगुणपर्यायेषु विपरीताभिनिवेशरूपेण तत्त्वसंशयजनको मुद्रो भावः जीवस्स हवदि मोहो त्ति इत्थंभूतो भावो जीवस्य दर्शनमोह इति भवति । खुरुमदि तेणुरुक्रणो तेन दरीनमोहेनावच्छनो सम्पतः सनक्षमितात्मतःवविषरीतेन क्षोभेण श्लोमं स्वरूपचळनं विषयेयं गच्छति । कि कृत्वा । पप्पा राशं च दोसं वा निर्विकारराद्धात्मनो विपरीतिमधानिष्टेन्द्रियविषयेषु हर्षविषादस्त्रं चारित्रमोहसंजं रागद्वेषं वा प्राप्य चेति । अनेन किसक्तं भवति । मोहो दर्शनमोहो रागद्वेषद्वयं चारित्रमोहश्वेति त्रिभूमिको मोह इति ॥८३॥ अथ दःखंदतभतबन्धस्य कारणभना रागद्देषमोहा निर्मलनीया इत्याघोषयति— मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स मोहरागद्वेषपरिणतस्य मोहादिरहितपरमात्मस्बद्धप-परिणतिच्यतस्य बहिर्मुखजीवस्य जायदि विविद्दो बंधो श्रद्धोपयोगलक्षणो भावमोक्षस्तद्वलेन जीवप्रदेश-पर्याय जानके अंगोकार करता है। भावार्थ-यह जीव अनादि अविधासे उत्पन्न हुआ जो परमें भारम-संस्कार है. उससे सटाकाल परदन्यको अंगीकार करता है. इंडियोंके वश होकर इह अनिष्ट पटाओं-में राग देव भावोंसे दैतभावको प्राप्त होता है । यद्यपि संसारके सर्व विषय एक सरीखे हैं. तो भी राग देवरूप भावोंसे उसे भले बरे लगते हैं। जैसे किसी नदीका बँधा हुआ हुआ पूछ पानीके अत्यंत प्रवाह-से भंग होकर दो खंडोमें बँट जाता है. उसी प्रकार यह आत्मा मोहके तीन उदयसे राग देख भावकर परिणमन करके देतभावको धारण करता हुआ अत्यंत आकुल रहता है। इस कारण एक मोहके राग. हेब. और मोह ये तीन भेद जानना चाहिये ॥ ८३ ॥ आगे कहते हैं, कि यह मोह अनिष्ट कार्य करनेका कारण है, इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार मोहका क्षय करना योग्य है—[ मोडेन ] मोहभावसे [ बा रागेज ] अथवा रागमावसे [ वा ] अथवा [ क्रेंबेज ] दुष्ट भावसे [ परिणतस्य जीवस्य ] परिणमते हुए जीवके विविधः बन्धः । अनेक प्रकार कर्मबंध (जायसे ) उत्पन्न होता है. क्च्छकार्तसंगतस्य करेणुकुद्दनीगात्रासक्तस्य प्रतिद्विरददर्शनोद्धतप्रविधावितस्य च सिन्धुरस्येव भवति नाम नानाविधो बन्धः। ततोऽसी अनिष्टकार्यकारिणो स्रम्धुश्रुणा मोहरागद्वेषाः सम्यक्षि-र्युककारं कवित्वा क्षपणीयाः॥८४॥

अथामी अमीभिर्लिक्षेरपञ्चेत्राद्भवत्व एवं निरुम्भनीया इति विभावयति—
अद्वे अजञ्चाग्रहणं करुणानावो य मणुवितिरिण्छ ।
विस्तप्छ य प्यसंगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥ ८५ ॥
अर्थे अयथाग्रहणं करुणाभावश्च तिर्वेक्षत्रुजेषु ।
विषयेषु च मसङ्गो मोहस्येतानि लिङ्गानि ॥ ८५ ॥

अर्थानामयाथातथ्यप्रतिपत्त्या तिर्यमान्त्येष प्रेक्षाईच्यपि कारुण्यबद्धया च मोहमभीष्ट-**कर्मप्रदेशानामःयन्तिविक्षे**षो द्रव्यमोक्षः, इत्थेभूतदव्यभावमोक्षादिलक्षणः सर्वप्रकारोपादेयभृतस्वाभाविकसुख-बिपरीतस्य नारकादिदःखस्य कारणभूतो विविधवन्धो जायते । तम्हा ते संख्वउद्रच्वा यतो रागद्वेष-मोहपरिणतस्य जीवस्येत्थंभतो बन्धो भवति ततो रागादिरहितश्रद्धाःसाध्यानेन ते रागद्वेषमोहाः सम्यक क्षप्रियतन्या इति तात्पर्यम् ॥ ८४ ॥ अथ स्वकीयस्वकीयलिकै रागदेषमोहान जात्वा यथासंभवं त एव विनाशयितन्या इत्यपदिशति—अद्धे अजभागहणं श्रद्धात्मादिपदार्थे यथास्यस्त्रपरिथतेऽपि विपरीताभिनिवेश-**रूपेणायथाग्रहणं करुणाभावो य** अद्धारमोपलन्धिलक्षणपरमोपेक्षासंयमादिपरीतः करुणाभावो दयापरि-णामश्च, अथवा व्यवहारेण करुणाया अभावः । केषु विषयेषु । मणुवृतिरिएम् मनुष्यतिर्यन्त्रीवेषु इति [तस्मात ] इसलिये [ते ] वे राग, देष, और मोहभाव [संक्षपियतच्याः ] मूल सनासे अय करने योग्य हैं । भाषार्थ-जीवके राग, देख, मोह, इन तीन भावांसे ज्ञानावरणादि अनेक कर्मवन्थ होते हैं. इसलिये इन तीनों भावोंका नाश करना चाहिये । जैसे जंगलका मदोन्मन हस्ती (हाथी) मोहसे अज्ञानी होकर सिखलाई हुई कृष्टिनी हस्तिनीको अन्यंत प्रेमभावके वश होकर आर्लिंगन करता है, तथा देव भावसे अन्य हस्तियोंको उस हस्तिनीके पास आते देख लडनेको सामने दौडता है. और तणादिकसे माच्छादित (देंके हए ) गडदेमें पहकर पकडनेवाले परुषोंसे नाना प्रकारसे बाँधा जाता है। इसीतरह इस जीवके भी मोह, राग, द्वेष भावोसे अनेक प्रकार कर्मबंध होता है। इसल्टिये मोक्षकी इच्छा करनेवालेको अनिष्ट कार्यके कारणरूप मोहादि तीनों भाव मुलसत्तासे ही सर्व प्रकार क्षय करना चाहिये॥ ८४॥ आगे कहते हैं, कि ऊपर कहे तीनों भाव इन लक्षणोंसे उत्पन्न होते देखकर नाश करना चाहिये-[अर्थे ] पदार्थोमें [अयथाग्रहणं ] जैसेका तैसा ग्रहण नहीं करना, अर्थात् अन्यका अन्य जानना [ च ] तथा [ तिर्येड्सनुजेषु ] तिर्येच और मनुष्यामें [ करुणाभाव: ] ममतासे दयारूप भाव [ब] और [बिषयेषु] संसारके इष्ट अनिष्ट पदार्थीमें [प्रसङ्गः] लगना [एतानि] इतने [ कोइस्प ] मोहके [ लिङ्गानि ] चिह्न हैं ।। भाषार्थ- मोहके तीन भेद हैं-दर्शनमोह, राग, और हेष । पदार्थोंको औरका और जानना, तथा मनुष्य तिर्यंचोमें ममत्ववृद्धिसे दया होना, ये तो दर्शन-

विषयमसंगेन रागमनभीष्टविषयाभीत्या डेपमिति त्रिमिर्लिङ्गैरियगम्य क्रममिति संभवश्रपि त्रिभृमिकोऽपि मोदो निहन्तव्यः ॥ ८५ ॥

अथ मोहक्षपणोपायान्तरमालोचयति--

जिणसत्यादो अहे पषक्षादािष्टं बुज्यदो णियमा । स्वीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्यं समिषिद्वं ॥ ८६ ॥ जिनशासादर्थान् प्रत्यक्षादिभिर्युच्यमानस्य नियमात् । श्रीयते मोहोपचयः तस्मात श्रास्तं समध्येतव्यम् ॥ ८६ ॥

यत्किल द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनाईतः ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञानं मोहक्षपणोपायत्वेन पाक मतिपन्नम् । तत खळपायान्तरमिदमपेक्षते । इदं हि विहितमथमभूमिकासंक्रमणस्य सर्वजीपन तया सर्वतोऽप्यवाधितं शाब्दं प्रमाणमाकस्य कीडतस्तत्संस्कारस्फ्रटीकृतविशिष्टसंवेदनशक्ति-दर्शनमोहचिद्धम् । विस्तवस्य य प्यांस्तो निर्विषयसस्यास्यादरहितबहिरात्मजीवानां सनोजामनोजविषयेष च योऽसी प्रकर्षेण सङ्घः संस्थान्तं दृष्टा प्रीत्यप्रीतिलिङ्गान्यां चारित्रमोहसंजी रागदेषी च जायेते विवेकितिः. ततस्तत्परिज्ञानानन्तरमेव निर्विकारस्वश्रद्धात्मभावनया रागद्वेषमोहा निहन्तत्र्या इति सत्रार्थः ॥ ८५ ॥ अध दृत्यगुणपर्यायपरिज्ञानाभावे भोहो भवतीति यदक्तं पूर्वे तदर्यमागमाभ्यासं कारयति । अथवा द्रव्यगुणस्व-पर्यायत्वैरहेत्परिजानादात्मपरिजानं भवतीति यदक्तं तदात्मपरिजानमिममागमाभ्यात्ममपेक्षत इति पातनिकादयं मनिस अत्वा सत्रमिदं प्रतिपादयति—क्रिणसत्थादो अटे पश्चनखादीहिं बज्बदो णियमा जिनशासा-त्मकाशाच्छद्वात्मादिपदार्थान प्रत्यक्षादिप्रमाणैर्वध्यमानस्य जानतो जीवस्य नियमानिश्चयात । कि फर्छ भवति । खीयदि मोहोबचयो दरभिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः खीयदि क्षीयते प्रलीयते क्षयं याति। **तद्भा सन्धं सम्बद्धित्वतं तस्मा**च्छालं सम्यगःयेतत्र्यं पठनीयमिति । तद्यथा≔बीतरागसर्वजप्रणीतशालात 'एगो में सस्सदो अप्पा' इत्यादि परमात्मोपदेशकश्रतज्ञानेन ताबदात्मानं जानीते कश्चिद्धन्यः, तदनन्तरं विशिष्टा-मोहके चित्र हैं । इष्ट विषयों में प्रीति, यह रागका चित्र है, और अनिष्ट (अप्रिय) पदार्थीमें कर दृष्टि यह देषका लक्षण है । इन तीन चिद्धों ( लक्षणों ) से मोहको उत्पन्न होते हुए देखकर उसका नाजा अवस्य ही करना चाहिये ॥ ८५ ॥ आगे मोहका क्षय करनेके लिये अन्य उपायका विचार करते हैं---[प्रस्थादिभि: ] प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रमाण ज्ञानों करके [ जिन्द्राास्त्रात ] बीतराग सर्वज्ञ प्रणीत आगमसे [अर्थान] पदार्थीको [बुध्यमानस्य] जाननेवाले पुरुषके [नियमात] नियमसे [मोहोपचयः] मोहका समूह अर्थात् विपरीतज्ञान व श्रद्धान [श्लीयते ] नाशको प्राप्त होता है, ितस्मात | इसलिये [ **ज्ञास्मं** ] जिनागमको [ समध्येतव्यं ] अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिये । भावार्थ-पहले मोहके नारा करनेका उपाय, अहैतके द्रव्य, गुण, पर्यायके जाननेसे आत्माका जान होना बतलाया है, परंत वह उपाय दूसरे उपायको भी चाहता है, क्योंकि अहैतके द्रव्य, गुण पर्यायका ज्ञान जिलागमके विना नहीं होता । इसलिये जिलागम मोहके नाशमें एक बलवान उपाय है, जिल

संपदः सहदयविद्धः जनिवचानन्द्रमकाश्वदात्रानन्दोद्धेददायिना [ सहदयहृदयानन्दोद्धेददायिना ] मत्यक्षेणान्येन वा तदिवरोधिना प्रमाणजातेन तत्त्वतः समस्तमि वस्तुजातं परिच्छिन्द्दाः सीयत एवातत्त्वाभिनिवेश्वसंस्कारकारी मोडोपचयः। अतो हि मोइक्षपणे परमं शब्दब्रह्मोपासनं भावज्ञानावष्टम्भदढीकृतपरिणायेन सम्यग्यीयमानसुषायान्तरम् ॥ ८६ ॥

अथ कथं जैनेन्द्रे शब्दब्रक्षणि किलार्थानां व्यवस्थितिरिते विवर्कवित— दृञ्वाणि गुणा तेसिं पज्जाया अद्वसण्णया अणिया । तेसु गुणपज्जयाणं अप्पा दृञ्व स्ति उचदेसो ॥ ८७ ॥ द्रव्याणि गुणास्तेषां पर्याया अर्थसंद्रया भणिताः । तेषु गुणपर्यायाणामात्मा द्रव्यमित्युपदेशः ॥ ८७ ॥

९८

द्वयाणि च गुणाश्च पर्यायाश्च अभिन्नेयभेदेऽप्यभिधानाभेदेन अर्थाः. तत्र गुणपर्यायान इयति गुणपर्यायैरर्यन्त इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेयति द्रव्येराश्रयभूतैर्यन्त इति भ्यासक्जोन परमसमाधिकाले रागादिविकल्परहितमानसप्रत्यक्षेण च तमेवात्मानं परिच्छिनति । तथैवान-मानेन वा । तथाहि---अत्रैव देहे निश्चयनयेन शद्भबद्धैकस्वभावः परमात्मास्ति । कस्माद्धेतोः । निर्विकारस्व-संवेदनप्रत्यक्षत्वात संखादिवत इति, तथैवान्येऽपि पदार्था यथासंभवमागमाभ्यासब्होत्पन्नप्रत्यक्षेणानमानेन वा जायन्ते । ततो मोक्षार्थिना मन्येनागमाभ्यासः कर्तन्य इति तात्पर्यम् ॥ ८६ ॥ अथ द्रन्यगुणपर्याया-णामर्थसंज्ञां कथयति-**टञ्जाणि गणा तेसि पज्जाया अद्भाष्णया भणिया** द्रञ्याणि गुणास्तेषां द्रज्याणां पर्यायाध्य त्रयोऽन्यर्थसंज्ञया भणिताः कथिता अर्थसंज्ञा भवन्तीत्यर्थः । तेस्र तेष त्रिष द्रव्यगणपर्यायेष मध्ये गणपज्जयाणं अप्पा गुणपर्यात्राणां संबन्धी आत्मा स्वभावः । कः इति पृष्टे । दृष्ट्य ति उवदेसो भव्यजीवोंने पहले ही जान-समिकामें गमन किया है. वे कनयांस अखंडित जिनप्रणीत आगमको प्रमाण करके कीड़ा करते हैं। जिनागमके बलसे उनके आत्म-जान-शक्तिरूप संपदा प्रगट होती है। तथा प्रत्यक्ष परीक्ष ज्ञानसे सब वस्तुओंके ज्ञाता द्रष्टा होते हैं, और तभी उनके यथार्थ ज्ञानसे मोहका नाश होता है । इसलिये मोहनाशके उपायोमें शास्त्रहरूप शन्द-ब्रह्मकी सेवा करना योग्य है । भावश्रत जानके बलसे दढ परिणाम करके आगम-पाठका अन्यास करना, यह बढ़ा उपाय है ॥ ८६ ॥ अब कहते है. कि जिनभगवानके कहे हुए शब्द-ब्रह्ममें सब पदार्थींके कथनकी यथार्थ स्थिति है—[ द्वारुयाणि ] गुण पर्यायींके आधाररूप सब द्रव्य [तेषां] उन द्रव्योंके [गुणाः] सहभावी गुण और [पर्यायाः] क्रमवर्ती पर्याय [अर्थसंज्ञया ] 'अर्थ' ऐसे नामसे [अणिता: ] कहे हैं । [तेष] उन गुण पर्यायोमें [ गुणपर्यायाणां ] गुण पर्यायोका [ आत्मा ] सर्वस्व [ इट्यं ] द्रव्य है । [ इति ] ऐसा जिपदेश: ] भगवानका उपदेश है । भावार्थ-द्रव्य, गुण, पर्याय, इन तीनोंका 'अर्थ' ऐसा नाम है। क्योंकि समय समय अपने गुण पर्यायोंके प्रति प्राप्त होते है, अथवा गुण पर्यायों करके अपने स्वरूपको प्राप्त होते हैं, इसलिये द्रव्योका नाम 'अर्थ' है। 'अर्थ' शब्दका अर्थ गमन अथवा

वा अर्था गणाः, दुच्याणि क्रमपरिणाग्रेनेयति दुच्यैः क्रमपरिणाग्रेनार्यन्त इति वा अर्थाः पर्यायाः । यथा हि सुवर्ण पीततादीन गुणान कण्डलाटींश्च पर्यायानियत तैरर्यमाणं वा अर्थो द्रव्यस्था-नीयं. यथा च सुवर्णमाश्रयत्वेनेयतस्तेनाश्रयश्रतेनार्यमाणा वा अर्थाः पीततादयो गुणाः. यथा च सवर्णं क्रमपरिणामेनेयुतः तेन क्रमपरिणामेनार्यमाणा वा अर्थाः क्रुण्डलादयः पर्यायाः । एवमन्यत्रापि । यथा चैतेषु सुवर्णपीततादिग्रणक्रण्डलादिपर्यायेषु पीततादिग्रणक्रण्डलादि-पर्यायाणां सुवर्णादप्रथम्भावात्सवर्णमेवात्मा तथा च तेषु द्रव्यगुणपर्यायेषु गुणपर्यायाणां इव्यादपुथम्भावाद्वयमेवात्मा ॥ ८७ ॥

अर्थेवं मोहक्षपणोपायभतजिनेश्वरे एटेजला भेऽपि पुरुषकारोऽर्थकियाकारीति पौरुषं

च्यापास्यति--

### जो मोहरागटोसे णिहणदि उवलब्स जोण्हम्बदेसं। सो सञ्बदक्लमोक्सं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥

इन्यमेव स्वभाव इत्यपदेश:. अथवा इन्यस्य क: स्वभाव इति १९८ गणपर्यायाणामात्मा एव स्वभाव इति । अथ विस्तर:--अनन्तज्ञानमस्वादिगुगान तथैवामर्त्वातीन्द्रियत्वसिद्धत्वादिपूर्यायांश्च इयति गुरुक्ति परिण-मत्याश्रयति येन कारणेन तस्मादर्थो भण्यते । किम् । श्रद्धात्मद्रव्यम् । तच्छद्धात्मद्रव्यमाधारभूनमियर्ति गञ्जन्ति परिणमन्त्याश्रयन्ति येन कारणेन ततोऽर्था भण्यन्ते । के ते । ज्ञानन्त्रसिद्धत्वादिगणपर्यायाः । जानत्वसिद्धत्वादिगणपूर्वायाणामात्मा स्वभावः। क इति पृष्टे शृद्धात्मद्भव्यमेव स्वभावः, अथवा शृद्धात्मद्भव्यस्य कः स्वभाव इति पृष्टे पूर्वोक्तगुणपूर्याया एव । एवं शेषद्रव्यगुणपूर्यायाणामप्यर्थसंज्ञा बोद्धव्येत्यर्थः ॥८७॥ अथ दर्रुभजैनोपदेशं लञ्चापि य एव मोहरागद्देशानिहन्ति स एवाशेषदःखक्षयं प्राप्नोतिस्यावेदयति—य प्राप्त होता है, क्योंकि आधारभूत द्रव्यको प्राप्त होता है, अथवा द्रव्य करके प्राप्त किया जाता है, इसलिये गुणोका नाम 'अर्थ' है, और क्रमसे परिणमन करके द्रव्यको प्राप्त होते हैं, अथवा द्रव्य करके अपने स्वरूपको प्राप्त होते हैं. इसलिये पर्यायोका नाम 'अर्थ' है। जैसे-सोना अपने पीत आदि गणीको और कंडलांदि पर्यायों(अवस्थाओं )को प्राप्त होता है, अथवा गुणपर्यायों से सवर्णपनेको प्राप्त होता है, इसलिये सोनेको अर्थ कहते हैं, और जैसे आधारभूत सोनेको पीतत्वादि गुण प्राप्त होते हैं. अथवा सोनेसे प्राप्त होते हैं. इस कारण पीतत्वादि गुणोंको अर्थ कहते है. और जैसे क्रम परिणामसे कंडलादि पर्याय सोनेको प्राप्त होते हैं. अथवा सोनेसे प्राप्त होते हैं. इसलिये कुंडलादि पर्यायोंको अर्थ कहते हैं। इस प्रकार द्रव्य, गुण, पर्यायोंका नाम अर्थ है। तथा जैसे सुवर्ण, पीतत्वादिगुण और कंडलादि पर्यायोमें पीतत्वादि गुण और कंडलादि पर्यायोका मोनेसे जुदापना नहीं है. इसलिये सर्वर्ण अपने गुणपूर्यायोका सर्वस्व है. आधार है ! उसी प्रकार दृष्य, गुण, पूर्यायोमें गुणपूर्या-बोंको द्रव्यसे प्रथकपना नहीं है, इसलिये द्रव्य अपने गुणपर्यायोंका सर्वस्व है, आधार है, अर्थात द्रव्यका गणपर्यायों में अभेद है ॥ ८७ ॥ आगे यथपि मोहके नाश करनेका उपाय जिनेश्वरका उपदेश है, प्रांत यो मोहरागद्वेषाभिहन्ति उपलभ्य जैनसुपदेशस् । स सर्वदुःखमोक्षं माप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ८८ ॥

इह हि द्राघीयसि सदाजवंशवरापे कथमप्यम्नं सम्रुपकभ्यापि जैनेश्वरं निश्चिततस्वारि-धारापथस्थानीयमुपदेशं य एव मोहरागद्वेषाणामुपरि दृढतरं निपातपति स एव निलिलदृःख-परिमोक्षं क्षिममेवान्नोति, नापरो व्यापारः करवालपाणिरिव । अत एव सर्वारम्भेण मोह-स्वपणाय पुरुषकारे निषीदामि ॥ ८८ ॥

अथ स्वपरिविकेसिद्धेरेव मोइस्रपणं भवतीति स्वपरिवभागसिद्धये भयतते— णाणप्पामप्पाणं परं च दृष्यसाणाहिसंबद्धं । जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहक्खयं कुणदि ॥ ८९ ॥ इानात्मक्सात्सानं परं च दृष्यरवेनाभिसंबद्धम् । जानति यदि तिश्वयतो यः स मोहस्रयं करोति ॥ ८९ ॥

एव मोहरागद्वेषाजिहन्ति । किं करवा । उपलम्य प्राप्य । कम । जैनोपदेशम । स सर्वदःखमोक्षं प्राप्नोति। केत । स्तोककालेनेति । तद्यथा-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियादिदर्लभगरंपरया जैनोपदेशं प्राप्य मोहराग-देषविलक्षणं निजञ्जदात्मनिश्रलानभृतिलक्षणं निश्रयसम्यक्ष्यज्ञानद्रयाविनाभृतं वीतरागचारित्रसंजं निशित-खडगं य एव मोहरागद्वेषशत्रनामुपरि दृढतरं पातयति स एव पारमार्थिकानाकुळवळक्षणसखिवळक्षणानां दःखानां क्षयं करोतित्यर्थः ॥ ८८ ॥ एवं द्रव्यगणपर्यायविषये मुदत्वनिराकरणार्थं गाथाषटकेन तृतीय-ज्ञानकण्ठिका गता। अध स्वपरात्मयोर्भेदज्ञानात् मोहक्षयो भवतीति प्रज्ञापयति--णाणप्पगमप्पाणं परं च दृष्यत्ता हिसंबद्धं जाणदि जदि ज्ञानात्मकमात्मानं जानाति यदि । कथंभूतम् । स्वकीयशुद्धचैतन्यद्रव्य-वैनाभिसंबदं, न केवलमात्मानम् । एरं च यथोचितचेतनाचेतनपरकीयदृश्य वेनाभिसबद्धम् । कस्मात् । उसके लाममें भी पुरुषार्थ करना कार्यकारी है, इसलिये उद्यमको दिखलाते हैं— य: ] जो पुरुष [ जैनं उपदेशं ] वीतराग प्रणीत आत्मधर्मके उपदेशको [ उपलभ्य ] पाकर [ मोहरागद्येषान ] मोह, राग, और देवभावोंको [निष्टन्ति ] घात करता है, सि: ] वह [अचिरेण कास्त्रेन ] बहुत थोडे समयसे [ सर्वड:स्वमोक्षं ] संपूर्ण दःखोंसे भिन्न (जुदा ) अवस्थाको [ प्राप्नोति ] पाता है। **आबार्थ** इस अनादि संसारमें किसी एक प्रकारसे तलवारकी धारके समान जिनप्रणीत उपदेशको पाकर, जो मोह, राग, द्वेषरूप शत्रुओंको मारता है, वह जीव शीप्र ही सब दु:खोंसे मुक्त होकर (इंटकर) सुखी होता है। जैसे कि सुभट तलवारसे शत्रुओंको मारकर सुखसे बैठता है। इसलिये में सब तरह उद्यमी होकर मोहके नाश करनेको परुषार्थमें सावधान हुआ बैठा है ॥ ८८ ॥ अब स्वपरमेदके विज्ञानको सिद्धिसे ही मोहका नाश होता है, इसलिये स्व तथा परके मेदकी सिद्धिके लिये प्रयक्त करते हैं- य: पे जो जीव यिदि यदि निश्चयतः ] निश्चयसे जिलात्मकं ] ज्ञानस्वरूप [ आस्पानं ] परमात्माको [ द्वरुपारवेन ] अपने द्रव्य स्वरूपसे [ अभिसंबाहं ] संयक्त

य एव स्वकीयेन वैतन्यात्मकेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमात्मानं परं च परकीयेन ययोचितेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमेव निश्रयतः परिच्छिनलि, स एव सम्यगवाभस्वपरिववेकः सकलं मोहं भ्रापयति । अतः स्वपरिववेकाय प्रयतोऽस्मि ॥ ८९ ॥

अथ सर्वथा स्वपरविवेकसिद्धिरागमतो विधानन्येत्युपसंहरति—

नम्हा जिणममगादो गुणेहिं आदं परं च दन्वेस ।

अभिगच्छदु णिम्मोहं इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा ॥ ९० ॥

तस्माज्जिनमार्गाहुणैतत्सानं परं च द्रव्येषु ।

अभिगच्छत् निर्मोहिमिन्छति यद्यात्मन आत्मा ॥ ९० ॥

इह खल्बागमनिगदितेष्वनन्तेषु गुणेषु केश्विद्वणैरन्ययोगव्यवच्छेदकत्यासाधारणतामु-पादाय विशेषणतास्रुपगतेरनन्तायां द्रव्यसंततौ स्वपरविवेकस्रुपगच्छन्तु मोहमहाणप्रवणबुद्धयो लञ्चवर्णाः । तथाहि-यदिदं सदकारणतया स्वतः सिद्धमन्तर्वहिर्धुलमकाश्रशालितया स्वपर-परिच्छेदकं मदीयं मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा द्रव्यमन्यदः पहाय ममात्मन्येव वर्तमानेनात्मीयमात्मानं सकलत्रिकालकलितश्रीच्यं दच्यं जानामि । एवं णिच्छयदो निश्चयतः निश्चयनयानकलं भेदजानमाश्चिय । जो यः कर्ता सो स सोहक्कवयं कणहि निर्मोहपरमानन्दैकस्बभावराद्धात्मनो विपरीतस्य मोहस्य क्षयं करोतीति सुत्रार्थः ॥ ८९ ॥ अथ पूर्वसुत्रे यदक्तं स्वपरभदिवज्ञानं तदागमतः सिद्धचनीति प्रतिपादयति-- तम्हा जिणममादो यस्मादेवं मणितं पर्वे स्वपरभेद विज्ञानाद मोहक्षयो भवति, तस्मात्कारणाजिनमार्गाजिनागमात् गुणेहि गुणैः आदं आत्मानं, न केवलमात्मानं परं च परद्रव्यं च । केषु मध्ये । दव्वेसु शुद्धात्मादिषड्दव्यमध्येषु अभिगच्छद अभिगच्छत जानाति ] जानता है, [च] और [परं] पर अर्थात पुरुलादि अचेतनको जढ स्वरूप कर आत्मासे भिन्न अपने अचेतन द्रव्य स्वरूप संयुक्त जानता है, [ स: ] वह जीव [ मोहक्षयं ] मोहका क्षय करोति करता है। भावार्थ-जो जीव अपने चैतन्य स्वभावकर आपको परस्वभावसे भिन्न जानते हैं, और परको जड स्वभावसे पर (अन्य ) जानते हैं, वे जीव स्वपरविवेकी हैं, और वे ही भेद-विज्ञानी मोहका क्षय करते हैं । इसलिये मैं स्वपर विवेकके निमित्त प्रयत्न ( उद्योग ) करता हूँ ॥ ८९ ॥ अब स्वपर विवेककी संबप्नकार सिद्धि जिनभगवान प्रणीत आगमसे करनी चाहिये, ऐसा कहकर इस कथनका संक्षेप करते हैं — तस्मात ] इसलिये [ यदि ] जो [ आत्मा ] यह जीव [ आत्माव: ] आपको [निर्मोहं ] मोह रहित बीतराग भावरूप [इच्छति ] चाहता है, तो [जिनमार्गात] बीतरागदेव कथित आगमसे [ गुणै: ] विशंष गुणोंके द्वारा [ द्वड्येषु ] छह द्रव्यामेंसे [ आत्मानं ] आपको चि और परं ] अन्य द्रव्योको [अभिगच्छत ] जाने । भावार्थ-द्रव्योके गण दो प्रकारके हैं. एक सामान्य और दसरे विशेष । इनमेंसे सामान्य गुणोंके द्वारा द्रव्योंका भेद नहीं हो सकता. इसलिये बुद्धिमान पुरुषोंको चाहिये, कि विशेष गुणोंके द्वारा अनन्त द्रव्यकी संतर्तिमें अपना और पृथक्चहृत्तस्वलक्षेत्रीद्रेव्यमन्यद्रपहाय तस्मिष्ठेव च वर्तमानैः सकलिकालकलित्रधीव्यं द्रव्यमा-काशं भर्ममभर्मे कालं पुहलात्मात्मात्तरं च निश्चिनोमि । ततो नाहमाकाशं न धर्मो नाधर्मी न च कालो न पुहलो नात्मान्तरं च भवामि, यतोऽमीष्वेकापवरकमबोधितानेकदीपमकाशेष्विव संभूयावस्थितेष्विप मचैतन्यं खल्पादमच्युतमेव मां पृथगवगमयति । एवमस्य निश्चितस्वपर-विवेकस्यात्मनो न खलु विकारकारियो मोहाङ्कास्य मादुर्भृतिः स्यात् ॥ ९० ॥

अब जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मकार्मों न भवतीति पतर्कयति— सत्तासंबद्धेदे सबिसेसे जो हि णेव सामण्णे । सहहदि ण सो समणो तत्तो धन्मो ण संभवदि ॥ ९१ ॥ सत्तासंबद्धानेतान् सविशेषान् यो हि नैव श्रामण्ये । श्रद्धशति न स श्रमणः ततो धर्मों न संस्वति ॥ ९१ ॥

यो हि नामैतानि साहत्रयास्तित्वेन सामान्यमनुवजनत्यपि स्वरूपास्तित्वेनाश्चिष्टविशे-जानात यदि । किम । णिस्मोहं इस्कृति जदि निर्मोहभाविभिन्छति यदि चेत । स कः। अप्या आत्मा । कस्य संबन्धित्वेन अप्पाणी आत्मन इति । तथाहि-यदिदं मम चैतन्यं स्वपरप्रकाशकं तेनाहं कर्ता शदः-ज्ञानदर्शनभावं स्वकीयमात्मानं जानामि, परं च पद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपं शेषजीवान्तरं च पररूपेण जानामि, ततः कारणादेकापवरकप्रबोधितानेकप्रदीपप्रकारोष्वेव संभुयावस्थितेष्वपि सर्वद्रव्येप मम सहजराद्वचिदानन्दैकः स्वभावस्य केनापि सह मोहो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ९० ॥ एवं स्वपरपरिज्ञानविषये महत्वितरासार्थं गाथा-हयेन चतर्थजानकाण्यका गता । इति पञ्चविश्वतिगाथाभिज्ञानकाण्यकाचतप्रयाभिधानो दितीयोऽधिकारः परका भेद करें। इस कारण अब उस स्व पर भेदका प्रकार कहते हैं—इस अनादिनिधन, किसीसे उत्पन्न नहीं हुए, अंतर बाहिर दैदीप्यमान, स्व परके जाननेवाले अपने चैतन्य गुणसे अन्य जीव द्रव्य तथा अजीव द्रव्य इनको जदा करके मैं आप विषे तीनो काल अविनाशी अपने स्वरूपको जानता हूँ, और आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पदल, तथा अन्य जीव जो हैं, उनके मेद मिन्न भिन्न (जदा जदा) विकोध लक्षणोंसे अपने अपने में तीन काल अविनाशी ऐसे इनके स्वरूपको भी मैं जानता हूँ। इसलिये में आबाश नहीं हैं, धर्म नहीं हैं, अधर्म नहीं हैं, काल नहीं हैं, पहल नहीं हैं, और अन्य जीव भी नहीं हैं। मैं जो हैं, सो हैं। जैसे एक सरमें अनेक दीपक जलानेसे उन सबका प्रकाश उस घरमें एक जगह मिला हुआ रहता है, इसी प्रकार ये छह दृज्य एक क्षेत्रमें रहते है, परंतु मेरा दृज्य इन सबसे क्रिन है। जैसे सब दीपकोंका प्रकाश देखनेसे तो मिला हुआ सा दिखाई देता है. परंत सक्स दृष्टिसे विचारपर्वक देखा जावे, तो जो जिस दीपकका प्रकाश है, वह उसीका है । इसी प्रकार यह मेरा चैतन्य स्वरूप मुझको सबसे पृथक दिखलाता है। इस प्रकार स्व पर विवेकवाले आत्माके फिर मोहरूपी अंकरकी उरपत्ति नहीं होती।। ९०।। अब कहते हैं, कि बीतरागदेव कथित पदार्थीकी श्रद्धांक बिना इस कीवको आत्म-धर्मका लाभ नहीं होता-[य:] जो जीव [हि] निश्चयसे [आमण्ये] यति अव- पाणि द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्दसभ्रश्यानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयित स सञ्ज न नाम श्रमणः । यतस्ततोऽपरिच्छिन्नरेणुक्रनककणिकाविशेषाद्भिष्टावकात्कनकणाभ इव निकपरातात्मतत्त्वोपुक्रमणक्षणो धर्मोपुक्रममे न संसूतिमनुभवित ॥ ९१ ॥ अथ 'उक्-संप्यामि सम्मे जत्तो णिव्याणसंपत्ती' इति मतिकाय 'वारित्तं ख्रन्तु धरमो धरमो नो सो समो नि णिहिद्दो' इति साम्यस्य धर्म निश्चित्व 'परिणादि जेण दच्चं तकालं तम्मय निष्णाचे तम्हा' इति यदात्मनो धर्मत्वमाद्भायितुष्टुपकान्तं, यत्प्रसिद्धं च 'धरमेण परिणद्या अप्या जदि सुद्धसंपभोगद्वदो पावदि णिक्वाणद्वहें 'इति निर्वाणस्वसाधनसुद्धोपयोगोऽपिकर्तुं मारच्या, श्रुआस्त्रभायोगोत् व विराधिनती निर्वेदती, श्रुद्धोपयोगस्वरूषं वोपविण्यंत तत्पसादजी वात्मनो क्षानान्त्वी सहजी सञ्चद्वोपयोगोत् परिणद्या

समाप्तः । अथ निर्दोषिपरमात्मप्रणीतपदार्थश्रद्धानमन्तरेण श्रमणो न भवति, तस्माच्छुद्धोपयोगलक्षणधर्मोऽपि न संभवतीति निश्चिनोति सत्तासंबद्धे महासत्तासंबन्धेन सहितान पटे एतान पर्वोक्तश्रद्धजीवादिपदार्थान । पनरिप किविशिष्टान । सविसेसे विशेषसत्तावान्तरसत्तास्वकीयस्वरूपसत्ता तथा सहितान जो हि णेव सामण्णे सहद्वदि यः कर्ता दृत्यशामण्ये स्थितोऽपि न श्रद्धत्ते हि स्कटं ण स्रो समणो निजवदात्महन्ति रूपनिश्रयसम्यक्त्यपर्वकपरमसामायिकसंयमलक्षणश्रामण्याभावात्म श्रमणो न भवति । क्रथंभतभावश्रामण्या-भावात तत्तो धम्मो ण संभवदि तस्मात्यवीक्तद्रव्यश्रमणात्सकाशान्त्रहरूपरागराद्वात्मानभतिलक्षणधर्मोऽपि न संभवतीति सत्रार्थः ॥ ९१ ॥ अथ 'उनसंपयामि सन्मं' इत्यादि नमस्कारगाथायां यदातिज्ञातं. तद-रथामें [सन्तासंबद्धात ] सत्ता भावसे सामान्य अस्तिपने सहित और [सविद्रोषात ] अपने अपने विशेष अस्तित्व सहित [ एतान ] इन छह द्रव्योंको [ नैव श्रद्दधाति ] नहीं श्रद्धान करता, [ स: ] वह जीव [ असण: ] मुनि [ त ] नहीं है, और [तत: ] उस वन्यलिंगी ( बाह्य भेषधारी ) मुनिसे [धर्म:] ग्रुद्वोपयोगरूप आत्मीक-धर्म [न संभवति ] नहीं हो सकता। भावार्थ-अस्तित्व दो प्रकारका है, एक सामान्य अस्तित्व, दूसरा विशेष अस्तित्व । जैसे बुक्ष जातिसे बुक्ष एक है. आम-निम्बादि भेदोंसे प्रथक प्रथक है, इसी प्रकार द्रव्य सामान्य अस्तित्वसे एक है, विशेष अस्ति-खसे एक है. विशेष अस्तित्वसे अपने जुदा जुदा स्वरूप सहित है। इन सामान्य विशेष भाव संयुक्त दृब्दोंको जो जीव मनि अवस्था धारण करके नहीं जानता है. और स्व पर भेद सहित श्रदान नहीं करता है. यह यति नहीं है । सम्यक्त भावके विना द्रव्यक्ति अवस्थाको धारण करके व्यर्थ ही खेद-खिल होता है, क्योंकि इस अवस्थासे आत्मीक-धर्मकी संभावना नहीं है। जैसे घलका धोनेवाला न्यारिया यदि सोनेकी कणिकाओंको पहचाननेवाला नहीं होवे. तो वह कितना भी कष्ट क्यों न उठावे. परंत उसे सवर्णको प्राप्ति नहीं होती. इसी प्रकार संयमादि कियामें कितना ही खेद क्यों न करे, परंतु लक्षणोंसे स्व पर भेदके विना वीतराग आत्म-तत्त्वकी प्राप्तिरूप धर्म इस जीवके उत्पन्न नहीं होता ॥ ९१ ॥ पूर्व ही आचार्यने "उवसंप्यामि सम्मं" इत्यादि गाथासे साम्यमाव मोक्षका तद्भुना कथं कथमपि शृद्धोपयोगमसादेन प्रसाध्य परनिस्पृहतामात्महुमां पारमेस्री-महत्तिमन्युपनातः कृतकृत्यतामवाष्य नितान्तमनाकृष्ठो भूता मळीनमेदवासनोन्मेषः स्वयं

साक्षाद्धर्भ एवास्मीत्यवतिष्ठते --

जो णिहदमोहदिटी आगमकुसलो विरागचरियम्हि । अन्सुद्विदो महप्पा घम्मो स्ति विसेसिदो समणो ॥ ९२ ॥ यो निहतमोहदृष्टिरागमङुशलो विरागचरिते ।

अभ्युत्थितो महात्मा धर्म इति विशेषितः श्रमणः ॥ ९२ ॥

यदयं स्वयमात्मा धर्मी भवति स खळ मनोरथ एव, तस्य त्वेका बहिमीहृहृष्टिरेव विहन्त्री । सा चागमकीक्षछेनात्मज्ञानेन च निहता. नात्र मस प्रनर्भावमापत्स्यते । ततो वीतरागचरित्र-स्वितावतारो ममायमात्मा स्वयं धर्मी भूता निरस्तसमस्तपत्पृहत्तया नित्यमेव निष्कम्प एवा-नन्तां 'चारित्तं खल धम्मो' इत्यादिसत्रेण चारित्रस्य धर्मत्वं व्यवस्थापितम् । अथ 'परिणमदि जेण दर्वं' इत्यादिस्त्रेणात्मनो धर्मत्वं भणितमित्यादि । तत्सर्वे शद्धोपयोगप्रसादात्प्रसाध्येदानी निश्चयरनत्रयपरिणत आसीब धर्म इत्यवतिष्ठते । अथवा द्वितीयपातनिका-सम्यक्तवाभावे श्रमणो न भवति तस्मात श्रमणा-द्धमोंऽपि न भवति, तर्हि कथं श्रमणो भवति, इति पुष्टे प्रत्यत्तरं प्रयच्छन जानाधिकारमपसंहरति जो **णिहदमोहदिदी** तत्त्वार्श्वश्रद्धानलक्षणव्यवहारसम्यक्त्वोत्पन्नेन निजशुद्धात्मरुचिरूपेण निश्चयसम्यक्त्वेन परिणतत्वानिहतमोहदृष्टिर्विव्वंसितदर्शनमोहो यः । पुनश्च किरूपः । आगमकसलो निर्दोषिपरमात्मप्रणीत-परमागमान्यासेन निरुपाधिन्यसंवेदनज्ञानकुशुळ्वादागमकुशुळ आगमप्रवीणः । पुनश्च किरूपः। विराग-चरियम्डि अञ्चादिदो वतसमितिगुष्यादिवहिरङ्गचारित्रानुष्ठानवशेन स्वराद्धाःमनि निश्चलपरिणतिरूपयीत-रागचारित्रपरिगतत्वात परमवीतरागचारित्रे सम्बगम्यत्थितः उद्यतः। पनरपि कथंभतः । महप्पा मोक्षरुक्षण-महार्थसाधकत्वेन महात्मा धम्मो ति विसेसिदो समणो जीवितमरणलाभालाभादिसमताभावनापरिणतात्मा कारण अंगीकार किया था. और "चारित्तं खल धम्मो" आदि गाथासे साम्यभाव ही शद्धोपयोगरूप धर्म है. ऐसा कहकर "परिणमदि जेण दव्वं" इस गाथासे साम्यभावसे आत्माकी एकता बतलाई थी। इसके पश्चात साम्यधर्मकी सिद्धि होनेके लिये "धम्मेण परिणदप्पा" इससे मोक्ष-सुखका कारण ग्रद्धापयोगके अधिकारका आरंभ किया था। उसमें श्रद्धोपयोग भन्नीमाँति दिखलाया, और उसके प्रतिपक्षी संसारके कारण ग्राभाशभोषयोगको मूलसे नाग करके शुद्रोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न हुए अती-न्द्रियज्ञान भुखोका स्वरूप कहा । अब मैं शुद्धीपयोगके प्रसादसे परभावोंसे भिन्न, आत्मीक-मार्वोकर पूर्ण उत्क्रष्ट परमात्मा-दशाको प्राप्त, कृतकृत्य और अत्यंत आकलता रहित होकर संसार-भेद-वासनासे मुक्त आपमें साक्षात् धर्मस्वरूप होकर स्थित होता हूँ-िय: ] जो [ निहतमोहहृष्टि: ] दर्शन-मोहका बात करनेवाला अर्थात् सम्यग्दष्टि है, तथा [ आगमक्कदाल: ] जिन प्रणीत सिद्धान्तमें प्रवीण अर्थात् सन्यन्ज्ञानी है, और [विरागचारित्रे ] रागभाव रहित चारित्रमें [अभ्यस्थितः ] सावधान बतिष्ठते । अलमतिविस्तरेण ॥९२ ॥ खस्ति स्याद्वाद्वमुद्रिताय जैनेन्द्राय शन्दवक्षणे । स्वस्ति तन्यूलायात्मतस्वोपव्यमाय व, यत्मसादादुद्वन्थितो श्रगित्येवासंसारबद्दो मोद्रप्रनियः। स्वस्ति च परमबीतरागचारित्रात्मने शुद्धोपयोगाय, यत्मसादादयमात्मा स्वयमेव धर्मो भूतः ॥

> आत्मा धर्मः स्वयमिति भवन् प्राप्य श्रुद्धोपयोगं नित्यानन्दमसरसरसं ज्ञानतत्त्वे निर्रीय । प्राप्यव्युवैरिविचलत्या निःभक्तम्यमकाशां स्फूर्जञ्च्योतिः सङ्जविस्मद्रवदीपस्य स्टब्सीम ॥

स श्रमण एवामेदनयेन धर्म इति विदेषितो मोहक्षोभविद्दीनात्मपरिणामक्त्पो निश्चयधर्मो भणित इत्यर्थः ॥ ॥ ९२ ॥ अयैबंसूतनिश्चयरनत्रयपरिणतमहातपोधनस्य योऽसौ भक्ति करोति तस्य फलं दर्शयति —

जो तं दिहा तुहो अब्द्धहित्ता करेदि सकारं। वंदणणमंसणादिहिं तत्तो सो धम्ममादियदि ॥ \*८॥

जो तं दिट्ठा तुद्दों यो भञ्यवरपुण्डरीको निरुपरागञ्जकात्र्योगळनळक्षणिनश्चयभरेपरिणतं पूर्वसूत्रीकं मुनीचं दृष्ठा तुद्धो निर्भरगुणानुरागेण संतुष्टः सन् । किं करोति । अक्ब्रुद्धित्ता करेदि सकारं अभ्युत्थानं कृत्वा मोक्षसाथकसम्यक्तादिगुणानां सत्कारं ग्रशंसां करोति वंदणणमंसणादिष्ठिं तत्तो सो धम्ममादियदि 'तवसिद्धे 'शवसिद्धे' इत्यादि वन्दना भग्यते, नमोऽस्वित नमस्कारो भण्यते, त्राप्रधत्तिभित्तिवित्रोपैः तस्माचतिवरात्स भन्यः पुण्यमादत्ते पुण्यं गृह्णाति इत्यर्षः ॥ ८ ॥ अथ तेन पुण्येन भवान्ते किं फलं भवतीति प्रतिगादयति—

तेण णरा व तिरिच्छा देविं वा माणुसि गर्दि पप्पा । विद्यविस्सरियेहिं सया संपुष्णमणोरहा होति ॥ <sup>\*</sup>९ ॥ (९०१)

तेण णरा व तिरिच्छा तेन प्वोंकणुण्येनात्र वर्तमानमवे नरा वा तिर्ववो वा देविं वा माणुर्सि गर्पा भवान्तरे देवीं वा मानुषीं वा गति प्राप्य विद्दविस्सरियेहिं सया संपुष्णमणोरहा होति राजाधिराजरूपळावण्यसौमाग्यपुत्रकळादिपरिपूर्णिवभूतिविंभवो भण्यते, आज्ञाकळमेण्ये भण्यते, तान्यां है, तथा [महात्मा ] श्रेष्ठ मोक्षपदाधिक साधनेमें प्रथान है। [स श्रमणाः] वह सुनीचर [धर्म हिति ] धर्म है, ऐसा [बिदोषितः] विशेष छक्षणोसि कहा गया है। भावार्थ—यह आत्मा वीतरामभावरूप परिणमन करके साधात् आप ही धर्मरूप है। इस आत्माकी वातक जो एक मोहदिष्ट है, वह तो आगम-कुश्चळता और आत्म-ज्ञानसे विनाशको प्राप्त हुं है, इस कारण मेरे फिर उत्पन्न होनेवाळी

१ इस टीकामें १०१ गाथाकी रचना है, और दूसरी श्रीप्रभाचन्द्रवीकृत सरोकमास्करटीकामें भी १०१ ही का वर्षन हैं। श्रीवद्रत्वदाचांचने ९ गाथाओंका व्याच्यान नहीं किया, न माद्रम क्या कारण हैं। बुदिसानंद इस वारका विचार कर ठेवें। इसी तरह आगे भी कुछ गाथायें ऐसी है, कि क्षेपककी तरह टीकाकारने छोच रोये हैं।

निश्चित्धात्मन्यिषकृतमिति ज्ञानतत्त्वं यथावत् तत्त्तिद्वपर्यं प्रश्नमविषयं क्षेयतत्त्वं बुश्वत्सुः । सर्वोनर्यान् कल्यति गुणद्रव्यपर्याययुत्तया प्रादर्भेतिने भवति यथा जात् मोहाङ्करस्य ॥

इति प्रवचनसारहत्त्रौ तत्त्वदीपिकायां श्रीमद्श्युतचन्द्रस्रिविरिचितायां ज्ञानतत्त्त्वप्रज्ञा-पनो नाम प्रथमः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ १ ॥

विभवेश्वयांभ्यां संपूर्णमनोरथा मवन्तीति । तदेव पुण्यं भोगादिनिदानसहितनेन यदि सम्यक्तवपूर्वकं भवति तर्हि तेन परंपरया मोक्षं रूभत इति भावार्थः ॥ ९ ॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां तात्पर्यकृतौ पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस मुरासुरमणुर्मिददंदियं' इतीमां गाथामादि कृत्वा द्वासप्तिगाथाभिः ग्रुद्धोपयोगाधिकारः, तदनन्तरं 'देवदलदिगुरुपृत्तासु' इत्थादि पश्चविंशति-गाथाभिज्ञानकण्ठिकाचतुष्ट्याभिधानो दितीयोऽधिकारः, तत्व सत्तासंबदेदे' कृत्यादि सम्यक्तवक्रयन्त्ररूपेण प्रथमा गाथा, स्लत्रयाभारपुरुरुरू थाः संभवतीति 'को णिहदमोहिदिद्वी' कृत्यादि दितीया चेति स्वतन्त्रगाथादम्य, तस्य निव्वयभर्भसंज्ञतपोधनस्य योऽसी मिक्त करोति तत्कक्रकथनेन 'को ते दिद्वा' कृत्यादि गाथादयम् । इत्यधिकारः समापः ॥ १॥ ।

नहीं है। इसिब्रिय बीतरागचारिजसे यह मेरा आत्मा धर्मरूप होकर सब शबुआंस रहित सदाकाल ही निश्चल स्थित है। अधिक कहनेसे क्या 'स्थात' पद-गांभित जिनम्रणीत शब्द ब्रह्म जयवंत होओ, जिसके प्रसादसे आत्म-तत्वकी प्राप्ति हुई, और उस आत्म-तत्वकी प्राप्ति स्वाप्ति कार्यक्त स्वाप्ति हुई, और उस आत्म-तत्वकी प्राप्ति स्वाप्ति अत्यादकालकी मोहरूपी गाँठ खूटकर परम बीतरागचारिज प्राप्त हुआ, इसीलिये छुद्रोपयोग संयम भी जयवंत होते, जिसके प्रसादसे यह आत्मा आप धर्मरूप हुआ।!

इति श्री**पांडेहेमराज**कृत श्री**प्रवचनसार** सिद्धान्तकी बालावबीध भाषाटीकार्मे **ज्ञानतत्त्व**का अधिकार पूर्ण हुआ ॥ १॥

# **ब्रे**यतत्त्वाधिकारः ॥ २ ॥

# अथ क्रेयतस्त्रमञ्जापनं, तत्र पदार्थस्य सम्यग्द्रव्यगुणपर्यायस्त्ररूपग्रुपवर्णयति-

इतः ऊर्वे 'सत्तासंबद्धेदे' इत्यादि माधासत्रेण पूर्वे संक्षेपेण यहचाल्यातं सम्यग्दर्शनं तस्येदानी विषयभतपदार्थव्याख्यानदारेण त्रयोदशाधिकशतप्रमितगाधापर्यन्तं विस्तरव्याख्यानं करोति । अथवा दितीय-पातनिका-पर्वे यदचारूयातं ज्ञानं तस्य ज्ञेयभूतपदार्थान् कथयति । तत्र त्रयोदशाधिकशतगाथास् मध्ये प्रथमस्तावत 'तम्हा तस्स णमाइं' इमां गाथामादि कृत्वा पाठकमेण पञ्चित्रिशहाथापर्यन्तं सामान्यज्ञेय-न्याख्यानं, तदनन्तरं 'दब्वं जीवमजीवं' इत्याधैकोनिविशतिगाधापर्यन्तं विशेषद्वेयव्याख्यानं, अधानन्तरं 'सपदेसेहिं समग्गो लोगो' इत्यादि गाथाष्टकपर्यन्तं सामान्यभेदभावना, ततश्च 'अत्थित्तणिन्त्रिदस्य हि' इत्याधैकपञ्चाराद्राश्रापर्यन्तं विशेषभेदभावना चेति दितीयमहाधिकारे समदायपातनिका । अधेदानीं सामान्य-ब्रेयन्यास्यानमध्ये प्रथमा नमस्कारगाथा, दितीया द्रन्यगणपर्यायन्यास्यानगाथा, ततीया स्वसमयपरसमय-निरूपणगाथा, चतुर्थी द्रव्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयसुचनगाथा चेति पौठिकाभिधाने प्रथमस्थले स्वतन्त्रगाथा-चतष्ट्रयम् । तदनन्तरं 'सञ्भावो हि सहावो' इत्यादिगाशाचत्रष्ट्रयपर्यन्तं सत्तालक्षणन्याख्यानम्ख्यत्वं तदनन्तरं 'ण भवो भंगविहीणो' हत्यादिगाधात्रयपर्यन्तमत्पादन्ययधौन्यलक्षणकथनमस्यता. ततश्च 'पाडन्भवदि य अण्णो' इत्यादिगाधाद्वयेन द्रव्यपर्यायनिरूपणमुख्यता । अथानन्तरं 'ण हवदि जदि सङ्वं' इत्यादि गाथाचतप्रयेन सत्ताद्वन्ययोरभेदविषये यक्ति कथयति, तदनन्तरं 'जो खुछ दञ्जसहाबो' इत्यादि सत्ता-द्रव्ययोर्गणगणिकथनेन प्रथमगाथा, द्रव्येण सह गुणपर्याययोरभेदमुख्यलेन 'णक्षि गणो ति य कोई' इत्यादि दितीया चेति स्वतन्त्रगाधादयं, तदनन्तरं द्रव्यस्य द्रव्यार्थिकनयेन सदत्पादो भवति, पर्यायार्थिक-नयेनासदित्यादिकथनरूपेण 'एवंबिहं' इतिप्रसृति गाथाचत्रष्टयं, ततश्च 'अध्य ति य' इत्याधेकसत्रेण नयसत्माक्षीत्याख्यानमिति समदायेन चतुर्विशतिगाथाभिरष्टभिः स्थलैद्रिन्यनिर्णयं करोति । तद्यथा-अध मध्यक्तं कश्यति---

> तम्हा तस्स णमाइं किचा णिचं पि तम्मणो होज्ज । वोच्छामि संगहादो परमद्वविणिच्छयाधिगमं ॥ "१॥

तम्हा तस्स णमाई किन्ना यस्मात्मयकवं विना श्रमणी न सवित तस्मात्कारणात्तस्य सम्यक्-चारित्रयुक्तस्य पूर्वोक्तरपोधनस्य नमस्यां नमस्कियां नमस्कारं कृत्वा णिश्चं पि तम्मणी होज्ज नित्यमपि तद्गतमना भूत्वा वोच्छामि वस्यान्यहं कर्ता संग्रहादों संश्रहात्संक्षेपात्संक्षेपात्सकाशात् । किम् । प्रसाह-विणिच्छयाधिगमं परमार्थविनिश्चयाधिगमं सम्यक्त्वमिति परमार्थविनिश्चयाधिगमशस्त्रेन सम्यक्त्वं कथं भण्यत इति चेत्-परमोऽधैः परमार्थः छुद्रचुदैकत्वमावः परमात्मा, परमार्थस्य विशेषण सशयादिरहित्वेन निश्चयः परमार्थनिश्चयक्तपोऽधिगमः शङ्काष्यद्रोपरहितश्च यः परमार्थतेऽधाववोषो यस्मात्सम्यक्त्वात्तत्

आगे क्षेयतत्त्वका कथन करते हुए उसमें भी पहले पदार्थीको द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वरूप कहते

अत्यो सन्तु देण्डमओ दृष्टाणि गुणप्पमाणि भणिदाणि । तेर्हि पुणो पद्धापा पद्धपमृदा हि परसमया ॥ १ ॥ अर्थः सळ रुण्यायो रुज्याणि गणात्मकानि भणितानि ।

तैस्तु पुनः पर्यायाः पर्ययमृहा हि परसमयाः ॥ १ ॥

इह हि किल यः कश्चन परिच्छिद्यमानः पदार्थः स सर्व एव विस्तारायतसामान्यसम्बदा-यात्मना द्रव्येणाभिनिर्वतत्त्वादव्यमयः। द्रव्याणि त प्रनरेकाश्रयविस्तारविशेषात्मकैरिभिनिर्व-चत्वाद्ववात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतविशेषात्मका उक्तलक्षणेईन्यैरपि ग्रेणेरप्यभिनिर्वच-त्वाहरूयात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्रव्यात्मकैक्यमतिपत्तिनिबन्धनो द्रव्यपर्यायः । स द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयश्च । तत्र समानजातीयो नाम यथा अनेकपुरलात्मको द्वचणुकस्यणुक इत्यादि, असमानजातीयो नाम यथा जीवपुद्रसात्मको देवो मनुष्य इत्यादि। गुणद्वारेणायतानैक्यमतिपत्तिनिबन्धनो गुणपर्यायः । सोऽपि द्विविधः स्वभावपर्यायो विभाव-पर्यायश्च । तत्र स्वभावपर्यायो नाम समस्तदन्याणामात्मीयात्मीयागुरुलघगणद्वारेण प्रतिसमय-समहीयमानपटस्थानपतितव्रद्धिहानिनानात्वात्रभृतिः, विभावपर्यायो नाम रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरमत्ययवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्श्वितस्वभावविश्लेषानेकत्वापत्तिः । अथेदं हकान्त्रेन दृढयति-यथैव हि सर्व एव पटोऽवस्थायिना विस्तारसामान्यसमृदायेनाभिधावताऽ-<u>इयतमामान्यसमदायेन चाभिनिर्वर्त्यमानस्तन्मय एव. तथैव हि सर्व एव पदार्थोऽवस्थायिना</u> कमार्थविनिश्वयाधिगमम् । अथवा परमार्थविनिश्वयोऽनेकान्तात्मकपदार्थसमहस्तस्याधिगमो यस्मादिति ॥१॥ अध पढार्थस्य द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपं निरूपयति-अत्थो खल द्व्यमओ अर्थो ज्ञानविषयभूतः पदार्थः स्तुष्ट स्फूटं द्रव्यमयो भवति । करमात् । तिर्यकुसामान्योर्धतासामान्यलक्षणेन द्रव्येण निष्यलवात । तिर्धकसामान्योर्ध्वतासामान्यलक्षणं कथ्यते-एककाले नानान्यक्तिगतोऽन्वयस्तिर्यकसामान्यं भण्यते, तत्र है—[ खुल्हु ] निश्चयसे [ अर्थः [ ह्रेयपदार्थ [ द्रुटयमयः ] सामान्य स्वरूप वस्तुमय है [ तु ] तथा [ इच्चाणि ] समस्त द्रव्य [ गुणात्मकानि ] अनन्तगुण स्वरूप [ भणितानि ] कहे हैं । पनः ] और ति: ] उन द्रव्य गुणोंके परिणमन करनेसे [ पर्याचा: ] पर्याय हैं, अर्थात द्रव्यपर्याय और गुणपर्याय ये दो भेद सहित पर्याय हैं, और [पर्यचमुदा ] अशुद्ध पर्यायोंमें मुद्ध अर्थात आत्म-बद्धिसे पर्यायको ही द्रव्य माननेवाले अज्ञानी [हि ] निश्चयकर [परसमयाः] मिध्यादृष्टि हैं। आसार्थ — जितने ज्ञेयपदार्थ हैं, वे समस्त गुण पर्याय सहित हैं, इसलिये द्रव्य एक आधारमत अनन्तराणस्वरूप है। गुणका नाम विस्तार है, और पर्यायका नाम आयत है। विस्तार चौडाईको कहते हैं, और आयत लम्बाईको कहते हैं । गुण चौड़ाईख़प अविनाशी सदा सहभूत ( साथ रहनेवाले ) 🖹 और पर्याय लम्बाईरूप हैं जिससे कि अतीत अनागत वर्तमान कालमें क्रमवर्ती हैं। पर्यायके दो केह हैं एक द्रव्यपर्याय और दूसरे गुणपर्याय । इनमेंसे अश्रद द्रव्यपर्यायका लक्षण कहते हैं

विस्तारसामान्यसम्बदायेनाभिधावताऽऽयतसामान्यसम्बदायेन च द्रव्यनाम्नाभिनिर्वर्त्त्यमानो द्रव्यमय एव । यथैव च पटेऽवस्थायी विस्तारसामान्यसम्बायोऽभिशावनायतसामान्यसम्बायो वा गुणैरभिनिर्वर्त्यमानो गुणेभ्यः प्रथानुपलम्भाद्रणात्मक एव, तथैव च पदार्थेष्ववस्थायी विस्तारसामान्यसम्बदायोऽभिशावकायतसामान्यसम्बदायो वा द्रव्यनामा गुणैरभिनिर्वर्त्यमानो गुणेभ्यः प्रथमनप्रसमाहणात्मक एव । यथैव चानेकपटात्मको द्विपटिका त्रिपटिकेति समान-जातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेकपदलात्मको द्रचणकस्यणक इति समानजातीयो द्रव्य-पर्यायः । यथैव चानेकक्रीशेयककार्पासमयपटात्मको द्विपटिकात्रिपटिकेत्यसमानजातीयो दृष्य-पर्यायः, तथैव चानेकजीवपुद्रलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः। यथैव च कचित्पटे स्थलात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण कालकमभद्रचेन नानाविधेन परिणमनाश्चानात्मपति-प्रतिर्गुणात्मकः स्वभावपूर्यायः, तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु सक्ष्मात्मीयात्मीयाग्रहरूचगुण-दृष्टान्तो यथा-नानासिद्धजीवेषु सिद्धोऽयं सिद्धोऽयमित्यनगताकारः सिद्धजानिप्रत्ययः । नानाकालेष्वेक-व्यक्तिमतोऽस्यय कर्ध्वतासामान्यं भण्यते । तत्र द्रष्टान्तः यथा—य एव केवलज्ञानीत्पत्तितक्षणे सक्तात्मा दितीयादिलक्षणेष्वपि स एवेतिप्रतीतिः, अथवा नानागोशरीरेषु गौरयं गौरयमिति गोजातिप्रतीतिस्तियेक-सामान्यम् । यथैव चैकस्मिन परुषे बालकमारायवस्थास स एवायं देवदत्त इति प्रत्यय अर्थतासामान्यम् । ट्टबाणि समाप्यसाणि अणिटाणि इन्याणि सणात्मकानि भणितानि, अन्वयिनो सणा अथवा सहभवो साम इति गुणलक्षणम् । यथा अनन्तज्ञानसस्तादिविशेषगुणेन्यस्त्येवागुरुलघकादिसामान्यगुणेन्यश्वाभिन्नत्वाद्वणात्मकं भवति सिद्धजीवद्रव्यं, तथैव स्वकीयविशेषसामान्यगुणेन्यः सकाशावभिनत्वात सर्वद्रव्याणि गणात्मकान्नि अनेक द्रव्य मिलकर जो एक पर्यायका होता है, सो द्रव्यपर्याय है यह द्रव्यपर्याय दो प्रकार है, एक समान जातीय, दसरा असमान जातीय । समान जातीय जैसे-अनेक जातिके पदलुक्य दुवाणक ज्यालक आदि. और असमान जातीय जैसे-जीव पदल मिलकर देव मनुष्यादि पर्याय. और भिन्न जातीय द्रव्यके संयोगसे गुणकी परिणतिरूप गुणपर्याय होती है, सो भी दो प्रकार है, एक स्वभाव गुणपर्याय, दूसरी विभाव गुणपर्याय । स्वभाव गुणपर्याय वह है, जो समस्त दृत्य अपने अगुरुखवृगुणोंसे समय समय षटगणी हानि बृद्धिरूप परिणमन करें, और विभावगुण पर्याय वह है, जो वर्णीदि गुण पुटलस्कंधोर्से ज्ञानादि गुण जीवमें पृद्रलंक संयोगके पहले आगामी दशामें हीनाधिक होकर परिणमन करें। आगे हसीको उढाहरणसे दढ करते है-जैसे वल शुक्रादि गुणोंसे अपनी परिणतिरूप पर्यायसे सिद्ध हैं, इसलिये गुण-पर्यायमय वका है। इसी प्रकार द्रव्य गुणपर्यायमय है, और जैसे वस्त्र शुक्रादि गुण पर्यायोंसे जुदा नहीं है. इसी प्रकार द्रव्य गुण पर्यायोंसे जुदा नहीं है । जैसे बखके दो तीन पाट मिलकर समानजातीय पर्याय होता है. उसी प्रकार पदलके इचणुक त्यणुकादि अनेक समानजातीय पर्याय होते हैं। जैसे बखके रेडाम कवासके दो तीन पाट मिलके असमान जातीय द्रव्यपर्याय होता है, उसी प्रकार जीव पृद्रल मिलकर देव मनव्यादि असमान जातीय द्रव्यपर्याय होते हैं। और जैसे किसी वसमें स्थल अपने अगरुलघगण दारा द्वारेण प्रतिसमयसमुदीयमाणपटस्थानपतितद्वद्विहानिनानात्वानभृतिः गुणात्मकः स्वभावपर्यायः। यथेव च पटे रूपादीनां स्वपरमत्ययमवर्तमानपर्वे तरावस्थावतीर्धतारतस्योपदर्भितस्यमावविश्वे-वानेकलापत्तिर्श्रणात्मको विभावपर्यायः, तथैव च समस्तेष्वपि इन्येषु रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरमृत्ययम्बर्तमानपूर्वी तरावस्थावतीर्जतारतम्योपदर्शितस्यमावविशेषानेकतापत्तिरीकात्मको विभावपर्यायः । इयं हि सर्वपदार्थानां द्रव्यगुणपर्यायस्त्रभावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था साधीयसी, न पुनरितरा । यतो हि बहवोऽपि पूर्यायमात्रमेवाबलम्ब्य तत्त्वामतिपत्तिलक्षणं मोहग्रपगच्छन्तः परसमया भवन्ति ॥ १ ॥

अथानपहिकीमिमामेव स्वसमयपरसमयव्यवस्थां प्रतिष्ठाप्योपसंहरति-जे पञ्जयेस णिरदा जीवा परसमयिग क्लि णिहिंदा। आदसहावस्मि ठिदा ते सगसमया मुणेदव्या ॥ २ ॥

भवन्ति । तेहिं पुणो पज्जाया तैः पूर्वोक्तलक्षणैर्द्रव्यगुणैश्च पर्याया भवन्ति, व्यतिरेकिणः पर्याया अथवा कम-भवः पर्याया इति पर्यायलक्षणम् । यथैकस्मिन् मुक्तात्मदृत्ये किचिदनचरमशरीराकारगतिमार्गणविलक्षणसिद्ध-गतिपर्यायः तथाऽगुरुलघुकगुणपदुबुद्धिहानिरूपाः साधारणस्वभावगुणपर्यायाश्च, तथा सर्वद्रव्येषु स्वभावद्रव्य-पर्यायाः स्वजातीयविभावद्रव्यपर्यायाश्व.तथैवस्वभावविभावगुणपर्यायाश्च 'जेसि अधिसहाओ' इत्यादिगाथायां, तथैव 'भावा जीवादीया' इत्यादिगाशायां च पञ्चास्तिकाये पूर्व कथितकमेण यथासंभवं जातव्याः । प्रजाय-**मदा हि परसमया** यस्मादित्यंमृतद्वत्र्यगुणपर्यायपरिज्ञानमृदा अथवा नारकादिपर्यायरूपो न भवाम्यहमिति भेदिवज्ञानमदाश्च परसमया मिथ्यादृष्टयो भवन्तीति । तस्मादियं पारमेश्वरी द्रव्यगुणपर्यायव्याख्या समीचीना भवा भवतीःयभिप्रायः ॥१॥ अथ प्रसंगायातां परसमयस्यसमयन्यवस्थां कथयति — जे पज्जयेम शिरदा जीता ये पर्यायेप निरताः जीवाः **परसमयिग ति ग्रिटिटा** ते परसमया इति निर्दिष्टाः कथिताः । कालके क्रमसे नाना प्रकारसे परिणमन होनेसे एक अनेकता लिये ग्रुकादि गुणौका गुणस्वरूप स्वभावपर्याय है. उसी प्रकार सभी द्रव्योंमें सुदम अपने अपने अगुरुलघुगुणोंसे समय समय षटगुणी हानि बद्धिसे नाना स्वभावगणपर्याय है। और जैसे वसमें अन्य दृश्यके संयोगसे वर्णाद गुणोकी कृष्ण पीततादि भेदोंसे वर्ष उत्तर अवस्थामें हीन अधिकरूप विभावगणपर्याय होते हैं. उसी प्रकार पदलमें वर्णादि गणीकी तथा आत्मामें ज्ञानादि गुणोंकी परसंयोगसे पूर्व उत्तर (पहली-आगेकी) अवस्थामें हीन अधिक विभावगुणपूर्याय हैं । इस प्रकार संपूर्ण दृश्योंके गुणपूर्यायोंको भगवानकी वाणी ही दिखलानेमें समर्थ है. अन्यमती नहीं दिखा सकते । क्योंकि वे सब एक नयका ही अवलंबन लेते हैं, और एक नयसे सब हुन्य, गण, पूर्यायके स्वरूप नहीं कहे जा सकते । ऐसे अनेक जीव अशुद्ध पूर्याय मात्रका अवलंबन करते इए मिथ्या मोहको प्राप्त होकर परसमयी होते हैं ॥ १ ॥ अब इस व्याख्यानका संयोग पाकर स्वसमय तथा परसमयका स्वरूप प्रगट करते हैं-िये जीवाः ] जो अज्ञानी संसारी जीव [पर्यायेष ] मनष्यादि पर्यायोमें [ निरताः ] लवलीन हैं, वे [ परसमयिकाः ] परसमयमें रागयुक्त हैं, [ इति ]

## ये पर्यायेषु निरता जीवाः परसमयिका इति निर्दिष्टाः । आत्मस्वभावे स्थितास्ते स्वकसमया मन्तव्याः ॥ २ ॥

ये खळ जीवपद्रलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्यायं सकलाविद्यानामेकमलम्प्रमुगाता यथोदिता-त्मस्वभावसंभावनकीवास्तस्मिषेवाशक्तिग्रपत्रजन्ति, ते खळुच्छलितनिर्रालैकान्तदृष्ट्यो मनुष्य एवाहमेष ममैवेतनमनुष्यग्ररीरमित्यहङ्कारममकाराभ्यां विमलभ्यमाना अविचलितचेतनाविलास-मात्रादात्मच्यवहारात प्रच्यत्य क्रोडीकृतसमस्तक्रियाकुट्स्वकं मनुष्यव्यवहारमाश्रित्य रज्यन्तो द्विपन्तश्च परद्रव्येण कर्मणा संगतलात्परसमया जायन्ते । ये त प्रनरसंकीर्णद्रव्यगुणपर्यायसस्थितं भगवन्तमात्मनः स्वभावं सकलविद्यानानेकमुलमुपगम्य यथोदितात्मस्वभावसंभावनसमर्थतया पर्यायमात्राञ्चक्तिमत्यस्यात्मनः स्वभाव एव स्थितिमाञ्चत्रयन्ति, ते खळ सहजविजस्मिताने-कान्तदृष्टिपक्षपितसमस्तैकान्तदृष्टिपरिग्रहग्रहा मनुष्यादिगतिषु तृद्धिग्रहेषु चाविहिताहङ्कारम-मकारा अनेकापवरकसंचारितरबपदीपमिवैकरूपमेवात्मानग्रपलभमाना अविचलितचेतनाविला-समाजमात्मव्यवहारमुररीकृत्य क्रोडीकृतसमस्तकियाकुटुम्बकं मन्द्यव्यवहारम्नाश्रयन्तो विश्रा-तथाहि- मन्त्यादिपर्यायरूपोऽहभित्यहङ्कारो भण्यते, मन्त्यादिशरीरं तच्छरीराधारोत्पनपञ्चेद्रियविषयमस्य-स्वरूपं च ममेति ममकारो भण्यते. तान्यां परिणताः ममकाराहंकाररहितपरमचैतन्यचमत्कारपरिणतेश्च्यता ये ते कर्मोदयजनितपरपर्यायनिरतत्वात्परसमया भिध्यादृष्टयो भण्यन्ते । आदसहावस्मि द्विदा ये पुनरास-स्वरूपे स्थितास्तं सगसमया मणेदच्या स्वसमया मन्तन्या ज्ञातन्या इति । तद्यथा-अनेकापबरक-ऐसा [ निर्दिष्टा: ] भगवंतदेवने दिग्वाया हैं। और जो सम्यग्दष्टि जीव [ आत्मस्य भावे ] अपने ज्ञानदर्शन स्वमावमें [स्थिता: ] मौजूद है, [ते ] वे [स्वकसमया: ] स्वसमयमें रत [ज्ञात-ट्या: ] जानने योग्य हैं। भावार्थ-जो जीव सब अविद्याओंका एक मूलकारण जीव पट्टल स्वस्ट्रप असमान जातिबाले द्रव्यपर्यायको प्राप्त हुए है, और आत्म-स्त्रभावकी भावनामें न्युंसकके समान अशक्ति ( निर्बेळपने ) को धारण करते हैं, वे निश्चय करके निर्रोह एकान्तदृष्टि ही है । 'मै मनुष्य हूँ, यह मेरा शरीर है ' इस प्रकार नाना अहंकार ममकारभावोंसे विपरीत ज्ञानी हुए अविचलित चेतना-विलासस्य भारम-व्यवहारसे च्यत होकर समस्त निध किया-समृहके अंगीकार करनेसे पत्र स्त्री मित्राद्वि मनष्य--व्यवहारको आश्रय करके रागी हेवी होते हैं, और परड़व्यकमौंसे मिलते हैं, इस कारण परसम्बद्धत होते हैं। और जो जीव अपने द्रव्यगुणपर्यायोकी अभिन्नतासे स्थिर हैं, समस्त विद्याओं के मूलमूत भगवंत आत्माके स्वभावको प्राप्त हुए हैं, आत्मस्वभावकी भावनासे पर्यायस्त नहीं हैं, और आत्म-स्वभावमें ही स्थिरता बढ़ाते हैं, वे जीव स्वाभाविक अनेकान्तदृष्टिसे एकांत दृष्टिक्टप परिग्रहको दूर करनेवाले हैं। मनव्यादि गतियोमें शरीरसंबंधी अहंकार ममकारभावोंसे रहित हैं । जैसे अनेक गृहोमें संचार करनेवाळा रलदीपक एक है, उसी प्रकार एकरूप आत्माको प्राप्त हुए हैं। अचिलत चैतन्य-विलासरूप आत्म-व्यवहारको अंगीकार करते हैं। असमीचीन क्रियाओंके मूलकारण मनुष्य-व्यवहारके आश्रित नहीं होते।

न्तरागढेपोन्मेपतया परममीदासीन्यमवरुम्बमाना निरस्तसमस्तपरद्रश्यसंगतितया स्वद्रव्येणैव केवलेन संगतसास्त्वसमया जायन्ते । अतः स्वसमय एवास्मनस्त्रच्यम् ॥ २ ॥

अथ द्रव्यलक्षणसुपलक्षयति---

अपरिबस्तसहावेणुप्पादव्ययधुवस्तसंजुसं । गुणवं च सपज्जायं जं तं दव्वं ति बुबंति ॥ ३ ॥ अपरित्यक्तस्त्रभावेनोत्पादव्ययधुवसंयुक्तम् । गुणवच सपर्यायं यत्तद्वयमिति अवन्ति ॥ ३ ॥

इह खळ यदनारव्यस्वभावभेदग्रत्पादव्ययधीव्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यळ्ळस्यते तहरूपम् । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तितसामान्यान्वयः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविधं, स्बरूपास्तित्वं सादृश्यास्तित्वं चेति । तत्रोत्पादः मादुर्भावः, व्ययः प्रच्यवनं, श्रीव्यमव-स्थितिः । गुणा विस्तारविशेषाः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात । तत्रास्तित्वं नास्ति-लमेकलमन्यत्वं द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सर्वगतलमसर्वगतत्वं समदेशलममदेशत्वं मूर्तलममूर्तत्वं सिक-यसमक्रियत्वं चेतनसम्चेतनत्वं कर्वसमकर्तत्वं भोक्तसमभोक्तसमग्ररूपत्वं चेत्यादयः सामा-संचारितैकरत्नप्रदीप इवानेकशरीरेष्यप्येकोऽहमिति दहसंस्कारेण निजशुद्धात्मानि स्थिता ये ते कर्मोदय-जित्तवर्यायपरिणतिरहितत्वात्त्वसमया भवन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ अथ द्रव्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयं सन्वयति — **अपरिश्वत्तसहावेण** अपरित्यक्तस्वभावमस्तित्वेन सहाभिन्नं उप्पादन्वयध्वत्तसंजुत्तं उत्पादन्ययधौन्यैः सह संयक्तं गणवं च सपज्जायं गुणवरपर्यायसहितं च जं यदित्थंभूतं सत्तादिलक्षणत्रयसंयुक्तं तं दब्वं ति वश्चंति तं द्रव्यमिति ब्रुवन्ति सर्वज्ञाः । इदं द्रव्यमुत्पादव्ययप्रौत्येर्गुणपर्यायेश्च सह लक्ष्यलक्षणभेदे अपि मित सत्ताभेदं न गच्छति । तर्हि कि करोति । स्वरूपतयैव तथाविधत्वमवलम्बतं । कोऽर्थः । उत्पाद-राग द्वेषके अभावसे परम उदासीन हैं, और समस्त परद्रव्योंकी सगति दर करके केवल स्वद्रव्यमें प्राप्त हुए हैं. इसी कारण स्वसमय हैं। स्वसमय आत्मस्वभाव है। आत्मस्वभावमें जो लीन रहते है वे धन्य हैं ॥२॥ अब द्रव्यका रुक्षण कहते हैं-[ यन ] जो [ अपिरस्यक्तस्वभावेन ] नहीं छोड़े हुए अपने अस्तित्व स्वभावसे जिरुपादञ्चयभूवत्वसंबद्धं ] जत्पाद, न्यय, तथा ध्रीन्य सयुक्त है। चि ] और [ गुणबत ] अनंतगुणात्मक है, [ सपर्यायं ] पर्यायसहित है, [तत ] उसे [ द्रव्यं इति ] द्रव्य ऐसा [ क्र**वन्ति** ] कहते हैं। भावार्थ-जो अपने अस्तित्वसे किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ होवे, उसे द्रव्य कहते हैं। अस्तित्व दो प्रकारका हैं-एक स्वरूपास्तित्व और दूसरा सामान्यास्तित्व, इन दोनों अस्तित्वोका वर्णन आगे करेंगे । यहाँ द्रव्यके लक्षण दो है, सो बतलाते हैं, एक उत्पाद-व्यय-घौच्य, और दसरा गणपर्याय । उत्पाद उत्पन्न होनेको. व्यय विनाश होनेको. और ध्रौव्य स्थिर रहनेको कहते हैं । गण दो प्रकारका है, एक सामान्यगण दूसरा विशेषगण । अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, हव्यत्व, पर्यायत्व. सर्वगतत्व. असर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तव, सिक्रयत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व.

न्यगुणाः । अवगाइहेतृत्वं गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्वं वर्तनायतनत्वं रूपादिमत्ता चेतनत-मित्यादयो विशेषगुणाः । पूर्याया आयतविशेषाः, ते पूर्वमेबोक्ताश्चतविधाः । न च तैरुत्पादा-विभिर्मणपर्यापैनी सह इन्यं लक्ष्यलक्षणभेदेऽपिस्वरूपभेदम्पत्रजति, स्वरूपत एव इन्यस्य तथा-विभत्वादत्तरीयवत । यथा खलत्तरीयमपात्तमलिनावस्थं प्रक्षालितममलावस्थयोत्पद्यमानं तेनो-त्यादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमपत्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलस्वते । तथा द्रव्यमपि सम्पात्त्रभाक्तनावस्थं सम्बितवहिरहसाधनसंनिधिसद्भावे विचित्रवहतरावस्थानं स्बरूपकर्ठकरणसामध्यस्यभावेनान्तरङ्गसायनतामपागतेनानग्रहीतम्त्ररावस्थयोत्पद्ममानं तेनो-त्यादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमपत्रजति, स्वरूपत एव तथाविधसमवलस्वते । यथा च तदेवोत्तरीयममलावस्थयोत्पद्यमान मलिनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदग्रपत्रजति, स्वरूपत एव तथाविधतमवलम्बते । तथा तदेव द्रव्यमप्यत्त-रावस्थयोत्पद्यमानं पाक्तनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेद-मपत्रजति. स्वरूपत एव तथाविभत्वमवलस्वते । यथैव च तदेवोत्तरीयमेककालममलावस्थयो-व्ययधीव्यस्वरूपं गुणपर्यायरूपं च परिणमति श्रद्धात्मबदेव । तथाहि-केवलज्ञानीत्पत्तिप्रस्तावे श्रद्धात्मरूप-परिच्छितिनिश्वलानभृतिरूपकारणसमयसारपर्यायस्य विनाशे सति ग्रद्धाःमोपलम्भन्यकिरूपकार्यसमय-सारस्योत्पादः कारणसमयसारस्य व्ययस्तदभयाधारभतपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौत्यं च । तथानन्तज्ञानादिगणाः. गतिमार्गगाविपक्षभृतसिद्धगतिः, इन्द्रियमार्गणाविपक्षभृतातीन्द्रियत्वादिरुक्षणाः शुद्धपर्यायाश्च भवन्तीति । यथा श्रद्धसत्तया सहाभिनं परमात्मद्रव्यं पूर्वोक्तीलादव्ययद्भौव्यैर्गुणपर्यायेश्व सह संज्ञालक्षणप्रयोजनादि-भेदेऽपि सति तैः सह सत्तादिभेदं न करोति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथाविधत्वं कोऽर्यः । अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तत्व, अभोक्तत्व, अगुरुलघुत्व, इत्यादि सामान्यगुण हैं । अवगाहदेत्त्व, गतिनिमित्तता, स्थितिहेत्त्व, वर्तनायतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व, इत्यादि विशेषगुण हैं । द्रव्यगुणकी परिणतिके भेदको पूर्याय कहते हैं । इन उत्पाद व्यय धौन्य गुणपूर्यायोसे द्रव्य रुखित होता (पहिचाना जाता ) है. इसलिये द्रव्य 'ळक्य' है । और जिनसे लक्षित होता है. वे लक्षण है. इसलिये उत्पाद व्ययादि 'छक्षण' हैं। छक्ष्य लक्षण भेदसे यद्यपि इनमें भेद है, तथापि स्वरूपसे द्रव्यमें भेद नहीं है. अर्थात स्वरूपसे छक्य छक्षण एक ही हैं। जैसे-कोई बल्ल पहले मलिन था, पांछेसे धोकर उज्ज्वल किया. तब उज्ज्वलतासे उत्पन्न हुआ कहलाया । परंतु उस बखका उत्पादसे प्रथकपना नहीं है, क्योंकि पूर्ववस ही उज्ज्वलभावसे परिणत हुआ है। इसी प्रकार बहिरंग—अंतरंग निमित्त पाकर दृश्य एक पर्यायसे उत्पन्न होता है, परंतु उत्पादसे जुदा नहीं है, स्वरूपसे ही उस पर्यायरूप परिणमन करता है। वही बल उज्ज्व-लावस्थासे तो उत्पन्न हुआ है, और मलिनपर्यायसे व्यय ( नारा ) को प्राप्त हुआ है, परंतु उस व्ययसे बस्न प्रथक नहीं है, क्योंकि आप ही मलिनभावके नाशरूप परिणत हुआ है । इसी प्रकार दृश्य आगामी पर्यायसे तो उत्पद्यमान है, और प्रथम अवस्थासे नष्ट होता है, परंतु उस व्ययसे पृथक नहीं है, व्यय- स्वधानं मिलन्यवस्थया ज्ययमानमवस्थायिन्योत्तरीयस्वावस्थया ग्रीज्यमालम्ब्यमानं ग्रीज्येण लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपमेद्रपुपव्रजति, स्वरूपते एव तयाविपत्समवलम्बते । तथैव तदेव द्रज्यमप्येककाल्युत्तरावस्थ्यार्थाः सात्रावास्थ्या ज्ययमानमवस्थायिन्या द्रज्यस्वावस्थ्या ग्रीज्यमालम्ब्यमानं ग्रीज्येषा लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपमेद्रपुपव्रजति, स्वरूपत एव तथा-विभव्समवलम्बते । यथेव च तदेवोत्तरीयं विस्तारिवशेषात्मकैग्रेणिल्स्यते । न च तैः सह स्वरूपमेद्रपुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविभ्यत्ममवलम्बते । तथेव तदेव द्रज्यमिष्टिक्सतारिवशेषात्मकैग्रेणिल्स्यते । न च तैः सह स्वरूपमेद्रपुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविभ्यत्ममवलम्बते । तथेव तदेव द्रज्यमिष्टिक्सत्वलम्बते । तथेव तदेव द्रज्यमिष्टिक्सत्वलम्बते । वथेव च तदेवोत्तरीयमायतिवश्लासकैः पर्यापवर्तिभित्सन्तुभिल्स्यते । न च तैः सह स्वरूप-भेद्रपुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविभ्यत्ममवलम्बते । तथेव तदेव द्रज्यमप्यापतिविशेषात्मकैः पर्या-विश्वस्यते । न च तैः सह स्वरूप-भेद्रपुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविभ्यत्ममलल्पते । ॥ ॥

### अथ क्रमेंणास्तितं दिविधमभिद्धाति तत्रेदं स्वरूपास्तित्वाभिधानम-

उत्पादन्ययद्गौन्यगुणपर्यायस्वरूपेण परिणमन्ति. तथा सर्वद्रन्याणि स्वकीयस्वकीययथोचितोत्पादन्ययद्गौन्यै-स्त्रीय गणपर्यायेश्व सह यद्यपि संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभिर्भेदं कर्वन्ति तथापि सत्तास्वरूपेण भेदं न कर्वन्ति. स्त्रमासन् एवं तथाविध्यस्यत्मस्यते । तथाविध्यं कोऽर्थः । जत्माद्रव्ययादिस्यक्रपेण प्रीणसन्ति । अथवा बचा बस्नं निर्मलपर्यायेणोत्पन्नं मल्लिनपर्यायेण विनष्टं तद्भयाधारभूतवलस्रपेण ध्रवमविनस्रारं, तथैव श्रक्त-वर्णादिगुणनवजीर्णादिपर्यायसहितं च सत् तैरुत्पादन्ययप्रीन्यस्त्रथेव च स्वकीयगुणपर्यायैः सह संज्ञादि-भेदेऽपि सति सत्तारूपेण मेदं न करोति । तर्हि किं करोति । स्वरूपत ण्वोत्पादादिरूपेग परिणमति. तथा सर्वेद्रव्याणीत्यभिष्रायः ॥ ३ ॥ एवं नमस्कारगाथा द्रव्यगुणपर्यायकथनगाथा स्वसमयपरसमयनिकापणगाथा सत्तादिलक्षणत्रयसचनगाथा चेति स्वतन्त्रगाथाचतप्टयेन पीक्रिकाभिधानं प्रथमस्थलं रातम । अब प्रथमं स्वरूप परिणत हुआ है। और वहीं वस्न जैसे एक समयमें निर्मल अवस्थाकी अपेक्षांसे तो उत्पद्यमान है. मिलनावस्थाकी अपेक्षासे न्यय ( नाग ) बाला है, और वलपनेकी अपेक्षा ध्रुव है, परंतु ध्रुवपनेसे स्वरूप-भेदको धारण नहीं करता है, आप ही उस स्वरूप परिणनता है। इसी प्रकार द्रव्य हरएक समयमें उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है, पूर्व अवस्थासे विनाशको प्राप्त होता है, और द्रव्यपने स्वभावसे ध्रव रहता है, ध्रवपनेसे प्रथक नहीं रहता, आप ही धौत्यको अवलंबन करता है। और इसी प्रकार जैसे वहीं वहां उज्ज्वल कोमलादि गुणोंकी अपेक्षा देखते हैं, तो वह उन गणोंसे भिन्न भेट धारण नहीं करता. स्वरूपसे गुणात्मक है, इसी तरह प्रत्येक दृश्य निज गुणोंसे भिन्न नहीं है, स्वरूपसे ही गुणात्मक है, ऐसा देखते हैं । जैसे वल तंतरूप पर्यायोंसे देखाजाता है, पांतु उन पर्यायोंसे जुदा नहीं है, स्वरूपसे ही उनस्प है; इसी प्रकार द्रव्य निज पर्यायोंसे देखते हैं, परंतु स्वरूपसे ही पर्यायपनेको अवलम्बन करता है। इस तरह द्रव्यका उत्पादन्ययधीन्यलक्षण और गुणपर्यायलक्षण जानने योग्य है॥ ३॥ अब दो प्रकारके अस्तिवर्मेसे पहले स्वरूपास्तित्वको दिखलाते हैं—[ गुणै: ] अपने गुणो करके [ चित्रै: सह सन्भावो हि सहावो गुणेहिं सह पत्रपृष्टिं विक्तेहिं। दन्बस्स सन्बकालं उप्पादन्वयधुवकोहिं॥ ४॥ सद्भावो हि स्वभावो गुणैः सह पर्ययिश्वेतेः। द्रव्यस्य सर्वकाल्ब्रुत्यादन्वयधुदत्वैः॥ ४॥

अस्तित्वं हि किल द्रव्यस्य स्वभावः. तत्यनरन्यसाधननिरपेक्षत्वादनाद्यनन्तत्या हेत्रक्यै-करुपया बन्या नित्यप्रवृत्तत्वाद्विभावधर्मवैलक्षण्याच भावभाववद्धावाषानात्वेऽपि प्रदेशभेदा-भावादक्येण सहैकत्वमवलस्वमानं द्रव्यस्य स्वभाव एव कथं न भवेत । तत्त द्रव्यान्तराणाभिव इन्यगुणपर्यायाणां न प्रत्येकं परिसमाप्यते । यतो हि परस्परसाधितसिद्धियक्तत्वाचेषामस्ति-स्वमेकमेव, कार्तस्वरवत यथा हि उच्येण वा क्षेत्रेण वा काल्टेन वा भावेन वा कार्तस्वरात पथगतपळभ्यमानैः कर्तकरणाधिकरणरूपेण मीतादिगुणानां कुण्डलादिपर्यायाणां च स्वरूपश्च-पादाय मवर्तमानमञ्जूतियुक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियक्तैः पीततादिग्णैः तावत्त्वरूपास्तित्वं प्रतिपादयति—सहावो हि स्वभावः स्वरूपं भवति हि स्फूटम् । कः कर्ता । सन्भावो सद्भावः शद्भासता शद्भान्तित्वम् । कस्य स्वभावो भवति दृष्यस्य मुक्तात्मद्रव्यस्य तत्र स्वरूपास्तित्वं यथा मुक्तात्मनः सकाशात्प्रथम्भतानां पुरुलादिपञ्चद्रव्याणां शेषजीवानां च भिन्नं भवति न च तथा कैः सह। गणेहिं सह पज्जपहिं केवलजानादिगणैः किचिदनचरमशरीराकारादिस्वकीयपयरिश्व सह । कथंभतैः । चित्तेत्रिं सिद्धगतित्वमतीद्वियत्वमकायावमयोगत्वमनेदत्वमित्यादिनहभेदभिक्षेत्रे केवलं गुणपर्यायैः सह भिन्नं भवति । उपपादन्वयधवनेहि गुद्धात्मप्राप्तिरूपमोक्षपर्यायस्योत्पादो रागादिविकरूपरहितपरमसमाधिरूप-मोक्षमार्गपर्यायस्य व्ययस्तथा मोक्षमार्गाधारभुतान्वयद्वव्यत्वरुक्षणं ध्रौव्यं चेत्युक्तरुक्षणोत्पादव्ययधौव्यैश्च सह भिनं न भवति । कथम् । सञ्ज्ञकालं सर्वकालपर्यन्तं यथा भवति । कस्मात्तैः सह भिनं न भवतीति चेत् । पर्याची: ] नाना प्रकारकी अपनी पर्यायोकरके और [ उत्पाद व्ययभ्रवस्वै: ] उत्पाद, व्यय, तथा धौन्यकरके [ द्रव्यस्य ] गुणपर्यायस्वरूप द्रव्यका [ सर्वकालं ] तीनों कालमें [ सदाव ] अस्तित्व है, वही [ हि ] निश्चय करके [ स्वभाव: ] मूलभूत स्वभाव है । भावार्थ-निश्चय करके अस्तित्व ही द्रव्यका स्वभाव है, क्योंकि अस्तित्व किसी अन्य निमित्तसे उत्पन्न नहीं हुआ है। अनादि अनंत एकस्य प्रवृत्तिसं अविनाशी है। विभावभावस्था नहीं, किन्त स्वाभाविकभाव है। और गणगणीके भेदसे यद्यपि द्रव्यसे अस्तित्वगुण प्रथक कहा जाता है, परंतु वह प्रदेशभेदके विना द्रव्यसे एकरूप है। एक द्रव्यसे दूसरे द्रव्यकी नाई प्रथक नहीं हैं, क्योंकि द्रव्यके अस्तित्वसे गुणपर्यायोका अस्तित्व है, और गणपर्वायोंके अस्तित्वसे द्रव्यका अस्तित्व है। यह कथन नौचे छिखे हए सोनेके द्रष्टांतसे समझाते हैं। जनका कर्ता. साधन, और आधार सोना है, क्योंकि सोनेके अस्तित्वसे ही उनका अस्तित्व है। जो सोना न होने, तो पीततादि गुण तथा कुंडलादिपर्यायें भी न होनें ! सोना स्वभाववंत है, और ने

कण्डलादिपर्यांग्रेश्च यदस्तित्वं कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्वयात्प्रधगतप्रभयमानैः कर्तकरणाधिकरणरूपेण गुणानां पर्यायाणां च स्वरूप-मपादाय प्रवर्तमानम् रत्तियक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियक्तैर्गणैः पर्यायैश्च यदस्तित्वं दन्यस्य स स्वभावः । यथा वा दन्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा पीतनादिगणेभ्यः कण्डलादिपर्यायेभ्यश्च प्रथमनुपलभ्यमानस्य कर्तकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्यरस्वरूपग्रपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैः पीततादिगुणैः कुण्डलादिपर्यायैश्व निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य कार्तस्वरस्य मलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा गणेभ्यः पर्यायेभ्यश्च प्रथानपलभ्यमानस्य कर्तकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपप्रपादाय प्रवर्तमानामहत्त्रियुक्तेर्र्णः पर्यायैश्व निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मुलसाधनत्या तैर्निष्पा-दितं यदस्तित्वं स स्वभावः । किं च - यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्त-स्वरात्प्रथगन्पलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कुण्डलाङ्गद्रपीतताद्युत्पादव्ययधीव्याणां स्वरूप-यतः कारणाद्रणपर्यायोऽस्तिलेनोत्पादन्ययत्रौन्यास्तिलेन च कर्त्रभूतेन श्रद्धात्मदन्यास्तिले साध्यते, श्रद्धात्म-इन्यास्तित्वेन च गुणपर्यायोत्पादन्ययधौन्यास्तित्वं साध्यत इति । तद्यथा-यथा स्वकीयदन्यक्षेत्रकालभावैः सबर्णादभिन्नानां पीतःवादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां संबन्धि यदस्तित्वं स एव सूवर्णस्य सङ्गावः, तथा स्वकीय-दुरुयक्षेत्रकालभावैः परमात्मद्रव्यादभिन्नानां केवलज्ञानादिगणकिचिदनचरमगरीराकारादिपर्यायाणां संबन्धि यदन्तित्वं स एव मक्तात्मद्रव्यस्य सद्भावः । यथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकालभावैः पीतत्वादिगणकण्डलादिपर्यायभ्यः सकाशादभिनस्य सुवर्णस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव पीतत्वादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां स्वभावो भवति, तथा स्वकीयद्वव्यक्षेत्रकालभावैः केवलज्ञानादिगुणकिचिदनचरमशरीराकारपर्यायेभ्यः सकाशादभिन्नस्य मुक्तात्म-द्रव्यस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव केवलज्ञानादिगणकिचिदनचरमशरीराकारपर्यायाणां स्वभावो जातव्यः। स्वभाव हैं। इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंकी अपेक्षा द्रव्यसं अभिन्न जो उसके गुणपर्याय हैं, उनका कर्ता साधन, और आधार द्रव्य हैं, क्योंकि द्रव्यके अस्तित्वसे ही गुणपर्यायोंका अस्तित्व है। जो दुव्य न होने, तो गणपूर्याय भी न होनें। दुव्य स्वभावनंत है, और गणपूर्याय स्वभाव है। और कैसे दब्य, क्षेत्र, काल भावोंसे, पीततादि गण तथा कंडलादि पर्यायोंसे अपथकसत (जो जदे नहीं) सोनेके कर्म पीततादि गुण तथा कुंडलादि पर्याय हैं, इसलिये पीततादि गुण और कंडलादि पर्यायोंके अस्तित्वसे सोनेका अस्तित्व है। यदि पीततादिगण तथा कंडलादि पर्यायें न हों. तो सोना भी न होंबे । इसी प्रकार दृष्य, क्षेत्र, काल, भावोंसे गुणपर्यायोंसे अपुर्याभून दृष्यके कर्म गुणपर्याय हैं, इसलिये गणपर्यायोंके अस्तित्वसे द्रव्यका अस्तित्व है। जो गुणपर्यायें न हों, तो द्रव्य भी न होवे। और जैसे-द्रव्य. क्षेत्र, काल, भावींसे सोनेसे अप्रथाभूत ऐसा जो कंकणका उत्पाद, कंडलका व्यय तथा पीतत्वादिका धौट्य इन तीन भावोंका कर्ता, साधन, और आधार सोना है, इसलिये सोनेके अस्तित्वसे इनका व्यक्तित्व है, क्योंकि जो सोना न होने, तो कंकणका उत्पाद, कंडलका व्यय और पीतत्वादिका धीव्य.

श्वपादाय पर्वतमानपद्यसियुक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निप्पादितनिष्यसियुक्तैः कुण्डलाङ्करपीतवाषुत्पादव्ययश्रौव्यैयृदिस्तत्वं कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा
भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्वकरणाभिकरणरूपेणोत्पादव्ययश्रौव्याणां स्वरुपष्ठपादाय
भवतेमानमद्यसियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्यसियुक्तैकत्यादव्ययश्रौव्येपेदस्तित्वं द्रव्यस्य
स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कुण्डलाङ्गदर्यनिताद्युत्पादव्ययश्रौवयम्यः पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृक्तणाभिकरणरूपेण कार्तस्यस्यरुपादाय भवर्तमानमद्यसियुक्तः कुण्डलाङ्गद्यीतताद्यत्याद्यव्ययश्रौव्येनिष्पादितनिष्पस्तियुक्तस्य कार्तस्य सृलसाभवन्तया तैर्निष्पादिवं वदस्तित्वं रूपाद्यम्यमवर्तमानमद्यसियुक्तस्याप्यभव्यभाव्येनिष्पादिवनिष्पस्तियुक्तस्य द्वयस्य मृलसाभवनत्या तैर्निष्पादिवं यदस्तित्वं स स्वावाः ॥ ४ ॥

अथेदानीमरपादव्ययधौव्याणामपि द्वयेण सहाभिनास्तिवं कथ्यते। यथा स्वकीयद्वव्यादिचत्रध्येन सवर्णाद-भिनानां कटकपर्यायोत्पादकङ्गणपर्यायविनागमुवर्णत्वलक्षणधौन्याणां संबन्धि यदस्तित्वं स एव सुवर्णसङ्खावः. तथा स्वद्रव्यादि चत्रष्ट्रयेन परमात्मद्रव्यादभिनानां मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्गपर्यायव्ययतदभयाधारभृतपरमात्म-दृश्यत्वलक्षणधौश्याणां संबन्धि यदस्तित्वं स एव सक्तात्मदृश्यस्वभावः । यथा स्वदृश्यादिचन्रष्टयेन कटक-पर्यायोत्पादकङ्गणपर्यायन्यसम्बर्णत्वलक्षणधीन्येभ्यः सकाशादभित्रस्य संबर्णस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव कटकपर्यायोत्पादकङ्कणपर्यायन्ययतदभयाधारभूतसर्वर्णवनक्षणध्रौन्याणां सद्भावः, तथा स्वद्रन्यादिचत्रष्टयेन मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्गपर्यायन्ययतदभयाधारभतमुक्तात्मद्रन्यत्वलक्षणधौन्येभ्यः सकाशादभिन्नस्य परमातम् द्रव्यस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्गपर्यायव्ययतदभयाधारभतमक्तात्मद्रव्यव्यवक्षण-घौन्याणां स्वभाव इति । एवं यथा मुक्तात्महन्यस्य स्वकीयगुगपर्यायोत्पादन्ययधौन्यैः सह स्वरूपास्ति-ये तीन भाव भी न होवें। इसी प्रकार दृश्य, क्षेत्र, काल, भावां करके दृश्यसे अउथामूत ऐसे जो उत्पाद, व्यय, धौव्य इन तीन भावोंका कर्ता, साधन तथा आधार द्रव्य है, इसलिये द्रव्यके अस्तित्वसे उत्पा-दादिका अस्तित्व है। जो द्रव्य न होवे तो उत्पाद, व्यय, धौत्य ये तीन भाव न होवे। और जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंकर कंकगादि पर्यायका उत्पाद, कंडलादिका व्यय, पीतत्वादिका धौव्य, इन तीन भावोंसे अप्रथम्भत जो सोना है, उसके कर्ता, साधन और आधार कंकणादि उत्पाद, कंडलादि व्यय. पीतत्वादि धौन्य, ये तीन भाव हैं, इसल्यि इन तीन भावोंके अस्तित्वसे सोनेका अस्तित्व है। यदि ये तीन भाव न होवें, तो सोना भी न होवे । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावीं करके उत्पाद, व्यय, धौन्यसे अप्रथमत द्रव्यके कर्ता, साधन और आधार उत्पाद, व्यय, धौन्य, ये तीन भाव है, क्योंकि हन तीनोंके अस्तित्वसे द्रव्यका अस्तित्व है। यदि ये तीन भाव न होवें, तो द्रव्य भी न होवे । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि इन्य, गुण और पर्यायोका अस्तित्व एक है। और जो इन्य है, सो अपने गुण इदं तु साहस्यास्तित्वाभिभानमस्तीति कथयति— इह विविह्नक्ष्वणाणं लक्ष्मणमेगं सदिति सञ्वगयं। उविदिसदा खलु धम्मं जिणवर्वसहेण पण्णसं॥ ५॥ इह विविभल्जणानां लक्ष्मणमेकं सदिति सर्वेगतम्। उपिरकृता खलु धर्मे जिनवरत्यभेण महमम्॥ ५॥

इह किल मपश्चितवैचित्रयेण द्रव्यान्तरेभ्यो व्यावृत्य वृत्तेन मतिद्रव्यं सीमानमास्त्रम्यता विशेषलक्षकभतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्ष्यमाणानामपि सर्वद्रव्याणामस्त्रमित्वेचित्र्यमप्रश्रं षद्वत्य इत्तं प्रतिद्रव्यमास्त्रतितं सीमानं भिन्दत्सदिति सर्वगतं सामान्यलक्षणभूतं साद्दरयास्ति-लमेकं खल्बनबोद्धव्यम् । एवं सदित्यभिधानं सदिति परिच्छेदनं च सर्वार्थपरामर्श्व स्यात । यदि प्रनरिद्रमेव न स्याचदा किंवित्सदिति किंविदसदिति किंवित्सवासबेति किंविदवाच्यमिति च स्यात । तत्तु विभतिषिद्धमेवामसाध्यं चैतदनोकहवतु । यथा हि बहुनां बहुविधानामनोकहा-नामात्मीयस्यात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टरभेनोत्तिष्ठनानात्वं, सामान्य-त्वाभिधानमञ्जलरास्तित्वमभिनं व्यवस्थापितं, तथैव समस्तशेषद्वव्याणामपि व्यवस्थापनीयभित्यर्थः ॥ ४ ॥ अथ सादश्यास्तित्वशन्दाभिधेयां महासत्तां प्रज्ञापयति—इ**ह विविद्दलक्षणाणं** इह लोके प्रत्येकसत्ता-भिधानेन स्वरूपास्तित्वेन विविधलक्षणानां भिन्नलक्षणानां चेतनाचेतनमूर्तामूर्तपदार्थानां स्वरूखणमेगं त एकमत्वण्डलक्षणं भवति । किं कर्तृ सदिति सर्वं सदिति महासत्तारूपम् । किंविशिष्टम् । सन्वरायं संकर-स्यतिकरपरिहाररूपस्वजात्यविरोधेन श्रद्धसंग्रहनयेन सर्वगतं सर्वपदार्थन्यापकम् । इदं केनोक्तम् । त्रवदि-मदा खळ धम्मं जिणवरवसहेण पण्णातं धर्मं वस्तुस्वभावसंग्रहसुपदिशता खु स्फूटं जिनवरवृष्यभेण पर्यायस्वरूपको लिये हुए है, अन्य इन्यसे कभी नहीं मिलता । इसीको स्वरूपास्तिन्व कहते है ॥ ४ ॥ आगे सादश्यास्तित्व बतलाते हैं--[इह ] इस लोकमें [धर्म उपदिशता] वस्तुके स्वभावका उपदेश देनेबालं [जिणवरवषभेण] गणधरादिदेवोंमें श्रेष्ट श्रीवीतराग सर्वज्ञदेवनं [प्रज्ञप्तं] ऐसा कहा है. कि [विविधलक्षणानां] नाना प्रकारके लक्षणोवाले अपने स्वरूपास्तित्वसे जुदा जुदा दृश्योका [सत इति] 'सत' ऐसा [सर्वगतं] सब दृष्योमें पानेवाला [एकं लक्ष्मणं] एक लक्षण है। भावार्थ-स्वरूपास्तित्व विशेषलक्षणरूप है, क्योंकि वह द्व्योकी विचित्रताका विस्तार करता है। तथा अन्य द्रव्यसे मेद करके प्रत्येक द्रव्यकी मर्यादा करता है। और 'सत्' ऐसा जो सादश्यास्तित्व है. सो द्रव्योमें मेद नहीं करता है, सब द्रव्योमें प्रवर्तता है, प्रत्येक द्रव्यकी मर्यादाकी दूर करता है. और सर्वगत है, इसलिये सामान्यलक्षणरूप है। 'सत्' शब्द सब पदार्थीका ज्ञान कराता है, क्यों कि बांट ऐसा न माने, तो कुछ पदार्थ सत् हो, कुछ असत् हों, और कुछ अवक्रव्य हों; परंतु ऐसा नहीं है. संवर्ण पदार्थ सत्रूप ही हैं, असदादिरूप नहीं है । जैसे-बृक्ष अपने अपने स्वरूपास्तित्वसे, आम. नीमादि भेदोंसे अनेक प्रकारके हैं, और सादश्यास्तित्वसे बृक्ष जातिकी अपेक्षा एक हैं। इसी प्रकार

लक्षण यूर्तेन साइक्योद्धासिनानोकहरवेनोत्थापितपेकत्यं तिरियति । तथा बहुनां बहुविधानां द्रव्याणामात्मीयात्सीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोत्तिष्टकानात्वं, सामान्य-लक्षणभूतेन साइक्योद्धासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितपेकत्वं तिर्यति । यथा च तेषामनो-कहानां सामान्यलक्षणभूतेन साइक्योद्धासिनानोकहरनेनोत्थापितेकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतिम कर्वास्तावाष्टमेनोत्तिष्टक्षणभूतिम कर्वास्तावाष्टमेनोत्तिष्टक्षणान्तत्वस्य सर्वद्रव्याणामित सामान्यलक्षणभूतेन सहक्यासितावाष्टमेनोत्तिष्टक्षणान्तत्वस्य सर्ववेनत्वस्य मार्वेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षण-भूतेन साइक्योद्धासिना सदित्यस्य मार्वेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षण-भूतिस्य सर्वास्ति ।। ५॥

अथ द्रञ्जेद्रेव्यान्तस्यास्मं द्रव्याद्र्यान्तस्यं च सत्तायाः प्रतिहन्ति — दृष्यं सहावसिद्धं सदिति जिणा तबदो समक्षादा । सिद्धं तप आगमदो णेच्छदि जो सो हि परसमओ ॥ ६ ॥ द्रष्यं स्वभावसिद्धं सदिति जिनास्तच्तः समाख्यातवन्तः । सिद्धं तथा आगमतो नेच्छति यः स हि परसमयः ॥ ६ ॥

प्रजातमिति । तद्यथा-यथा सर्वे मुक्तात्मनः सन्तीत्युक्ते सति परमानन्दैकलक्षणसस्तामृतरसास्वादभरिताब-स्थलोकाकाग्राप्तिनश्रदासंख्येयात्मप्रदेशैस्तथा किंचिदनचरमशरीराकारादिपर्यायेश्व संकरव्यतिकरपरिहार-रूपजातिभेदेन भिनानामपि सर्वेवां सिद्धजीवानां ग्रहणं भवति, तथा 'सर्वे सत्' इत्युक्ते संग्रहनयेन सर्व-पदार्थानां ग्रहणं भवति । अथवा सेनेयं वनमिदमित्यक्ते अश्वहरूयादिपदार्थानां निम्बामादिवक्षाणां स्वकीय-स्वकीय गातिभेद भिनानां यगपद प्रहणं भवति. तथा सर्वे सदित्यक्ते सति सादश्यसत्ताभिषानेन महासत्तारूपेण द्यादासंग्रहनचेन सर्वपदार्थानां स्वजात्यविरोधन ग्रहणं भवतीत्यर्थः ॥ ५ ॥ अथ यथा दत्र्यं स्वभावसिद्धं तथा सदसदपि स्वभावत एकेत्याख्याति—दृष्यं सहावसिद्धं द्रव्यं परमात्मद्रव्यं स्वभावसिद्धं भवति । कस्पात । अनायनन्तेन परहेतनिरंपक्षेण स्वतः सिद्धेन केवलज्ञानादिगणाधारमतेन सदानन्दैकस्रपसस्य-द्रव्य अपने अपने स्वरूपास्तित्वसे ६ प्रकार हैं, और सादश्यास्तित्वसे सतुकी अपेक्षा सब एक हैं। सतुके कहनेमें छहाँ द्रव्य गर्भित हो जाते हैं । जैसे जब वक्षोंमें स्वरूपास्तित्वसे भेद करते हैं, तब सादश्या-स्तित्वरूप वक्षको जातिकी एकता मिट जाती है, और जब साइश्यास्तित्वरूप वक्षजातिकी एकता करते हैं. तब स्वरूपास्तित्वसे उत्पन्न नाना प्रकारके भेद भिट जाते हैं. इसी प्रकार द्रव्योमें स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षा सतस्त्रप एकता मिट जाती है, और साध्य्यास्तित्वकी अपेक्षा नाना प्रकारके मेद मिट जाते हैं। भगवानका मत अनेकान्त है, जिस पक्षकी विवक्षा (कहनेकी इच्छा) करते हैं, वह पक्ष मुख्य होता है, और जिस पक्षकी विवक्षा नहीं करते हैं. वह पक्ष गौण होता है। अनेकान्त्रसे नय संपूर्ण प्रमाण हैं. विवक्षाकी अपेक्षा मान्य गौण हैं ॥ ५ ॥ आगे द्रव्यांसे अन्य द्रव्यक्षी उत्पत्तिका निषेध करते हैं, और द्रव्यसे सत्ताकी जुदाईका निषेध करते हैं- द्रिटयं ] गुणपर्यायरूप वस्तु [स्वभावसिद्धं ] अपने स्वभावसे निष्पन्न है। और वह सित इति । सत्तास्वरूप है, ऐसा जिनाः । जिनभगवान् निस्वतः । स्वरूपसे

न खळ द्रव्येर्द्वव्यान्तराणामारम्भः. सर्वद्रव्याणां स्वभावसिद्धसात् । स्वभावसिद्धत्वं तः तेषा-मनादिनिधनतात । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते । ग्रुणपर्यापात्मानमात्मनः स्वभाव-मेव मुलसाधनमुपादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमृहतं वर्तते । यत्तु दुव्यरारभ्यते न तद्रव्यान्तरं कादा-चित्कतात स पर्याय द्वाणकादिवनमन्त्यादिवच । द्वायं पुनरनविध त्रिसमयावस्थायि न तथा स्यात । अथैवं यथा सिद्धं स्वभावत एव इन्यं तथा सहित्यपि तत्स्वभावत एव सिद्धमित्यवधार्य-ताम । सन्तात्मना (त्मनः ) स्वभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमद्भावयक्ततात । न च द्रव्यादर्थान्तरभूता सत्तोषपत्तिमभिमपद्यते, यतस्तत्समवायात्तत्सदिति स्यात । सतः सत्तायाश्च न ताबद्यतसिद्धते-नार्थान्तरसं, तयोर्द्रण्डदण्डिबद्यतसिद्धलस्यादर्शनात । अयुत्तसिद्धलेनापि न तदपप्यते । इहेद-मितिप्रतीतेरुपपद्मत इति चेत किनिबन्धना हीहेटमिति प्रतीतिः। भेदनिबन्धनेति चेत को नाम भेदः । प्रादेशिकः, अताद्भाविको वा । न तावत्पादेशिकः, पूर्वमेच युतसिद्धत्वस्यापसारणात् । अताद्भाविकश्चेत उपपन्न एव यहव्यं तन्न गुण इति वचनात । अयं तु न खल्वेकान्तेनेहेदमिति-. सधारसपरम् समरसीभावपरिणतसर्वशद्धात्मप्रदेशभरितावस्थेन शद्धोपादानमतेन स्वकीयस्वभावेन निष्पञ्जवात् । यञ्च स्वभावसिद्धं न भवति तद् द्रव्यमपि न भवति । द्रचणुकादिपुद्रलस्कन्धपर्यायवत् मनुष्यादिजीवपर्यायवज्ञ । महिति यथा स्वभावतः सिद्धं तदद्रव्यं तथा सदिति सत्तालक्षणमपि स्वभावत एव भवति, न च भिन्नसत्ता-समबायात । अथवा यथा द्रव्यं स्वभावतः सिद्धं तथा तस्य योऽसौ सत्तागणः सोऽपि स्वभावसिद्ध एव । कस्मादिति चेत् । सत्ताद्वव्ययोः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि दण्डदण्डिबद्धिव्यप्रदेशाभावात् । इदं के सिमारूपातवन्तः] भले प्रकार कहते हैं। यि: ] जो पुरुष आगमतः ] शास्तरे तिथा सिद्धं ] उक्त प्रकार सिद्ध [न इच्छिति ] नहीं मानता है, [हि ] निश्चयकरके [स: ] वह [पर-समय: ] मिथ्यादष्टि है । भावार्थ-द्रव्य अनादिनिधन है, वह किसीका कारण पाके उत्पन्न नहीं हुआ है, इस कारण स्वयंसिद्ध है। अपने गुण पर्याय स्वरूपको मुलसाधन अंगीकार करके आप ही सिद्ध है। और जो दुव्योंसे उत्पन्न होते हैं, वे कोई अन्य दुव्य नहीं, पूर्याय होते हैं; परंतु पूर्याय स्थायी नहीं होते-नाशबान होते हैं। जैसे परमाणुओंसे दुज्जणकादि स्कंघ तथा जीव पदलसे मनध्यादि होते हैं। ये सब द्रव्यके पर्याय हैं, कोई नवीन द्रव्य नहीं है। इससे सिद्ध हुआ, कि द्रव्य त्रिकालिक स्वयंसिद्ध है, वही सत्ता स्बरूप है। जैसे द्रव्य स्वभावसिद्ध है, वैसे ही सत्ता स्वभावसिद्ध है। परंतु सत्ता द्रव्यसे कोई जदी बस्त नहीं है, सत्ता गुण है, और दृष्य गुणी है । इस सत्ता गुणके संबंधसे दृष्य 'सत्' कहा जाता है । सत्ता और दृष्यमें यद्यपि गुणगुणीक भेदसं भेद है. तो भी जैसे दंड और दंडीपरुषमें भेद है. बैसा भेद नहीं है। भेद दो प्रकारका है-एक प्रदेशभेद और दूसरा गुणगुणीभेद । इनमेंसे सत्ता और द्रव्यमें प्रदेश भेद तो है नहीं, जैसे कि दंड और दंडीमें होता है, क्योंकि सत्ताके और द्रव्यके जुदा जुदा प्रदेश नहीं हैं. गुणगुणीमेद है; क्योंकि जो द्रव्य है, सो गुण नहीं है, और जो गुण है, सो द्रव्य नहीं है। इस प्रकार संज्ञा संख्या लक्षणादिसे भेद कहते हैं। द्रव्य-सत्तामें सर्वधा भेट नहीं हैं। कथंचित्रकार भेट

भतीतेर्निकथमं, स्वयमेबोन्मप्रनिमप्रलात् । तथाहि—यदेव पर्यायेणार्ध्यते द्रव्यं तदेव गुणविद्धं द्रव्यमयमस्य गुणाः, शुभ्रमिद्धुचरीयमयमस्य शुभ्रो गुण इत्यादिवदताद्वाविको भेद उत्मज्जति । यदा तु द्रव्येणार्ध्यते द्रव्यं तदास्तमितसमस्तगुणवासनांन्मेषस्य तथाविषं द्रव्यंत अध्यस्यस्य स्वयाद्वेयंत्र क्षेत्रस्य स्वयाद्वेयं द्रव्यस्य स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्वेयं स्वयाद्

१२१

अयोत्पाद्व्ययश्रीव्यात्मक्तेऽपि सदृष्यं भवतीति विभावयति— सद्वद्विदं सहावे द्व्वं द्व्वस्स जो हि परिणामो । अत्येखु सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ ७ ॥ सद्वस्थितं सभावे द्ववं द्रव्यस्य यो हि परिणामः । अर्थेषु स स्वभावः स्थितिसंभवनाशसंबदः ॥ ७ ॥

कथितवन्तः । जिणा तच्चदो समकखादा जिनाः कर्तारः तत्त्वतः सम्यगाख्यातवन्तः कथितवन्तः सिद्धं तह आगमदो सतानापेक्षया द्रव्यार्थिकनयेनानादिनिधनागमादि तथा सिद्धं णेच्छिद जो सो हि पर-समाओ नेच्छति न मन्यते य इदं वस्तुस्वरूपं स हि स्फटं परसमयो मिथ्यादृष्टिभैवति । एवं यथा परमात्म-द्रव्य स्वभावतः सिद्धमवबोद्धन्यं तथा सर्वद्रन्याणीति । अत्र द्रव्यं केनापि पुरुषेण न क्रियते । सत्तागुणोऽपि . इन्याद्विचो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ६॥ अश्रोत्पादन्ययधौन्यत्वे सति सत्तैव द्रन्यं भवतीति प्रज्ञापयति— सद-है. किसी एक प्रकारमें अभेद हैं। इस भेदाभेदको दृब्यार्थिक और पर्यायार्थिकनयके भेदमें दिखलाते है--जब पर्यायार्थिकनयसे द्रव्यका कथन करते हैं, तब द्रव्य गुणवाला है, यह उसका गुण है। जैसे बस्न द्रव्य है, यह उसका उज्ज्वलपना गुण है। इस प्रकार गुणगुणी भेद प्रगट होता है। और जब द्रव्यार्थिकनयसे द्रव्यका कथन करते हैं, तब समस्त गुणभेदकी वासना मिट जाती है, एक द्रव्य ही रहता है, गुणगुणी भेद नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार भेदके नष्ट होनेसे गुणगुणी भेदरूप ज्ञान भी नष्ट होता है, तथा ज्ञानके नष्ट होनेसे वस्त अभेदभावसे एकरूप होकर ठहरती है। पर्याय कथनसे जब इञ्चमें भेद उछलते हैं. तब उसके निमित्तसे भेदरूप ज्ञान प्रगट होता है. और उस भेदरूप ज्ञानके उछ्छनेसे गुणोंका भेद उछ्छता है। जिस तरह समुद्रमें उछछते हुए जलके कछील समुद्रसे जुदे नहीं हैं, उसी प्रकार पर्याय कथनसे द्रव्यसे ये भेद जुदे नहीं हैं । इससे सिद्ध हुआ, द्रव्यसे सत्तागण प्रथक नहीं है, द्रव्य उस स्वरूप ही है। गुणगुणीके भेदसे भेद है, स्वरूपसे भेद नहीं है। जो ऐसा नहीं मानते हैं, वे मिथ्यादर्टी हैं ॥ ६ ॥ आगे कहते है कि उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यके होनेपर ही सत द्रव्य

इह हि स्त्रभावे नित्यमवतिष्ठमानतात्सादिति द्रव्यम् । स्त्रभावस्तु द्रव्यस्य प्रौन्योत्पादी-च्छेदैक्यात्मकपरिणाम्: यथैव हि द्रव्यवास्तुनः सामस्टयेनैकस्यापि विष्कम्भक्रममद्रचित्रर्विनः स्रध्मांशाः प्रदेशाः, तथैव हि द्वयवत्तेः सामस्त्येनैकस्यापि प्रवाहक्रमप्रवृत्तिवर्तिनः स्रध्मांशाः परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परस्परव्यतिरेकनिबन्धनो विष्करभक्रमः. तथा परिणामानां परस्परच्यतिरेकनिबन्धनः मवाहक्रमः। यथैव च ते प्रदेशाः स्वस्थाने स्वरूपपूर्वरूपाभ्यामुत्पन्नोच्छ-क्रत्वात्सर्वत्र परस्परानस्यतिस्रत्रितैकवास्तत्यानत्पन्नप्रश्नेनलाचः संग्रतिसंहारश्रौव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति, तथैव ते परिणामाः स्वावसरे स्वरूपपर्वरूपाभ्यामृत्यकोच्छक्रत्वात्सर्वत्र परस्परानस्यति-स्त्रितैकप्रवाहतयानत्यक्षप्रलीनताच संभृतिसंहारश्रीच्यात्मकमात्मानं धारयन्ति । तथैव च य एव हि पूर्वप्रदेशोच्छेदनात्मको वास्त्रसीमान्तः स एव हि तदत्तरोत्पादात्मकः, स एव च परस्परानस्यतिस्रत्रितैकवास्तुत्यात्रद्रभयात्मक इति । तथैव य एव हि पूर्वपरिणामोच्छेदात्मकः भवाहसीमान्तः स एव हि तदुत्तरोत्पादात्मकः, स एव च परस्पराजस्यतिस्त्रितैकभवाहतयातदु-भयात्मक इति एवमस्य स्वभावत एव त्रिलक्षणायां परिणामपद्धतौ दुर्ललितस्य स्वभावानति-बटिटं महावे दब्वं द्रव्यं मुक्तात्मद्रव्यं भवति । किं कर्त् । सदिति शुद्धचेतनान्वयरूपमस्तित्वम् । किं-विशिष्टम । अवस्थितम । क । स्वभावे । स्वभावं कथयति—दञ्जस्य जो हि परिणामो तस्य परमात्म-द्रव्यस्य संबन्धी हि स्फूटं यः परिणामः । केषु विषयेषु । अत्येषु परमात्मपदार्थस्य धर्मत्वादभेदनयेनार्था भण्यन्ते । के ते । केवलज्ञानादिगुणाः सिद्धत्यादिपर्यायास्त्रः तेष्वर्थेष विषयेष योऽसौ परिणामः । स्रो सहाचौ केबलज्ञानादिगुणसिद्धत्वादिपर्यायरूपस्तस्य परमात्मद्रव्यस्य स्वभावो भवति । स च कथंभुतः । हिटि-संभवणाससंबद्धो स्वात्मप्राप्तिरूपमोक्षपर्यायस्य संभवस्तिसम्नेव क्षणे परमागमभाषयैकःववितर्कविचार-होता है-[स्वभावे] अपनी परिणतिमें [अवस्थितं] ठहरा हुआ जो [सत् ] सत्तारूप वस्तु सो [द्रव्यं] द्रव्य है । और द्रिव्यस्य ] द्रव्यका [अर्थेषु ] गुणपर्यायोमें [य:] जो [स्थितिसंभव-नाशसंबद्धः | श्रीन्य, उत्पाद, और न्यय सहित [परिणामः] परिणाम है, [सः] वह [हि] [स्वभाव:] स्वभाव है । भावार्थ-द्रव्यके गुणपर्यायरूप परिणमनेको स्वभाव कहते हैं, और वह -स्वभाव उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य सहित है । जैसे एक द्रव्यके चौडाईरूप सक्पप्रदेश अनेक हैं. उसी प्रकार समस्त दव्योंकी परिणतिके प्रवाहकमसे लम्बाईरूप मुक्तपपरिणाम भी अनेक हैं। दव्योंकी चौडाई प्रदेश हैं । और लम्बाई परिणति हैं । प्रदेश सदाकाल स्थायी है, इसी कारण चौडाई है, और परिणति प्रवाह-. रूप कमसे है, इसी लिये लम्बाई है। जैसे दृश्यके प्रदेश पृथक् पृथक् हैं, उसी प्रकार तीन कालसंबंधी परिणाम भी जुदे जुदे हैं। और जैसे वे प्रदेश अपने अपने स्थानोंमें अपने पूर्व पूर्व प्रदेशोंकी अपेक्षा उत्पन हैं, उत्तर उत्तर (आगे आगेके) प्रदेशोंकी अपेक्षा व्यय हैं। एक द्रव्य संपूर्ण प्रदेशोंमें है. इस अपेक्षासे न उत्पन्न होते हैं, न नाश होते हैं, ध्रुव हैं। इसी कारण प्रदेश उत्पाद, व्यय और ध्रुवताको धारण किये हुए हैं । इसी प्रकार परिणाम अपने कालमें पूर्व उत्तर परिणामोंकी अपेक्षा उत्पाद व्ययस्य

क्रमात्रिष्ठभणमेव सत्त्वमनुमोदनीयम् । मुक्ताफल्दामवत् । यथैव हि परिग्रहीतद्राचिन्नि प्रलम्बमाने मुक्ताफल्दामनि समस्तेष्वपि स्वयामग्रवकासत्त्वमुक्ताफलेव्यवरोवरेषु धामग्रवरोत्तर-मुक्ताफलानामुद्यनात्प्रवेष्वंभुक्ताफलानामनुदयनात् सर्वत्रापि परस्यरानुस्यृतिश्वत्रकस्य श्वत्रकस्या-वस्थानात्रिलक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरितं, तथैव हि परिग्रहीतनित्यविनिवर्तमाने द्रव्ये समस्तेष्वपि स्वावसरेषुबक्तासत्त्व परिणामेषुत्ररोत्तरेष्ववसरेषुत्ररोत्तरपरिणामानामुद्यनात्प्रवेष्वर्वर्पाणामानामनुदयनात्पर्ववर्ष्वर्वपरिणामानामनुदयनात् सर्वेत्रपि परस्परानुस्यृतिश्वत्रकस्य प्रवाहस्यावस्थानात्रीलक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरित ॥७॥

अथोत्पादच्ययश्रीच्याणां परस्पराविनाभावं द्रवयति-

ण अबो अगबिहीणो अगो वा णित्य सभविहीणो । उप्पादो वि य अगो ण विणा घोठवेण अत्येण ॥ ८ ॥ न भवो भक्तविहीनो भक्तो वा नास्ति सभवविहीनः । उत्पादोऽपि च भक्तो न विना प्रीव्येणार्थेण ॥ ८ ॥

न खुळ सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सर्गमन्तरेण, न सृष्टिसंहारी स्थितिमन्तरेण, न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण । य एव हि सर्गः स एव संहारः, य एव संहारः स एव सर्गः, द्वितीयशक्ष्यानसंज्ञस्य शद्धोपादानभूतस्य समस्तरागादिविकल्पोपाधिरहितस्वसंवेदनज्ञानपर्यायस्य नाशस्त-रिमनेव समये तदभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यस्य रिधतिरित्यक्तलक्षणोत्पादव्ययधौव्यत्रयेण संबन्धो भवतीति । एवमत्पादन्ययधीन्यत्रयेणैकसमये यद्यपि पर्यायार्थिकनयेन परमात्मद्रन्यं परिणतं. तथापि द्रन्यार्थिकनयेन सत्तालक्षणमेव भवति । त्रिलक्षणमपि सत्सत्तालक्षणं कथं भण्यत इति चेत "उत्पादन्ययधौन्ययक्तं सत" इति बचनात् । यथेदं परमात्मद्रव्यमेकसमयेनोत्पाद्वत्ययधौव्यैः परिणतमेव सत्तालक्षणं मण्यते तथा सर्व-द्रव्याणीत्यर्थः ॥ ७ ॥ एवं स्वरूपसत्तारूपेण प्रथमगाथा, महासत्तारूपेण दितीया, यथा द्रव्यं स्वतःसिद्धं तथा सत्तागणोऽपीति कथनेन ततीया. उत्पादन्ययद्गौन्यत्वेऽपि सत्तैव द्रन्यं भण्यत इति कथनेन चतर्थीति गाथाचतुष्ट्येन सत्तालक्षणविवरणमुख्यतया द्वितीयस्थलं गतम् । अथीत्पादन्ययधौन्याणां परस्परसापेक्षत्वं है, सदा एक परिणतिप्रवाहकी अपेक्षा ध्रव है, इस कारण परिणाम भी उत्पाद-व्यय-ध्रवता संयुक्त है। को परिणाम है. वही स्वभाव है. और द्रव्य स्वभावके साथ है. इसी कारण द्रव्य भी पर्वोक्त तीन छक्षण-यक्त है। जैसे मोतियोंकी मालामें अपनी प्रभासे शोमायमान जो मोती हैं, वे पहले पहले मोति-बोकी अपेक्षा आगे आगेके मौती उत्पादरूप है, पिछले पिछले व्ययरूप हैं, और सबमें सत एक है, इस अपेक्षासे ध्रव हैं । इसी प्रकार दृश्यमें उत्तर परिणामोंकी अपेक्षा उत्पाद, पूर्वपरिणामोंकी अपेक्षा न्ययः, और द्रव्य प्रवाहकी अपेक्षा ध्रौत्य है । इस तरह द्रव्य तीन लक्षण सहित है ॥ ७ ॥ अब कहते हैं, कि उत्पाद, व्यय, और ध्रौत्य ये आपसमें पृथक नहीं है, एक ही हैं—[ अकुविहीन: ] व्यय रहित [भवः] उत्पाद [न] नहीं होता, [वा] तथा [संभवविहीनः] उत्पाद रहित [भक्तः] व्यय निमित्त नहीं होता. चि और जिल्पाद: जिलाद अपि तथा भिदः वियय ये

यावेव सर्गसंहारों सेव स्थिति:. येव स्थितस्तावेव सर्गसंहाराविति । तथाहि-य एव क्रम्मस्य सर्गः स एव ग्रत्पिण्डस्य संहारः. भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनावभासनात । य एव च मृत्यिण्डस्य संहारः, स एव कम्मस्य सर्गः, अभावस्य भावान्तरभावस्यभावेनावभासनात् । यौ च कम्मिष्ण्डयोः सर्गसंद्वारी सेव मिलकायाः स्थितिः, व्यतिरेकमखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात । यैव च मृत्तिकायाः स्थितिस्तावेव क्रम्भपिण्डयोः सर्गसंहारो, व्यतिरेकाणामन्वयानतिक्रमणात्। यदि पुनर्नेदमेवमिष्येत तदान्यः सर्गोऽन्यः संहारः अन्या स्थितिरित्यायाति । तथा सति हि केवलं सर्ग मग्यमाणस्य कम्भस्योत्पादनकारणाभावादभवनिरेव भवेत . असदत्पाद एव वा । तत्र क्रम्भस्याभवनी सर्वेषामेव भावानामभवनिरेव भवेत । असदत्यादे वा व्योमप्रसवादीना-दर्शयति—ण भवो भंगविहीणो निर्दोषपरमात्मरुचिन्हपसम्यक्त्वपर्यायस्य भव उत्पादः तद्विपरीतिमध्यात्व-पर्यायस्य भन्नं विना न भवति । कस्मात । उपादानकारणाभावातः, परिण्डभङ्गाभावे घरोत्पाद इव । द्वितीयं च कारणं मिथ्यात्वपर्यायभङ्गस्य सम्यक्त्वपर्यायरूपेण प्रतिभासनात् । तदपि करमात् । "भावान्तर-स्बभावरूपो भवत्यभावः" इति वचनात् । घटोत्पादरूपेण मृत्यिण्डभङ्ग इव । यदि पुनर्मिथ्यात्वपर्यायभङ्गस्य सम्यक्तवोपादानकारणभृतस्याभावेऽपि श्रद्धात्मानमृतिरुचिरूपसम्यक्तवस्योत्पादो भवति, तृह्यपादानकारण-रहितानां खपुष्पादीनामप्रत्यादी भवत । न च तथा । भंगो वा णन्धि संभवविहीणो परद्रव्योगादेय-स्प्रमिध्यात्वस्य भङ्गो नास्ति । कथंभूतः । पूर्वोक्तसम्यक्तवपर्यायसंभवरहितः । कस्मादिति चेत् । भङ्गकारणा-भावात घटोत्पादाभावे मृत्पिण्डस्येव । द्वितीयं च कारणं सम्यक्तवपर्यायोत्पादस्य मिध्यात्वपर्याया-दोनों [विना प्रीटियेण अर्थेण] नित्य स्थिररूप पदार्थके विना [न] नहीं होते । भावार्थ-उत्पाद न्ययके बिना नहीं होता. न्यय उत्पादके बिना नहीं होता. उत्पाद और न्यय ये दोनों धौन्यके विना नहीं होते. तथा धीव्य उत्पाद व्ययके विना नहीं होता । इस कारण जो उत्पाद है, वही व्यय है, जो न्यय है, वही उत्पाद है, जो उत्पाद न्यय है. वही ध्रवता है। इस कथनको दृशन्तसे दिखाते हैं-जैसे जो घडेका उत्पाद है, वहीं मिश्नेंक पिंडका व्यय (नाग) है, क्योंकि एक पर्यायका उत्पाद (उत्पन्न होना ) दूसरे पर्यायके नाशसे होता है । जो घड़े और पिंडका उत्पाद और व्यय है वहां मिटीकी ध्रवता है. क्योंकि पर्यायके बिना दृज्यकी स्थिति देखनेमें नहीं आती । जो माटीकी धवता है. वहीं घडे और पिंडका उत्पाद-व्यय है, क्योंकि द्रव्यकी थिरताके विना पर्याय हो नहीं सकते। इस कारण ये तीनों एक हैं। ऐसा न मानें, तो वस्तका स्वभाव तीन लक्षणवाला सिद्ध नहीं हो सकता। जो केवल उत्पाद ही माना जाय, तो दो दोष लगते है-एक तो कार्यकी उत्पत्ति न होवे, दूसरे असत्का उत्पाद हो जाय । यही दिखाते हैं- घड़ेका जो उत्पाद है वह मुखिण्डके न्ययसे है, यदि केवल उत्पाद ही माना जाने, व्यय न मार्ने, तो उत्पादके कारणके अभावसे घडेकी उत्पत्ति ही न हो सके, और जिस तरह घट-कार्य नहीं हो सकता, वैसे सब पदार्थ भी उत्पन्न नहीं हो सकते । यह पहला दवण है । दसरा दोष दिखाते हैं---जो ध्रवपना सहित वस्तुके बिना उत्पाद हो सके, तो असत् वस्तुका उत्पाद हो

ष्टुद्योतमाननिर्विघ्नत्रेलक्षण्यलाञ्छनं द्रव्यमवस्यमनुमन्तव्यम् ॥ ८ ॥ अयोत्पादादीनां द्रव्यादनर्थान्तरत्त्रं संहरति —

# उप्पादद्विदिभंगा विजंते पज्जणसु पञ्जाया । उच्चे हि संति णियढं तस्हा दब्वे हवदि सब्वे ॥ ९ ॥

भावरूपेण दर्शनात् । तदपि कस्मात् । पर्यायस्य पर्यायान्तराभावरूपत्वाद् , घटपर्यायस्य मृतिपण्डाभाव-रूपेणेव । यदि पनः सम्यवत्वोत्पादनिरपेक्षो भवति मिध्यात्वपर्यायाभावस्तर्धभाव एव न स्यात । कस्मात । अभावकारणाभावादिति. घटोत्पादाभावे मृत्पिण्डामावस्य इव । उप्पादी वि य भंगी ण विणा दछवेण अत्येण परमात्मरुचिन्हपसम्यक्तवस्योत्पादस्तद्विपरीतमिध्यान्वस्य भक्तो वा नास्ति । कं विना । तदभयाधार-भतपरमात्मरूपद्रञ्यपदार्थे विना । कस्मात । द्रञ्याभावे ज्ययोत्पादाभावान्मृत्तिकाद्रञ्याभावे घटोत्पादमृत्यिण्ड-भङ्गाभावादिति । यथा सम्यक्त्विभध्यात्वपर्यायद्वये परस्परसापेक्षमुत्पादादित्रयं दर्शितं तथा सर्वद्रव्यपर्यायेष इष्ट्यमित्यर्थः ॥ ८ ॥ अधीत्पादन्ययधौन्याणि दृत्येण सह परस्पराधाराधेयभावत्वादन्वयदन्यार्थिकनयेन जाना चाहिये, ऐसा होनेपर आकाशके फल भी उत्पन्न होने लगेंगे । और जो केवल व्यय ही मानेंगे. तो भी दो दूपण आवेंगे। एक तो नाश ही का अभाव हो जावेगा, क्योंकि मृत्पिडका नाश घडेके उत्पन्न होनेसे है, अर्थात यदि केवल नाश ही मानेंगे, तो नाशका अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि नाश उत्पादके बिना नहीं होता । इसरे, सतका नाश होबेगा, और सतके नाश होनेसे जानादिकका भी नाश होकर घारणा न होगी। और केवल ध्रवके नाज माननेसे भी दो दपण लगते हैं। एक तो पर्यायका नाज होता है, दूसरे, अनित्यको नित्यपना होता है। जो पर्यायका नाश होगा, तो पर्यायके विना द्रव्यका अस्तित्व नहीं है. इसलिये द्रव्यके नाशका प्रसंग आता है. जैसे मृतिकाका पिंड घटादि पर्यायोके विना नहीं होता । और जो अनित्यको नित्यत्व होगा, तो मनकी गतिको भी नित्यता होगी । इसलिये इन सब कारणोसे यह बात सिद्ध हुई, कि केवल एकके माननेसे वस्तु सिद्ध नहीं होती है। इसलिये आगामी पर्यायका उत्पाद, पूर्व पर्यायका व्यय, मूलवस्तुकी स्थिरता, इन तीनोकी एकतासे ही द्रव्यका लक्षण निर्विष्ठ संघता है।। ८।। आगे उत्पाद, व्यय और धौव्य इन तीनों भावोंको द्रव्यसं अभेदरूप सिद्ध करते हैं—[ उत्पादस्थिति अङ्गाः ] उत्पाद, व्यय और धौव्य [पर्यायेष ] व्वयके पर्यायोमें [बिचन्ते] रहते हैं, और [हि] निधयकरके वे [पर्यायाः] पर्याय [इन्ये] द्रव्यमें [सन्ति] उत्पादस्थितिभङ्गा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्यायाः । द्रव्यं हि सन्ति नियतं तस्माद्गव्यं भवति सर्वम् ॥ ९ ॥

उत्पादव्ययश्रीव्याणि हि पर्यायानालम्बन्ते. ते प्रनः पर्याया द्रव्यमालम्बन्ते । ततः समस्त-मप्येतदेकमेव द्रव्यं न प्रनर्दव्यान्तरम् । द्रव्यं हि तावत्पर्यायैरालम्ब्यते । सम्रदायिनः सम्रदायात्म-कत्वात पादपवत । यथा हि सम्रदायी पादपः स्कन्धमूलकाखासम्रदायात्मकः स्कन्धमूल-श्वासाभिरालम्बित एव प्रतिभाति. तथा सम्रदायि द्रव्यं पर्यायसम्बदायात्मकं पर्यायेरालम्बि तमेव मतिभाति । पूर्वायास्तत्पादव्ययश्रीव्येरालस्व्यन्ते उत्पादव्ययश्रीव्याणामंत्रधर्मतात बीजाङ्करपादपवत् । यथा किलांशिनः पादपस्य बीजाङ्करपादपत्वलक्षणास्त्रयोऽशा भक्नोत्पाद-भौज्यलक्षणरात्मधर्मेरालम्बताः सममेव पतिभान्ति, तथांशिनो द्रव्यस्योच्डियमानोत्पद्यमाना-विष्ठिमानभावलक्षणास्त्रयोऽशा भङ्गोत्पादधोव्यलक्षणैरात्मधर्मेरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि पुनर्भक्कोत्पादधौज्याणि द्रव्यस्यैवेष्यन्ते तदा समग्रमेव विष्ठवते । तथाहि भक्के तावत् क्षणभद्गकटाक्षितानामेकक्षण एव सर्वेद्रव्याणां संहरणाद्वव्यश्चन्यतावतारः सम्बन्धेदो वा । उत्पादे द्रव्यमेव भवतीःयुपदिशति—उप्पादद्विदिभंगा विश्वद्वज्ञानदर्शनस्वभावात्मतःवनिर्विकारस्वसंवेदनज्ञानरूपे-णोत्पादस्तरिमञ्जेब क्षणे स्वसंवेदनज्ञानविलक्षणाज्ञानपर्यायख्येण भक्षः, तदभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थाख्येण स्थितिरित्युक्तलक्षणाक्षयो भङ्गाः कर्तारः विज्ञंते विधन्ते तिष्ठन्ति । केषु । प्रज्ञाएस् सम्यक्तवपूर्वक-निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानपर्याये तावदत्पादस्तिष्ठति स्वसंवेदनज्ञानपर्यायरूपेण मङ्गस्तदभयाधारात्मद्रन्यत्वा-बस्थारूपपर्यायेण ध्रौन्यं चेत्रुक्तलक्षणस्वकीयस्वकीयपर्यायेषु पज्जाया दव्वं हि संति ते चोकलक्षण-ज्ञानाञ्ज्ञानतद्भयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपपर्याया हि स्फुटं द्रव्यं सन्ति **णियदं** निश्चितं प्रदेशाभेदेऽपि स्वकीयस्वकीयसंज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेन तम्हा दुव्वं हुव्दि सुव्वं यतो निश्चयाधाराधेयभावेन तिष्टन्य-त्पादादयस्तरमान्कारणादत्पादादित्रयं स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायत्रयं चान्ययद्रव्यार्थिकनयेन सर्वं द्रव्यं भवति । हते हैं। [तस्मात्] इस कारणवे [नियतं] यह निश्चव है, कि [सर्वे] उपादारि सब [द्रच्यं] इन्य ही [भवति] हैं, जुदे नहीं है। भावार्थ-उपाद-न्ययश्रीव्यमाव पर्यायके आश्रित है और वे पर्याय दृज्यके आधार हैं, प्रथक नहीं हैं, क्योंकि दृज्य पर्यायात्मक है । जैसे वृक्ष स्कंध (पिड), शास्त्रा और मूलादिरूप है, परन्तु ये स्कंध-मूल-शाखादि वृक्षमे जुदा पदार्थ नहीं हैं, इसी प्रकार उत्पादादिकमे द्रव्य प्रथक नहीं है, एक ही है । द्रव्य अंशी है, और उत्पाद-व्यय-ग्रीव्य अंश है । जैसे बक्ष अंशी है, बीज अंकर बुक्षत्व अंश हैं। ये तीनों अंश उत्पाद-व्यय और ध्रुवपनेको लिये हुए हैं, बीजका नाश अंकरका उत्पाद और वृक्षत्वका ध्रवपना है। इसी प्रकार अंशी दृश्यके उत्पद्यमान विनाशिक और स्थिरतारूप-ये तीन पर्यायरूप अंश हैं, सो उत्पाद-वयय-श्रवत्वसे संयुत हैं । उत्पाद-वयय-श्रवभाव पर्या-योंमें होते हैं । जो द्रव्यमें होवें, तो सबका ही नाश हो जावे । इसीको स्पष्ट रीतिसे दिखाते हैं---जो बन्यका नारा होने, तो सब शून्य हो जाने, जो बन्यका उत्पाद होने, तो समय समयमें एक एक बन्यके हु मितसमयोत्पादसुद्रितानां मत्येकं द्रव्याणामानन्त्यमसदुत्पादो वा । ध्रौच्ये तु क्रमञ्जवां भावानामभावाद्रव्यस्याभावः क्षणिकतं वा । अत उत्पादच्यध्यौच्यैरालम्ब्यन्तां पर्यायाः पर्यायेश्र द्रव्यमालम्ब्यतां, येन समस्तमप्येतवेकभेव द्रव्यं भवति ॥ ९ ॥

अथोत्पादादीनां क्षणभेदमुदस्य द्रव्यत्वं द्योतयति-

समबेदं खलु दञ्बं संभविटिदणाससण्णिदद्वेहिं। एक्किम चेव समये तम्हा दञ्बं खु नित्तदयं॥ १०॥ समवेतं खलु द्रव्यं संभवस्थितिनावसंद्वितार्थैः। एकस्मिन् चैव समये तस्माद्रव्यं खलु तन्नियम्॥ १०॥

इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः स जन्मनैव व्याप्तत्वात स्थितिक्षणो नाशक्षणश्च न भवति। यश्र स्थितिक्षणः स स्वरुभयोरन्तरालदर्रुल्तिलाज्जन्मक्षणो नामक्षणश्च न भवति । यश्च नामक्षणः पूर्वोक्तोत्पादादित्रयस्य तथैव स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायत्रयस्य चानुगताकारेणान्वयरूपेण यदाधारभृतं तदन्वय-इन्यं भण्यते. तदिषयो यस्य स भवत्यन्वयद्वन्यार्थिकनयः यथेदं जानाजानपर्यायदये भक्त्रयं न्याख्यातं तथापि सर्वद्रव्यपर्यायेषु यथासंभवं ज्ञातव्यमित्यभिप्रायः ॥ ९ ॥ अथोत्पादादीनां पनरपि प्रकारान्तरेण द्रव्येण सहाभेदं समर्थयति समयभेदं च निराकरोति—समवेदं खळ दृष्यं समवेतमेकीभूतमभिन्नं भवति खल रफटम । किम । आत्मद्रव्यम् । कैः सह संभविदिणाससण्णिदद्वेहिं सन्यक्वज्ञानपूर्वकनिश्रह-उत्पन्न होनेसे अनन्त द्रव्य हो जावें, और जो द्रव्य ध्रव होवे, तो पर्यायका नाश होवे, और पर्यायके नाशसे द्रव्यका भी नाग हो जावे । इसलिये उत्पादादि द्रव्यके आश्रित नहीं हैं, पर्यायके आश्रित हैं । पर्याय उत्पन्न भी होते है, नष्ट भी होते हैं, और बस्तुकी अपेक्षा स्थिर भी रहते हैं। इस कारण वे पर्यायमें हैं, पर्याय द्रव्यसे जुदे नहीं हैं, द्रव्य ही हैं। पर्यायकी अपेक्षा द्रव्योंमें उत्पादादिक तीन भाव जानना चाहिये ॥ ९ ॥ आगे इन उत्पादादिकोंमें समय भेद नहीं है, एक ही समयमें द्व्यसे अभेदरूप होते हैं. यह प्रगट करते हैं--[द्वरुपं] वस्तु [संभवस्थितिनाशसंज्ञितार्थैः] उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य नामक भावोंसे [स्वल्ह ] निश्चयकर [समवेतं ] एकमेक है, जुदी नहीं है, [च] और वह [एकस्मिन **एव स्त्रमये** ] एक ही समयमें उनसे अमेदरूप परिणमन करती है। [तस्मात] इस कारण [स्वला ] निश्चयकरके [तात जितायों] वह उत्पादादिकत्रिक [द्रव्यं] द्रव्यस्वरूप है-एक ही है। भावार्ध-यहाँ कोई वितर्क करे, कि उत्पाद-व्यय-धौव्य एक समयवर्ती हैं-यह सिद्धान्त ठीक नहीं हैं, इन तीनोंका समय जुदा जुदा है, क्योंकि जो समय उत्पादका है, वह उत्पाद ही से व्याप्त है, वह ध्रौज्य-ज्ययका समय नहीं है। जो ध्रौज्यका समय है, वह उत्पाद-ज्ययके मध्य है, इससे भी जदा ही समय है। और जो नाशका समय है, उस समय उत्पाद-श्रीव्य नहीं हो। सकते । इस कारण यह समय भी प्रथक है। इस प्रकार इनके समय प्रथक प्रथक संभव होते है; सो इस कुतर्कका समाधान आचार्य महाराज इस प्रकार करते हैं कि, "जो दन्य आपही उत्पन्न होता, आप ही स्थिर होता, आप स तृत्पाद्यावस्थाय च नरमतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्च न भवति । इत्युत्पादादीनां विवर्षमाणः क्षणभेदो इदयभूमिमवतरित, अवतरत्यवं यदि द्रव्यमात्मनेवोत्पद्यते आत्मनैव नर्यतीत्यभ्युत्मान्यते । तचु नाभ्युत्मतस् । पर्यायाणामंबोत्पादादयः कुनः क्षणभेदः । तथाहि— यथा कुलालदण्डचकचीवरारोप्यमाणासंस्कारसंनिधी य एव वर्षमानस्य जन्मक्षणः स एव मृत्तिप्रवस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिक्डस्य मृत्तिकातस्य स्थितिक्षणः । तथा अन्तरक्षविहरक्षाधनारोप्यमाणसंस्कारसंनिधी य एवोत्तर्यायस्य जन्मक्षणः स एव माक्तनपर्यायस्य नाशक्षणः स एव कोटिद्वयाधिक्डस्य द्रव्यवस्य स्थितिक्षणः । यथा च वर्षमानमृत्तिपण्डसृतिकात्वेषु प्रत्येकर्तिन्युत्पत्वय्यय्यव्याणि विस्तमावस्यविन्य विकायां सामस्त्येनेकसमय एवावलोक्यनेत, तथा उत्तरमाक्तनपर्यायद्रव्यत्वेषु प्रत्येकर्कान्यप्रत्याव्यय्यविव्याणि विस्तमावस्यविन्दि द्रव्ये सामस्त्येनेकसमय एवावलोक्यन्ते । यथैव च वर्षमानप्रविक्तात्वर्तीन्युत्पादव्ययभ्वयाणि प्रत्येक्षत्र न वस्तन्तरं, तथैवोत्तरमाक्तनपर्यायद्रव्यवस्य विव्याणि प्रत्येक्षत्र न वस्तन्तरं, तथैवोत्तरमाक्तनपर्यायद्रव्यवस्य न व्यव्यक्षेत्र न वस्तन्तरं, तथैवोत्तरमाक्तनपर्यायद्रव्यवस्य विव्यक्षिति वस्त्रवाद्यम् ।। १० ॥

१२८

निर्विकारनिजात्मान्भतिलक्षणवीतरागचारित्रपर्यायेणोत्पादः तथैव रागादिपरद्रव्यैकत्वपरिणतिरूपचारित्र-पर्यायेण नाशस्तदभयाधारात्मद्रव्यत्वाबस्थारूपपर्यायेण स्थितिरित्युक्तस्थणसंज्ञित्वोत्पादव्ययप्रौत्येः सह । तर्हि कि बौद्धमतबद्धिन्नभिन्नसमये त्रयं भविष्यति । नैवम् । एकस्मि चेव समये अङ्गलिद्रन्यस्य वक-पर्यायवत्संसारिजीवस्य मरणकाले ऋजगतिवत् क्षीणकषायचरमसमये केवलज्ञानोत्पत्तिवदयोगिचरमसमये मोक्ष-वबेत्येकस्मिन्समय एव । तम्हा दव्वं ख तत्तिदयं यस्मात्युवींकप्रकारणैकसमये भड्डत्रयेण परिणमति तस्मात्संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि प्रदेशानामभेदात्त्रयमपि स्व स्फटं दृब्यं भवति । यथेदं चारित्राचारित्रपर्याय-ही नष्ट होता, तो अवश्य ही तीन समय होते, परंतु ऐसा नहीं हैं"। पर्यायसे उत्पाद, व्यय, श्रीव्य होते हैं. इस कारण एक ही समयमें सबते हैं। जैमे दंड, चक्र, सूत, कुंभकारादिके निमित्तते घटके उत्पन्न होनेका जो समय है, वही मृत्पिण्डके नाशका समय है, और इन दोनों अवस्थाओं में मृत्तिका अपने स्वभावको नहीं छोड़नी है, इसलिये उसी समय ध्रवपना भी है। इसी प्रकार अंतरंग-बहिरंग कारणोंके होनेपर आगामी पर्यायके उत्पन्न होनेका जो समय है, वहीं पूर्व पर्यायके नाशका समय है, और इन दोनों अवस्थाओमें द्रव्य अपने स्वभावको छोड़ता नहीं है, इसल्लिये उसी समय थ्रव है। जैसे मृत्तिका द्रव्यमें घट, मृत्पिड और मृत्तिकाभाव इन पर्यायोंसे एक ही समयमें उत्पाद-व्यय-ध्रौत्य है, उसी प्रकार पर्यायोंके द्वारा इव्यमें भी जानना चाहिये । पूर्व पूर्यायका नाश. उत्तर पर्यायका उत्पाद, और इत्यतासे ध्रुवता, ये तीन भाव एक ही समयमें सधते हैं। हाँ, सिद द्रव्य ही उपजता, विनशता, तो एक समय अवश्य ही नहीं सघता, परंतु पर्यायकी अपेक्षा अच्छी तरह सपते हैं, कोई शंका नहीं रहती । और जैसे घट, मृत्यिड, मृत्तिकाभावरूप उत्पाद-व्यय-प्रौव्य मृत्ति-कासे जुदे पदार्थ नहीं हैं, मृत्तिकारूप ही हैं, उसी प्रकार उत्पाद, व्यय, धौव्य ये द्रव्यसे जुदा नहीं

अध दृष्यस्योत्पादञ्यवधौद्याण्यनेबद्रञ्यपर्यायद्वारेण विन्तवति— पादुरुभवदि य अण्णो पत्नाओ पत्नओ वयदि अण्णो । दञ्बस्स तं पि दञ्बं जेब पण्टं ण उप्पण्णं ॥ ११ ॥ मादुर्भवति बान्यः पर्यायः पर्याया न्येति अन्यः । दृष्यस्य तदिष दृष्यं नेत्र मण्टं नोत्पन्नम् ॥ ११ ॥

इह हि यथा किलेकस्यणकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यश्चत्रणकः प्रजा-यते, ते त त्रयश्वतारो वा प्रहला अविनष्टानुत्पन्ना एवावतिष्टनते । तथा सर्वेऽपि समानजातीया द्रव्यपूर्याया विनर्धान्त प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि खविनग्रानत्पन्नान्येवावति-हरते । यथा चैको मनुष्यतलक्षणोऽसमानजातीयो विनश्यत्यन्यस्त्रिदशसलक्षणः मजायते तौ च जीवपुद्रली अविन्धानत्पन्नाचेनातिष्ठेते. तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया द्रव्यपर्याया विनन्धन्ति हुये मक्त्रयमभेटेन दर्शितं तथा मर्बद्रव्यपर्यायेष्ववबोद्धव्यमित्यर्थः ॥ १० ॥ एवमन्याद्वव्ययधौव्यस्य **छक्षणन्याच्यानमुख्यतया** गाथात्रयेण तृतीयस्थलं गतम् । अथ द्रन्यपर्यायेणोत्पादन्यभौज्याणि दर्शयति----पाडश्यवित च प्रादर्भवति च नायते अन्त्यां सन्यः कश्चिदपूर्वानन्तज्ञानसस्त्राविगणास्पदभुतः शास्तिकः। स कः । पत्तनाओं परमात्मावाधिरूपः स्वभावद्रव्यपर्यायः पत्ताओं क्यांटि अच्यो पर्यायो व्येति विनञ्जति । कथंभतः । अन्यः पूर्वोक्तमोक्षपर्यायद्विजो निश्चयरत्त्रत्रयात्मकनिर्विकरपरमाधिरूपरयैव मोक्षपर्यायस्योपादान-कारणमृतः । कस्य संबन्धी पर्यायः । दञ्जस्य परमात्मद्रव्यस्य । तं पि दच्नं तदपि परमात्मद्रव्यं णेव पण्टं प्र उप्पर्का शददन्यार्थिकनयेन नैव नष्टं न चोत्पनम् । अथवा संसारिजीवापेक्षमा देवादिक्रपो विभावदन्यपर्यायो जायते मनध्यादिस्थ्यो विनज्यति तदेव जीवदन्यं निश्चयेन न चौत्पन्नं न च विनष्टं, पद्रस्ट-द्रव्यं वा द्रचणकादिस्कन्धरूपस्वजातीयविभावदृत्यपर्यायाणां विनाशोत्पादेऽपि निश्चयेन न चोत्पनं न च हैं. द्रव्यस्वरूप ही है ॥ १० ॥ आगे अनेक द्रव्योंके संयोगसे जो पर्याय होते हैं. उनके द्वारा उत्पाद-व्यय-धौव्यका निरूपण करते हैं-- व्रिट्यस्य ] समान जातिवाले द्रव्यका [अन्य: पर्याय:] अन्य पर्याय [प्राटर्भवति] उत्पन्न होता है, चि] और [अन्य: पर्याय:] दूसरा पर्याय [ब्येति] विनष्ट होता है, [तटपि] तो भी [हुट्यं] समान तथा असमानजातीय द्रव्य निव प्रणाप्टं] न तो नष्ट ही हुआ है, और नि उत्पन्नों और न उत्पन्न हुआ है, द्रव्यपनेसे ध्रव है। भावार्थ-संयोगवाले द्रव्यपर्याय दो प्रकारके हैं, एक समानजातीय और दूसरे असमानजातीय । जैसे तीन परमाणओंका समानजातीय स्कंघ (पिंड) पर्याय नष्ट होता है. और चार परमाणओंका स्कन्ध उत्पन्न होता है, परंत परमाणुओं से न उत्पन्न होता है, और न नष्ट होता है, धुव है। इसी प्रकार सब जातिके इन्यपर्याय उत्पाद-न्यय-ध्रवरूप जानना चाहिये । और जैसे जीव पुद्रलके संयोगसे असमान जातिका मनुष्यक्रप द्रव्यपर्याय नष्ट होता है, और देवक्रप द्रव्यपर्याय उत्पन्न होता है, परंत द्रव्याचकी अपेक्षासे जीव-पुद्रल न उत्पन्न होते हैं, और न नष्ट होते हैं, और धृद हैं, इसी प्रकार और

मजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि सविनष्टाञ्चत्पक्षान्येवावतिष्ठन्ते । एदमात्मना भ्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्वारेणोत्पादव्ययीभृतान्युत्पाद्व्ययभौन्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥ ११ ॥

अथ इन्यस्योत्पाद्व्यपञ्जीव्याण्येक्द्रव्यपर्यायद्वारेण विन्तपति—
परिणमदि सयं दृब्बं गुणदो य गुणंतरं सद्विसिद्धं।
तम्हा गुणपज्जाया अणिया पुण दृब्बमेव स्ति ॥ १२ ॥
परिणमति स्वयं दृब्यं गुणतश्च गुणान्तरं सद्विशिष्टम्।
तस्त्राद्वणपर्याया अणिताः पुनः दृब्यमेवेति ॥ १२ ॥

एकद्रव्यपर्याया हि गुणपर्यायाः. गुणपर्यायाणामेकद्रव्यतात । एकद्रव्यतं हि तेषां सहकारफलबत । यथा किल सहकारफलं स्वयमेव हरितमावात पाण्डमावं परिणमत्यूवीं-त्तरमञ्ज्ञहरितपाण्डभावाभ्यामञ्जूभतात्मसत्ताकं हरितपाण्डभावाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयैक-मेव वस्तु न वस्त्रन्तरं, तथा द्रव्यं स्वयमेव पूर्वावस्थावस्थितगुणादुत्तरावस्थावस्थितगुणं परिण-विनष्टमिति । ततः स्थितं यतः कारणादत्पादव्ययधौव्यरूपेण द्रव्यपर्यायाणां विनाशोत्पादेऽपि द्रव्यस्य बिनाशो नास्ति, ततः कारणाद द्रव्यपर्याया अपि द्रव्यलक्षणं भवन्तीत्यभिप्रायः॥११॥ अथ द्रव्यस्योत्पादव्यय-धौन्यादिगणपर्यायमुख्यत्वेन प्रतिपादयति—परिणमदि सयं दुख्वं परिणमति स्वयं स्वयमेवोपादान-कारणभूतं जीवद्रव्यं कर्तु । कं परिणमति । गुणदो य गुणंतरं निरुपमरागस्वसंवेदनगुणान्नेवलज्ञानीत्पत्ति-बीजमतात्सकाशात्सकलविमल्केवलज्ञानगुणान्तरम् । कथंभतं सत्परिणमति । सदविसिदं स्वकीयस्वरूपत्वा-श्रिद्रपास्तिवादविशिष्टमभिनम् । तुम्हा गुणपज्जाया भणिया पुण दञ्जमेव ति तस्मात् कारणान केबल्डं पूर्वसूत्रोदिताः दृज्यपर्यायाः दृज्यं भवन्ति, गुणरूपपर्याया गुणपर्याया भण्यन्ते तेऽपि दृज्यमेव भवन्ति । अथवा संसारिजीवद्वयं मतिस्मृत्यादिविभावगुणं त्यक्ता श्रुतज्ञानादिविभावगुणान्तरं परिणमति. भी असमानजातीय द्रव्यपर्यायोंको उत्पाद-व्यय-ध्रवरूप जानना चाहिये। 'द्रव्य' पर्यायकी अपेक्षा जपाद-व्ययस्वरूप है, और दव्यपनेकी अपेक्षा धवरूप है। जपाद-व्यय-धौव्य, ये तीनों द्रव्यसे अभेट-रूप हैं. इसलिये द्रव्य ही हैं. अन्य वस्तुरूप नहीं हैं ॥ ११ ॥ आगे एक द्रव्यपर्याय-द्रारमे जत्याद-व्यय और धौव्य दिखलाते हैं—[सदविशिष्टं] अपने स्वरूपास्तित्वसे अभिन्न [इट्यं] सत्तारूप वस्तु [स्वयं ] आप ही [गुणतः] एक गुणसे [गुणान्तरं] अन्यगुणहूप [परिणमित] परिणमन करती है । तिस्मात् ] इस कारण [च पुनः] फिर [गुणपर्यायाः ] गुणोके पर्याय [इव्यमेव] द्रव्य ही हैं [इति भणिताः] ऐसा भगवान्ते कहा है। भावार्थ-एक द्रव्यके जो पर्याय हैं, वे गुणपर्याय हैं। जैसे आमका जो फल हरे गुणरूप परिणमन करता है, वही अन्यकाल्झें पीतभावरूपमें परिणम जाता है, परंतु वह आम अन्य द्रव्य नहीं हो जाता, गुणरूप परिणमनसे भेद क्रक होता है। इसी प्रकार द्रव्य पूर्व अवस्थामें रहनेवाले गुणसे अन्य अवस्थाके गुणस्टप परिणमन करता है, परंतु उक्त पूर्व-उत्तर अवस्थासे द्रव्य अन्यस्थ नहीं होता, गुणके परिणमनसे मेद होता है, मत्यूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां ताभ्यामनुभूतात्मसत्ताकं पूर्वोत्तरावस्थितगुणाभ्यां सममवि-शिष्टसत्ताकतयैकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरस् । यथैव चोत्पद्यमानं पाण्डुभावेन, व्ययमानं हरित-मावेनावितष्टमानं सहकारफल्लेनोत्पाद्व्ययशीव्याण्येकवस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफलं तयैवोत्प-द्यमानस्रुत्तरावस्थावस्थितगुणेन, व्ययमानं पूर्वावस्थावस्थितगुणेनावितष्टमानं द्रव्यवस्थाणेनोत्पाद-व्ययशीव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण द्रव्यं भवति ॥ १२ ॥

अथ सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरत्रेन युक्तिग्रुपन्यस्यति---

ण हवदि जदि सहव्वं असद्धुवं हवदि तं कहं द्व्वं । हवदि पुणो अण्णं वा तम्हा द्व्वं सयं सत्ता ॥ १३ ॥ न भवति यदि सद्रव्यमसद्भुवं भवति तत्कथं द्रव्यम् । भवति पुनरन्यद्वा तस्माद्भव्यं स्वयं सत्ता ॥ १३ ॥

यदि हि द्रव्यं खरूपत एव सम्र स्यानदा द्वितयी गतिः असद्वा भवति, सत्तातः प्रथम्बा

पद्रलद्रव्यं वा पूर्वोक्तशक्रवर्णादिगुणं त्यक्त्वा रक्तादिगुणान्तरं परिणमति हरितगुणं त्यक्त्वा पाण्डरगुणान्तर-माम्रफलमिवेति भावार्थः ॥१२॥ एवं स्वभावविभावरूपा द्रव्यपर्याया गुणपर्यायास्य नयविभागेन द्रव्यवक्षाणं भवन्ति इति कथनमुख्यतया गाथाइयेन चतुर्थस्थलं गतम् । अथ सत्ताद्रव्ययोरभेदविषये पुनरपि प्रकारान्तरेण युक्ति दर्शयति—ण हवदि जदि सहव्यं परमचैतन्यप्रकाशरूपेण स्वरूपेण स्वरूपसत्तास्तित्वगणेन यदि चेत् सत्र भवति । किं कर्तृ । परमात्मद्रव्यं तदा असद्धवं होदि असद्विषमानं भवति ध्रुवं निश्चितम् । अविद्यमानं सत् तं कहं दृख्यं तत्परमात्मद्रव्यं कथं भवति । किंतु नैव । स च प्रत्यक्षविरोधः । कस्मात । स्वसवेदनज्ञानेन गम्यमानत्वात । अथाविचारितरमणीयन्यायेन सत्तागुणाभावेऽप्यस्तीति चेत तत्र विचार्यते--यदि केवलजानदर्शनगणाविनाभतस्यकीयस्वरूपास्तित्वाराध्यभता तिष्ठति तदा स्वरूपास्तित्वं नास्ति स्वरूपा-दृत्य तो दोनों अवस्थाओं में एक ही है। और जैसे आम पीलेपनेसे उत्पन्न होता है, हरेपनेसे नष्ट होता है, तथा आम्रपनेसे ध्रव है, परंत ये उत्पाद-व्यय-ध्रौत्य एक द्व्यपर्यायरूप आगसे जुदे नहीं है. आम ही है। इसी प्रकार द्रव्य उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है, पूर्व अवस्थासे नष्ट होता है, तथा इन्यपनेसे ध्रव है, परंतु ये उत्पाद-न्यय-ध्रौन्य एक इन्यपर्यायके द्वारा इन्यसे जुदे नहीं हैं, इन्य ही हैं। ये गुणपर्यायमें उत्पाद-व्यय-धौव्य जानने चाहिये ॥ १२ ॥ आगे सत्ता और द्रव्यका अभेट दिखलाते हैं-[यदि] जो [इट्यं] गुणपर्यायात्मक वस्तु [सत्] अस्तित्वरूप [न भवति] नहीं हो [सदा] तो [अवं] ध्रव अर्थात निश्चित सत्तारूप वस्तु [असत् ] अवस्तुरूप [भवति ] हो जावे, तथा [तत ] वह सत्ता रहित वस्तु [इच्यं] इच्य स्वरूप [कथं] कैसे [भवति] होवे, [वा] अथवा [पुनः] फिर [अन्यत्] सत्तासे भिन्न द्रव्य [भवति] होवे । [तस्मात] इस कारण [द्रव्यं] द्रव्य [स्वयं सन्ता ] आप ही सत्तास्वरूप है, भेद नहीं है। भावार्थ-जो इव्य सत्तारूप न होने, तो दोष आते हैं। या तो द्रव्य असत् होता है, या सत्तासे जुदा होता है। सवति । तत्रासद्भवद्भीव्यस्वासंभवादात्मानमभारयद्रव्यमेवास्तं गच्छेत् । सत्रातः पृष्यभवत् सत्तामन्तरेषात्मानं भारयत्त्ववन्मात्रमयोजनां सत्तामेवास्तं गमयेत् । स्वस्पतस्तु सद्भवद्भीव्यस्य संभवादात्मानं भारयद्रव्यसुद्भद्धेत् । सत्तातोऽपृथग्भूत्वा चात्मानं भारयत्त्ववन्मात्रमयोजनां सत्तासुद्भययेत् । ततः स्वयमेव द्रव्यं सत्त्वेनान्व्ययात् । १३ ॥

अथ पृथक्तवान्यत्वलक्षणसुनसुद्रयति---

## पविभक्तपदेससं पुषसमिदि सासणं हि बीरस्स । अण्णसमतन्भावो ण तन्भवं होदि कथमेगं ॥ १४ ॥

स्तित्वामावे द्रव्यमपि नास्ति । अथवा स्वकीयस्वक्रपास्तित्वासांज्ञाळसणप्रयोजनादिभेदेऽपि प्रदेशरूपेणाभिनं तिष्ठति तदा संमतमेव । अत्रावसरे सौगतमतानुसारी कथिदाह—सिद्धपर्यायसनारूपेण छुद्धान्यद्रव्यसुप-चारेणास्ति, न च सुरुवहृष्यति । पिरिहारमाह—सिद्धपर्यायोपादानकारणभूतपरमात्मद्रव्याभावे सिद्धपर्यायसनेव न संभवित वृक्षाभावे फळानेव । अत्र प्रस्तावे नैवायिकमतानुसारी कथिदाह—हवदि पुणी अण्यं वा तप्तपरमास्त्रव्यं भवित पुनः किंतु सत्तावाः सकाशादन्यद्रितं भवित व्यास्तर्मायासम्वायासद्भवति । आचार्याः परिहारमाहः—सत्तासमवायाप्यै द्रव्यं सदसद्वा, यदि सत्तदा सत्तासमवायां वृथा पृवेमवास्तित्वं तिष्ठति, अश्वासत्तविहं लयुण्यदिवयमानद्रव्यंण सह कथं सत्तासमवायं करोति, करोतीति वर्षे वृत्यवेवनयस्वरूपेणापि सह सत्ताकदीसमवायां करोतु, न व तथा । तम्बा द्रव्यं सदसद्वा परमात्मद्रव्यं स्वयं सत्तात्वस्वयं स्वयं स्वयं सत्तात्वस्वयं स्वयं स्वयं स्वयं सत्तात्वस्वयं स्वयं त्यास्वयं करोति । यथेदं परमात्मद्रव्यंण सह छुद्वितनासन्ताया अभेदव्याख्यानं कृतं तथा सर्वेषं वेतनद्वयाणां स्वकीयस्वकीयसव्यं सहामेदन्यस्वयं कर्तिव्याल्यानं कर्त्वव्यास्त्रायः ॥ १३ ॥

अश्र पृथक्ष्वलक्षणं किमन्यवलक्षणं च किमिति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति—पित्रमण्यदेसणं पृथक्षं भवति पृथक्ष्वाभिधानो भवति । किंविशिष्टम् । प्रकर्षण विभक्तप्रदेशांवं भिन्नप्रदेशांवम् । किंवत् । पांतु जो द्रव्य असत् होगा, तो सत्ताकं विना ध्रुव नहीं होगा, जिससे कि द्रव्यके नाशका प्रसंग आ जावेगा । और यदि सत्ताचे द्रव्य पृथक् हो, तो द्रव्य सत्ताकं विना मी अपने स्वरूपको धारण करे, जिससे कि सत्ताका कुछ प्रयोजन हो न रहे, क्योंकि सत्ताका कार्य यही है, कि द्रव्यके स्वरूपका अस्तित्व करे, सो यदि द्रव्य ही अपने स्वरूपको जुदा धारण करेगा, तो सत्ताका किर प्रयोजन ही क्या खेगा ! इस त्यावसे सत्ताका नाश होगा । परंतु जो द्रव्य सत्ताकर होगा, तो द्रव्य प्रमु होगा, जिसके होनेसे द्रव्यका नाश न होगा । यदि सत्तासे द्रव्य पृथक् नहीं होगा, तो द्रव्य प्रमु स्वरूपको स्वरूपको प्रमु न होगा । विस्त सत्ताके प्रमु सत्ताका नाश न होगा । इसि सत्ताके द्रव्य पृथक् नहीं होगा, तो द्रव्य प्रमु द्रव्य स्वरूपके द्रव्य प्रकृत हो हा । इसलिये द्रव्य स्वरूपके हा हा हा हा हो हो । १३ ॥ । इसलिये द्रव्य स्वरूप है । द्रव्य गुणी है, सत्ता गुण है । गुण-गुणीमें प्रदेश-मेद नहीं है, एक ही हैं ॥ १३ ॥

सिद्धान्तमें मेद दो प्रकारके हैं. एक पृथक्त दूसरा अन्यत्व। आगे इन दोनोंका लक्षण कहते हैं—[हि] निश्यसे [बीरस्प] महाबीर भगवान्का [इति ] ऐसा [द्यासनं] उपदेश है कि

#### मविभक्तमदेशत्वं पृथक्त्वमिति शासनं हि वीरस्य । अन्यत्वमतद्भावो न तद्भवत भवति कथमेकम् ॥ १४ ॥

मविभक्तमदेशत्वं हि प्रथतवस्य लक्षणम् । तुत्तु सत्ताद्रव्ययोने संमाव्यते. सुणगुणिनोः श्रविभक्तभदेशत्वाभावात श्रक्षोत्तरीयवत । तथाहि-यथा य एव श्रकस्य गणस्य मदेशास्त ब्बोत्तरीयस्य ग्राणिन इति तयोर्न प्रदेशविभागः, तथा य एव सत्ताया ग्रणस्य प्रदेशास्त एव इञ्चस्य गणिन इति तयोने भदेशविभागः । एवमपि तयोरन्यत्वमस्ति तल्लक्षणसद्भावात । अतद्भावो सन्यत्वस्य लक्षणं, तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्विद्यत एव सुणगुणिनोस्तद्भावस्याभावात शकोत्तरीयवदेव । तथाहि-यथा यः किलेकचक्षरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियप्रा-मगोचरमतिकान्तः शको गणो भवति, न खळ तदस्विलेन्द्रियश्रामगोचरीभतमत्तरीयं भवति, यच किलाखिलेन्द्रियप्रामगोचरीभतम्बत्तरीयं भवति. न खळ स एकचश्चरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियमामगोचरमतिकान्तः शक्लो गुणो भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । तथा या दण्डदण्डिबत् । इत्थंभतं प्रथक्वं श्रद्धात्मद्रन्यश्रद्धसत्तागुणयोर्न घटते, कस्माद्धेतोर्भिन्नप्रदेशाभावात् । कयोरिव । शक्कबलाक्ष गणयोरिव इ**दि सामणं हि वीरस्स** इति शासनसुपदेश आहेति । कस्य । वीरस्य बीराभि-धानान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य । अष्णानं तथापि प्रदेशाभेदेऽपि मुक्तात्मद्वव्यशुद्धसत्तागणयोरन्यत्वं भिनत्वं भवति । कशंभतम् । अतहभावो अतदावरूपं संजालक्षणप्रयोजनादिभेदस्वभावम् । यथा प्रदेशरूपेणाः भेदस्तथा संज्ञादिलक्षणरूपेणाप्यभेदो भवत को दोष इति चेत । नैवस । ण तब्भवं होदि तत्सकात्मद्रव्यं पित्र कि स्कार के प्रतिकार को जिसमें दृज्यके प्रदेश अत्यन्त मिल हो, वह प्रिथकर को प्रथकर को प्रथकर का नामका भेद है। और अनुद्धाव: रेप्यदेशभेदके बिना संज्ञा, संख्या, दक्षणादिसे जो गुण-गुणी-भेद है, सो [अन्यत्वं] अन्यत्व है। परंतु सत्ता और द्रव्य [नद्भवं] उसी भाव अर्थात एक ही स्वरूप न भवित नहीं है, फिर किथं एकं ] दोनों एक कैस हो सकते हैं ! नहीं हो सकते। भावार्थ-. जिस प्रकार दंड और दंडीमें प्रदेश-भेद है. उस प्रकारके प्रदेश-भेदको **प्रधानस्य क**हते हैं। यह 'प्रश्वलव' सत्तामें नहीं है, क्योंकि सत्ता और इव्यमें प्रदेश-भेद नहीं है । जैसे बख और उसके शक गणमें प्रदेश-भेद नहीं है. अभेद है । उसी प्रकार सत्ता और दृष्यमें अभेद है, परंत संज्ञा, संख्या, बक्षणादिके भेदसे जो दृश्यका स्वरूप है. वह सत्ताका स्वरूप नहीं है. और जो सत्ताका स्वरूप है. वह इञ्चका स्वरूप नहीं है । इस प्रकारके गुण-गुणी भेदको अन्यत्व कहते है । यह अन्यत्व मेट सत्ता भौर दृज्यमें रहता है। यहाँ प्रश्न होता है कि, जैसे सत्ता और दृज्यसे प्रदेश-भेद नहीं है, वैसे ही सत्ता-द्रव्यमें स्वरूप भेद भी नहीं है. फिर अन्यत्व-भेदके कहनेकी क्या आवश्यकता है ? सो इसका समाधान यह है, कि 'सत्ता और द्रव्यमें स्वरूप-भेद नहीं है, एक ही भाव है', ऐसा कहना बन नहीं सकता. क्योंकि सत्ता और द्रव्यमें संज्ञा, संख्या, लक्षणादिसे स्वरूप-भेद अवस्य ही है. फिर दोनों एक हैसे हो सकते हैं ! अन्यत्य-भेद मानना ही पढ़ेगा । जैसे वस्त्र और शक्र गणमें अन्यत्व-भेद है. उसी किलाशित्य वर्तिनी निर्मुणैकगुणसम्भद्विता विशेषणं विधायिका द्वसिस्करमा सत्ता भवति, न खळ तदनाशित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसम्भद्वितं विशेष्यं विधीयमानं द्वसिमत्स्वरूपं च द्रच्यं भवति यणु किलनाशित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसम्भद्वितं विशेष्यं विधीयमानं द्वसिमत्स्वरूपं स्ट्रप्यं भवति, न खळ साश्रित्य वर्तिनी निर्मुणैकगुणसम्भद्विता विशेषणं विधायिका द्वसित्स्वरूपं च सत्ता सवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः। अत एव च सत्ताद्भव्ययोः कथंचिदनर्थान्तरत्वेऽपि सर्वेषेकर्यं न शक्क्तीयं, तद्भावो स्वेकर्यस्य लक्षणम्। यजु न तद्भवद्विभाव्यते तत्क्षयमेकं स्यात् । अपि तु गुणगुणिक्ष्येणानेकमेवेत्ययंः॥ १४॥

अयातद्भावमुदाहत्य मथयति---

सहब्बं सब गुणो सबेब य पज्जओ सि विस्थारो । जो खळ तस्स अभावो सो तदभावो अतब्भावो ॥ १५ ॥

जादात्ममत्तागणेन सह प्रदेशामेदेऽपि संजादिरूपेण तन्मयं न भवति क्रध्योगं तन्मयत्वं हि किलैकत्वलक्षणं संजादिक्योण तन्मयं त्वभावमेकत्वं किंत नानात्ममेव । यथेदं मक्तात्वद्वव्ये प्रदेशाभेदेऽपि संजादिक्योण नानात्वं कथितं तथैव सर्वद्रव्याणां स्वकीयस्वकीयस्वरूपास्तित्वगुणेन सह जातव्यमित्यर्थः ॥ १४ ॥ अधा-तदावं विशेषेण विस्तार्य कथयति—सदृज्वं सच्च गुणो सचेव य पज्जओ ति वित्थारो सद् द्रव्यं संश्व गुणः संक्षेत्र पर्याय इति सत्तागुणस्य द्रव्यगुणपर्यायेषु विस्तारः । तथाहि---यथामुक्ताफलहारे सत्तागुण-प्रकार सत्ता और द्रव्यमें है, क्योंकि वक्षमें जो शुरू गुण है, सो एक नेत्र इंदियके द्वारा घ्रहण होता है, अन्य नासिकादि इंदियोंके द्वारा नहीं होता. इस कारण वह शक्त गुण वल नहीं है । और जो वल है. सो नेत्र इंद्रियके सिवाय अन्य नासिकादि इंद्रियोंसे भी जाना जाता है. इस कारण वह बख शक गण नहीं है । शक्र गणको एक नेत्र इंद्रियसे जानते हैं. और बस्नको नासिकादि अन्य सब इंद्रियोसे जानते हैं। इसलिये यह सिद्ध है, कि वल और ठाक गणमें अन्यत्व अवस्य ही है। जो मेद न होता, तो जैसे नेत्र इंद्रियसे शुरू गुणका ज्ञान हुआ था. वैसे ही स्पर्श रस गंधरूप बलका भी ज्ञान होता. परंत ऐसा नहीं है । इस कारण इंद्रिय-भेदसे भेद अवस्य ही है । इसी प्रकार सत्ता और द्रव्यमें अन्यत्व-भेद है । सत्ता द्रव्यके आश्रय रहती है, अन्य गुण रहित एक गुणरूप है, और द्रव्यके अनंत विशेषणोर्मे एक अपने भेदको दिखाती है, तथा एक पर्यायरूप है, और दृब्य है, सो किसीके आधार नहीं रहता है, अनंत गुण सहित है, अनेक विशेषणों से विशेष्य है, और अनेक पर्यायों वाला है। इसी कारण सत्ता और द्रव्यमें संज्ञा. संख्या. लक्षणादि भेदसे अवश्य अन्यत्व-भेद है। जो सत्ताका स्वरूप है, वह द्रव्यका नहीं है. और जो द्रव्यका स्वरूप है, वह सत्ताका नहीं है। इस प्रकार गुण-गुणी-मेद है, परंतु प्रदेश-मेद नहीं है ११ श आगे अन्यत्वका रुक्षण विशेषतासे दिखलाते हैं:- [सत द्वरुपं] सत्तारूप द्वर्य है. [च] और [सत् गुणः] सत्तारूप गुण है, [च] तथा [सत् एव पर्यायः] सत्तारूप ही पर्याय है, [इति] इस प्रकार सत्ताका [विस्तार:] विस्तार है। और [स्वस्त्र] तिश्वय करके यः] जो

#### सद्रव्यं सब गुणः सबैव च पर्याय इति विस्तारः । यः खल्ल तस्याभावः स तदभावोऽतद्भावः ॥ १५ ॥

यथा खरवेकं युक्ताफलसम्दाम, हार इति सुत्रमिति युक्ताफलमिति त्रेषा विस्तार्यते, तथैकं द्रव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेधा विस्तायते । यथा चैकस्य मक्ताफलसम्बामनः श्रुको गुणः श्रुको हारः श्रुकं सत्रं श्रुकं मुक्ताफलमिति त्रेथा विस्तार्यते. तथैकस्य द्रव्यस्य सत्तागुणः सह्रव्यं सह्रणः सत्पर्याय इति त्रेषा विस्तायते । यथा चैकस्मिन् मुक्ताफलस्नन्दाम्नि यः शुक्को गुणः स न हारो न छत्रं न मुक्ताफलं यथ हारः छत्रं मुक्ताफलं स न शुक्को गुण स्थानीयो योजसी शक्रमणः स प्रदेशाभेदेन कि कि भण्यते । शक्रो हार इति शक्रं सत्रमिति शक्रं सक्ता-फलमिति भण्यते, यथ हारः सत्रं मुक्ताफलं वा तैबिमिः प्रदेशाभेदेन शुक्रो गुणो भण्यत इति तद्भावस्य छक्षणमिदम् । तद्भावस्येति कोऽर्थः । हारसत्रमक्ताफलानां शक्रगणेन सह तन्मयत्वं प्रदेशाभिन्नत्वमिति तथा मक्तात्मपदार्थे योऽसौ श्रद्धसत्तागणः स प्रदेशाभेदेन कि कि भण्यते सत्तालक्षणः परमात्मपदार्थं इति. सत्तालक्षणः केवलज्ञानादिगण इति सत्तालक्षणः सिद्धपर्याय इति भण्यते । यश्च परमात्मपदार्यः केवल-जानादिगणः सिद्धत्वपर्याय इति तैश्व त्रिभिः ग्रद्धसत्तागणो भण्यत इति तद्भावस्य लक्षणमिदम् । तद्भावस्येति कोऽर्थः । परमात्मपदार्थकेवलज्ञानादिगणसिद्धत्वपर्यायाणां शदसत्तागणेन संज्ञादिभेदेऽपि प्रदेशैस्तन्मयत्वमपि जो खल तस्य अभावो यस्तस्य पर्वोक्तलक्षणतद्वावस्य खल स्फूटं संज्ञादिभेदविवक्षायामभावः स्रो तद्वभावो स पर्वोक्तलक्षणस्तदभावो भण्यते । स च तदभावः कि भण्यते । अतदभावो तदभावस्तन्मयत्वम । किंचातद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इत्यर्थः । तद्यथा-यथा मुक्ताफलहारे योऽसौ शक्रगणस्तद्भाचकेन शक्रमित्यक्षरद्रयेन हारो बाच्यो न भवति सत्रं वा मक्ताफलं वा. हारसत्रमक्ताफलशब्दैश शक्रगणो बाच्यो न भवति । एवं परस्पां प्रदेशामेदेऽपि योऽसौ सजादिमेदः स तस्य पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्त्राको भण्यते । स च तद्भावः पुनर्राप कि भण्यते । अतद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इति । तथा मुक्तजीवे योऽसौ शद्धसत्तागणस्तदवाचकेन सत्ताशब्देन मुक्तजीवो बाच्यो न भवति केवळजानादिगणो वा सिद्धपयांयो वा मुक्तजीबकेवलज्ञानादिगुणसिद्धपर्यायेश्व शुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवति । इत्येत्वं परस्परं प्रदेशभेदेऽपि [तस्य] उस सत्ता-द्रव्य-गुण पर्यायकी एकताका [अभावः] परस्परमें अभाव है, [सः] वह निद्यावः] उस एकताका अभाव [अनदावः] अन्यत्व नामा भेद है। भावार्थ — जैसे एक

[तस्य] उस सता—इन्य—गुण पर्यायको एकताका [अभ्यावः] परस्पर्से अभाव है, [सः] वह [तद-यावः] उस एकताका अभाव [अत्मद्भावः] अन्यस्व नामा भेट है। भावार्ष — जैसे एक मोतीकी माला हार, सूत्र और भोती इन भेटोंसे तीन प्रकार है, उसी प्रकार एक इन्य, इन्य गुण और पर्याय-भेटोंसे तीन प्रकार है। और जैसे एक मोतीकी मालाका छुक (सफेद) गुण, बेत हार, बेत स्त, और बेत मोती, इन भेटोंसे तीन प्रकार है, उसी प्रकारसे इन्यक्त गुण, स्त स्व इन्य, सत् गुण, और सत्यर्थाय इन भेटोंसे तीन प्रकार है। उसी प्रकारका विस्तार है। और जैसे एक मोतीकी मालामें मेवन्विवक्षासे जो बेत गुण है, सो हार नहीं है, सूत नहीं है, और मोती नहीं है। तथा जो हार स्त भोती हैं, वै के तथा जो सत्ता गण है, वह इन्य

इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तद्भावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यस्वनिबन्धनश्चरः। तथैकस्मिन् इन्ये यः सत्तागुणस्तम द्रव्यं नान्यो गुणो न पर्याचो यत्त्र द्रव्यमन्यो गुणः पर्याचो ना स न सत्तागुणः इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तद्भावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यस्वनिबन्धनभूतः॥ १५ ॥

अथ सर्वयामावलक्षणत्वमतद्भावस्य निषेधयति--

138

जं दृब्बं तं ण गुणो जो वि गुणो सो ण तबमस्थादो । एसो हि अतन्भावो णेव अभावो कि णिदिहो ॥ १६ ॥ बहुच्यं तब गुणो योऽपि गुणः स न तस्वमर्यात् । एष इतद्वादो नैन अभाव इति निर्दिष्टः ॥ १६ ॥

एकस्मिन्द्रव्ये यहव्यं गुणो न तद्भवति, यो गुणः स द्रव्यं न भवतीत्येवं यहव्यस्य गुण-रूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेण तेनाभवनं सोऽतद्भावः । एतावतैवान्यत्वव्यवहारसिद्धेनं प्रनर्द्वव्य-स्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमित्येवंलक्षणोऽभावोऽतद्भावः. एवं सत्येकद्रव्यस्यानेकत्वप्रभ-योऽसौ संज्ञादिभेदः संस्तस्य पूर्वोक्तळक्षणतद्भावस्याभावस्तद्भावो भण्यते । स च तदभावः पुनरिष कि भण्यते । अतज्ञावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिमेद इत्यर्थः । यथात्र श्रद्धात्मनि श्रद्धसत्तागुणेन सहामेदः स्थापितस्तथा यथासंभवं सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्य इत्यभिप्रायः ॥ १५ ॥ अथ गणगणिनोः प्रदेशमेदनिषेवेन तमेव संज्ञादिभेदरूपमतद्भावं द्रदयति— जं दृष्ट्यं तं ज गुजो यदद्रव्यं स न गुजः यन्मुक्तजीवदृश्यं स श्रद्धः सत् गुणो न भवति । मुक्तजीवद्रव्यशब्देन शुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवतीत्वर्धः । जो वि गणो स्रो ण तक्रमत्थादो योऽपि गणः स न तत्त्वं द्रव्यमर्थतः परमार्थतः, यः शुद्धसत्तागुणः स मुक्तालद्रव्यं न भवति । ग्रद्धसत्ताशब्देन मुक्तात्मद्रव्यं बाच्यं न भवतीत्वर्थः। एसो हि अतब्भावो एव उक्तस्थणो हि स्फटमतद्भावः। उक्तलक्षण इति कोऽर्थः । गुणगुणिनोः संज्ञादिभेदेऽपि प्रदेशमेदाभावः णेत अभावो त्ति प्रिहिटो नहीं, गुण नहीं, और पर्याय नहीं है, तथा जो द्रव्य गुण पर्याय है, सो सत्ता नहीं है, ऐसा आपसमें मेट है। सारांश यह है, कि सत्ताके स्वरूपका अभाव दृष्य, गुण, पर्यायों में है, और दृष्य, गुण, पर्यायके स्वरूपका अभाव सत्तामें है। इस प्रकार गुण-गुणी-भेद है, प्रदेश-भेद नहीं है। यही **अन्यस्व** नामक मेद है।। १५ ॥ आगे सर्वथा अभावरूप गुण-गुणी-भेदका निषेध करते हैं—[यह] जो [इट्यं] द्रव्य है, [तत् ] सो [गुण: न ] गुण नहीं है, और [य:] जो [अपि ] निश्चयसे [गुण: ] गुण है, [सः] वह [अर्थात] स्वरूपके भेदसे [तत्त्वं न] द्रव्य नहीं है। [एषः हि] यह गुण-गुणी मेदरूप ही [अत्तद्भावः] स्वरूपभेद है, [अभावः] सर्वश्रा अभाव [मेव] निश्वयसे नहीं है। [इति] ऐसा [निर्दिष्टः] सर्वज्ञदेवने दिखाया है। भाषार्थ-एक द्रव्यमें जो द्रव्य है, वह गुण नहीं है, और जो गुण है, वह द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जो द्रव्यका गुणक्रप न होना है, वह अन्यत्व-भेद व्यवहारसे कहा जाता है, न कि द्रव्यका अभाव गुण, और गुणका अभाव द्रव्य, ऐसा सर्वश्रा अभावरूप भेद. क्योंकि इस तरहका अभाव माननेसे द्रव्यका अनेकपना होना. १ (द्रव्य-नाणी) का यस्न्यत्वमपोहरूपत्वं वा स्यात् । तयाहि—यया सञ्च चेतनद्रव्यस्याभावोऽचेतनद्रव्यमचेतन-द्रव्यस्याभावथेतनद्रव्यमिति तयोरनेकत्वं, तथा द्रव्यस्याभावो ग्रुणो ग्रुणस्याभावो द्रव्यस्तित तयोरनेकत्वं, तथा द्रव्यस्याभावो ग्रुणो ग्रुणस्याभावो द्रव्यस्याभावे स्वर्णात्वस्याभावे स्वर्णात्वस्याभावे स्वर्णात्वस्याभावे स्वर्णात्वस्याभावे स्वर्णात्वस्याभावे स्वर्णात्वस्याभावे द्रव्यस्याभाव द्रत्युभयम्त्यत्वं, तथा द्रव्यस्याभावे ग्रुणस्याभावो ग्रुणस्याभावे द्रव्यस्याभाव द्रत्युभयम्त्यत्वं स्यात् । यथा पटाभावमानमेव यटो घटाभावमानमेव पट द्रत्युभयोरपोहरूपत्वं तथा द्रव्याभावमानमेव स्वरो द्रव्याभावमानमेव स्वरो तथा द्रव्याभावमानमेव स्वरो तथा द्रव्याभावमानमेव स्वरात्वाचारप्योहरूपत्वं स्यात् । ततो द्रव्यस्यायायोक्षत्वमस्यान्यत्वमनपोहत्वं चेच्छता यथोदित प्वातद्वावोऽभ्युपगन्तव्यः ॥ १६ ॥

अथ सत्ताद्रव्ययोर्गुणग्रणिभावं साधयति-

#### जो खलु दव्यसहावो परिणामो सो गुणो सदविसिद्धो । सदविद्वेदं सहावे दव्य सि जिणोबदेसोयं ॥ १७ ॥

नैवाभाव इति निर्दिष्टः । नैव अभाव इति कोऽर्थः । यथा सत्तावाचकरान्द्रेन मुक्तात्मद्रव्यं वाच्यं न भवति तथा यदि सत्ताप्रदेशैरपि सत्तागणात्मकाशादिनं भवति तदा यथा जीवप्रदेशेभ्यः पद्रलद्भव्यं भिनं सदद्भ्यान्तरं भवति तथा सत्तागुणप्रदेशेभ्यो मुक्तजीवद्रव्यं सत्तागुणाद्भिनं सत्यथन्दव्यान्तरं प्राप्नोति । एवं कि सिद्धम् । सत्तागणारूपं प्रथाद्वयं मुक्तासद्वयं च प्रथमिति द्वयद्वयं जातं. न च तथा । द्वितीयं च द्रषणं प्रान्नोति-यथा सुवर्णत्वगुणप्रदेशेम्यो भिन्नस्य सुवर्णस्याभावस्त्रथैव सुवर्णप्रदेशेम्यो भिन्नस्य सुवर्णत्वगुणस्याप्यभावः, तथा सत्तागणप्रदेशेभ्यो भिनस्य मक्तजीवद्रव्यस्याभावस्त्येव मक्तजीवद्रव्यप्रदेशेभ्यो भिनस्य सत्तागणस्याप्य-भावः इत्यभयश्चन्यत्वं प्राप्नोनि । यथेदं मुक्तजीवद्रव्ये संज्ञादिभेदभिनस्यातद्वावस्तस्य सत्तागुणेन सह प्रदेशाभेदञ्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रज्येष यथासंभवं ज्ञातन्यमित्यर्थः ॥ १६ ॥ एवं द्रज्यस्यास्तित्वकथन-नारा होना २, और अपोहरूपत्व दोषका प्रसंग, ३ इस प्रकार तीन दोष उपस्थित होते हैं। वे इस प्रकार है कि,--जैसे जोवका अभाव अजीव है, और अजीवका सभाव जीव है, इसलिये इन दोनोंमें अनेकत्व है. उसी प्रकार द्रव्यका अभाव गण. और गणका अभाव द्रव्य माननेसे एकत्वके अनेकत्व द्रव्यका प्रसंग आवेगा १। जैसे सोनेके अभावसे सोनेके गुणका अभाव होता है, और सोनेके गुणके अभावसे सोनेका नाश सिद्ध होता है, उसी तरह दृज्यके अभावसे गुणका अभाव होगा, और फिर गुणके अभावसे द्रव्यका अभाव हो जावेगा। इस प्रकार दोनोंके नाशका प्रसंग आवेगा २ । तीसरे, जैसे घटका अभावमात्र पट है, और पटका अभावमात्र घट है, इन दोनोमें किसीका रूप किसीमें नहीं है, उसी प्रकार इन्यका अभावमात्र गुण होगा, और गुणका अभावमात्र इन्य होगा, इस तरह अपोहरूपत्व दोषका प्रसंग आवेगा ३ । इसलिये जो द्रव्य-गुणकी एकता चाहते हैं. दोनोंका नाश नहीं चाहते हैं. और अपोहरूपल दोषसे जदा रहना चाहते हैं. उन्हें भगवान वीतरागदेवने जो गण-गणीमें व्यवहारसे अन्यत्व-मेद दिखलाया है, उसे अंगीकार करना चाहिये, सर्वश्रा सभावरूप मानना योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ आगे सत्ता और द्रव्यका गुण-गुणी-भाव दिखलाते हैं-[य:] जो [खलू ] निश्चयसे [द्रव्यस्वभाव:]

#### यः सन्त द्रव्यस्वभावः परिणामः स गुणः सदविशिष्टः । सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम् ॥ १७ ॥

इच्यं हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानसात्सदिति माक् प्रतिपादितम् । स्वभावस्तु इच्यस्य परिणामोऽभिहतः । य एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः, स एव सद्विशिष्टो गुण इतीह साध्यते । यदेव हि द्रव्यस्यरूपद्वतिभूतमस्तिलं द्रव्यमधाननिर्देशात्सदिति संग्रन्थते तदविशिष्ट-गुणभूत एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः द्रव्यहत्तेर्धि त्रिकोटिसमयस्पर्शित्याः प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनाद्रव्यस्वभावभूत एव तावत्यरिणामः । स सस्तितभूतद्रव्यवृत्त्यात्मकः बात्सदविशिष्टो द्रव्यविधायिको गुण एवेति सत्ताद्रव्ययोर्गुणगुणिभावः सिद्धचति ॥ १७ ॥ रूपेण प्रथमगाया पृथक्तवलक्षणातद्भावविधानान्यत्वलक्षणयोः कथनेन द्वितीया संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद-रूपस्यातद्वावस्य विवरणरूपेण तृतीया तस्यैव दृढीकरणार्थं च चतुर्थी द्रव्यगुणयोरभेदविषये युक्तिकथन-मुख्यतया गाथाचतुष्टयेन पञ्चमस्थछं गतम् । अथ सत्ता गुणो भवति द्रव्यं च गुणी भवतीति प्रतिपादयति— को स्वस्त दृष्यसहात्रो परिवासो यः सद्ध स्कटं द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिवासः पश्चेन्द्रियविषयानुसव-स्तपमनोव्यापारीत्पनसमस्तमनोत्थस्तपविकत्पजालाभावे सति यश्चिदानन्दैकानभतिरूपः स्वस्थभावस्तस्यो-त्पादः, पूर्वोक्तविकत्पजालविनाशो व्ययः, तदभयाधारभतं जीवलं धौव्यमित्युक्तलक्षणोत्पादव्ययधौव्यात्मकः जीवद्रव्यस्य स्वभावभूतो योऽसौ परिणामः सो गुणो स गुणो भवति स परिणामः । कथंभूतः सन्गुणो भवति । सदिविसिद्रो सतोऽस्तित्वादविशिष्टोऽभिन्नस्तद्वत्यादादित्रयं तिष्ठत्यस्तित्वं चैकं तिष्ठत्यस्तित्वेन सह कथमभिनो भवतीतिचेत् । "उत्पादन्ययधौन्ययुक्तं सत्" इति वचनात् । एवं सति सत्तैव गुणो भवतीत्यर्थः । इति गुणव्याख्यानं गतम् । **सदबद्धिदं सहावे दच्च ति** सदबस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति । द्रव्यं परमात्मद्रव्यं भवति । किं कर्तु । सदिति । केन । अभेदनयेन । कथं भूतम् । सत् अवस्थितम् । क । उत्पादन्ययधौ-व्यात्मकस्वभावे । जिल्लोबदेसोयं अयं जिनोपदेश इति 'सदबद्धिं सहावे दृख्वं दृख्वस्स जो ह परिणामो' इत्यादिपर्वसंत्रे यदक्तं तदेवेदं व्याख्यानम् , गुणकथनं पुनरिषकमिति तात्पर्यम् । यथेदं जीवदव्ये गुण-गणिनोर्व्यास्त्र्यानं कृतं तथा सर्वद्रन्येष जातन्यमिति ॥ १७॥

हत्यका स्वभावभृत [परिणाम:] उत्पाद, व्यय, ध्रुवरूप किकाल संवेधी परिणाम है. [सः] वह [सद्विदिश्यः] सत्तारे अभिल अस्तित्वरूप [गुणाः] गुण है। और [स्वभावे] अस्तित्वरूप सत्ता-स्वभावमें [अवस्थित हत्ये] तिष्ठता हुआ इत्य [सत्त,] सत्ता कहलाता है, [हिनि] इस प्रकार [आयं] यह [जिनोपदेशः] जिनमपावाक्त उपदेश है। भावार्थ — स्वय्यका जो अस्तित्व- क्रिय खायाव्यत् परिणाम है, उसको नामका गुण हत्यहे है। यह अस्तिवरूप सत्तागुण इत्यसे अभिल इत्यक्त स्वानाय्य परिणाम है। और यह सत्ता गुण इत्यसे प्रधान है। सत्तामें इत्य स्वित हहता है। इस कारण सत्ता गुण इत्यसे प्रधान है। सत्ता गुणके प्रधानसाथ इत्यक्त है। स्व कारण सत्ता गुणके प्रधानसाथ इत्यक्त सत्त व्यवत्व है। है। इस कारण सत्ता गुण है, और इस सत्ता गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके प्रधानसाथ गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गुणके गु

अथ गुणगुणिनोर्नानात्रमुपद्दन्ति---

णित्य गुणों सि व कोई पत्काओं सीह वा विणा दब्बं । दब्बसं पुण भावो तम्हा दब्बं सयं सस्ता ॥ १८ ॥ नास्ति गुण इति वा किथित पर्याय इतीह या विना द्रव्यम् । द्रव्यतं पुनर्भावस्तकाहुच्चं स्वयं सत्ता ॥ १८ ॥

न खलु इच्यात्पृथम्मूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कश्चिद्दिप स्यात् । यथा छुवर्णात्पृथम्भूतं तत्पीतलादिकमिति वा तत्कुष्टलादिकलिमित वा । अथ तस्य तु इच्यस्य स्वरूपइतिभूतमस्ति-लाख्यं यद्रच्यतं स खलु तद्भावाख्यो गुण पत्र भवन कि डि इच्यात्पृथम्भूतलेन वर्तते । न वर्तत एव । तर्हि इच्यं सत्तास्तु, स्वयमेव ।। १८ ॥

अथ द्रन्यस्य सदुत्पादासदृत्पादयोरविरोधं साध्यति— एवंविहं सहावे दृञ्वं दृञ्वत्थपज्जयत्थेहिं । सदसञ्जावणिबद्धं पादुञ्जावं सद्दा छजदि ॥ १९ ॥

अथ गुणपर्यायाभ्यां द्रव्यस्यामेदं दर्शयति- जात्थि नास्ति न विषते । स कः । गुणो सि व कोई गुण इति कश्चित्। न केवलं गुणः पज्जाओं त्तीह वा पर्यायों वेतीह। कथम्। विणा दिना। कि विना। दृष्यं दृष्यमिदानीं दृष्यं कथ्यते दृष्यमं पुष्पं भावो दृष्यत्वमस्तित्वम् । तत्पुनः कि भण्यते । भावः । कोऽर्यः । उत्पादन्ययधौन्यात्मकसद्भावः तम्हा दव्वं सयं सत्ता तस्मादमेदनयेन सत्ता स्वयमेव द्रव्यं भवतीति । तद्यथा—मुक्तात्मद्रव्ये परमावातिरूपो मोक्षपर्यायः केवलज्जानादिरूपो गुणसमृहश्च येन कारणेन तद्वयमपि परमात्मद्रव्यं विना नास्ति न विवते । कस्मात्प्रदेशाभेदादिति उत्पादव्ययधौव्यात्मकश्रद्धसत्तारूपं मक्तात्म-द्रव्यं भवति । तस्मादभेदेन सत्तेव द्रव्यमित्यर्थः । यथा मुक्तात्मद्रव्ये गुणपर्यायान्यां सहाभेदव्याख्यानं कृतं तथा यथासंभवं सर्वदृश्येषु ज्ञातन्यमिति ॥ १८ ॥ एवं गुणगुणिन्याख्यानुरूपेण प्रथमगाभा द्रव्यस्य गणपर्यायाम्यां सह भेदो नास्तीति कथनुरूपेण द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्वयेन पष्टस्थलं गतम् ॥ अध मेद दर करते है - [इह ] इस जगतमें [द्वच्यं चिना ] दृष्यके विना [गुण इति ] गुण ऐसा [बा] अथवा [पर्याय: इति ] पर्याय ऐसा [कश्चित ] कोई पदार्थ [नास्ति ] नहीं है । [पुनः ] और [ ब्रच्यत्वं ] द्रव्यका अस्तित्व [ भाव: ] उसका स्वभावभूत गुण है, [तस्मात् ] इसलिये [ ब्रच्यं] द्रव्य [स्वयं] आप ही [सत्ता] अस्तिलस्य सत्ता है। भावार्थ-ऐसा कोई गुण नहीं है, जो द्रव्यके विना पृथक रहता हो, इसी प्रकार ऐसा कोई पर्याय भी नहीं है, जो द्रव्यसे पृथक हो। द्रव्य ही में गण और पर्याय होते हैं. द्रव्यसे प्रथक कोई पदार्थ नहीं है । अतः गुणपर्याय द्रव्यसे अभेदरूप हैं । जैसे सोनेसे पीतत्वादि गुण, कुंडलादि पर्याय पृथक् नहीं पाये जाते, उसी प्रकार द्रव्यसे गुणपर्याय पृथक् नहीं हैं. और सत्ता है, सो वस्त्रसे अभिन उसका गुण है। इस कारण अस्तित्वरूप सत्ता गुण द्रव्यके प्रथक नहीं है, द्रव्य स्वयं सत्तास्वरूप है ॥ १८ ॥ आगे द्रव्यके द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनयकी विवक्षासे 'सत

### प्वंविधं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यार्थपर्यायार्थास्याम् । सदसद्भावनिवद्धं पादुर्भावं सदा लमते ॥ १९ ॥

एवमेत्रवयोदितमकारसाकल्याकलङ्कलाञ्छनमनादिनिधनं सत्स्वभावे मादर्भावमास्कन्दति इन्यम् । स त पादर्भावो इन्यस्य इन्यामिन्नेयतायां सद्भावनिबद्ध एव स्यात । पर्यायाभिन्नेय-तायां लसद्भावनिबद्ध एव । तथाहि-यदा दृज्यमेवाभिधीयते न पूर्यायास्तदा प्रभवावसान-बर्जिताभियौँगपद्यमञ्जाभिर्दञ्यनिष्यादिकाभिरन्वयञ्जक्तिभिः प्रभवावसानलाठळनाः क्रमपद्याः पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो द्रव्यस्य सद्भावनिषद्ध एव प्रादर्भावः हेमबत । तथाहि---यदा हेमैवामिधीयते नाइदादयः पूर्वायास्तदा हेमसमानजीवितामियौंग-पद्यप्रवृत्ताभिर्देमनिष्पादिकाभिरन्त्रयशक्तिभिरकदादिपर्यायसमानलीविताः क्रमप्रवृत्ता अक्टादि-द्रव्यस्य द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयाभ्यां सदत्पादासदत्पादौ दर्शयति एवंविष्टसद्भावे एवंविष्टसद्भावे सत्तालक्षणमृत्पादव्ययद्गीव्यलक्षणं गुणपर्यायलक्षणं द्रव्यं चेत्येवंविधपूर्वोक्तसद्भावे, अथ प्रवंदिहं सहावे इति पाठान्तरम् । तत्रैवंविषं पूर्वोक्तलक्षणं स्वकीयसङ्गावे स्थितम् । किम् । दृष्वं द्व्यं कर्तु । किं करोति । सदा लक्षटि सदा सर्वकालं लमते । किं कर्मतापनम् । पादब्भावं प्रादुर्भावसुःपादम् । कथं मृतम् । सदसदभाविषाबर्द्ध सद्भावनिबद्धमसद्भावनिबद्धं च । काभ्यां कत्वा । द्रञ्चत्थपज्जयत्थेहिं द्रव्यार्थिकपर्यायार्थि-कनयान्यामिति । तथाहि-यथा यदा काले द्रव्यार्थिकनयेन विवक्षा कियते यदेव कटकपर्याये सवर्णे तदेव कक्रणपर्याये नान्यदिति, तदा काले सङ्गावनिबद्ध एवीत्पादः । कस्मादिति चेत् । द्रव्यस्य द्रव्यरूपेणा-उत्पाद' और 'असत उत्पाद' ऐसा दो प्रकारका उत्पाद होता है, सो उन दोनोंका अविरोध दिखलाते है-[ एवंविधं ] इस प्रकारसे [ इव्यं ] इव्य [स्वभावे ] स्वभावमें [ इव्यार्थपर्यायार्थाभ्यां ] द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनयोंको विवक्षासे [सदसदावनिबद्धं] सत् और असत् इन दो भावोंसे संयुक्त [प्राह भीवं] उत्पादको [सदा] हमेगा [ल भते] प्राप्त होता है। भावार्थ-अनादि अनंत द्रव्य अपने परिणाम स्वभावमें निरंतर उत्पन्न होता है, इसको 'उत्पाद' कहते हैं। इसे जब द्रव्यार्थिकनयकी विवक्षांसे कहते हैं. तब यों कहते हैं. कि इत्य जो जो पर्याय धारण करता है. उन उन पर्यायोंमें बही द्रव्य उत्पन्न होता है, जो पूर्वमें था, इसका नाम 'सद्भावउत्पाद' है । और जब पर्यायकी अपेक्षासे कहते हैं. तब यों कहते हैं कि द्रव्य जो जो पर्याय धारण करता है. उन उन पर्यायोमें वही द्रव्य अवस्थाके पळटनेसे अन्य कहा जाता है. इसका नाम 'असदावउत्पाद' है। इन दोनों प्रकारके उत्पादको नीचे लिखे दृष्टान्तसे समझना चाहिये । जैसे-सोना अपने अविनाशी पीत क्रिय (चिकने) गुरुत्वादि गुणोंसे नाना कंकण कंडलादि पर्यायोंको प्राप्त होता है। जो यहाँपर द्रव्यार्थिकनयसे विचार करें. तो कंकण कंडलादि जितने पर्याय हैं, उन सबमें वहीं सोना उत्पन्न होता है, जो कि पहले था, न कि दूसरा । यह सोनेका सदावउत्पाद है। और नो उन्हीं कंकण कंडलादि पर्यायोंमें सोनेको पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे कहें. तो जितने कंकण कुंडलादि पर्याय हैं, सबके सब कम लिये हुए है। इस कारण ऐसा कहा जावेगा. कि

पर्यापनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संकामतो हेम्नः सद्भावनिबद्ध एव प्रादर्भावः । यदा त पर्याया एवामिधीयन्ते न द्रव्यं तदा प्रभवावसानलाञ्जनाभिः क्रमधनत्ताभिः पर्यायनिष्या-दिकाभिव्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिः प्रभवावसानवर्जिता यौगपद्यप्रदृता द्वव्यनिष्यादिका अन्वयशक्तीः संकामतो द्रव्यस्यासद्भावनिबद्ध एव पादर्भावः हेमवदेव । तथाहि-यदाङ्गदादि-पर्याया प्रवाभित्रीयन्ते न हेम तहाक्टादिपर्यायसमानजीविताभिः क्रमप्रवत्ताभिरक्टादिपर्याय-निष्पादिकाभिर्व्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिर्देनसमानजीविता यौगपद्यमद्रचा हेमनिष्पादिका अन्वयञ्चक्तीः संक्रामतो हेम्नोऽसद्भावनिबद्ध एव पाटमीवः अथ पूर्यायाभिधेयतायामप्यस-दत्यत्तौ पर्यायनिष्पादिकास्तास्ता च्यानिकेकच्यक्तयो यौगपद्यमवृत्तिमासाद्यान्वयभक्तित्वमापन्नाः वर्यायान द्वीकर्यः, तथाइदादिवर्यायनिष्यादिकाभिस्ताभिर्व्यतिरेकव्यक्तिभियौगपद्यमद्वतिमा-साधान्वयञ्चक्तित्वमापन्नाभिरक्रदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन् । द्रव्याभिन्नेयतायामपि सदत्पत्ती द्रव्यनिष्पादिका अन्वयञ्चलयः क्रमप्रद्रतिमासाध तत्तद्वचितरेकव्यक्तित्वमापना द्रव्यं पर्या-विनष्टत्वात । यदा पनः पर्यायविवक्षा क्रियते कटकपर्यायात सकाशादन्यो यः कङ्कणपर्यायः सवर्णसंबन्धी स एव न भवति । तदा पुनरसदुत्पादः कस्मादिति चेत् । पूर्वपर्यायस्य विनष्टत्वात् । तथा यदा द्रव्यार्थिकः नयविवक्षा क्रियते य एव पूर्व गृहस्थावस्थायामेवमेवं गृहत्यापारं कृतवान पश्चाजिनदीक्षां गृहीत्वा स ववेदानी रामादिकेवलीपरुषो निश्चयरत्नत्रयात्मकपरमात्मध्यानेनानन्त्रसुखामृततृतो जातः, न चान्य इति । तथा सदावनिबद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति चेत् । परुषत्वेनाविनष्टत्वात् । यदा त पर्यायनयविवक्षा क्रियते । पूर्वे सरागावस्थायाः सकाशादन्योऽयं भरतसगररामपाण्डवादिकेवलिपुरुषाणां संबन्धी निरुपमरागपरमात्म-कंकण उत्पन्न हुआ, कंडल उत्पन्न हुआ, मुदिका (अँगूठी) उत्पन्न हुई। ऐसा दूसरा दूसरा उत्पाद होता है, अर्थात जो पूर्वमें नहीं था, वह उत्पन्न होता है, यह असद्भावउत्पाद है। इसी प्रकार द्रव्य अपने अविनाशी गुजोंसे युक्त रहकर अनेक पर्याय धारण करता है। सो उसे यदि द्रव्यार्थिकनयकी विवक्षासे कहते हैं. तो जितने पर्याय हैं, उन सब पर्यायोमें वही द्रन्य उत्पन्न होता है, जो पहले था, अन्य नहीं। यह सत्तवत्पाद है। और यदि पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे कहते हैं, तो जितने पर्याय उत्पन्न होते हैं. वे सब अन्य अन्य ही है। पहले जो थे, वे नहीं है-यह असत उत्पाद है। और जैसे पर्यायार्थिककी विवक्षामें जो असतुरूप कंकण कुंडलादि पर्याय उत्पन्न होते हैं, उनके उत्पन्न करनेवाली जो सुवर्णमें शक्ति है. वह कंकण कंडलादि पर्यायोंको सवर्ण द्रव्य करती है। सोनाकी पर्याय भी सोना ही है, क्यांकि पर्याग्रसे दृष्य अभिन्न है। इसी प्रकार पर्याय विवक्षामें दृष्यके जो असद्रप पर्याय हैं, उनकी उत्पन्न करने-बाली शक्ति जो दृज्यमें है, वह पर्यायको दृज्य करती है। जिस दृज्यके जो पर्याय है, वे उसी दृज्यरूप हैं, क्योंकि पर्यायसे द्रव्य अभिन्न है । इसलिये पर्याय और द्रव्य दो वस्तु नहीं हैं, जो पर्याय है. वही द्रव्य है। और द्रव्यार्थिककी विवक्षांसे जैसे सोना अपनी पीततादि शक्तियोंसे कंकण कंडलादि पर्यायोमें उत्पन्न होता है, सो सोना ही कंकण कुंडलादि पर्यायमात्र होता है। अर्थात जो सोना है, वहीं कंकण कंडलादि बीकुपुः। तथा हेमनिष्पादिकासिरन्वयवक्तिभिः क्रमहत्तिमासाय तत्तद्वयतिरेकव्यक्तित्वमाष्याः मिर्हैमानुरादिपर्यायमात्री क्रियेत । ततो द्रव्यार्थादेवात्सदुत्पादः, पर्यापार्यादेशादसत् इस्यनवयम् ॥ १९ ॥

अय सदुत्पादमनन्यत्वेन निश्चनोति-

जीचो अनं अविस्सदि णरोऽअरो बा परो अवीच पुणो। किं दृष्यसं पजहदि ण चयदि अण्णो कहं हबदि॥ २०॥ नीवो अवन् अविष्यति नरोऽअरो वा परो भूत्वा पुनः। किं दृष्यत्वं पजहाति न त्यजत्यन्यः कवं अवति॥ २०॥

इच्यं हि ताबहरुयत्वभतानामन्वयञ्चर्कि नित्यमप्यपरित्यज्ञज्ञवति सदेव । यस्त इच्यस्य पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यक्तेः मादुर्भावः तस्मिश्चपि द्रव्यत्वभूताया अन्वयशक्तरम्ब्यवनात इष्यमनन्यदेव । ततोऽनन्यत्वेन निश्चीयते इन्यस्य सदत्यादः । तथाहि-जीवो इन्यं भव-पर्यायः स एव न भवति । तदा पुनरसद्भावनिबद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति चेत् । पूर्वपर्यायादन्यत्वादिति । यथेदं जीवद्रवये सदत्यादासदत्याद्वयाख्यानं कृतं तथा सर्वद्रवयेषु यथासंगवं ज्ञातव्यभिति ॥ १९ ॥ अथ पर्वोक्तमेव सदस्पादं द्रव्यादभिन्नत्वेन विष्णोति जीवो जीवः कर्ता भवं मवन परिणमन सन भविस्पदि भविष्यति तावत । कि कि भविष्यति । निर्विकारहाद्वीपयोगविलक्षणान्यां हाभाहाभोपयोगान्यां परिणम्य **णरोऽमरो वा परो** नरो देवः परस्तिर्यङ्नारकरूपो वा निर्विकारशुद्धोपयोगेन सिद्धो वा भविष्यति भवीय पन्नो एवं पूर्वोक्तप्रकारेण पुनर्भत्वापि । अथवा दितीयव्याख्यानम् । भवन् वर्तमानकालापेक्षया भविष्यति भाविकालापेक्षया भावा भारकालापेक्षया चेति कालत्रये चैवं भावापि कि दञ्चलं पजददि कि दञ्चलं पर्याय हैं. उसी प्रकार द्रव्य अपनी शक्तियोंसे अपने पर्यायों में क्रमसे उत्पन्न होता है। जब जो पर्याय धारण करता है, तब उसी पर्यायमात्र होता है, अर्थात् जो द्रव्य है, वही पर्याय है। इसलिये सिद्ध हुआ कि असतउत्पादमें जो पर्याय है, वे द्रव्य ही हैं, और सदत्पादमें जो द्रव्य है, सो पर्याय ही हैं। द्रव्य और पर्याय आपसमें अभेदरूप है, परंतु नयके भेदसे भेदरूप हैं ॥ १९ ॥ आगे सदरपादको पर्यायसे अमेर्रूप बतलाते है - जिवः ] आत्मा [भवन् ] द्रव्यस्वभावरूप परिणमन करता हुआ [नरः] मनुष्य वा अमरः देव वा अथवा परः अन्य अर्थात् नारकी, तिर्यंच, सिद्ध इन सब पर्यायरूप [अविषयति ] होवेगा, [पुन: ] और [भूतवा ] पर्यायत्वरूप होकर [कि] क्या [इच्यत्वं] अपनी दृब्यत्वशक्तिको [प्रजहाति] छोड़ सकता, है ! कभी नहीं, और जब [न जहत] अपने द्रव्यावस्वभावको नहीं छोड़ सकता तो अन्यः कथं भवति । अन्य स्वरूप कैसे हो सकता है । कटापि नहीं हो सकता । भावार्थ-यह जीवद्रव्य नारकी, तिर्थंच, देवता, मनुष्य, सिद्ध इन सबकी अनंत पर्यायोंको धारण करता है। यद्यपि यह जीव पर्यायोंसे अनेक स्वरूप होगया है, तो भी अपने हत्यावने स्वभावको नहीं खोड़ता है। और अब अनेक पर्यायोके धारण करनेपर भी अपनी ट्रव्याव-डाफिको कारकतिर्यम्बनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यापेण द्रष्यस्य पर्यायदुर्वलितद्वित्वादकायमेव भविष्यति । स हि भूत्वा च तेन किं द्रव्यभूतामन्ययक्तिसृज्यति, नोज्यति । यदि नोज्यति फर्यकन्यो नाम स्वात्, येन प्रकटितिककोटिसचाकः स एव न स्यात् ॥ २० ॥

अथासदुत्पादमन्यत्वेन निश्चिनोति-

मणुवो ण हबदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धो वा । एवं अहोज्जमाणो अणण्णभावं कर्ष छहदि ॥ २१ ॥ मनुषो न भवति देवो देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा । एवमभवकतन्यभावं कर्ष छमते ॥ २१ ॥

वर्याया हि वर्यायश्रताया आत्मन्यतिरेकन्यक्तेः काल एव सन्वात्ततोऽन्यकालेषु भवन्त्य-सन्त एव । यश्च पर्यायाणां द्रव्यत्वभृतयान्वयशक्यात्रस्यतः क्रमानुपाती स्वकाले मादर्भावः तस्मिन्यर्थायम्ताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः पूर्वमसन्त्रात्यर्थाया अन्य एव । ततः पर्यायाणा-मन्यत्वेन निश्चीयते पर्यायस्वरूपकर्वकरणाधिकरणभृतत्वेन पर्यायेभ्यो पथग्भतस्य दृष्य-परित्यजति या चयदि द्रव्यार्थिकनयेन द्रव्यत्वं न त्यजति द्रव्याद्वित्तो न भवति । अण्या सहं इत्रद्धि अन्यो भिन्नः कथं भवति । किंतु द्रव्यात्वयशक्तिक्षपेण सद्भावनिवद्धोत्पादः स एवेति द्रव्यादभिन्न इति भावार्यः ॥ २० ॥ अथ द्रव्यस्यासदत्यादं पूर्वपर्यायादन्यत्वेन निश्चिनोति—मणुवो **ण हवदि देवो** आकुरुखोत्पादक-मनुजः देवादिविभावपर्यायविलक्षणमनाकुळवरूपस्वभावपरिणतिलक्षणं परमात्मद्रव्यं यद्यपि निश्चयेन मनुष्य-पर्याये देवपर्याये च समानं तथापि मनुजो देवो न भवति । कस्माहेवपर्यायकाले मनुष्यपर्यायस्थानुपलस्थात । हेमो वा माणामो व सिद्धो वा देवो वा मनज्यो न भवति स्वात्मोपलन्धिरूपसिद्धपर्यायो वा न भवति। नहीं छोड़ता, तो अन्यरूप कभी नहीं हो सकता, जो नारकी था, वहीं तिर्येच पर्यायमें है, वहीं मनुष्य हो बाता है, वही देवता तथा सिद्ध आदि पर्यायरूप हो जाता है। इन सब अवस्थाओं में अविनाशी द्रव्य वही एक है, दसरा नहीं । इसल्यि सतु उत्पादकी अपेक्षा सब पर्यायोमें वही अविनाशी वस्त है. ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २० ॥ आगे असत्उत्पादको अन्यह्मपसे दिखाते हैं - [मनुषा: ] को मनुष्य है, वह [देव: ] देव [वा] अथवा [देव: ] देव है, वह [मानुष: ] मनुष्य [वा] अथवा [सिद्ध: ] सिद वर्थात मोक्ष-पर्यायरूप नि भवति ] नहीं हो सकता, एवं अभवत् ] इस प्रकार नहीं होता हुआ [अनम्यभावं] अभिन्यनेको [कथं] किस तरह [लभते] प्राप्त हो सकता है?। भावार्थ-जो देव मनुष्यादि पर्याय हैं, वे सब एक कालमें नहीं होते, किंत्र जुदा जुदा समयमें होते हैं । जिस समय देष-पर्याय है उस समय मनुष्यादि पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय हो सकती है। इस कारण जो एक पर्याय होती है, वह अन्यरूप नहीं हो सकती । सब जुदा जुदा ही पर्याय होते हैं । इसल्लिये पर्यायका कर्ता, करण, द्रव्य, आधार है, सो द्रव्य पर्यायसे जुदा नहीं है, पर्यायके पळटनेसे द्रव्य भी व्यवहास्से भन्य कहा जाता है। जैसे--मनम्य-पर्यायरूप जीव देव-पर्यायरूप वा सिद्ध-पर्यायरूप नहीं होता. और स्यासदुत्यादः । तथारि-न हि मनुजक्षिदशो वा सिदो वा स्यात् , न हि किदश्चे मनुजो वा सिदो वा स्यात् । एवमसन् कथमनन्यो नाम स्यात् येनान्य एव न स्यात् । येन च निष्पद्यमान-मनुजादिपर्यायं जायमानवलयादि विकारं काश्चनमित्र जीवद्रव्यमपि प्रतिपदमन्यक् स्यात् ॥२१॥ अयेकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविमतिषेत्रमुद्धनोति—

> दब्बद्विएण सक्वं दब्बं तें पज्जयद्विएण पुणो । हबदि य अण्णमणण्णं तक्काले तम्मयस्तादो ॥ २२ ॥ द्रव्यार्षिकेन सर्वे द्रव्यं तस्त्रयांचार्षिकेन पुनः । भवति चान्यदनन्यस्काले तन्मयन्वात ॥ २२ ॥

सर्वस्य हि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वात्तत्त्वरूपमृत्यवयां यथाक्रमं सामान्यविशेषौ गरिच्छिन्दती है किल चक्षपी. द्रव्याधिक पूर्यायाधिक चेति । तत्र पूर्यायाधिकमेकान्तनि-मीखितं विधाय केवलोन्मीकितेन द्रव्यार्थिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतिर्यक्सनुष्यदेव-कस्मात । पर्यायाणां परस्परं भिनकाळवात , सवर्णद्रव्ये कण्डलादिपर्यायाणाभिव । एवं अहोज्जमाणो प्रमानवन्तन अगण्याभावं कथं छहि अनन्यभावमेकत्वं कथं छमते, न कथमपि । तत पतावदायाति असङ्गवनिबद्दोत्पादः पूर्वपूर्यायाङ्किलो भवतीति ॥ २१ ॥ अधैकद्रव्यस्य पूर्यायैस्सहानन्यत्वाभिधानमेकत्व-मन्यत्वाभिधानमनेकत्वं च नयविभागेन दर्शयति. अथवा पर्वोक्तसदावनिबद्धासदावमत्पाददयं प्रकारान्तरेण समर्थयति - इविट भवति । किं कर्त । सन्वं दन्वं सर्वं विवक्षिताविवक्षितजीवद्रन्यम् । किं विशिष्टं भवति । **आपाणां** अनन्यमभिन्नमेकं तन्मयमिति । केन सह । तेन नारकतिर्यक्रमन्ध्यदेवरूपविभावपर्याय-सम्रहेन केवलज्ञानाचनन्तचतुष्ट्यशक्तिक्प्पसिद्धपर्यायेण च । केन कृत्वा । दञ्चद्विष्ण ग्रुद्धान्वयद्वन्यार्थिक-देव-पर्यायरूप जीव मनुष्य-पर्यायरूप वा सिद्ध-पर्याय रूप नहीं होता, इस तरह पर्यायके भेदसे द्रव्य भी अन्य कहा जाता है। इस कारण पर्यायार्थिकनयसे द्रव्य अन्यख्य अवस्य करना चाहिये। जैसे सोना कंकण कंडलादि पर्यायोंके भेदसे 'कंकणका सोना.' 'कंडलका सोना' इस रीतिसे अन्य अन्यरूप कहा जाता है. उसी प्रकार मनुष्यजीव, देवजीव, सिद्धजीव इस तरह अन्य अन्य रूप कहनेमें आता है। इस कारण असत्उत्पादमें द्रव्यको अन्यरूप कहना चाहिये, यह सिद्ध हुआ ॥ २१ ॥ आगे एक द्रव्यके अन्यत्व, अनन्यत्व ये दो भेद है, वे परस्पर विरोधी एक जगह किस तरह रह सकते है ? इसका समाधान भाचार्य महाराज करते है— **हच्याधिकेन** ] इन्यार्थिकनयकी विवक्षासे [ **तत सर्व** ] वह समस्त बस्त [ अनन्यत ] अन्य नहीं है, वहीं है, अर्थात नर नारकादि पर्यायोंमें वहीं एक द्रव्य रहता है [पनः] और [पर्यायार्थिकेन] पर्यायार्थिकनयकी विवक्षासे [अन्यत ] अन्यस्प द्रव्य होता है. अर्थात नर नारक आदि पर्यायोसे जुदा जुदा कहा जाता है । क्योंकि निस्कालं ने नर नारकादि पर्यायोंके होनेके समय वह द्रव्य [तन्मयत्वात ] उस पर्यायस्वरूप ही हो जाता है। भावार्थ-बस्त सामान्य, विशेषक्षप दो प्रकारसे हैं। इन दोनोंके देखनेवाले हैं, उनके दो नेत्र कहे हैं-एक तो द्रव्यार्थिक,

सिद्धत्वपर्यापात्मकेषु विद्योषेषु व्यवस्थितं जीवसामान्यमेकमवलोकपतामनवलोकितविद्येषाणां तत्सवे जीवद्रव्यमिति प्रतिसाति । यदा तु द्रव्यार्थिकमेकान्तनिर्मालितं [विधाय] केवलोन्मी-लितेन पर्यायार्थिकेनावलोक्यते तदा जीवद्रव्यं व्यवस्थिताक्षारकिर्वियमनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यात्मकान् विद्योषाननेकानवलोकपतामनवलोकितसामान्यानामन्यदन्यत्पतिसाति । द्रव्यस्य तत्तिद्वेषकाले तत्तिहोषेभ्यस्तन्ययत्वेनानन्यत्वात् गणत्णपर्णदाकमयद्व्यवाहवत् । यदा तु ते उमे अपि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिके तृत्यकालोन्मिलिते विधाय तत इतथावलोक्यते तदा नासकत्तियक्ष्यकुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायार्थिक तृत्यकालोन्मिलिते विधाय तत इतथावलोक्यते तदा नासकत्तियक्ष्यकुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विद्योषाय तुल्यकालमेवावलोक्यन्ते । तजैकचक्षुरवलोकनन्तिकर्यायालोक्यन्ते । तजैकचक्षुरवलोकनन्तिकर्यायालोकनं द्विष्यमुख्यतेवाकलोकनं, द्विष्युरवलोकनन्तम् । ततः सर्वावलोकनं द्विष्यस्वलोकनं सर्वावलोकनम् । ततः सर्वावलोकनं द्विष्यस्व व्यवस्थानयत्वमनन्यत्वं च निमतिषय्वते ॥ २२ ॥

#### अथ सर्वविप्रतिषेधनिषेधिकां सप्तभकीमवतारयति-

नयेन । कस्मात् । कुण्डलादिपर्यायेषु सुवर्णस्येव भेदाभावात् तं पज्जयद्विएण पुणो तद् दृग्यं पर्यायार्थिक-नयेन पुनः अन्यद्भित्तमनेकं पर्यायैः सह प्रथम्भवति । कस्मादिति चेत् । तकाले तम्मयत्तादो तणाप्ति-काष्टाग्निपत्राग्निवत स्वकीयपर्यायैः सह तत्काले तन्मयःबादिति । एतावता विमुक्तं भवति । दृश्यार्थिकनयेन यदा वस्तपरीक्षा क्रियते तदा पर्यायसंतानरूपेण सर्वे पर्यायकदम्बकं द्रव्यमेव प्रतिभाति । यदा त पर्यायनयविवक्षा क्रियते तदा द्रव्यमपि पर्यायरूपेण भिन्नं भिन्नं प्रतिभाति । यदा च परस्परसापेक्षया नग्रद येन यगप्तममीक्ष्यते. तदैकत्वमनेकत्वं च यगपत्पतिभातीति । यथेदं जीवद्रव्ये व्याख्यानं कतं तथा सर्वद्रव्येषः यथासंभवं ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥ २२ ॥ एवं सदत्यादकथनेन प्रथमा सदत्यादविशेषविवरणरूपेण दसरा पर्यायार्थिक । इन दोनों नेत्रोंमेंसे जो पर्यायार्थिक नेत्रको सर्वथा बंद करके एक द्रव्यार्थिक नेत्रसे ही देखे. तब नारक, तिर्थैच, मनच्य, देव, सिद्ध पर्यायोमें स्थित जो सामान्य एक जीव उसके देखनेवाले पुरुषोंको सब जगह जीव ही प्रतिभासता ( दीखता ) है, भेद नहीं माञ्चम होता । और जब द्रव्यार्थिक नेत्रको सर्वथा बंद कर एक पर्यायार्थिक नेत्रसे ही देखा जाने. तब जीवद्रव्यमें नर नारकादि पर्यायोंके देखनेवाले पुरुषोंको नर नारकादि पर्याय जुदा जुदा माद्रम होते हैं। जिस कालमें जो पर्याय होता है. उस पर्यायमें जीव उसी स्वरूप परिणमता है। जैसे कि आग, गोबरके छाने-कंडे, तूण, पत्ता, काठ आदि अनेक ईंथनके आकार हो जाती है. उसी प्रकार जीव भी अनेक पर्यायोंको धारण करता हुआ अनेक आकाररूप होजाता है। तथा जब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों ही नेत्रोंसे इधर उधर सब जगह देखा बाय. तो एक ही समय नर नारकादि पर्यायोंमें वही एक द्रव्य देखनेमें आता है, और अन्य अन्य ऋष भी दोखता है। इस कारण एक नयरूप नेत्रसे देखना एक अंगका देखना है, तथा दो नयरूप नेत्रोंसे देखना सब अंगोंका देखना कहा जाता है। इसलिये सर्वींग द्रव्यके देखनेमें अन्यरूप और अनन्य-रूप-इस तरह दो स्वरूप कहनेका निषेध नहीं हो सकता ॥ २२ ॥ अब सब तरहके विरोधोंको दूर अस्थि स्ति य णस्थि स्ति य हवदि अवस्तन्वमिदि पुणो दब्बं । पजायेण दु केण वि तदुअयमादिट्टमण्णं वा ॥ २३ ॥ अस्तीति च नास्तीति च अवत्यवक्तव्यमिति पुनर्द्रव्यम् । पर्यायेण त केनापि तदअयमादिष्टमन्यद्य ॥ २३ ॥

स्यादस्त्येव १ स्याकास्त्येव २ स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादस्तिनास्त्येव ४ स्यादस्त्यवक्त-व्यमेव ५ स्याकास्त्यवक्तव्यमेव ६ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यमेव ७. खरूपेण १ पररूपेण २ स्वपरूकपर्योगपद्येन ३ स्वपरूकप्रक्रमेण ४ स्वरूपस्वपरूकपर्योगपद्याभ्यां ५ परूकपस्वपरूकपर्योगः पद्माभ्यां ६ स्तरूपररूपस्वपरूपयोगपद्यैरादिश्यमानस्य स्तरूपेण सतः, परूपेणासतः, द्वितीया तथेवासदत्यादविशेषविवरणरूपेण तृतीया द्रव्यपर्याययोशकत्वानेकत्वप्रतिपादनेन चतर्थीति सदत्पादा-सदत्पादःयाख्यानमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन सप्तमस्थलं गतम् । अथ समस्तद्नीयैकान्तरूपविवादनिषेधिकां नयसप्तभद्धी विस्तारयति-अस्थि ति य स्यादस्येव । स्यादिति कोऽर्यः कथंबित्कोऽर्यः । विवक्षित-प्रकारेण स्वद्रन्यादि चतृष्टयेन तत्रतृष्टयं शद्भजीवविषये कथ्यते । शद्भगणपर्यायाधारमतं शद्भागद्रन्यं द्रव्यं भण्यते. लोकाकाशप्रमिताः श्रद्धासंख्येयप्रदेशाः क्षेत्रं भण्यते. वर्तमानशद्भपर्यायरूपपरिणतो वर्तमानसमयः कालो भण्यते. श्रद्धचैतन्यं भावश्चेत्यक्तलक्षणद्रव्यादिचत्रष्टयेन इति प्रथमभद्गः १ । वास्थि चि य स्यानास्त्येव स्यादिति कोऽर्थः। कथंचिद्विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्ट्येन हवदि भवति २। कथंभतम् । अवसन्विमिदि स्यादवक्तन्यमेव ३ स्यादिति कोऽर्थः । कथंचिद्विवक्षितप्रकारेण युगपत्स्वपर-द्वव्यादिनतष्ट्रयेन स्यादस्ति, स्यानास्ति, स्यादवक्तव्यं, स्यादस्तिनास्ति, स्यादस्येवावक्तव्यं, स्यानास्येवा-वक्तत्रयं, स्थादस्तिनारूयवक्तत्र्यम् । पुणो पुनः इत्थंभूतम् । किं भवति । दृष्ट्यं परमात्मद्रत्र्यं कर्तु । पुनरपि कथंभतं भवति । तद्वभयं स्यादिस्तिनारः येव । स्यादिति कोऽर्थः कथंचिद्विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादि-चत्रष्टयेन ४ । कथंभतं सदित्थमित्थं भवति । आदिद्रं भादिष्टं विवक्षितं सत् । केन कृत्वा । पज्जायेण करनेवाली सप्तभन्नी वाणीको कहते हैं — द्रिन्यं ] जो वस्तु है, वह [ केन चित्पर्यायेण ] किसी एक पर्यायसे [अस्तीति] अस्तिरूप [अविति ] है. चि | और किसी एक पर्यायसे नियम्तीति ] वहीं द्रव्य नास्तिरूप है, चि तथा अवस्तव्यं इति किसी एक प्रकारसे वचनगोचर नहीं है. [त पनः] और [तत उभयं] किसी एक पर्यायसे वही द्रव्य अस्तिनास्तिरूप है. [बा] अथवा किसी एक पर्यायसे [अन्यत्] अन्य तीन भंगस्वरूप [आदिष्टं] कहा गया है। इस तरह अपने चतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य अस्तिरूप है १, परद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है २, एक कालमें 'अस्ति नास्ति' कह नहीं सकते, इस कारण वह अवस्तरुप है ३, कमसे वचनदारा अस्तिनास्तिरूप है ४, तथा द्रव्यमें स्थात अस्त्यवक्तव्य चौथा मंग है. क्योंकि किसी एक प्रकार स्वचतुष्टयसे अस्तिरूप होता हुआ भी एक ही काल्में स्वपरचतुष्टयसे वचनद्वारा कहा स्वपररूपाभ्यां युगपदक्तृमश्वन्यस्य, स्वपररूपाभ्यां क्रमेण सतोऽसतश्च, स्वरूपन्यपररूपयौगप्याभ्यां सतो वक्तुमश्चन्यस्य च, पररूपन्वपररूपयौगपद्याभ्यामसतो वक्तुमश्चन्यस्य च, स्वरूप-पररूपरूपयौगपद्योः सतोऽसतो वक्तुमश्चन्यस्य चानन्तप्रमेणो द्रव्यस्यकैसं धर्ममाश्रित्य विविश्वताविविश्वतविधिपतिषेषाभ्यामवतरन्ती सप्तमाश्चित्रकारविश्वान्तमश्चान्तसस्य चानन्तप्रमेणा द्रव्यस्यकैसं धर्ममाश्रित्य विविश्वताविविश्वतविधिपतिषेषाभ्यामवतरन्ती सप्तमाश्चित्रकारविश्वान्तमश्चान्तसस्य विधिपतिषेषाभ्यामवत्रस्य ।। २३ ।।

अथ निर्भार्यमाणत्वेनोदाहरणीकृतस्य जीवस्य मनुष्यादिषयाँयाणां क्रियाफलत्वेनान्यत्वं ष्रोतयति —

> एसो त्ति णित्थ कोई ण णित्थ किरिया सहावणिव्वत्ता । किरिया हि णित्थ अफला धम्मो जिद्द णिष्कलो परमो ॥ २४ ॥

द पर्यायेण तु प्रश्लोत्तरुक्तपनयविभागेन तु । कश्चंभूतेन । क्रेण वि केनापि विवक्षितेन नैगमादिनयस्त्रपेण अर्था वा अन्यदा संयोगभवन्त्रयस्योग । तत्कथ्यते—स्यादस्त्येवावक्तव्यं स्वदव्यादिचत्रष्ट्येन यगपस्वपर-द्रव्यादिचतृष्ट्येन च ५ । स्थानास्त्येवावक्तव्यं परद्रव्यादिचतुष्ट्येन युगपरस्वपरद्रव्यादिचतुष्ट्येन च ६ । स्यादस्तिनास्त्येवावक्तन्यं क्रमेण स्वपरदृज्यादिचतृष्टयेन यगपत्स्वपरदृज्यादिचतृष्टयेन च ० । पूर्वे पञ्जास्तकारो स्यादस्तीत्यादिप्रमाणवाक्येन प्रमाणसप्तमञ्जी व्याख्याता. अत्र त स्यादस्येव यदेवकारप्रहणं तन्त्रयसप्तमङ्गीज्ञापनार्थिमिति भावार्थः । यथेदं सप्तमङ्गीन्याख्यानं गुद्धात्मद्रव्ये दर्शितं तथा यथासंभवं सर्वपदार्थेषु द्रष्टव्यमिति ॥ २३ ॥ एवं नयन्तरभङ्गी व्याख्यानगाथयाष्ट्रमस्थलं गतम् । एवं पर्वोक्तप्रकारेण प्रथमा नमस्कारगाथा, द्रव्यगुणपर्यायकथनरूपेण द्रितीया, स्वसमयपरसमयप्रतिपादनेन तृतीया, द्रव्यस्य सत्तादिनक्षणत्रयस्यनस्योण चतर्थाति स्वतन्त्रगाथाचतप्टयेन पीठिकास्थलम् । तदनन्तरमवान्तरसत्ताकथन-रूपेण प्रथमा, महासत्तारूपेण दितीया, यथा दृत्यं स्वभावसिदं तथा सत्तागणोऽपीति कथनरूपेण तृतीया. उत्पादन्यस्त्रीन्यत्वेऽपि सत्तेव द्रन्यं भवतीति कथनेन चतुर्शीति गाथाचतुष्टयेन सत्तालक्षणविवरणमुख्यता । तदनन्तरमत्पादञ्ययञ्जीव्यलक्षणविवरणमस्यत्वेन गाथात्रयं, तदनन्तरं द्रव्यपर्यायकथनेन गुणपर्यायकथनेन नहीं जाता ५, और कथंचित प्रकार परचतुष्टयसे नास्तिरूप हुआ भी एक ही समय स्वपरचतुष्ट्रयकर बचनगोचर न होनेसे स्यान्नास्त्यवस्तरूप है ६. और किसी एक प्रकार स्वरूपसे अस्तिरूप-परस्त्रपसे नास्तिरूप होता हुआ भी एक ही समयमें स्वपरूरूपकर वचनसे कह नहीं सकते, इस कारण स्यादस्ति-नास्त्यवक्तच्य भंगरूप है ७ ॥ इस प्रकार अनंतगुणात्मक दृत्य सप्तभंगसे सिद्ध हुआ । विधिनिषेधकी मुख्यता-गौणता करके यह सतभंगी वाणी 'स्यात्' पदरूप सत्यमंत्रसे एकांतरूप खोटे नयरूपी विष-मोहको दूर करती है ॥ २३ ॥ आगे जीवके जो ये असद्भत मनुष्यादि पर्याय दिखलाये हैं. वे मोह-क्रियाके फल है. इस कारण वस्त स्वभावसे जुदा हैं, ऐसा दिखलाते हैं—[एख:] यह पर्याय टंकोत्कीर्ण अविनाशी है, इति ] ऐसा [कश्चित् ] नर नारकादि पर्यायों में कोई भी पर्याय [ नास्ति ] नहीं है। और [ स्व भावनिवृत्ता ] रागादि अशुद्ध परिणतिरूप विभाव स्वभावकर उत्पन्न

## एप इति नास्ति कश्चिम नास्ति क्रिया स्वभावनिर्द्धेता। क्रिया हि नास्त्यफला धर्मों यदि निःफलः परमः॥ २४॥

इह हि संसारिणो जीवस्यानादिकर्मपुद्रलोपाधिसंनिधिमत्ययमवर्तमानमतिक्षणविवर्तनस्य क्रिया किल स्वभावनिर्देवैवास्ति । ततस्तस्य मनुष्यादिपर्यायेषु च न कश्चनाप्येष प्वेति टङ्कोन्त्रीणौँऽस्ति, तेषां पूर्वपूर्वोपमर्दमहत्त्रहमाफल्र्येनोत्तरोत्तरोपमर्दमानसात् फल्रममिल्प्येत वा मोहसंवलनाविल्यनात् क्रियायाः । क्रिया हि ताववैतनस्य पूर्वोत्तरदशाविशिष्टवैतन्यपरिणा-

च गाथाह्रयं, ततथ द्रव्यस्यास्तित्वस्थापनारूपेण प्रथमा, प्रथक्वलक्षणस्यातद्वावाभिधानत्वलक्षणस्य च कथनरूपेण दितीया. संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदरूपस्यातदावस्य विवरणरूपेण तृतीया. तस्यैव दृदीकरणार्थे चतर्श्वति गाश्चाचत्रष्टयेन सत्ताद्रव्ययोग्भेदविषये यक्तिकथनमञ्चता । तदनन्तरं सत्ताद्रव्ययोगेणगणिकथनेन प्रथमा, गुणपर्यायाणां द्रव्येण सहाभेदकथनेन द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्वयम् । तदनन्तरं द्रव्यस्य सदत्यादासदत्यादयोः सामान्यव्याख्यानेन विशेषव्याख्यानेन च गाथाचतप्रयं, ततश्च सप्तभद्गीकथनेन गार्थेका चेति समदायेन चतर्विशतिगाथाभिरष्टभिः स्थलैः सामान्यवेयन्याख्यानमध्ये सामान्यदन्यप्ररूपणे समापम् । अतः परं तत्रैव सामान्यद्रव्यान्र्णयमध्ये सामान्यभेदभावनामस्यवेनैकादशराश्चापर्यन्तं व्यास्यानं करोति । तत्र क्रमेण पञ्च स्थानानि भवन्ति । प्रथमस्तावद्वार्तिकव्याख्यानाभिष्रायेण सांख्यैकान्तनिराकरण, अथवा श्रद्धनिश्चयनयेन कर्मफलं भवति. न च श्रद्धात्मस्वरूपमिति तस्यैवाधिकारमञस्य विवरणार्थं 'कस्मं णामसम्बन्धं' इत्यादि पाठकमेण गाथाचतप्रयं. ततः परं रागादिपरिणाम एव दृश्यकर्मकारणत्वादावकर्म भण्यत हित परिणाममस्यत्वेन 'आदा कम्ममलिमसो' इत्यादिसत्रदयं, तदनन्तरं कर्मफलचेतना कर्मचेतना जान-चेतनेति त्रिविधचेतनाप्रतिपादनरूपेण 'परिणमदि चेदणाए' इत्यादिस्त्रहृयं, तदनन्तरं शहात्मभेदभावनाफलं कथ्रयन सन 'कत्ता करणं' इत्याचेकसंत्रेणोपसंहरति । एवं भेदभावनाधिकार स्थलपञ्चकेन समुदायपातिनेका । तब्रधा--- अथ नरकादिपर्यायाः कर्माधीन वेन विनश्वरत्वादिति शुद्धनिश्वयनयेन जीवस्वरूपं न भवतीति भेदभावनां कथयति — एसो ति णात्थि कोई टङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावपरमात्मद्रव्यवत्ससारे मनुष्यादि-वर्यायेष मध्ये सर्वदैवैक एकरूप एव नित्यः कोऽपि नास्ति । तर्हि मनुष्यादिपर्यायनिर्वर्तिका संसारिकया हुई जो [किया] जीवकी अशुद्ध कर्तत्र्यता [नास्ति न] वह नहीं है, ऐसा भी नहीं, अर्थात किया तो अवश्य है। **यदि**] जो **परमः धर्मः**] उत्कृष्ट वीतराग भाव **निष्फलः**] नर नारकादि पर्यायरूप फलकरके रहित है, तो िहि निश्चयसे िकिया रागादि परणमनरूप किया अफला फल रहित [ नास्ति ] नहीं है, अर्थात् किया फलवती है। भावार्थ-ससारमें कोई पर्याय नित्य नहीं है। कहाँ कोई यह कहे, कि नर नारकादि पर्याय नित्य नहीं मानोगे, तो रागादि परिणतिरूप किया भी नहीं हो सकती ! ऐसा कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि आत्मा अनादि कालसे पुद्रलकर्मके निमित्तसे नानारूप परणमन करता है, इस कारण रागादि परिणतिरूप किया है। उसी कियाके फल नर नारकादि पर्याय हैं, तथा पूर्व पर्याय आगेको पर्यायसे विनाशीक हैं । जैसे क्लिप रूखे गुणोकर परिणत हई परमाण-

मास्मिका । सा पुनरणोरण्वन्तरसंगतस्य परिणतिरिवात्मनो मोहसंवित्रतस्य द्वशणुककार्यस्ये व मनुष्यादिकार्यस्य निष्पादकलात्सकत्वेत । सेव मोहसंवत्रनवित्रयने पुनरणोरुच्छिष्णाण्वन्तरः संगमस्य परिणतिरिव द्वशणुककार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्यानिष्पादकन्वात् परमद्रव्यस्यभावभूत-तया परमधर्माख्या भवत्यफलेव ॥ २४ ॥

अथ मनुष्यादिपर्यायाणां जीवस्य क्रियाफलस्वं न्यनक्ति— कम्म णामसमक्खं सभावमध अप्पणो सहावेण । अभिसूय णरं तिरियं णेरहयं वा खुरं कुणदि ॥ २५ ॥

सापि न भविष्यति । ण णस्थि किरिया न नास्ति किया मिथ्यात्वरागादिपरिणतिः ससारः कर्मेति यावत इति पर्यायनामचतप्रयह्मपा क्रियास्त्येव । सा च कथंभता । सभाविष्ठवन्ता शहात्मस्वभावादिपरीतापि नरनारकादिविभावपर्यायस्वभावेन निर्वृत्ता । तर्हि कि निष्फला भविष्यति । किरिया हि णत्थि अफला किया हि नास्त्यफला सा मिध्यावरागादिपरिणतिरूपा किया यद्यप्यनन्तमखादिगुणात्मकमोक्षकार्य प्रति निष्फला तथापि नानादुःसदायकस्वकीयकार्यभूतमन्ष्यादिपर्यायनिर्वर्तकत्वात्सफलेति मन्ष्यादिपर्यायनिष्पत्ति-रेवास्याः फलम । कथं जायत इति चेत् । ध्रममो जिंद जिएफलो परमो धर्मो यदि निष्कलः परमः नीरागपरमारमोपलभ्भपरिणतिकाप आगमभाषया परमयथाख्यानचारित्रकापो वा योऽसौ परमो धर्मः, स केवलज्ञानाद्यनन्तचनष्टयन्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्योत्पादकत्वात्सफलोऽपि नरनारकादिपर्यायकारणसतं जानावरणादिकर्मवन्धं नोत्पादयति, ततः कारणानिष्मलः । ततो जायते नरनारकादिससारकार्यं मिथ्यात्व-रागादिकियायाः फलमिति । अथवास्य सुत्रस्य द्वितीयन्याख्यानं कियते-यथा ग्रह्मनयेन रागादिविभावेन परिणमत्ययं जीवस्त्रधैवाञ्चद्धनयेनापि न परिणमतीति यदक्तं सांख्येन तन्निराकृतम् । कथामिति चेत् । अश्रद्धनयेन मिथ्यात्वरागादिविभावपरिणतजीवानां नरनारकादिपर्यायपरिणतिदर्शनादिति । एवं प्रथमस्थले सत्रमाथा गता ॥ २० ॥ अथ मनस्यादिपर्यायाः कर्मजनिता इति विशेषेण व्यक्तीकरोति—करमं कर्म-रहितपरमात्मनो बिलक्षणं कर्मे कर्त् । किंबिशिष्टम् । **णामसमन्त्वं** निर्नामनिर्गोत्रमुक्तात्मनो विपरीतं नामेति ओंकी किया द्रचणकादि स्कंधरूप कार्यको उत्पन्न करती है, उसी प्रकार मोहसे मिली हुई आत्माकी किया अवश्य ही मनध्यादि पर्यायोंको उत्पन्न करती है. इस कारण किया फलवती समझना चाहिये। इसरा प्रमाण फलवती किया होनेमें यह है, कि बीतरागभाव नरनारकादि पर्यायरूप फलरहित है, तो ऊपरसे यह बात सिद्ध ही है, कि समादि परिणतिरूप किया नर नारकादि पर्यायरूप फलवाली है। जैसे बंधयोग्य-स्मिष्यरूक्ष-भावरहित परमाण इन्यगुकादि बंधको नहीं उत्पन्न कर सकते, उसी तरह परम बीत-रागमाब मनुष्यादि पर्यायोको कारण नहीं है। इसलिये यह सारांश निकला, कि मोहसे भिली हुई किया संसारका कारण है। मोह रहित किया वस्तुका स्वभाव है, वही परमधर्मरूप है, तथा संसारका नाश इसी कियांसे होता है।। २४॥ आगे जीवके मनुष्यादि पर्याय कियांके फल हैं, ऐसा दिखाते है— [अथ] इसके बाद जो [नामसमाख्यं] नामकर्म संज्ञावाला [कर्म] नर नारकादिरूप नामकर्म है.

कर्म नामसमारूयं स्वभावमधात्मनः स्वभावेन । अभिभय नरं तिर्धेश्चं नैरिधकं वा सरं करोति ॥ २५ ॥

क्रिया खल्बात्मना पाप्यत्वात्कर्म, तिश्वमित्तपाप्तपरिणामः पुद्रलोऽपि कर्म, तत्कार्पभूता मनुष्यादिपर्याया जीवस्य क्रियाया मृलकारणभूतायाः मनुष्तात् क्रियाफलमेव स्युः। क्रिया-ऽमावे पुरलानां कर्मत्वामावात्तत्कार्यभूतानां तेषामभावात् । अथ कथं ते कर्मणः कार्यमाव-मायान्ति, कर्मत्वभावेन जीवस्वमावसमिभ्य क्रियमाणत्वात् तु मदीपवत्। तथाहि—यथा खल् ज्योतिःस्वभावेन तेलस्वभावसमिभ्य क्रियमाणः मदीपो ज्योतिःकार्यं तथा कर्मत्वभावेन जीव-स्वभावसमिभ्य क्रियमाणा मनुष्यादिपर्यायाः कर्मकार्यम् ॥ २५॥

अथ कुतो मनुष्पादिषयीयेषु जीवस्य स्वभावाभिभत्रो भवतीति निर्धारयति— णरणारयतिरियसुरा जीवा खलु णामकम्मणिष्वस्ता । ण हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकस्माणि ॥ २६ ॥

सम्प्रगाच्या संज्ञा बस्य तज्ञ्वति नामसमान्त्यं नामकर्मेत्यर्थः । सभावं श्रुडवृद्दैकपमानमस्वानां अह अश्र अष्णणो सहावेण आत्मीयेन ज्ञानावरणादिस्वकीयस्वमावेन करणभूनेन अभिभूय तिररकृत्य प्रच्छाव तं पूर्वोक्तमानमस्वमावम् । पक्षार्विक करोति । णरं तिरियं णेरद्धयं वा सुरं कुणदि नरतियेशारकपुररूपं करोतीति । अयमत्राश्रेः—यथाग्निः कर्ता तैत्रस्वमावं कभैनापत्रममिन्य तिररकृत्य कर्याघोरण दीपशिसारूपण परिणमयति, तथा कर्माग्निः कर्ता तैत्रस्वमावं कभैनापत्रममिन्य त्वरकृत्य कर्याघोरण दीपशिस्तारूपण परिणमयति, तथा कर्माग्निः कर्ता तैत्रस्वानीयं शुद्धानमस्वमावं निरस्कृत्य वर्तिस्थानीयगरीमायारेण दीपशिस्ता-स्थानीयनरमास्कादिपर्यायस्यप्रेण परिणमयति । ततो ज्ञायते मनुष्यादिपर्यायाः निश्चयन्येन कर्मजनिता इति ॥ २५ ॥ अथ नरनारकादिपर्यायपु कर्मजनिता इति । तति ज्ञावर्यस्थानेवो जातस्तत्र कि जीवामाव इति प्रत्ये प्रसुकरं

वह [स्वभावेन] अपने नर नारकारि गतिरूप परिणानन स्वमावसे [आहमनः] जीवके [स्वभावें] हुद्ध लिकिस्य परिणामको [अभिन्यूम् ] आच्छादित करके जीवको [नरं] मनुष्य [निर्म्यकं] निर्वेच [निर्म्यकं] निर्वेच [निर्म्यकं] नारकी [वा] अथवा [सुरं] देव [करोति] इन चार्ग गतियोक्षप करला है। भावार्थ-रागादि परिणातिरूप किया [सुरं] देव [करोति] इन चार्ग गतियोक्षप करला है। असको तिभित्तको पाकर पुत्रच इन्य कर्मरूप परिणामन करता है, इस कारण पुत्रचको भी कर्म कहते हैं। उस कर्मके फल मनुष्पादि पर्याय है। वास्तवमें देखा वाय, तो जीवकी जो रागादिरूप क्रिया है, उसिकी मुख्यतास इन मनुष्पादि पर्यायोकी प्रवृत्ति होती है, इसी लिये ये पर्याय किया कर कह गये हैं। यदि रागादि क्रिया न होते हो तो पुत्रच कर्मरूप परिणानन नहीं कर सकता, कर्मरूप परिणानन होते के सर तारका, कर्मरूप परिणानन होते कर स्वता, कर्मरूप परिणानन होते के सर तारका, कर्मरूप परिणान नहीं कर सकता, कर्मरूप परिणानन होते के सर तारका, विश्व करके प्रकारक्षप करता है, उसी प्रकार हो सकते । जैसे दीपक अग्निस्वमावसे तेल स्वयावको दूर करके प्रकारकर कर्मायके करता है, उसी प्रकार हानावरणादि कर्म जीवन्यनावसे वातक मनुष्पादि पर्यायरूप नाना प्रकारक क्षायको करता है। २५॥ आगो लिखयसे मनुष्पादि पर्यायोमें जीवके स्वयावका नाश कदापि नहीं होता, ऐसा दिखाते हैं—[नरनारकतिर्यक्षसरराः] मनुष्य, नारका, तिर्यंच और देव [जीवाः]

#### नरनारकतिर्यक्सुरा जीवाः खलु नामकर्मनिर्रेत्ताः । न हि ते लम्बस्यभावाः परिणममानाः स्वकर्माणि ॥ २६ ॥

अभी भनुष्याद्यः पर्याया नामकर्मनिर्हताः सन्ति तावत् । न पुनरेतावतापि तत्र जीवस्य स्वभावाभिभवोऽस्ति । यया कनकबद्धमाणिक्यकङ्कणेषु माणिक्यस्य । यत्तर नैव जीवस्वभावयुण्डभते तत् स्वकर्मपरिणमनात् पयःपूर्वत् । यथा स्वङ्क पयःपूरः मदेशस्वादाःम्यां पिचुमन्दवन्दनादिवनराजीं परिणम् द्रव्यसस्वादुतस्वभावस्रुपन्थने, तथात्मापि प्रदेशभावाभ्यां कर्मपरिणमनाष्रामृत्वनिक्यरागविश्वद्विमस्वस्वभावस्रुपन्थने ॥ २६ ॥

अथ जीवस्य द्रव्यतेनावस्थिततेऽपि पर्यायैरनवस्थिततं घोतपति— जायदि णेव ण णस्सदि खण भंगसमुरुभवे जणे कोई। जो हि भवो मो विलञ्जो संभवविलय सि ते णाणा॥ २७॥

ददाति जरणारयतिरियसुरा जीवा नरनारकतिर्यकृतुरनामानो जीवाः सन्ति तावत् । खन्त्र स्कृटम् । कथमताः । णामकम्माणिव्यता नरनारकादिस्वकीयनामकर्मणा निर्वृताः ण हि ते लद्धसहावा किंत यथा माणिक्यवद्भवर्णकङ्कणेषु माणिक्यस्य हि मुख्यता नास्ति, तथा ते जीवाश्वदानन्दैकशदासस्वभाव-मलभगानाः सन्तो लब्धस्वभावा न भवन्ति, तेन कारणेन स्वभावाभिभवो भण्यते, न च जीवाभावः । कथंभूताः सन्तो लब्बस्यमाया न भवत्ति । परिणममाणा सकम्माणि स्वकीयोदयागतकमाणि सस्दःस्व-रूपेण परिणममाना इति । अयमत्रार्थः--यथा वक्षसेचनविषये जलप्रवाहश्चन्दनादिवनराजिरूपेण परिणतः सन्स्वकीयकोमलशीतलनिर्मलस्वभावं न लभते, तथायं जीबोऽपि वृक्षस्थानीयकमोदयपरिणतः सन्परमाह्रादैक-लक्षणसम्बादतास्यादनैर्मन्यादिस्वकीयगुगसमुहं न लभन इति ॥ २६ ॥ अथ जीवस्य द्रव्येण नित्यत्वेऽपि पर्यायेण विनश्वरत्वं दर्शयति-जायदि णेत्र ण णस्सदि जायते नैव न नश्यति द्रव्यार्थिकनयेन । क । इस प्रकार चार गतियों स्वरूप जीव [ स्वन्तु ] निश्वयते [ नामकर्मनिवृत्ताः ] नामकर्मते रचे गये हैं. िही इसी कारणसे [ते] वे जीव स्वक्रमीणि ] अपने अपने उपार्जित क्रमींक्रप [पिरिनाय-मानाः] परणमन करते हुए [ लब्धस्वभावा न ] चिदानंद स्वभावको नहीं प्राप्त होते। भावार्थ-ये मनुष्यादि पर्याय नामकर्मसे उत्पन्न होते हैं, परंतु इनसे जीवके स्वभावका नाश नहीं होता । जैसे-सोनेमें जड़ा हुआ माणिक रत्नका नाश नहीं होता है, उसी प्रकार जीवका भी नाश नहीं होता । फिल उन पर्यायोमें अपने अपने कर्मोंके परिणमनसे यह जीव अपने चिदानंद गुद्ध स्वभावको नहीं पाता है। जैसे जलका प्रबाह बनमें अपने प्रदेशों और स्वादसे नीम चंदनादि वृक्षरूप होके परिणमन करता है. बहाँपर वह जल अपने द्रव्यस्वभाव और स्वाद स्वभावको नहीं पाता, उसी प्रकार यह आत्मा भी जब अपने प्रदेश और भावोंसे कर्मरूप होके परिणमता है, तब यही अमूर्तित्व और वीतराग चिदानंद स्वभा-बको नहीं पाता । इसल्यि यह सिद्ध हुआ, कि यह जीव परिणमनके दोषसे अनेकरूप हो जाता है. केकिन उसके स्वमावका नाश नहीं होता ॥ २६ ॥ आगे जीव अविप द्रव्यपनेसे एक अवस्थारूप है

## जायते नेव न नव्यति क्षणभङ्गसमुद्भवे जने कश्चित् । यो हि भवः स विलयः संभवित्रलयाविति तौ नाना ॥ २७ ॥

इह तावक कश्चिजायते न स्रियते च । अथ च मनुष्यदेवतिर्यङ्गारकात्मको जीवलोकः मतिक्षणपरिणामिखादरसंगितक्षणभकोत्पादः। न च विमतिषिद्धमेततः, संभवविलययोरेकलनाना-लाभ्याम् । यदा खल भक्कोत्पादयोरेकलं तदा पूर्वपक्षः, यदा त नानालं तदोत्तरः । तथाहि-यथा य एव घटस्तदेव कुण्डमित्यके घटकण्डस्वरूपयोरेकलासंभवानदभयाधारभूता मृत्तिका संभवति. तथा य एवं संभवः स एवं विलय इत्यक्ते संभवविलयस्वरूपयोरेकतासंभवात्तदभया-भारभूतं श्रीव्यं संभवति । ततो देवादिपर्याये संभवति मनुष्यादिपर्याये विलीयमाने च य एव संभवः स एव विखय उति कृता तद्दभयाधारभृतं श्रीव्यवज्ञीवद्भव्यं संभाव्यत एव । ततः सर्वदा ख्याभंतासम्बन्धे जाणे कोई क्षणभङ्गसमृद्धवे जने कोऽपि । क्षणं क्षणं प्रति भङ्गसमृद्धवे यत्र संभवति क्षणमङ्गससुद्रवस्तिरमन्क्षणमङ्गससुद्भवे विनश्चरे पर्यायार्थिकनयेन जने लोके जगति कश्चिदपि, तस्मानीव जायते न चोत्पधत इति हेतं वदति जो हि भवो सो चिल्छओ दृश्यार्थिकतयेन यो हि भवः स एव विस्तरो यतः कारणात । तथाहि मुक्तात्मनां य एव सकलविमलकेवलज्ञानादिरूपेण मोक्षपर्यायेण भव उत्पादः स एव निश्चयरनत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमार्गपर्यायेण विलयो विनाशस्तौ च मोक्षपर्यायमोक्षमार्गपर्यायौ कार्यकारणस्योण भिन्नी, तदभयाधारभतं यत्परमात्मद्रव्यं तदेव मृत्पिण्डघटाधारभतमत्तिकाद्रव्यवत मन्ष्य-तो भी पर्यायोंसे अनवस्थित (नानारूप) है, ऐसा प्रगट करते है— क्षिण मङ्गसमद्भवे ] समय समय विनाश होनेवाले [जने] इस जीवलोकमें [कश्चित] कोई भी जीव [नैव जायते] न तो उत्पन्न होता है, [न नर्यति] और न नष्ट होता है। [यः] जो द्रव्य [हि] निश्रयसे [भवः] उत्पत्तिरूप है, सि वही वस्त विलयः नाशरूप है। डिति डसलिये तो वे सिमवविलयी उत्पाद और नाश ये दोनों पर्याय [नाना] भेद लिये हुए हैं। भावार्थ-इस विनाशीक संसारमें जी द्रव्यद्धिसे देखा जाय, तो न तो कोई वस्त उत्पन्न होती है. और न विनाशको प्राप्त होती है, इस कारण द्रव्यार्थिकनयसे उत्पाद और व्यय इन दोनों अवस्थाओं में द्वय एक नित्य ही है. पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय जदा जदा हैं। इस तरह उत्पाद और व्ययमें एकता और अनेकता ये दो मेद होते हैं । जो द्रव्यत्वकर देखा जाय, तो एकता है, और पर्यायार्थिकसे अनेकता देखनेमें आती है। यही दृष्टांतसे दिसाते हैं--जैसे जो घड़ा है, वही कंडा है, ऐसा कहनेसे घड़े और कंडेमें एकता नहीं होसकती. इस कारण उन दो स्वरूपोंका आधार मिटीकी जो अपेक्षा ही जावे. तो एकता हो सकती है. उसी प्रकार उत्पाद, व्ययमें भी द्रव्यपनेसे दोनोंका आधार धौव्य द्रव्य आता है। इसलिये जीवके देवादि पर्यायके उत्पाद होनेपर और मनुष्यादि पर्यायके विनाश होनेपर जो उत्पन्न होता है, वही विनाश पाता है. इन दोनों अवस्थाओंका आधार ध्रौव्य जीवद्रव्य ही सिद्ध होता है । इस कारण जीव द्रव्य हमेशा द्रव्यपनेसे टंकोव्कीर्ण रहता है । इस तरह सब अवस्थाओं में एकता सिद्ध हुई । अब भेद दिसाते

द्रव्यतेन जीनगृङ्कोत्सीणोँऽवतिष्ठते। अपि च यथाऽन्यो घटोऽन्यत्कुण्डमित्युक्ते तदुभयाधारभूताया मृत्तिकाया अन्यतासंभवात् पटकुण्डस्वरूपे संभवतः, तथान्यः संभवोऽन्यो विलय इत्युक्ते तदुभयाधारभूतस्य भौव्यास्यान्यतासंभवात्संभविलयस्वरूपे संभवतः। ततो देवादिपर्याये संभवति मनुष्यादिपर्याये विलीयमाने चान्यः संभवेऽन्यो विलय इति कृता संभविलयवन्तौ देवादिममुख्यादिपर्याये संभववेत । ततः प्रतिक्षणं पर्यायेजीवोऽनवस्थितः॥ २७॥

अर्थ जीवस्थानवस्थितत्रहेतुमुद्दयोतयति —

तम्हा दु णस्थि कोई सहावसमबद्विदो सि संसारे । संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दत्र्वस्स ॥ २८ ॥ तस्मातु नास्ति कश्चित् स्वभावसमवस्थित इति संसारे । संसारः प्रनः क्रिया संसारतो द्रव्यस्य ॥ २८ ॥

यतः खल जीवो द्रव्यवेनावस्थितोऽपि पर्यायैग्नवस्थितः, ततः प्रतीयते न कश्चिदपि संसारे स्वभावेनावस्थित इति । यज्ञात्रानवस्थितलं तत्र संसार एव हेतः । तस्य मनुष्यादि-पर्यायदेवपर्यायाधारभूतसंसारिजीवद्रव्यवद्वा । क्षणभङ्गसमुद्भवे हेतः कथ्यते । संभवित्वय त्ति ते णाणा सभवविलयौ दाविति तौ नाना भिन्नौ यतः कारणात्ततः पर्यायार्थिकनयेन मङ्गोत्पादौ । तथाहि—य एव पुर्वोक्तमोक्षपर्यायस्योत्पादो मोक्षमार्गपर्यायस्य विनाशस्तावेव भिन्नौ न च नदाधारभूनपरमात्मद्रव्यमिति । ततो जायते द्रव्यार्थिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायरूपेण विनाशोऽस्तीति ॥ २७ ॥ अथ विनश्चस्त्वे कारण-मपन्यस्यति. अथवा प्रथमस्थलेऽधिकारस्त्रेण मनुष्यादिपर्यायाणां कर्मजनितलेन यदिनश्वरत्वं सूचितं तदेव गाधात्रयेण विशेषेण व्याख्यातमिदानीं तस्योपसंहारमाह--तम्हा ट णात्थ कोई सहावसमवदिदो त्ति तस्मानास्ति कश्चित्स्वभावसम्बर्भ्थत् इति । यस्मात्पर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यादिपर्यायाणां विनश्चरत्वस्यास्यानं कतं तस्मादेव जायते परमानन्दैकलक्षणपरम् वैतन्यचमत्कारपरिणतञ्जदात्मस्वभाववदवस्थितो नित्यः कोऽपि हैं-जैसे घड़ा अन्य है, और कंडा अन्य ही है, ऐसा कहनेपर जो उन दोनोंका आधार मृत्तिकाकी अपेक्षा लें. तो भेद हो नहीं सकता, इसलिये यहाँ घट-कंड पर्यायोंके भेदसे ही भेद हो सकता है, उसी प्रकार अन्य ही उत्पन्न होता है. और दसरा ही, नाशको पाता है, ऐसा कहनेपर यदि इन दोनोंका आधार द्रव्य छिया जाय, तो मेद बनता ही नहीं है, इस कारण उत्पाद और व्यय पर्यायके मेदसे ही मेद होता है। इसलिये देवादि पर्यायोंके उत्पन्न होनेपर और मनुष्यादि पर्यायोंके विनाश होनेसे अन्य ही उत्पन्न होता है, और दूसरा ही विनाश पाता है, ऐसा भेद देव मनुष्यादि पर्यायोंसे कहा जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ, कि समय समयमें पर्यायोंसे ही जीव अनवस्थित-अस्थिर है ॥ २०॥ आगे जीवके अथिर भाव दिखलाते हैं--[तस्मात तु] इस पूर्वोक्त रीतिसे [संसारे ] संसारमें [कश्चित ] कोई भी वस्त [स्वभावसमवस्थितः] स्वभावसे थिर है, [इति] ऐसा [नास्ति] नहीं है, [पुनः] और जो [संसरतो द्रव्यस्य] चारों गतियोमें भटकनेवाले जीवद्रव्यकी [क्रिया] अन्य अवस्थारूप पर्यायात्मकलात् स्वरूपेणैव तथाविश्वलात् । अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वेर्रेचरहका-परित्यागोपादानात्मकः क्रियारूयः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम् ॥ २८ ॥

अथ परिणामात्मके संसारे क्कतः पुद्रल अलेषो येन तस्य मनुष्यादिपर्यायास्मकलिम्स्यत्र समाधानम्रपर्यापति —

> आदा कम्ममिलिमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं। तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ २९ ॥ आत्मा कममलीमसः परिणामं लभते कमसंजुकम्। ततः श्लिप्यति कर्मं तस्मात् कर्मं तु परिणामः॥ २९ ॥

यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एव द्रव्यकर्मश्लेषहेतः । अथ तथाविधपरिणामस्यापि को हेतः, इत्यक्में हेतः तस्य, इत्यक्मेंसंयुक्तसेनेवीपलम्भात । एवं सतीतरेतराश्रयदोषः । न हि । अनादिमसिद्धदव्यकर्माभिसंबद्धस्यात्मनः शाक्तनद्वव्यकर्मणस्तत्र नास्ति । क । संसारे निस्संसारञ्जद्भाःभनो विपरीते संसारे । संसारस्वरूपं कथयति —संसारो प्रण किरिया संसारः पनः क्रिया निष्क्रियनिर्विकल्पराद्धात्मपरिणतेर्विसदशा मनष्यादिविभावपर्यायपरिणतिरूपा क्रिया संसारस्वरूपम् । सा च कस्य भवति । संसरमाणस्य जीवस्य विश्रद्धज्ञानदर्शनस्वभावमुक्तात्मनो विलक्षणस्य संसरतः परित्रमतः संसारिजीवस्येति । ततः स्थितं मनुष्यादिपर्यायात्मकः संसार एव विनश्वरते कारणमिति ॥ २८ ॥ एवं अद्धारमनो भिन्नानां कर्मजनितमनध्यादिपर्यायाणां विनश्वरत्वकथनमुख्यतया गाधाचतप्रयेन दितीयस्थलं गतम् । अथ संसारस्य कारणं जानावरणादि द्रव्यकर्म तस्य त कारणं मिध्यात्वरागादिपरिणाम इत्यावेदयति-आदा निर्दोषिपरमात्मा निश्चलेन राज्वहैकस्वभावोऽपि व्यवहारे-परिणति है, वही [संसार: ] संसार है। भावार्थ-यह जीव द्रव्यपनेसे यद्यपि टंकोर्कार्ण थिरु प्र है, तो भी पर्यायोंसे अधिर है, इसलिये संसारमें, मनुष्यादिऋप कोई भी पर्याय अविनाशी नहीं है, स्वभाव होसे सब अधिररूप हैं, और चारो गतियोमें धमण करते हुए जीवका पूर्व अवस्थाको त्यागके आगेकी अवस्थाका जो ग्रहण करना है, वहीं संसारका स्वरूप है ॥ २८॥ आगे कहते हैं, कि अशब्द परिणतिस्वप संसारमें पड़लका संबंध किस तरह हुआ ? जिससे कि मनुष्यादि पूर्याय होते हैं—[आहमा] यह जीव [ **कर्ममलीमसः** ] पुद्रलकर्मीसे अनादिकालसे मलिन हुआ [ **कर्मसंयुक्त** ] मिथ्याल रागादि**रू**प कर्म सहित [परिणामं] अशुद्ध विभाव (विकार) रूप परिणामको [स्रभते ] पाता है, [ततः ] और उस रागादिरूप विभाव परिणामसे [कर्म] पुद्रलीक दृश्यकर्म [श्रिष्ठस्यति ] जीवके प्रदेशोंमें आकर बंधको प्राप्त होता है। [तु] और तिस्मात् ] इसी कारणसे [परिणाम:] रागादि विभाव परिणाम किमी पद्गलीक-बंधको कारणरूप भावकर्म है। भावार्थ-जो आत्माक रागादिरूप अश्रद परिणाम हैं, वे द्रव्य कर्मबंधके कारण हैं, और रागादि विभावपरिणामका कारण द्रव्यकर्स है, क्योंकि द्रव्य-कर्मके उदय होनेसे भावकर्म होता है। यहाँपर कोई यह प्रश्न करे, कि ऐसा होनेसे इलरेलराश्रय दोष हेतुरवेनोपादानात् । एवं कार्यकारणभूतनवपुराणद्रव्यकर्मनादात्मनस्तथाविश्वपरिणामो द्रव्य-कर्मैव । तथात्मा चात्मपरिणामकहेताद्रव्यक्तमेकतीच्युपचारात् ॥ २९ ॥

अथ परमार्थादात्मनो द्रव्यकर्माकर्त्त्वसुद्दयोतयति—

परिणामो सयमादा सा पुण किरिय स्ति होदि जीवमया। किरिया कम्म स्ति मदा तम्हा कम्मस्स ण दु कस्ता॥ ३०॥ परिणामः खयमात्मा सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी। क्रिया कर्मेति मता तस्मात्कर्मणो न तु कर्तो॥ ३०॥

आत्मपरिणामो हि तावत्स्वयमात्मैव, परिणामिनः परिणामस्बरूपकर्ततेन परिणामाहनन्य-लात । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया. सर्वेद्रव्याणां परिणामलक्षण-णानादिकर्मबन्धवशात करममालिमसो कर्ममलीमसो भवति । तथा भवन्सत कि करोति । परिणामं लहि परिणामं लभते । कथंमूतम् । कम्मसंजुत्तं कर्मरहितपरमात्मनो विसदशकर्मसंयुक्तं मिथ्यात्वरागादिविभाव-परिणामं तत्तो सिलिसदि कम्मं ततः परिणामात् थ्रिष्यति बन्नानि । किम् । कर्म । यदि पुनर्निर्मेळ-विवेक ज्योति:परिणामेन परिणमित तदा त कर्म मञ्चति तम्हा कम्मं त परिणामो तस्मात कर्म त परिणामः । यस्माद्रागादिपरिणामेन कर्म बद्राति, तस्माद्रागादिविकत्परूपो भावकर्मस्थानीयः सरागपरिणाम एवं कर्मकारणत्वादपचारण कर्मेति भव्यते । ततः स्थितं रागादिपरिणामः कर्मबन्धकारणमिति ॥ २९ ॥ अथात्मा निश्चयेन स्वकीयपरिणामस्येव कर्ना न च द्रन्यकर्मग इति प्रतिपादयति । अथवा दितीयपातनिका-श्रद्धपारिणामिकपरम्भावग्राहकेण श्रद्धनयेन यथैवाकर्ता तथैवाश्रद्धनयेनापि सांख्येन तदक्तं तलिपेबार्थमात्मनो बन्धमोक्षसिद्धार्थे कथंनित्परिणामित्वं त्यवस्थापयतीति पातनिकाद्यं मनसि संप्रधार्य सत्रमिदं निरूप-पयति—परिजामो सयमादा परिणामः स्वयमात्मा आत्मपरिणामस्तावदात्मैव । कस्मात्परिणामपरिणा-भाता है. क्योंकि रागादि विभावपरिणाभींसे दृश्यकर्म और दृश्यकर्मसे विभावपरिणाम होते हैं ! इसका उत्तर इस प्रकार है, कि-यह आत्मा अनादिकालंस दृश्यकर्मीकर बँधा हुआ है, इस कारण पूर्व बंबे दृश्यकर्म उस रागादि विभावपरिणामके कारण होते हैं, और विभावपरिणाम नवीन दृत्यकर्मके कारण होते हैं, इसलिये एक दसरेके आश्रयरूप इतरेतराश्रय दोष नहीं हो सकता । इस तरह नवीन प्राचीन कर्मका भेद होनेसे कार्य कारणभाव सिद्ध होता है । आत्मा नियमसे अपने विभावरूप रागादि भावकमीका कर्ता है. और व्यवहारसे इन्यक्सोंका भी कर्ता कहा जाता है।। २९॥ आगे निश्चयनयसे 'आत्मा दन्यकर्मका अकर्ता है' यह कहते हैं—[परिजाम:] जो आत्माका परिणाम है, वह [स्वयं] आप [आत्मा] जीव ही है, [पन:] और [किया] वह परिगामरूप किया [जीवमयी] जीवकर की जाती है, इससे जीवमयी [इति] ऐसी [अवित ] होती है, अर्थात कही जाती है। [क्रिया] जो किया है, वही [कर्म इति] 'कर्म' ऐसी सँजासे [ मता ] मानी गई है, [तस्यात ] इस कारण आत्मा [कर्मणः ] द्रव्यकर्मका [न त कर्ता | करनेवाला नहीं है ॥ भाषार्थ-परिणामी अपने परिणामका कर्ता होता है, क्योंकि परिणामी कियाया आत्ममयलाभ्धुपनामात् । या च किया सा पुनरात्मना स्वतन्त्रेण प्राप्यलात्कर्म । ततस्तर्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एव कर्ता, न तु पुद्रलपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एव कर्ता, न तु पुद्रलपरिणामात्मकस्य इव्यक्तर्मणः । अथ द्रन्यकर्मणः कः कर्तेति चेत् । पुद्रलपरिणामो हि तावस्त्वर्य पुद्रल एव, परिणामिनः परिणामस्वरपकर्वेतन परिणामाद्रनयतात् । याच सा पुद्रलिक्तस्यव किया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षणिकयाया आत्ममयलान्ध्यपातात् । याच किया सा पुतः पुद्रलेन स्वतन्त्रेण प्राप्यलात्कर्म । ततस्य परमार्थात् पुद्रलात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य प्राप्यकर्मणः । तत आत्मात्म-स्वरूपेण परिणमति । ३० ॥

अथ किं तत्स्वरूपं येनात्मा परिणमतीति तदावेदयति-

मिनोस्तन्मयत्वात । सा प्रण किरिय ति होदि सा पुनः क्रियेति भवति स च परिणामः क्रिया परिणति-जित भवति । कथंमता । जीवमया जीवेन निर्वत्तत्वाजीवमयी किरिया करम ति मदा जीवेन स्वतन्त्रेण स्वाधीनेन श्रद्धाश्रद्धीपादानकारणम्हतेन प्राप्यत्वात्सा किया कर्मेति मता संमता । कर्मशब्देनात्र यदेव चिद्रपं जीवादिभिन्नं भावकर्मसंज्ञं निश्चयकर्म तदेव प्राह्मम् । तस्यैव कर्ता जीवः तम्हा कम्मस्स ण द करा तम्माद दुव्यक्रमणो न कर्तेति । अत्रैतदायाति-ययपि कथंचित परिणामित्वे सति जीवस्य कर्तत्वं जातं तथापि निश्चयेन स्वकीयपरिणामानामेव कर्ना पुद्रलकर्मणां व्यवहारणेति । तत्र तु चदा अद्वोपादानकारणरूपेण इन्होपयोगेन परिणमति तदा मोक्षं साधयति, अञ्जूषादानकारणेन त बन्धमिनि । पद्रलोऽपि जीववनिश्चयेन और परिणामका आपसमें भेद नहीं है, इसलिये जो जीवका परिणाम है, वह जीव ही हुआ । और जो परिवारम है. वह आत्माकी किया होनेसे जीवमयी किया कही जाती है, क्योंकि जिस दृश्यकी जो परिवास-हरप किया है, उससे दृत्य तन्मय है, इस कारण जीव भी तन्मय होनेसे जीवमयी किया कहलाई। जो किया है, वह आत्माने स्वाधीन होकर की है, इमलिये उसी कियाको कमें कहते हैं। इससे यह सारांश निकला कि आत्माके रागादि विभाव परिणाम आत्माकी किया (कार्रवाई) है, उस कियासे जीव तन्मय हो जाता है, ये ही जीवके भावकर्म है। इसलिये निश्चयसे आत्मा अपने भावकर्मीका कर्ता है। जब आत्मा अपने भावकर्मीका कर्ता है, तब तो पुद्रल परिगामरूप दृज्यकर्मका कर्ता कभी नहीं हो सकता है? यदि कोई ऐसा प्रश्न करे, कि दन्यकर्मका कर्ता कौन है ! तो उसका उत्तर यह है, कि पुद्रलका जो परिणाम वह पुद्रल ही है, और परिणामी अपने परिणामोंका कर्ता है, परिणाम-परिणामी एक ही है। जो पदलपरिणाम है, वही पुदलमयी किया है, क्योंकि सब दृष्योंकी परिणामरूप कियाको तन्मयपना सिद्ध है। जो किया है, वह कर्म है। पुद्रलने भी स्वाधीन होकर की है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पुद्रल अपने दृज्यकर्मस्य परिणामोंका कर्ता है, परंतु जीवके भावकर्मस्य परिणामोंका कर्ता नहीं है। इस कारण पदल आत्म-स्वरूप परिणमन नहीं करनेसे ही द्रव्यकर्मका कर्ता नहीं हो सकता ॥ ३० ॥ आगे जिस

परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिषाभिमदा। सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा॥ ३१॥ परिणमति चेतनया आत्मा पुनः चेतना त्रिथाभिमता। सा पुनः बाने कमीण फले वा कमीणो भणिता॥ ३१॥

यतो हि नाम चैतन्यमात्मनः स्वधर्मव्यापक्तं, ततश्रेतनैवात्मनः स्वरूपं तया खुल्या-स्मा परिणमति । यः कश्रनाप्यात्मनः परिणामः स सर्वोऽपि चेतनां नातिवर्तत इति तात्पर्यम् । चेतना पुनर्कोनकर्मकर्मफल्येन त्रेशा । तत्र झानपरिणतिर्कोनचेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफल्यरिणतिः कर्मफल्येतना ॥ ३१ ॥

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूपग्रुपवर्णयति—

णाणं अद्विषयप्पो कम्मं जीवेण जं समारद्धं । तमणेगाविषं भणिदं फलं ति सोक्षंब व दुक्खं वा ॥ ३२ ॥ ज्ञानमर्थविकत्यः कर्म जीवेन यत्समारव्यम् । तदनेकविषं भणितं फलमिति सोंख्यं वा दःखं वा ॥ ३२ ॥

तेषामेव कर्ता जीव इतिकथनमुख्यतया गाथाइयेन तृतीयस्थलं गतम् । अथ येन परिणामेनात्मा परिणमित तं परिणामं कथयति-परिणमदि चेदणाए आदा परिणमति चेतनया करणभूतया । स कः । आत्मा । यः कोऽध्यात्मनः शुद्धाशुद्धपरिणामः स सर्वोऽपि चेतनां न त्यजति इत्यभिप्रायः। प्रण चेदणा तिथाभिमदा सा सा चेतना पुनिक्षिधाभिमता। कुत्र कुत्र। णाणे ज्ञानविषये करमे कर्मविषये फलस्मि बा फले वा । करय फले । कम्मणों कर्मणः । भणिदा भणिता कथितेनि । ज्ञानपरिणतिः ज्ञानचेतना अग्रे बक्ष्यमाणा, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतनेति भावार्थः ॥ ३१ ॥ अथ जानकर्म-कर्मफलक्रपेण त्रिधा चेतनां विशेषेण विचारयति—गाणं अटिवयणं ज्ञानं मन्यादिभेदेनाष्ट्रविकल्पं भवति । अथवा पाठान्तरं णाणं अद्विवयपो ज्ञानमर्थविकल्पः तथाद्यर्थः परमात्मादिपदार्थः अनन्तज्ञानसस्वादि-स्वरूप आत्मा परिणमन करता है, उसीको कहते है- आत्मा ] जीव चितनया ] चेतना स्वभावसे [परिणमित] परिणमन करता है, [पुनः] और [सा चेतना] वह चैतन्यपरिणति [अभिसता] सर्वज्ञदेवकर मानी हुई [जाने ] ज्ञानपरिणतिमें [कर्मणि] कर्मपरिणतिमें [कर्मण: फलें] कर्मकी फल-परिणतिमें [ निधा ] तीन तरहकी [ भिणता ] कही गई है । भावार्थ-जीवका स्वरूप चेतना है, इस कारण जीवके परिणाम भी चेतनाको छोड़ते नहीं, इसलिये जीव चेतनभावांसे परिणमन करता है। वह चेतना ज्ञानचेतना १, कर्मचेतना २, कर्मफलचेतना २, इस तरह तीन प्रकारकी जिनेन्द्रदेवने कही है ॥ ३१ ॥ आगे इस तीन तरहकी चेतनाका स्वरूप कहते है-- अर्थविकरूप: ] स्वपरका भेद लिये हुए जीवादिक पदार्थीको भेद सहित तदाकार जानना, वह [जानं] ज्ञानभाव है, अर्थात आत्माका जानभावरूप परिणमना, उसे ज्ञानचेतना कहते हैं, और जिविन आत्माने यत समारक्यं ] अपने अर्थविकल्पस्तावत् ज्ञानस् । तत्र कः खल्यथंः, स्वपरिवागेनावस्थितं विश्वं, विकल्पस्तदाकारावभासनस् । यस्तु सुकुरून्दद्वरयामोग इव युगपदवभासमानस्वपराकारार्थविकल्पस्तद् ज्ञानस् । क्रियमाणमात्मना कर्म, क्रियमाणः खल्वात्मना मित्रश्णं तेन तेन भावेन भवता यः सद्भावः स एव कर्मास्मना पाप्यतात् । तत्त्वेकविषमपि द्रव्यकर्मोपाधिसंनिधिसद्भावासद्भावान्त्र्यामनेकविषम् । तत्र्य यद् द्रव्यकर्मोपाधिसंनिध्यसद्भावात्कमं तस्य फलमनाकुलललक्षणं मक्रतिभूतं सौरूपं, यत्तु द्रव्यकर्मोपाधिसानिध्यासद्भावात्कमं तस्य फलमनाकुलललक्षणं मक्रतिभूतं दुःत्वम् । एवं ज्ञानकमेकमेषलक्ष्यासद्भावात्कमं तस्य फलमनाकुलललक्षणामावादिकृतिभूतं दुःत्वम् । एवं ज्ञानकमेकमेषलक्ष्यस्थानश्वयः ॥ ३२ ॥

#### अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यात्मत्वेन निश्चिनोति-

रूपोऽइमिति, रागाधाश्रवास्तु मत्तो भिन्ना इति स्वपराकारावभासेनादर्श इवार्श्वपरिन्छित्तसमर्थौ विकल्पः विकल्पलक्षणमुख्यते । स एव जानं जानचेतनेति । कम्मं जीवेण जं समारदं कर्म जीवेन यत्समारव्धं बद्धिपूर्वकमनोवचनकायव्यापाररूपेण जीवेन यत्सम्यकर्तमारव्यं तत्कर्म भण्यते । सैव कर्मचेतनेति तमणेग-विश्वं भणितं तच कर्म श्रभाशभगद्वीपयोगभेदेनानेकविधं त्रिविधं भणितमिदानी फलचेतना कथ्यते-फलं ति सोक्सं व दक्सं वा फलमिति सर्व दःखं वा विषयानुरागरूपं यदश्भोपयोगलक्षणं कर्म तस्य फलमा-कल्क्बोत्पादकं नारकादिदःखं, यच धर्मानुरागुरूपं शुभोपयोगुलक्षणं कर्म तस्य फुठं चक्रवायादिपश्चेन्द्रिय-भोगान्भवस्तर्पं, तज्ञाग्रहनिश्वयेन सुखमप्याकुजीत्यादकत्वात् ग्रुहनिश्वयेन दःग्वमेव । यश्च रागादिविकन्य-रहितश्रद्धोपयोगपरिगतिरूपं कर्म तस्य फलमनाकुक्वोत्पादकं परमानन्दैकरूपमुखामुत्रमिति । एवं जानकर्म-कर्मफलचेतनास्वरूपं जातन्यम् ॥ ३२ ॥ अथ जानकर्मकर्मफलान्यमेदनयेनासमैव भवनीति प्रजापयति— कर्तव्यसे समय समयमें जो भाव किये है, निस्कर्म ] यह भावरूप कर्म है, अनेकिविधं ] वह श्चभादिकके भेदसे अनेक प्रकार है, उसीको कर्मचेतना कहते है । [बा] और [सौरूयं] मुखरूप [बा] अथवा [दुःखं] दुःखरूप [फलं] उस कर्मका फल है [इनि भणितं] ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। भावार्थ-जैसे दर्पण तदाकाररूप हुआ भेद सहित घटपटादि पदार्थीको प्रतिविश्वित करता है, उसी प्रकार ज्ञान एक ही कालमें स्वपर पदार्थीको प्रगट करता है । इस तरह ज्ञानभावस्थप आत्माके परिणमनको ज्ञानचेतना कहते हैं। जो समय समयमे पुरुष्ठकर्मक निमित्तसे जैसे जैसे परिणाम करता है. उन परिणामों को भावकर्म अथवा कर्मचेतना करते हैं। यह कर्म पृत्रलंक निमित्तत ही ग्राम अग्रामस्य अनेक भेदीवाला हो जाता है, और शुभ द्रव्यकर्मक सर्वथंसे जो आत्माके साताका उदय होना. बह अनाकुलरूप इंदियाधीन स्खरूप कर्मफल है, तथा जो अञ्चम दृज्यकर्मके संबंधसे असाताका उदय होना. वह संखभावसे रहित विकाररूप द:खनामा कर्नफल है। इस प्रकार कर्मफलके वेदनेरूप जो आत्माका परिणमन वह कर्मफल चेतना है। ऐसे ज्ञानचेतना १ कर्मचेतना २ कर्मफलचेतना ३ ये तीन मेट चैतनाके कहे गये है। ३२ ॥ आगे ज्ञान-कर्म-कर्मफल ये अभेद नयसे आत्मा ही है. ऐसा विस्त्रलाते

अच्या परिणामच्या परिणामो णाणकम्मफळभाबी । तम्हा णाणं कम्मं फलं च आदा खुणेदन्वो ॥ ३३ ॥ आत्मा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानकमफलभावी । तस्मात ज्ञानं कम्रं फलं चात्मा मन्तव्यः ॥ ३३ ॥

आत्मा हि तावःपरिणामात्मेवं, परिणामः स्वयमात्मेतं स्वयमुक्ततात् । परिणामस्तु चैतनात्मकत्वेन द्वानं कर्म कर्मफलं वा अवितुं बीलः, तन्मयलाचेतनायाः । ततो क्वानं कर्म कर्मफलं चात्मेव । एवं हि शुद्धप्रव्यनिरूपणायां परप्रव्यसंपर्कासंमवात्पर्यायाणां द्रव्यान्तःमलयाच शुद्धप्रव्य एवात्मावतिष्ठते ॥ ३३ ॥

अधैवमात्मनो क्षेयतामापक्षस्याग्रुद्धलनिश्चयात् ज्ञानतत्त्वासिद्धौ श्रुद्धात्मतत्त्वोपरुम्भो भवतीति तमभिनन्दन् द्रव्यसामान्यवर्णनामुपसंहरति —

अप्पा परिणामप्पा आत्मा भवति । कथंमूतः । परिणामात्मा परिणामस्वभावः । कस्मादिति चेत् 'परिणामो सयमादा' इनि पूर्व स्वयमेव भणितन्वात । परिणामः कथ्यते परिणामो णाणकस्मफलभावी परिणामो भवति । किविशिष्टः । जानकर्मफलमावी जानकर्मकर्मफलरूपेण भवितं शील इत्यर्थः । तस्हा तस्मादेव तस्माकारणात् । जाणं पूर्वसूत्रोक्ता ज्ञानचेतना । करमं त्रौदोक्तलक्षणा कर्मचेतना । फलं च पूर्वोक्तलक्षण-फलचेतना च । आदा प्रणेटच्यो इय चेतना त्रिविधाध्यभेदनयेनाक्षेत्र मन्तव्यो ज्ञातव्य इति । एतावता किमक्तं भवति । त्रिविधचेतनापरिणामेन परिणामी सन्ताःमा कि करोति । निश्वयरनत्रयासकशद्भपरिणामेन मोक्षं साधयति, शुभाशभाभ्यां पुनर्बन्धमपि ॥ ३३ ॥ एवं त्रिविधचेतनाकथनमुख्यतया गाथात्रयेण चतर्थ-स्थलम् । अथ सामान्यज्ञेयाधिकारसमातौ पूर्वोक्तभेदभावनायाः श्रद्धात्मप्राप्तिरूपं फलं दशैयति—कसा है—[आत्मा] जीव [परिणामात्मा] परिणाम स्वनाववाला है, [परिणाम:] और परिणाम जिनकर्मफलभावी ] ज्ञानरूप-कर्मरूप-कर्मफलरूप होनेको समर्थ है । [तस्मान् ] इस कारण [ज्ञानं] ज्ञान [कर्मा] कर्मपरिणाम [च] और [फलं] कर्मफल परिणाम ये ही [आत्मा] जीव-स्वरूप [मन्तव्य:] जानने चाहिये । भावार्थ —आत्मा परिणाम स्वभाववाला सदाकालसे है । वह परिणाम ज्ञानपरिणाम-कर्मपरिणाम-कर्मफलपरिणाम, इस तरह तीन भेद सहित है। परिणाम और परिणामीमें एकता होनेसे परिणामसे जुदा आत्मा नहीं है, इसलिये अभेदनयकी अपेक्षासे तीन परिणामोक्रप आत्मा ही है। अग्रद्ध दृब्यके कथनकी अपेक्षा तो कर्मपरिणाम और कर्मफलपरिणामसे एकता है, फल तथा जब शद दृज्यार्थिकनयकी अपेक्षा ली जावे, तब आत्माके परदृज्यका संबंध होना, असंभव है, इस कारण वहाँ अग्रद परिणामोंका होना कह नहीं सकते । इसी लिये ग्रद दृश्यके कथनमें ग्रद पर्याय भी द्रव्यके ही अंदर लीन हो जाते हैं, भेदभाव नहीं रहता, और उस अवस्थामें शुद्ध द्रव्य एक जायक-मात्र हुआ स्थित रहता है ॥ ३३॥ आगे इस जीवके शुद्ध स्वभावका निश्वय होनेसे ज्ञानमायकी सिद्धि होती है, तब स्वक्रेयरूप आत्माके शुद्धस्वरूपका लाभ होता है, ऐसा कहते हुए दृश्यके सामान्य कथनको

कत्ता करणं, कम्मं फलं च अप्य त्ति णिचिछदो समणो। परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्याणं लहदि सुद्धं ॥ ३४॥ कर्ता करणं कमं कर्मफलं चात्मेति निश्चितः अमणः। परिणमति नैवान्यददि आत्मानं लगते शुद्धम् ॥ ३४॥

यो हि नामेन कर्तार करण कर्म कर्मफल चात्मानमेन निश्चित्य न खळ परद्रव्यं परिणमित स एव विश्वान्तपरद्रव्यसंपर्के द्रव्यान्तः प्रलीनपर्यायं च शुद्धमात्मानमुपलभते. न पुनरन्यः । तथाहि-यदा नामानादिप्रसिद्धपौदलिककर्मबन्धनोपाधिसंनिधिप्रधावितोपरागरश्चितात्मर्हति-र्जपापुष्पसंनिधिमधावितोपरागरञ्जितात्महत्तिः स्फटिकमणिरिव परारोपितविकारोऽहमासं संसारी तदपि न नाम मम कोऽप्यासीत तदाप्यहमेक एवीपरक्तचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्ताः म अहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन साधकतमः करणमासम् । अहमेक एवोपरक्तचित्परिणमन-स्वभावेनात्मना प्राप्यः कर्मासम् । अहमेक एव चोपरक्तचित्परिणमनस्वभावस्य निष्पाद्यं सीख्यं विवर्यस्तलक्षणं दःखारुपं कर्मफलमासम् । इदानीं प्रनरनादिशसिद्धपौद्रलिककर्मबन्धनोपाधि-संनिधिःवंसविस्फरितस्विश्रद्धसहजात्मवृत्तिर्जपापुष्पसंनिधिःवंसविस्फरितस्विश्रद्धसहजात्मवृत्तिः स्वतन्त्रः स्वाधीनः कर्ता साधको निष्पादकोऽस्मि भवामि । स कः । अप्य नि आत्मेति । आत्मेति कोऽर्थः । अहमिति । कथं मतः । एकः । कस्याः साधकः । निर्मेलात्मानगतेः । किविशिष्टः । निर्विकारपरमचैतन्य-परिणामेन परिणतः सन करणा अतिरायेन साधकं साधकतमं करणमपकरणं करणकारकमहमेफ एवास्मि भवामि । कस्याः साधकः । सहजग्रद्धपरमात्मानुभृतेः । केन कृत्वा । रागादिविकन्परहितस्वसंवेदनज्ञानपरि-पूर्ण करते है- किता ] कामका करनेवाला [ करणं ] जिससे किया जाय, ऐसा मुख्य कारण [ कर्म ] जो किया जाय वह कर्म [च] और [फलं] कर्मका फल ये चारों [आस्मा इति] आत्मा ही हैं, ऐसा [निश्चित:] निश्चय करनेवाला [श्रमण:] भेदविज्ञानी मुनि [यदि] जो [अन्यत] परद्रव्यरूप निव नहीं [परिणमित ] परिणमन करता है, [तदा ] तभी [ ग्रुद्धं आत्मानं ] ग्रद्ध अर्थात कर्मोपाधिरहित ग्रुद्ध चिदानंदरूप आत्माको [लभते ] पाता है। भावार्थ-जब यह जीव परदञ्यके संबंधसे आत्माको जुदा जुदा जानकर गुद्ध कर्ता, गुद्ध करण, गुद्ध कर्म, गुद्ध फल, इन चारो भेदोंसे आत्माको अभेदरूप समझता है, इनसे एकताका निश्चयकर किसी कालमें भी परदव्यसे एकपना मानके परिणमन नहीं करता, वहीं जीव अभेदरूप ज्ञायकमात्र अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त होता है। इसी कथनको विशेषतासे दिखाते हैं—जैसे लाल पृष्पके संयोगसे स्फटिकमणिमें राग—विकार उत्पन्न हो जाता है. उसी तरह अनादि कालसे पुद्रलकर्मके बंधनरूप उपाधिके संबंधसे जिसके रागवृत्ति उत्पन्न हुई े है. ऐसा मैं परकृत विकारसहित पूर्व हो अज्ञान दशामें संसारी था, उस समयमें भी मेरा अन्य द्रव्य कोई भी नहीं संबंधी था, ऐसी अवस्थामें भी अकेला ही मैं अपनी भूलसे सराग चैतन्यभाव कर कर्ता हुआ । मैं ही एक सराग चैतन्यभावकर अज्ञान भावका मुख्य कारण हुआ, इससे करण भी मैं ही स्फटिकमणिरिव विश्वान्तपरारोपितविकारोऽहमेकान्तेनास्मि सुसुद्धः, इट्रानीमपि न नाम मम कोऽप्यस्ति, इट्रानीमप्पहमेक इव सुविशुद्धविस्त्वमावेन स्वतन्त्रः कर्तास्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धवित्त्वभावेन साथकतमः करणमस्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धवित्परिणमनस्वभावेन् नात्मनापाप्यः कर्मास्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धवित्परिणमनस्वभावस्य निप्पाद्यमनाकुलत-लक्षणं सौख्याख्यं कर्मफलमस्मि । एवमस्य वन्त्रपद्धतो मोक्षपद्धतो चात्मानमेकमेव भावयतः परमाणोरिकेत्तसभावनोनसुखस्य परद्रव्यपरिणितिन जातु जायते । परमाणुरिव भावितैकत्त्रश्च परेण नो संपृत्यते । ततः परद्रव्यासंपृक्तत्वास्स्वविशुद्धो भवति । कर्वकरणकर्मकर्मफलानि चात्म-तेन भावयन् पर्योवेन संकीर्यते, ततः पर्यायासंकीर्णलाख सुविशुद्धो भवतीति ॥ ३४ ॥

> द्रव्यान्तरच्यतिकरादपसारितात्मा सामान्यमज्जितसमस्तविशेषजातः । इत्येष श्रुद्धनय उद्धतमोष्टलक्ष्मी-लुण्टाक उत्कटविवेकविविक्ततस्यः ॥

णतिबकेन करमं शहबदेकस्वभावेन परमात्मना प्राप्यं व्याप्यमहमेक एवं कर्मकारकमस्मि । फलं च शह-जातत्रश्रीतस्वभावपरमात्मतः साध्यं निष्पाद्यं निज्ञादात्मरुचिपरिच्छित्तिश्रकानभतिरूपाभेदरतत्रयात्मकपरम-समाधिसमृत्यन्त्रमुखाप्रतरसास्वादपरिगतिरूपमृहमेक एव फलं चारिम **णिच्छिटो** एवमुक्तप्रकारेण निश्चित-मतिः सन् समणो स्खरः वजीवितमर्णशञ्जभित्रादिसमताभावनापरिणनः श्रमणः परमसुनिः परिणमि णेव अर्णा जिंद परिणमति नैवान्यं रागादिपरिणामं यदि चेत अप्याणं लहिंदे सुद्धं तदात्मानं भावकर्म-कहलाया । मै ही एक सराग चैतन्यपरिणति स्वभावसे अपने अग्रह भावको ग्राप्त हुआ. इसलिये कर्म मैं ही हुआ । तथा मैं ही एक सराग चैतन्यभावस उत्पन्न और आत्मीक-मुखसे उलटा ऐसा द:खरूप कर्मफल हुआ, इस कारण अजान दशामें भी मैं इन चारों भेदोंसे अभेदरूप परिणत हुआ, और अब जान दशामें जैसे रक्त पृथ्पके संयोगके छट जानेसे स्फटिकमणि निर्मल स्वाभाविक श्रद्ध हो जाता है. वैसे मैं भी सर्वथा प्रकृतियोंके विकारसे रहित हुआ, निर्मेल मोक्षमार्गमें प्रवर्तता हूँ, तो अब भी मेरा कोई नहीं, अब मैं ही एक निर्मल चैतन्यभावस स्वाधीन कर्चा हैं, मैं ही एक निर्मल चैतन्य भावकर शब स्वभावका अतिशयसे साधनेवाला करण हूँ, मै ही एक निर्मल चैतन्य परिणमन स्वभावसे शुद्ध स्वरूपको प्राप्त होता हैं. इसलिये कर्म हैं. और मैं ही एक निर्मल चैतन्यस्वभावकर उत्पन्न आकलता रहित आत्मीक-मुखरूप कर्मफल हूँ, इसलिये ज्ञानदशामें भी मैं ही अकेला हुआ, इन चारों भेदोंसे अमेदरूप परिणमन करता हैं. दसरा कोई भी नहीं । इस प्रकार इस जीवके बंधपद्वति और मोक्ष-पद्धतिके होनेपर भी एक आत्म-स्वरूपकी भावना (चितवन) से परद्रव्यरूप परिणति किसी समय भी नहीं हो सकती। जैसे एक भावत्वप परिणत हुए परमाणुका अन्य परमाणुके साथ संयोग नहीं होता. उसी तरह आत्माका भी परड़व्यके साथ संबंध नहीं होता है. इसलिये अञ्चड पर्यायोंसे भी संबंध नहीं होता । इस तरह इत्युच्छेदात्परपरिणतेः कर्तृकर्मादिभेद-भ्रान्तिप्वंसादपि व सुचिराछुच्थशुद्धात्मतत्त्वः । संचिन्मात्रे महसि विशदे सृच्छितश्चेतनोऽयं स्थास्यत्युखत्सहजमहिमा सर्वदा स्रुक्त प्व॥

द्रव्यसामान्यविज्ञाननिम्नं कुलेति मानसम् । तद्विशेषपरिज्ञानमान्भारः क्रियतेऽधुना ॥ इति द्रव्यसामान्यप्रज्ञापनम् ।

अय द्रव्यविशेषपद्मापनं तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवतविशेषं निश्चिनोति— दृष्वं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोवजोगमओ । पोग्गलदृष्वप्पमुहं अचेदणं हवदि अजीवं ॥ ३५ ॥ द्रष्यं जीवोऽजीवो जीवः पुनर्वेतनोपयोगमयः । पुद्रलद्रव्यप्रमुखोऽचेतनो भवति चाजीवः ॥ ३५ ॥

इह हि द्रव्यमेकत्वनिबन्धनभूतं द्रव्यत्तसामान्यमनुज्झदेव तद्धिरूढविशेषलक्षणसद्भावादः द्रव्यकर्मनोकर्मरहितलेन ग्रुद्धं ग्रुद्धवुद्धैकरवभावं लभते प्राप्नीति इत्यभिप्रायो भगवतां श्रीकन्दकन्दाचार्य-देवानाम् ॥ ३४ ॥ एवमेकसुत्रेण पञ्चमस्थलं गतम् । इति सामान्यन्नेयाधिकारमध्ये स्थलपञ्चकेन भेदभावना गता । इत्यक्तप्रकारेण 'तम्हा तस्स णमाइं' इत्यादि पञ्चर्तिशासुत्रैः सामान्यज्ञेयाधिकार् व्याख्यानं समाप्तम् । इत कर्ष्वमेकोनविशतिगाथाभिर्जीवाजीवद्रव्यादिविवरणरूपेण विशेषक्षेयव्याख्यानं करोति । तत्राष्टरथानानि भवन्ति । तेष्वादौ जीवाजीवत्वकथनेन प्रथमगाथा, लोकालोकत्वकथनेन दितीया, सिकयनिःक्रियत्व-व्याख्यानेन तृतीया चेति । । 'दव्वं जीवमजीवं' इत्यादिगाथात्रयेण प्रथमम्थलम् , तदनन्तरं ज्ञानादिविशेष-गणानां स्वरूपकथनेन 'लिंगेहिं जेहिं' इत्यादिगाधाद्वयेन दितीयस्थलम् । अधानन्तरं स्वकीयस्वकीयगुणोप-लक्षितद्रव्याणां निर्णयार्थे 'वण्णरस' इत्यादिगाथात्रयेण ततीयस्थलम् । अथ पञ्चास्तिकायकथनमस्यत्वेन '<del>जीवा पोग्गलकाया' इत्यादिगाथाद्वयेन चतुर्थस्थलम् । अतः परं द्रव्याणां लोकाकाशमाधार इति कथनेन</del> प्रथमा. यदेवाकाशदन्यस्य प्रदेशलक्षणं तदेव शेषाणामिति कथनरूपेण दितीया चेति, 'लोगालोगेस' इत्यादिसत्रद्वयेन पञ्चमस्थलम् । तदनन्तरं कालद्रव्यस्याप्रदेशावस्थापनन्त्रपेण प्रथमा, समयन्त्रपः पर्यायकालः ज्ञानी निर्मल होता है। इसी कारण अन्य द्रव्योंसे भिन्न स्वरूप कर्ता, करण, कर्म, फल आदि सब . भेटोसे रहित अभेदरूप शुद्ध नयकर मोहका विनाशक ऐसा प्रकाशरूप ज्ञानतत्त्व इस जीवके शोभा पाता है। स्वारांश-जब इस जीवके पर वस्तुमें परिणति मिट जाती है, और कर्ता कर्म भेदरूप अम (अजान) का नाश होता है, तभी शुद्ध स्वरूपको पाकर ज्ञानमात्र निर्मेल आत्मीक-प्रकाशमें साहजिक महिमा सहित . सदा मुक्त हुआ ही तिष्ठता है ॥ ३४ ॥ इस प्रकार **द्रव्यका सामान्यवर्णन** पूर्ण हुआ ।

आगे द्रव्य विशेषका कहना आरंग करते हुए पहले द्रव्यके 'बीव और अजीव' ऐसे दो भेद दिस्स्वाते हुँ-[इच्यं] सत्तारूप वस्तु [जीव: अजीव:] जीव अजीव इस तरह दो भेदरूप है, [पुना:] और न्योन्यव्यवरुक्टेदेन जीवाजीवलविशेषक्षुपढोकते । तत्र जीवस्यात्मद्रव्यमेत्रैका व्यक्तिः । अजी-वस्य पुनः पुद्गलद्रव्यं पर्धद्रव्यमपर्धद्रव्यं कालद्रव्यमाकाशद्रव्यं चेति पश्च व्यक्तयः । विशेषलक्षणं जीवस्य चेतनोपयोगमयतं, अजीवस्य पुनरचेतनतस् । तत्र यत्र स्वपर्धन्यापकतात्स्वरूपतेन घोतमानयानयायिन्या मगदत्या संविचिरुपया चेतनया तत्परिणामलक्षणेन द्रव्यवृचिरूक्षणो-पयोगेन च निर्वचत्यमदतीर्णं मतिमाति स जीवः । यत्र पुनरुपयोगसहचरिताया ययोदिच-लक्षणायाश्चेतनाया अमाबाद्धहिरन्तश्चाचेतनत्मवतीर्णं मतिमाति सोऽजीवः ॥ ३५ ॥

अथ लोकालोकसविशेषं निश्चिनोति---

पोग्गलजीवणिबद्धो धन्माधम्मत्थिकायकालह्दो । बद्ददि आगासे जो लोगो सो सञ्बक्तले दु ॥ ३६ ॥ पुद्रलगीवनिबद्धो धर्माधर्मासिकायकालदयः । बर्तने आकारो यो लोकः स सर्वकाले तु ॥ ३६ ॥

कालाणरूपो द्रव्यकाल इति कथनरूपेण दितीया चैति 'समओ द अप्पदेसो' इत्यादिगाथाद्रयेन षप्रस्थलम् । अथ प्रदेशलक्षणकथनेन प्रथमा, तदनन्तरं तिर्यक्त्रचयोर्ध्वप्रचयस्वरूपकथनेन द्वितीया चैति, 'आयासमण्-णिविद्रं' इत्यादिसञ्जद्वयेन सत्तमस्थलम् । तदनन्तां कालाणुरूपदन्यकालस्थापनरूपेण 'उप्पादी पद्धंसी' इत्यादिगाथात्रयेगाप्टमस्थलमिति विशेषत्रेयाधिकारे समदायपातनिका । तद्यथा—अथ जीवाजीवलक्षण-मावेदयति-दुरुवं जीवमजीवं द्रव्यं जीवाजीवलक्षणं भवति । जीवो पण चेदणो जीवः पुनश्चेतनः स्वतः-सिद्धया बहिरङ्गकारणनिरपेक्षया बहिरन्तश्च प्रकाशमानया निर्ध्यरूपया निश्चयेन परमग्रद्धचेतनया व्यवहारेण पनरशद्भचेतनया च यक्तत्वाचेतनो भवति । पुनरपि किविशिष्टः । उत्रजोगामञ्जो उपयोगमयः अखण्डैक-प्रतिभासमयेन सर्वविद्याद्वेन केवळज्ञानदर्शनलक्षणेनार्धप्रहणःयापाररूपेण निश्चयनयेनेत्थंभतद्यद्वीपयोगेन. व्यवहारण पुनर्मतिज्ञानादशुद्धोपयोगेन च निर्शृत्तत्वात्त्रिष्यतत्वादपयोगमयः **पोमालदव्यप्रमहं अचेदणं** हबदि अज्ञीवं पहलद्वयप्रमुखमचेतनं भवत्यजीवद्ववयं पहल्लधर्माधर्माकाशकालसंजं द्वयपञ्चकं पूर्वोक्तलक्षण-चेतनाया उपयोगस्य चाभावाद जीवमचेतनं भवतीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ अथ लोकालोकरूपेणाकाशपदार्थस्य द्वैविध्यमास्याति-पोग्गळजीवणिवद्धोः अणस्कन्यभेदभिन्नाः पद्गलास्तावत्त्रथैव मूर्तातीन्द्रयज्ञानमयस्व-इन दोनोमेंसे [जीव:] जीवद्रव्य चितनोपयोगमय:] चेतना और ज्ञानदर्शनोपयोगमयी है, पुद्रस्ट-द्वव्ययमुख: तथा पुरूल दृष्यको आदि लेकर पाँच दृष्य [अचेतन: ] चेतना रहित अर्थात जह-स्वरूप [अजीव:] अजीव द्रव्य होता है। भावार्थ-व्यक्त दो भेद है, एक जीव, दूसरा अजीव। इन दोनोंमें जीवदन्य एक प्रकारका ही है। अजीवके पुद्रल १, धर्म २, अधर्म ३, आकाश ४, काल ५. इस तरह पाँच भेद हैं। जीवका लक्षण चेतना और उपयोग है। जो स्वरूपसे सदाकाल प्रकाशमान है. अविनाशी है. पुत्रय है. जीवका सर्व धन है. जाननामात्र है. उसे खेलना कहते हैं । उसी चेतनाका परिणाम पदार्थक जानने देखनेरूप व्यवहारमें प्रवत्त होता है. वह ज्ञानदर्शनरूप उपयोग है ॥ ३५ ॥ आगे होक और अहोक इस तरह दो भेद दिखलाते हैं-[य:] जो क्षेत्र [आकादो ] अनंत आकाशमें अस्ति हि द्रव्यं लोकालोकतेन विशेषविशिष्टं स्वलसणसङ्गावात् । स्वलसणं हि लोकस्य सङ्ग्रव्यसमयायात्मकलं, अलोकस्य पुनः केवलाकाशात्मकलम् । तत्र सर्वद्रव्यस्यपापिनि परम-महत्वाकाशे यत्र यावति जीवपुद्गलौ गतिस्थितिधर्माणौ गतिस्थिती आस्कन्दतस्त्वहितिस्विति-निकन्यवर्म्याचे स्वर्माऽपर्मावभिव्याप्यावस्थितो, सर्वद्रव्यवर्तनानिमित्तभूतश्च कालो नित्यदुर्व-कितस्वतावदाकाशे शेषाण्यशेषाणि द्रव्याणि चेत्यमीषां समवाय आत्मतेन स्वलक्षणं यस्य स लोकः । तत्र वावति पुनराकाशे जीवपुद्गलयोगितिस्थिती न संभवतो पर्माधर्मों नावस्वितौ न कालो दुर्वलिवस्तावरकेवलमाकाशमात्मतेन स्वलक्षणं यस्य सोऽलोकः ॥ ३६॥

अथ क्रियाभावतद्भाविवशेषं निश्चिनोति-

उप्पादद्विदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स । परिणामादो जायंते संघादादो व भेदादो ॥ ३७ ॥ उत्पादस्थितिमङ्गाः पुद्रलजीवात्मकस्य लोकस्य । परिणामाजायन्ते संघाताद्वा भेदातु ॥ ३७ ॥

क्रियाभाववत्वेन केवलभाववस्त्वेन च द्रव्यस्यास्ति विशेषः। तत्र भाववन्तौ क्रियावन्तौ च निर्विकारपरमानन्दैकसुखमयःवादिलक्षणा जीवाश्चेत्यंभूतजीवपुद्रलैर्निबद्धः संबद्धो भृतः पुद्रलजीवनिबद्धः धममाधममन्धिकायकाल्डदो धर्माधर्मास्तिकायौ च काल्ख धर्माधर्मास्तिकायकालास्तैरादयो सतो धर्मा-धर्मास्तिकायकालाढ्यः जो यः एतेषां पञ्चानामित्यंमृतसमुदायो राशिः समृहः बद्ददि वर्तते । कस्मिन् । आसामे अनन्तानन्ताकाशदृश्यस्य मध्यवर्तिन लोकाकाशे मो लोगो स पर्वोक्तप्रज्ञानां समदायस्तदाधार-भतं छोकाकाशं चैति पडदव्यसमुही लोको भवति । क सञ्चकाले द सर्वकाले त तद्राहिर्भतमनन्ताः नन्ताकाशमलोक इत्यभिप्रायः ॥ ३६ ॥ अथ दृष्याणां सिक्रयनिःक्रियनेन भेदं दर्शयतीःयेका पातनिका, दितीया तु जीवपुद्रलयोर्घञ्यञ्जनपर्यायौ दौ, शेषद्रव्याणां तु सुरुयवृत्त्यार्घपर्याय इति व्यवस्था-पयति--- जायंते जायन्ते । के कर्तारः । उप्पादद्विदिभंगा उत्पादस्थितिभङ्गाः । कस्य संबन्धिनः । पद्मलजीवनिषदः ] पुद्रल और जीवकर संयुक्त है. और [धर्माधर्मास्तिकायकालाह्यः] धर्मारितकाय, अधर्मारितकाय, और काल इनसे भरा हुआ है, [म तृ] वही क्षेत्र [सर्वकाले] अतीत, अनागत, वर्तमान, तीनों कालोमें [ स्रोक: ] 'लोक' ऐसे नामसे कहा जाता है। भावार्थ-आकाशहब्यके लोक और अलोक ऐसं दो भेद हैं। अनंत सर्वव्यापी उस आकाशमें जितना आकाश पुद्रल, जीन, धर्म, अधर्म, कालद्रव्य, इनसे बिरा हुआ है, उसे लोकाकाका कहते है, और केवल आकाश ही है. अन्य प इन्म नहीं रहते, वह अलोकाकाका कहा जाता है।। ३६॥ आगे छह इन्योंमेंसे कियाबाले कितने दृष्य है, और भाववार्क कितने हैं, ऐसा भेद दिखलाते हैं-[पुद्गलजीबात्मकस्य लोकस्य] पुद्गल और जीव इन दोनोंकी गति स्थिति परिणतिरूप छोकके [उत्पादस्थिति अकुर: ] उत्पत्ति, धुवपना, विनाश [परिणामाः ] ऐसे तीन परिणाम [संघातात् ] मिलनेसे [ वा ] अथवा [ भेदात् ] विछुड़नेसे

पुहरूजीवी परिणामाद्भेदसंघाताभ्यां चोत्पधमानावतिष्ठमानमञ्चमानतात् । न्नेषद्रन्याणि तु भाववन्त्येव परिणामाद्भेदतंस्यद्यमानावतिष्ठमानमञ्चमानतिति निश्चयः । तत्र परिणाममात्रलक्षणो भावः, परिस्पन्दनलक्षणा क्रिया । तत्र सर्वाष्यपि द्रव्याणि परिणामस्वभावतात्
परिणामेनोपाचान्वयव्यतिरेकाण्यतिष्ठमानोत्पद्यमानभञ्चमानानि भाववन्ति भवन्ति । पुहलास्तु
परिस्पन्दस्वभावतात्परिस्पन्देन भिक्षाः संयातेन संहताः पुनभेदेनोत्पद्यमानावित्वसानभञ्चमानाः क्रियावन्तश्च भवन्ति । तथा जीवा अपि परिस्पन्दस्वभावतात्परिस्पन्देन नृतनकर्मनोक्रमपुद्रस्वेभ्यो भिक्षास्तैः सह संयातेन संहताः पुनभेदेनोत्पद्यमानावतिष्ठमानभञ्चमानाः
क्रियावन्तश्च भवन्ति ॥ ३७ ॥

स्रोगस्स लोकस्य । किंविशिष्टस्य । पोमालजीवप्यास्स पुत्रलजीवात्मकस्य पुत्रलजीवातित्युपलक्षणं षर्द्रन्यास्मकस्य । कस्यात्मकाशात् जायन्ते । परिणामाद्रो परिणामात् एकसमयवर्तिनोऽभीपयीयात् संवादाद्दे ।

व भेदादो न केवलमथीपयीयात्मकाशाजायन्ते जीवपुत्रलानासुन्यादादयः संपातादा भेदादा व्यक्कनपर्यायादित्यर्थः । तथादि-पर्माधमांकाशकालानां मुख्यवृत्येकसमयवर्तिनोऽभीपयीया पण् जीवपुत्रलानामभैपयांयव्यक्कनपर्यायाख । कथामिति चेत् । प्रतिसमयपरिणातिकता अर्थपर्याया भग्यन्ते । यदा जीवोऽनेन शरीरण
सहं भेदिवयोगं त्यागं कृत्वा भवात्तरशर्रारण सह संपातं मेलापकं करोति तदा विमावन्यक्रनपर्यायो भवति,
तत्मादेव भवान्तमसंक्रमणात्मित्रययं भण्यते पुत्रलामा । तथैव विवक्षितत्तरक्रयविष्टनास्मित्रयवेलसम्प्रसारसकेन निव्ययमोद्यागांगिक्तपर्यायो भवति । मुक्तजीवानां तु निव्ययरत्त्रयल्यलेणन परमक्कारणसम्प्रसारसकेन निव्ययमोद्यागांगिक्तप्रसारमये नत्यकेशान्विद्याय परमौदारिककारीरस्य विलोयनात्रक्रोण
विनाशे सातं केवल्रज्ञानावनन्तवनुष्टवर्याक्तिल्यणेण परमकार्यसम्प्रसारस्यर्णण स्वावन्यक्रमण्याचारक्रमण
विनाशे सातं केवल्यानावनन्तवनुष्टवर्याक्तिल्यणेण परमकार्यसम्प्रसारस्यर्णण स्वावन्यक्रमण्यायाद्वर्यात्मवर्यायाः
भावार्यः ॥ २० ॥ एवं जीवार्गाद्वल्योकालोक्त्यसक्तियनिःक्रियनक्रभनक्रमण प्रथमस्थले गायात्रयं गतम् ।

[जायन्ते] होते हैं। भावार्थ—किया और भाव इन दोनांस इच्यमें भेद हो जाता है। उन इच्योमेंसे पुत्रल और जीव कियावन है, और भावका लक्षण पिरणमनमात्र है। पिरणमनरूप भावते ही है। कियाका चिद्र हल्ला चलना है, और भावका लक्षण परिणमनमात्र है। पिरणमनरूप भावते से इच्य उत्याद, व्यय, ध्रुवता सहित है, इस कारण हर एक समयमें पर्यायसे पर्यायांतर अर्थात् एक पर्यायसे दूसरे पर्यायरूप इच्छ होते है, और किया केवल जीव-पुद्रल ही में होती है। पुत्रलका हलन चलन च्याव है, इस कारण स्कंघसे मिलते और विलुद्धनेकी अपेक्षा उत्याद, व्यय और क्षुवर्णने सहित हैं, कियावांले हैं। इसी तस्ह जीव भी कमेंक संयोगसे हलन चलनरूप होता हुआ नवीन कमें नोकमेंक्षप पुत्रलये मिलता है, और आर पुत्रल ये दो इस्य कियावांले हैं। इसी तस्ह जीव भी कमेंक संयोगसे हलन चलनरूप होता हुआ नवीन कमें नोकमेंक्षप पुत्रलये मिलता है, और अरावाल है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जीव और पुत्रल ये दो इस्य ति कियाबान् मी हैं, और भाववाले से हैं। तथा धर्मादिक चार इन्य केवल भाववन्त (परिणामवाले) ही

अथ द्रव्यविशेषो गुणविशेषादिति मजाप्यति---

लिंगेहिं जेहिं दन्वं जीवमजीवं च हवदि विण्णादं । तेऽनुरुमावविसिद्धा सुसामुत्ता गुणा णेया ॥ २८ ॥ विक्रैंपेर्ड्च्यं जीवोऽजीवश्र भवति विक्रातम् ।

तेऽतद्भावविशिष्टा मूर्तामृर्ता गुणा झेयाः ॥ ३८ ॥

द्रव्यमाश्रित्य परानाश्रयतेन वर्तमानैर्लिङ्गचते गम्यते द्रव्यमेतैरिति लिङ्गानि गुणाः । ते च यहच्यं भवति न तहणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादत हावेन विशिष्टाः सन्तो लिङ्गलिङ्गिपसिद्धौ तल्लिङ्गलप्रपढीकन्ते । अथ ते द्रव्यस्य जीवोऽयमजीवोऽय-मित्यादिविशेषप्रत्यादयन्ति, स्वयमपि तद्भावविशिष्टलेनोपात्तविशेषलात् । यतो हि यस्य यस्य द्रव्यस्य यो यः स्वभावस्तस्य तस्य तेन तेन विशिष्टतानेषामस्ति विशेषः । अत एव च मूर्ता-नाममूर्तानां च द्रव्याणां मूर्ततेनामूर्ततेन च तुद्धावेन विशिष्टलादिमे मूर्ता गुणा उमे अमूर्ता अध जानादिविशेषगुणमेदेन दृश्यमेदमावेदयति - लिंगोहि जेहि टिह्नैयें: सहजशुद्धपरमचैतन्यविलासस्त्पै-स्त्रभेवाचेतनैर्जडरूपैयां छिङ्गैक्षिद्धैविरीयगुणैर्येः करणभूनैर्जीवन कर्तृभूतेन हवदि विष्णादं विशेषण ज्ञातं भवति । कि कर्मतापनम् । दब्बं द्रव्यम् । कथं-मृतम् । जीवमजीवं च जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं च ते ग्रना-**ग्रस्त गणा णेया** ते तानि पूर्वोक्तचेतनाचेतनलिङ्गानि मूर्तामूर्तगुणा जेया ज्ञातत्र्याः । ते च कथंभूताः । अनदभाविसिद्धाः अतद्वावविशिष्टाः । तद्यथा—ञ्चद्वजीवद्ववये ये केवलज्ञानादिगुणास्तेषां ञ्चद्वजीवप्रदेशैः सह यदेकत्वमभित्रत्वं तन्मयत्वं स तद्वावो भग्यते, तेषामेव गुणानां ते प्रदेशैः सह यदा संज्ञालक्षणप्रयो-जनादिभेदः कियने तदा पुनन्तद्वावो भण्यते, तेनातद्वावेन सज्जादिभेदरूपेण स्वकीयस्वकीयद्वन्येण सह विशिष्टा भिन्ना इति, द्वितीयञ्याख्यानेन पुनः स्वक्रीयदृञ्येण सह सद्भावेन तन्मयःवेनान्यदृश्यादिविशिष्टा हैं ॥ ३७ ॥ आगे गुजोंके भेदसे ही इब्योंमें भेद हैं, ऐसा दिखलात है — **येलिकुं:**] जिन चिह्नोसे जिवः ] जीव [च] और [अजीवः ] अजीव [द्रव्यं] दृष्य [ज्ञानं भविन ] जाना जाता है, ति वि विह (लक्षण) तिद्भावविशिष्टाः दिल्योके स्वरूपकी विशेषता लिये हुए [मृतीमनी गुणाः ] मूर्तीक और अमूर्तीक गुण [ क्लेयाः ] जानने चाहिये । भावार्थ- जो अपने द्रव्यके आधार रहें, उन्हें गुण कहते हैं। वे गुण द्रव्यके चिह्न है। द्रव्यका स्वरूप गुणोंसे जाना जाता है, इस कारण डब्ब लक्ष्य है, गुण लक्षण है। लक्ष्य-लक्षण दोनोंमें कथंचित भेद भी है, और किसी प्रकारसे अभेद भी है। यही दिखलाते हैं, जो द्रव्य है, वह गुण नहीं है, जो गुण है, वह द्रव्य नहीं है, ऐसा जो गण-गणी भेद कहा जावे, तो भेद है, और यदि वस्तुका स्वरूप विचारा जाय, तो लक्ष्य-लक्षणमें भेद ही नहीं है, क्योंकि प्रदेश-मेद नहीं है, एक ही है। जो जिस दृब्यका स्वभाव है, वह अपनी अपनी बिशेषताको लिये हुये है, इस कारण मूर्तीक व्रव्यके मूर्तीक गुण होते है, और अमूर्तीकके अमूर्तीक गण होते हैं। एक पुद्रल द्रव्य मूर्तीक है, और जीव, धर्म, अधर्म, आकाश-काल, ये पाँच द्रव्य अमुर्तीक है.

इति तेषां विशेषो निश्चेयः ॥ ३८ ॥

अथ मूर्तामूर्तगुणानां लक्षणसंबन्धमारूयाति-

मुत्ता इंदियगेज्झा पोरगलद्व्यप्पना अणेगविषा । द्व्याणममुत्ताणं गुणा अमुत्ता सुणेद्व्या ॥ ३९ ॥ मूर्ता इन्द्रियम्राषाः पुहलद्रव्यात्मका अनेकविषाः ।

मृता इन्द्रियप्राक्षाः पुरुलद्रन्यात्मका अनकावधाः । द्रव्याणाममृतीनां गुणा अमृती ज्ञातन्याः ॥ ३९ ॥

मूर्तानां गुणानामिन्द्रियप्रावानं लक्षणम् । अमूर्तानां तदेव विषयस्तम् । ते च मूर्ताः पुद्रस्ट-द्रव्यस्य, तस्यैवेकस्य मूर्ततात् । अमूर्ताः शेषद्रव्याणां, पुद्रलादन्येषां सर्वेषामप्यमृततात् ॥३९॥ अथ मुर्तस्य पुद्रल्द्रस्यस्य गुणान् गुणाति—

बण्णरसगंधकासा विज्ञंते <u>पोग्गलस्</u>स सुहुमादो । पुढवीपरियंतस्स य सद्दो सो पो<u>गगलो</u> चित्तो ॥ ४० ॥

भिना इत्यभिप्रायः ॥ ३८ ॥ एवं गुणभेदेन द्रव्यभेदो ज्ञातव्यः । अथ मूर्तामूर्तगुणानां लक्षणं संबन्धं च निरूपयति -मत्ता इंद्रियगेज्ञा मूर्ता गुणा इन्द्रियपाद्या भवन्ति, अमूर्ताः पुनरिन्द्रियविषया न भवन्ति इति मूर्तामूर्तगुणानामिन्द्रियानिन्द्रियविषयत्वलक्षणमुक्तम् । इदानी मूर्तगुणाः कस्य सबन्धिनो भवन्तीति संबन्धं कथर्यात पोमालद्रव्यपुरा। अणेग्रविधा मूर्तगुणाः पुद्रलद्रव्यात्मका अनेकविधा भवत्ति पुद्रलद्रव्यसंबन्धिनो भवन्तीत्वर्थः । अमृतेगुणानां संबन्धं प्रतिपादयति **दञ्जाणममृत्ताणं** विश्चद्रज्ञानदर्शनस्वभावं यत्परमात्मद्रव्यं तःप्रभृतीनाममूर्वद्व्याणां संबन्धिनो भवन्ति । ते के गुणाः । **अमुत्ता** अमूर्ताः गुणाः केवलज्ञानादय *इत्य*र्थः । इति मुर्तामृत्रगुणानां लक्षणसंबन्धौ जातव्यौ ॥ ३९॥ एवं जानादिविशेषगुणमेदेन दृव्यमदो भवतीति ऋधनऋषेण द्वितीयस्थळं गाथाद्वयं गतम् । अथ मूर्तपुद्रलद्दन्यस्य गुणानावेदयति<del> वण्णारसगंघफासा विज्लेते</del> रेसा निश्चयमे जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ आगे मूर्त-अमूर्तका छक्षण-संबंध कहते हैं—[मूर्ता:] जो मूर्त गुण हैं, वे [इन्द्रियग्राह्माः] इन्द्रियोसे ग्रहण किये जाते हैं, और वे [पुद्रलद्भव्यात्मकाः] पद्रलद्रन्यके ही हैं, तथा [अनेकविधाः] वर्णादिक मेदोंसे अनेक तरहके है। [असर्तानां इच्याणां] और जो अमृतींक द्रव्योंके [गुणाः] गुण हैं, वे [अमृतीः] अमृतींक [ज्ञातब्याः] जानने चाहिये । भावार्थ- मूर्तीक गुण इंद्रियोंसे जाने जाते हैं, अमूर्तीक गुण इन्द्रियोंसे नहीं जाने जाते । इन्द्रियोंसे जानना, यह तो मूर्तीकका लक्षण हुआ, और जो पुद्रलके हैं, यह पुद्रलके साथ उन मूर्तीक गुणोंका संबंध बतलाया । इसी प्रकार इन्द्रियोसे प्रहण नहीं होना, ये अमूर्तका लक्षण हुआ, तथा अमृतींक दृज्यके हैं, यह अमृतींक दृज्यके साथ उन अमृतींक गुणांका संबंध दिखलाया । इसतरह मूर्त और अमृत गुणोंका लक्षण और संबंध कहा गया है।। ३९।। आगे मृत पुरलद्रव्यके गुणोंको कहते हैं-[सुरुमात् पृथिवीपर्यन्तस्य] परमाणुत्ते ठेकर महास्कंध पृथिवी पर्यंत [पुद्गलद्गव्यस्य] ऐसे पुद्रब्द्रन्थमें विर्णरसगन्धस्पद्याः रूप ५, रस ५, गंध २, स्पर्श ८ ये चार प्रकारके गण

वर्णरसगन्धस्पर्शा विद्यन्ते पुद्रलस्य द्वक्ष्मलात् । पृथिवीपर्यन्तस्य च शब्दः स पुद्रलक्षित्रः ॥ ४० ॥

इन्द्रियग्राह्याः किल स्पर्श्वरसगन्धवर्णास्तद्विषयतात्, ते चेन्द्रियग्राह्मतव्यक्तिशक्तिवशात् गृष्टमाणा अगृष्टमाणाश्च आ एकद्रव्यात्मकस्यक्ष्मपर्यायात्परमाणोः, आ अनेकद्रव्यात्मकस्थल-पर्यायात्पृथिवीस्कन्याच सकलस्यापि प्रद्रलस्याविशेषेण विशेषगुणलेन विद्यन्ते । ते च मति-लादेव शेषद्रव्याणामसंभवन्तः पद्रलमधिगमयन्ति । शब्दस्यापीन्द्रियग्राखलाद्रणलं न खल्वा-पोमालस्य वर्णरसस्पर्शगन्या विचन्ते । कस्य । पृहलस्य । कथंभुताः । सहमादो पुदवीपरियंतस्स य "पढ़बी जलं च छाया चउरिदियविसयकस्मपरमाणु । छन्विहमेयं भणियं पोगालदन्वं जिणवरेहि ॥" इति गाथाकथितकमेग परमाण्यक्षणसुद्धमस्बरूपादेः प्रथ्वीस्कन्धलक्षणस्थलस्वरूपपर्यन्तस्य च । तथाहि-न्यथानन्त-जानादिचत्रष्ट्यं विशेषलक्षणमृतं यथासंभवं सर्वजीवेष साधारणं तथा वर्णादिचतुष्ट्यं विशेषलक्षणमृतं यथा-संभवं सर्वपदलेष साधारणम् । यथेव चानन्तज्ञानादि चत्रष्ट्यं मक्त नीवेऽतीन्त्रियविषयज्ञानमनमानगम्यमा-[विद्यन्ते ] मौजूद हैं, [च] और जो [कान्ट:] सन्द है, [स:] वह [पौद्रलक्षित्र:] भाषा •बनि आदिके भेदसे अनेक प्रकारवाला पुरलका पूर्वाय है । भावार्थ -पुरलदन्य सूरुमसूरम १, सुरुम २. सक्ष्मस्थल ३. स्थलपुरम ४. स्थल ५. स्थलस्थल ६ छह प्रकारका कहा गया है। उनमेंसे परमाण सक्ष्मसे सक्स है १, कार्माण (कर्म होने योग्य) वर्गणा सूक्ष्म हैं २, स्पर्श, रस, गंध, शब्द ये सूक्ष्मस्थूल हैं. क्यों कि नेत्र-इंद्रियसे नहीं देखे जाते, इसलिये मुक्स हैं. तथा चार इंद्रियांस जाने जाते हैं, इसलिये स्थल भी हैं ३, छाया (परछाँई) स्थलगुरुम है, क्योंकि नेत्रसे देखतेमें आती है, इसलिये स्थल है, तथा हाधसे ग्रहण नहीं की जाती, इसलिये मन्म भी है ४. जल, तेल आदिक स्थल हैं, क्योंकि छेदन भेदन करनेसे फिर उसी समय मिल जाते हैं ६, पृथिबी, पर्वत, काठ वगैर: स्थूलस्थूल है। इस प्रकार भेदोसे पदल द्रव्य अनेक प्रकार है। ये स्पर्शादि चारों गुण इन्द्रियोंसे जाने जाते हैं। यहाँपर कोई प्रश्न करे. कि परमाण कार्मणवर्गणादिकमें भी ये चार गुण हैं, व अत्यन्त सुक्षमञ्चपसं वहाँ रहनेपर इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकते, तो इनको इन्द्रिय-प्राद्य किस तरह कहते हो ' इसका समाधान यह है, कि परमाण आदि पुद्रल यद्यपि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष नहीं हैं, तो भी उनमें इंद्रिय ग्रहण योग्य शक्ति अवश्य मौजद है. जब स्कंषके संबंध होनेसे स्थूलपना धारण करते हैं, तब इंद्रियोंसे प्रत्यक्ष नियमकर होते हैं। इस कारण व्यक्ति-शक्तिकी अपेक्षा प्रहण किये जावें, अथवा नहीं किये जावें, पांत इन्द्रिय-प्रहण योग्य अवस्य हैं। सभी छह प्रकारके पद्रस्त्रोंके स्पर्शादि चार गुण नियमसे पाये जाते हैं, अमृत द्रव्यके ये चारों नहीं पाये जाते, इसी लिये ये गुण पुरलके चिह्न हैं। शब्द भी कर्ण-इन्द्रियसे प्रहण किया जाता है, परंतु वह पुरलकी पर्याय है, गुण नहीं है, क्योंकि अनेक पुद्रलस्कंघोंके संयोगसे उत्पन्न होता है, इसलिये पर्याय है। जो कोई अन्यवादी शन्दको आकाशदृज्यका गुण मानते हैं, उनका कहना अप्रमाण है, क्योंकि आकाशदृज्य अमूर्तीक है, इसलिये इंदिय-प्रत्यक्ष नहीं होता, और कर्ण-इन्द्रियसे प्रहण किया जाता है। नियम प्रस्त है.

शक्रनीयं, तस्य वैचित्र्यप्रपश्चितवैश्वरूपस्याप्यनेकद्रव्यात्मकपुद्रलपर्यायवेनाभ्यपगस्यमानसात् । गुणते वा न तावरमृतंद्रव्यगुणः शन्दः गुणगुणिनोरविभक्तमदेशतेनैकवेदनवेद्यतारमृतंद्रव्य-स्यापि श्रवणेन्द्रियविषयतापतेः। पर्यायत्रक्षणेनोत्त्वातगुणत्रक्षणतान्मृतंद्रव्यगुणोऽपि न भवति। पर्यायलक्षणं हि कादाचित्कलं गुणलक्षणं त नित्यलम् । ततः कादाचित्कत्वोत्खातनित्यलस्य न भन्दस्यास्ति गुणसम् । यतु तत्र नित्यत्वं तत्तदारम्भकपुद्रलानां तद्गणानां च स्पर्शादीनामेव न शब्दपर्यायस्येति दृदतरं ग्राह्मम् । न च पुद्रलपर्यायत्वे शब्दस्य पृथिवीस्कन्धस्येव स्पर्शनादीन्द्रिय-गमगस्यं च, तथा शुद्धपरमाणुद्रव्ये वर्णादिचतुष्टयमध्यतीन्द्रियज्ञानविषयमनुमानगस्यमागमगस्यं च । यथा वानन्तचत्रहयस्य संसारिजीवे रागादिस्नेहनिमित्तेन कर्मबन्धवशादशद्भवं भवति तथा वर्णादिचत्रहयस्यापि किरधरूक्षगणिनमित्तेन द्वचणकादिबन्धावस्थायामश्रद्धावम् । यथा बानन्तज्ञानादिचतप्टयस्य रागादिक्षेहरहित-गुद्धातमध्यानेन गुद्धत्वं भवति तथा वर्णादिचतुष्टयस्यापि स्निग्धगुणाभावे वन्धनेऽसति परमाणपद्गलावस्थायां राद्धत्वमिति । सदो सो पोमालो यस्त शन्दः स पौद्रलः यथा जीवस्य नरनारकादिविभावपर्यायाः तथायं कि जिसका कारण इंद्रिय-प्रहण योग्य न हो. उसका कार्य भी इन्द्रिय-प्रहण योग्य नहीं हो सकता। यदि शब्द इन्द्रियसे ब्राह्म है, तो अमर्त आकाश भी कर्ण-इन्द्रियसे ब्राह्म होना चाहिये । शब्द गण है, गण-गणीके प्रदेश कभी जदे होते नहीं है. इस कारण शब्दके ग्रहण होनेसे आकाश भी अवस्य कर्ण-इन्द्रियसे प्रत्यक्ष होना चाहिये. परंत वह आकाश तो कभी इन्द्रिय प्रत्यक्ष होना नहीं है, इसलिये अब्द आकाशका गण कदापि नहीं हो सकता । यहाँपर भी कोई ऐसी तर्क करे, कि पहलुद्धन्य मुर्ताक है, उसका ही गुण शब्द हो जाना चाहिये, पदलकी पर्याय क्यों कहते हो ! इसका समाधान इस तरह है, कि पर्यायका लक्षण असिय है, और गुणका लक्षण नित्य है। यदि शब्द पुरुलका गुण कहा जावे, तो पुरुल हमेशा शब्दरूप ही प्राप्त होना चाहिये, परंत ऐसा नहीं है । जब स्कंधोंका संयोग होता है, तब शब्द होता है, इसलिये पर्याय ही है, गूग नहीं है, ऐसा निश्चयकर जानना । यदि कोई यह कहे, कि जैसे भूमि पृद्रलकी पर्याय है. वह स्पर्शनादि चार इन्द्रियोंसे प्रहण की जाती है. उसी प्रकार शब्द भी चार इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष होना चाहिये. एक कर्ण-इन्द्रियसे ही प्रत्यक्ष क्यों कहते हो ! उसका उत्तर इस तरहसे है, कि जल पुद्रलकी पर्याय है. वह नासिका-इन्द्रियसे प्रत्यक्ष नहीं होता. अग्नि नासिका और जीम इन दोनोंसे प्रहण नहीं होती । पवन नासिका जीभ और नेत्र हन तीनोंसे ग्रहण नहीं होता. इस कारण 'जिस इंद्रियका जो विषय है. उस इंदियसे वही प्रहण किया जाता है. ऐसा नियम तो है, परंत ऐसा नहीं, कि जो प्रहलकी पर्याय है, वह सभी इंद्रियोंसे ग्रहण होनी चाहिये'। इस कारण शब्द केवल कर्णेन्द्रियसे ही ग्रहण किया जाता है, शेष चार इंद्रियोंसे प्राह्म नहीं है। यदि यहाँपर कोई अन्यवादी ऐसी तर्कणा करे, कि-जल्में गंध गुण नहीं होनेसे नासिका जलको नहीं ग्रहण करती । अग्रिमें गंध, रस, इन दोनों गुणोंके न होनेसे नासिका जीम ये दोनों उसको प्रहण नहीं कर सकती। पवनमें गंध, रस. रूप, इन तीनोंके न होनेसे नासिका, जीभ, नेत्र, उसको प्रहण नहीं करते हैं ? इस तर्कका समाधान इस तरहसे है. कि ऐसा कोई

विषयत्वय् । अयां व्राणेन्द्रियाविषयत्वात् , ज्योतिषो व्राणस्तनेन्द्रियाविषयत्वात् , मरुतो व्राणस्तन्वश्वातिन्वियाविषयत्वात् । न चागन्यागन्यस्तागन्यस्तर्वाः; एवमञ्चयोतिर्मारुतः, सर्व-पुद्रलानां स्पर्वादिचतुष्कापेतत्वान्युपगमात् । व्यक्तस्यवीद्चतुष्काणां च चन्द्रकानतार्विषयनानामारस्यकेते व पुद्रलेरव्यक्तगन्याव्यक्तगन्यस्सान्यक्तगन्यस्वर्णानामञ्चयोतिरुद्रमुख्तामारस्य-दर्शनात् । न च कचित्कस्यवित् गुणस्य व्यक्तान्यक्ततं कादाचित्कपरिणामवैचित्र्यप्रत्ययं नित्यद्रव्यस्यभावमतिवाताय । ततोऽस्तु कच्दः पुद्रलपर्याय एवेति ॥ ४० ॥

अथामूर्तानां शेषद्रच्याणां गुणान् गुणाति-

क्छ 9

आगासस्सवगाहो धम्मद्दवस्स गमणहेदृत्तं । धम्मेद्रद्दवस्स दु गुणो गुणो ठाणकारणदा ॥ ४१ ॥ कालस्स वृद्दणा से गुणोवओगो त्ति अप्पणो भणिदो । णेया संखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाणं ॥ ४२ ॥ जुगलं ।

शब्दः पुद्रलस्य विभावपर्यायो न च गुणः । कस्मात् । गुणस्याविनश्वरत्वात् अयं च विनश्वरो । नैयायिक-मतानसारी कश्चिद्रदत्याकाशगणोऽयं शब्दः । परिहारमाह—आकाशगणले सत्यमतों भवति । अमृतेश्व श्रवणेन्द्रियविषयो न भवति, दश्यते च श्रवणेन्द्रियविषयत्वम् । शेषेन्द्रियविषयः करमान्न भवतीति चेत---अन्येन्द्रियविषयोऽन्येन्द्रियस्य न भवति वस्तस्वभावादेव रसादिविषयवत् । पुनरपि कथंभतः । चित्तो चित्रः भाषात्मकाभाषात्मकरूपेण प्रायोगिकवैश्रसिकरूपेण च नानाप्रकारः । तच्च "सदी खंधप्यमवी" इत्यादि गा**धायां पञ्चास्तिकाये** व्याख्यातं तिष्ठस्यत्रालं प्रसंगेन ॥ ४० ॥ अधाकाशायमर्तद्रव्याणां विशेष-गणान्प्रतिपादयति—आकाशस्यावगाहहेतुत्वं, धर्मद्रव्यस्य गमन्हेतृत्वं, धर्मेतरद्रव्यस्य त पनः स्थान-पुद्रल नहीं है, जो कि स्परादि चार गुणोमेंसे एक या दो या तीन गुणोको धारण करे, क्योंकि सभी -पद्रलोमें चार गण अवश्य होते हैं। इसका कारण यह है, गुणोंमें कमतीपना नहीं होता है, ऐसी सर्वज्ञकी आज्ञा है । इसलिये प्रथिवी, जल, अग्नि, वाय, इनमें स्पर्शादिक चारों गुण होते हैं. ऐसा जानना चाहिये । केवल सुख्य गौणका भेद है, वह इस प्रकार है-पृथिवामें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चारों गुण प्रगट पाये जाते हैं, जलमें गंधकी गौणता है, अग्निमें गंध, रस, इन दोनोंकी गौणता है, पवनमें गंध, रस, वर्ण, इन तीनोंकी गौणता हैं। इसलिये सभी पुरलोंमें चारों गुण होते हैं। इस बातकी सिद्धिके लिये दूसरी . वृक्ति भी दिखलाते है—चंत्रकांतमणि (पापाण) पृथिवीकायसे जल झड़ता है, जलसे पृथ्वीकाय मोती उत्पन्न होते हैं, अरगी लकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है, जौ नामक अनके खानेसे पंटमें बाय हो जाता है। इस कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके पुरूलोंमें मेद नहीं है, केवल परिणमनके भेदसे भेद है। इससे सिद्ध हुआ, कि सभी पुद्रलोमें स्पर्शीद चार गुण पाये जाते हैं ॥ ४० ॥ आगे अमृतींक पाँच दृत्योंके गणोंको कहते हैं—[आकाशस्य] आकाश द्रव्यका [अवगाह:] एक ही समय सब द्रव्योंको जगह देनेका कारण ऐसा अबगाहनामा विशेष गुण है, [तु] और [धर्मस्य] धर्मद्रव्यका [गमनहेतस्यं] बीव पुद्रछोके आकाशस्यावगाहो धर्मद्रव्यस्य गमनहेतृत्तस् । धर्मेतरद्रव्यस्य तु गुणः पुनः स्थानकारणता ॥ ४१ ॥ कावस्य वर्तना स्यात् गुण उपयोग इति आत्मनो भणितः । क्रेयाः संक्षेपाद्गणा हि मृतिमहोणानाम् ॥ ४२ ॥ युगव्यम् ।

विशेषगुणो हि युगपत्सर्वद्रव्याणां साधारणावगादृहेतुलमाकाशस्य, सकृत्सर्वेषां गमन-परिणामिनां जीवपुद्रलानां गमनहेत्रलं धर्मस्य. सकृत्सर्वेषां स्थानपरिणामिनां जीवपुद्रलानां स्थानहेत्रतमधर्मस्य, अञ्चल्जेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयवृत्तिहेत्रतं कालस्य, चैतन्यपरिणामो जीवस्य । एवममूर्तानां विशेषगुणसंक्षेपाधिगमे लिङ्गम् । तत्रैककालमेव सकलद्रव्यसाधारणाव-गाइसंपादनमस्वगतवादेव शेषट्रव्याणामसंभवदाकाशमधिगमयति । तथैकवारमेव गतिपरिणत-कारणतागुणो भवतीति प्रथमगाथा गता । कालस्य वर्तना स्याद्रणः ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयमिःयात्मनो गुणो भणितः । एवं संक्षेपादमूर्तदन्याणां गुणा क्षेया इति । तथाहि-सर्वद्रन्याणां साधारणमवगाहहेतुःवं विशेष-गणःबादेबान्यदन्याणामसंभवःसदाकाशं निश्चिनोति । गतिपरिणतसमस्तजीवपद्रलानामेकसमये साधारणं गमनहेतत्वं विशेषगणवादेवात्यद्रव्याणामसंभवत्सदर्भद्रव्यं निश्चितोति । तथैव च स्थितिपरिणतसमस्तजीव-पद्भगनामेकसमये साधारणं स्थितिहेत्न्वं विशेषग्रान्यादेवान्यद्रव्यागामसंगवद्वपमद्रव्यं निश्चिनीति । सर्व-गमनका कारण ऐसा गतिहेत्वनामा विशेष गुण है, पुनः तथा घर्मेत्रद्रव्यस्य ] अधर्मद्रव्यका [गण:] विशेष गुण [स्थानकारणता] एक ही समय स्थितिभावको परिणत हुए जीव पहलोको रिथनिका कारणपना है। कि**ालस्य**ो कालद्रव्यका वितेना समी द्रव्योंके समय समय परिणमनकी प्रवृत्तिका कारण ऐसा वर्तना नामका गुण [स्थान ] है, [आत्मन: गुण:] जीवद्रव्यका विशेष गुण िउपयोगः इति भणितः ] चेतना परिगाम है, ऐसा भगवान्ते कहा है । [हि ] निश्चयसे [एते गुणा: ] पहले कहे जो विशेष गुण है, वे [संक्षेपात ] विस्तार न करके थोड़ेमें ही [सर्तिप्रहीणानां] मूर्तिरहित जो पाँच द्रव्य हैं, उनके किया: ] जानना चाहिये। भावार्थ-अवगाहननामा गुण आकाशद्रज्यका ही चिद्ध है. क्योंकि अन्य पाँच द्रज्य हैं, व सर्व ज्यापक नहीं है, आकाश द्रज्य ही सर्वगत (सबमें फैला हुआ ) है, इस कारण पाँच द्रव्योका अवगाह गुण नहीं हो सकता, और आकाश सबका भाजन है. क्योंकि सब दृश्य इसीमें रहते हैं, इससे इस आकाराका अवगाह चित्र है, वह गुण होता हुआ आकाशके अस्तिपने (मौजूदगी) को दिखाता है। जीव पुद्रलकी गतिको सहायता करनेवाला गतिहेतत्व-नामा गुण धर्मदन्यका ही चिह्न है, अन्य पाँच दन्योंका बन नहीं सकता, स्थाकि कालदन्य पुदल प्रदेशी है, इससे कालपुद्रलका गुण नहीं हो मकता । जो द्रव्य अखंडरूप लोक प्रमाण हो, वही पुद्रलकी सब अगह गतिमें सहायता कर सकता है, और समुद्रधातके बिना जीवदृत्य लोकके असंख्यातवें भागमें रहता है, इससे जीवद्रव्यका भी गुण नहीं हो सकता, और आकाशद्रव्य लोकालोकतक है। यदि आकाशका मण हो, तो जीव पुरुष्ठ अलोकमें गमन कर सकते हैं, सो ऐसा है नहीं। इस कारण आकाशका भी गण समस्त नीवपुर्र लानामालोकाह्मनहेतुलमभदेशताकालपुर लगेः समुद्धातादन्यन लोकासंख्येय-भागमात्रलाज्ञीवस्य लोकालोकसीम्रोऽचलितलादाकाशस्य विरुद्धकायेदेहुलाद्धर्मस्यासंभवद्धमै-मधिगमयति । तैयेकवारमेव स्थितिपरिणतसमस्त नीवपुर लानामालोकात्स्यानहेतुलमभदेशस्वा-त्कालपुर ल्योः समुद्धातादन्यन लोकासंख्येयभागमात्रलाज्ञीवस्य, लोकालोकसीम्रोऽचलितला-दाकाशस्य, विरुद्धकार्यहेतुलाद्धमस्य त्सासंभवद्यर्भमधिगमयति । तथा अशेषद्रव्याणां मतिपर्यायं समयद्विहेतुलं कार्यहेतुलाद्धमस्य त्सासंभवद्यर्भमधिगमयति । तथा अशेषद्रव्याणां मतिपर्यायं समयद्विहेतुलं कार्यावनसार्वे शेषद्रव्याणामसंभवन् जीवमधिगमयति । एवं गुणविशेषाद्वय-विशेषोऽभिगन्तव्यः ॥ ४२-४२ ॥

अथ द्रव्याणां भदेशवस्वामदेशवस्वविशेषं प्रज्ञापयति-

जीवा पोग्गलक्या धम्माधम्मा पुणो य आगासं। सपदेसेहिं असंखा णिट्ध पदेस त्ति कालस्म॥ ४३॥

द्रव्याणां युगपत्पर्यायपरिणतिहेतुत्वं विशेषग्णत्वादेवान्यद्रव्याणामसंभवत्कालद्रव्यं निश्चिनोति । सर्वजीव-साधारणं सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनदृयं विशेषगणःवादेवान्याचेतनपञ्चद्रन्याणामसंभवत्सन्द्रद्रबद्धैकस्वभावं परमात्मद्रव्यं निश्चिनोति । अयमत्रार्थः-ययपि पञ्च द्रव्याणि जीवस्योपकारं कर्वन्ति तथापि तानि दःख-कारणान्येवेति ज्ञात्वा यदि वाक्षयानन्तसंखादिकारणं विद्यद्वज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावं परमात्मद्रव्यं तदेव मनसा ध्येयं वचसा वक्तव्यं कायेन तत्साधकमनष्टानं च कर्तव्यमिति ॥ ४१-४२ ॥ एवं कस्य द्रव्यस्य नहीं है, अधर्मेदव्य जीव पुद्रलकी स्थितिको सहायता देनेवाला है, उसको गति सहायता विरुद्ध पढ़ती है, इस कारण अधर्मद्रव्यका भी गुण नहीं हो सकता। इसलिये यह गतिहेतु गण एक धर्मद्रव्य ही को प्रगट दिखलाता है । उसी प्रकार एक ही बार स्थितिभावको परिणत हुए जीवपुदलोंको स्थितिका हेत् होना, ऐसा स्थितिहेत्त्व गुण एक अधर्मदृज्यका ही है, क्योंकि कालपुद्रल अप्रदेशी और खंड हैं, इसिलये इन दोनोंका गुण नही हो सकता, और जीवदन्य समुद्धातके विना लोकप्रमाण होता ही नहीं, इससे जीवका भी गण नहीं बन सकता, आकाशदृब्य लोकालोक प्रमाण है, सो यदि आकाशका गण माना जावे, तो अलोकमें भी जीवपुद्रलकी स्थिति होनी चाहिये, इसलिये आकाशका भी गण नहीं सिद्ध हुआ। इस कारण स्थितिहेतृत्वनामा गुण अधर्मद्रव्यके ही अस्तिपनेको प्रगट करता है । तथा समस्त द्रव्योंके पर्यायोंको समय समयमें पलटानेका कारण वर्तनाहेतुन्वनामा गुण कालक्ष्व्यका है, क्योंकि अन्य पाँच द्रव्योंसे समय-पर्यायकी उत्पत्ति नहीं होती । इस कारण पाँच द्रव्योका वर्तनाइतत्व गुण नहीं हैं, वह गण केवल कालके ही अस्तित्वको कहता है। उसी प्रकार चेतना गुण जीवका ही है. क्योंकि अन्य पाँच द्रव्य अचेतन हैं, इसलिये उनका न होकर जीवका ही चिह्न होता हुआ जीवको प्रगट दिखलाता है। इस तरह गुणोंके मेदसे द्रव्यका मेद जानना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ आगे छह द्रव्योमें प्रदेशी और अप्रदेशीपनेके मेदको दिखलाते हैं—[जीवा:] जीवद्रव्य [पुद्रलकाया:] पुद्रल स्कंथ [पुन:] और

### जीवाः पुत्रल्काया धर्माधर्मौ पुनश्चाकाशम् । स्वमदेशेरसंख्या न सन्ति मदेशा इति कालस्य ॥ ४३ ॥

प्रदेशनन्ति हि जीवपदलधर्माधर्माकाशानि अनेकप्रदेशनन्तात । अप्रदेश: कालाण: प्रदेश-मात्रतात् । अस्ति च संवर्तविस्तारयोरपि लोकाकाशत्रत्यासंख्येयमदेशापरित्यागाज्ञीवस्य,द्रव्येण भदेशमात्रबादप्रदेशबेऽपि दिप्रदेशादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशपूर्यायेणानवधारितप्रदेशबा-त्पद्रलस्य, सकललोकच्याप्यसंख्येयमदेशमस्तारस्यसात धर्मस्य, सकललोकच्याप्यसंख्येयमदेश-पस्ताररूपतादेवाधर्मस्य, सर्वव्याप्यनन्तपदेशपस्ताररूपतादाकाशस्य च प्रदेशवन्तम् । काला-णोस्त द्रव्येण प्रदेशमात्रतात्पर्यायेण त परस्परसंपर्शासंभवादमदेशतमेवास्ति । ततः कालद्वव्य-के विशेषगणा भवन्तीति कथनरूपेण ततीयस्थले गाथात्रयं गतम् । अथ कालद्वत्यं विहास जीवादिएखन द्रव्याणामस्तिकायत्वं व्याख्याति--जीवा पोमालकाया धम्माधम्मा प्रणो व आगामं जीवाः पदल-कायाः धर्माधर्मी पुनश्चाकाराम् । सपदेसेहि असंखा । एते पञ्चास्तिकायाः किविशिष्टाः । स्वप्रदेशैर-संख्येयाः । अत्रासंख्येयप्रदेशशब्देन प्रदेशबहत्वं प्राह्मम् । तच्च यथासंभवं योजनीयम् । तस्य नावत्संसारा-वस्थायां विस्तारोपसंहारयोरिप प्रदीपवरप्रदेशानां हानिबुद्धचोरभावाद्वचवहारेण (देहमात्रेऽपि) निश्चयेन लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशत्वम् 🖟 धर्माधर्मयोः पुनरवस्थितरूपेण लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशत्वम् । स्कन्धाकारपरिणतपद्रलानां तु संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशस्वम् । किंतु पुद्रलन्याख्यानेन प्रदेशशब्देन परमाणवो ब्राह्मा, न च क्षेत्रप्रदेशाः । कस्मात्पद्रलानामनन्तप्रदेशक्षेत्रेऽवस्थानाभावादिति । परमाणोर्व्यक्ति-रूपेंगैकप्रदेशत्वं शक्तिरूपेणोपचारेण बहप्रदेशत्वं च । आकाशस्यानन्ता इति । **पानिध प्रदेश नि कालस्य** न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य । कस्मादन्यऋषेणैकप्रदेशत्वात परस्परसंबन्धाभावात्पर्यायऋषेणापीति ॥ ४३॥ [धर्माधर्मों] धर्मद्रव्य तथा अधर्मद्रव्य [च] और [आकाशं] आकाशद्रव्य ये पाँच द्रव्य [प्रदेशी: ] प्रदेशीसे [असंख्याता: ] गणना रहित हैं, अर्थात कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी हैं, कालस्य काल्द्रव्यके प्रदेशाः ] अनेक प्रदेश [न संति ] नहीं है, [इति ] इस प्रकार भगवानने कहा है, अर्थात कालद्रव्य प्रदेशमात्र होनेसे अप्रदेशी है। **भावार्थ—**जीव, पदल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पाँच द्रव्य अनेक प्रदेशवाले हैं, इस कारण प्रदेशी कहे जाते हैं। उनमें र जीवद्रव्य तो लोकाकाशके प्रमाण असंख्यात प्रदेशवाला है, संकोच विस्तार स्वभाव होनेपर भी असंख्यात प्रदेशोंसे कम बढ़ नहीं हो सकता, पुद्रलद्भन्य परमाणुद्रन्यसे तो प्रदेशमात्र है. इसल्यि अप्रदेशी भी है. परंत परमाणुमें मिलनेकी शक्ति होनेसे दो परमाणुसे लेकर सख्यात-असख्यात-अनंत परमाणुओं के स्कंधतक प्रदेशभेद होनेके कारण संख्यातप्रदेशी असंख्यातप्रदेशी अनंतप्रदेशी जानना चाहिये । व्यवहारनव्यसे धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य लोकाकाश प्रमाण हैं. इस कारण असंख्यात प्रदेशी हैं। आकाशद्रव्य सर्वव्यापक होनेसे अनंतप्रदेशी है । काल अण्डन्य होनेसे प्रदेशमात्र है, इसलिये अप्रदेशी है, और उस कालाणमें आपसमें मिल जानेकी शक्ति न होनेसे पुद्रल परमाणकी तरह उपचारसे भी प्रदेशी नहीं हो सकता ।

ममदेशं शेषद्रव्याणि मदेशवन्ति ॥ ४३ ॥

अथ कामी प्रदेशिनोऽप्रदेशाश्वावस्थिता इति प्रकाषपति—
लोगालोगेसु णाओ धम्माधम्मेहि आददो लोगो।
सेसे पहुब कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा॥ ४४॥
लोकालोकपोर्नभो धर्माधर्माभ्यामाततो लोकः।
शेषो प्रतीत्य कालो जीवाः पुनः पुहलाः शेषो॥ ४४॥

आकार्त्र हि तावत् लोकालोकयोरिष षड्ठच्यसमनायगसमनाययोरिनमानेन इन्ह्यात् । धर्माभर्मो सर्वत्र लोके तिन्निमनामनस्थानानां जीवपुद्रलानां लोकाद्वहिस्तदेकदेशे च गमन-स्थानासंभवात् । कालोऽिष लोके जीवपुद्रलपरिणामव्यन्यमानसमयादिषर्यायलात्, स तु

> एदाणि पंचद्व्याणि उज्झियकालं तु अत्थिकाय ति । भण्णंने काया पुण बहुप्पदेसाण प्चयत्तं ॥ "२ ॥

एदाणि पंचदच्चाणि एतानि पूर्वस्त्रोक्तानि जीवादिषड्डव्याण्येव उज्झिय कालं तु कालद्रव्यं विहास अतिथकास ति भणाते अस्तिकायाः प्रज्ञास्तिकाया इति भण्यन्ते काया प्रण कायाः कायशब्देन पनः । कि भण्यते । बहुष्पदेसाण पचयत्तं बहुप्रदेशानां सबन्धि प्रचयत्वं समूह इति । अत्र पञ्चास्ति-कायमध्ये जीवास्तिकायः उपादेयस्त्रतापि पञ्चपग्मेष्टिपर्यायावस्था तस्यागप्यहेत्सिदावस्था तत्रापि सिदावस्था । 🕽 वस्तुतस्त रागादिसमस्तविकत्पजालपरिहारकाले(सिद्धजीवसङ्गा)स्वकीयग्रद्धात्मावस्थेति भावार्थः ॥ २ ॥ एवं पञ्चास्तिकायसंक्षेपम् चनरूपेग चतुर्थस्थले गाथाइयं गतम् । अथ इत्यागां लोकाकारोऽवस्थानमाख्याति लोगालोगेस गामो लोकालोकयोरधिकरणभनयोर्णम आकार्य निप्रति धम्माधम्मेहि आददो लोगो धर्माधर्मास्तिकायाभ्यामाततो व्याहो सूनो लोकः । कि कृचा । सेसे पड्च वंगी जीवपुद्रची प्रतीरयाश्रित्य । अयमत्रार्यः-जीवपुद्रली तावञ्चोके तिष्टतस्तयोगीतिस्थित्योः कारणभूतौ धर्माधर्मावृधि लोके । कालो कालोऽपि इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पाँच द्रव्य प्रदेशवाल है, और कालद्रव्य कवल अप्रदेशी है ॥ ४३ ॥ आगे प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य किस जगह रहते हैं : इस बातको कहते हैं—[लोकालोकयो:] लोक और अलोकमें [नभः] आकाणहरूय रहता है. [धर्माधर्माभ्यां] धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यसे [सोक: आनत: ] लोकाकाश ज्याप्त है, अर्थात धर्म और अधर्म ये दोनो द्रव्य लोकाकाशमें फैल स्हे हैं,[**दोषो प्रतीत्य**] जीव पुद्रल द्रव्यकी प्रतीतिसं[**कालः]** काल्द्रव्य तिष्ट रहा है।[**दोषाः जीवाः]** बाकी रहे जीवदन्य [पुनः] और [पुद्गलाः] पुद्रलदन्य ये दोनों लोकाकाणमें हैं। भावार्ध---आकाशद्रव्य सब जगह है, क्योंकि सबका भाजन (रहनेका ठिकाना) है, इसलिये लोकालोकमें है। धर्म अधर्मद्रव्य लोकमें हैं, इनके निमित्तसे ही जीव पुद्रलकी गति स्थिति लोकसे बाहर एक प्रदेशमें भी नहीं होती, लोकमें ही होती है । कालद्रव्यका समयादि पर्याय, जीव पुदलके परिणमन करनेसे ही प्रगट

लोक्केसप्रेश एवाप्रदेशस्वात्। जीवपुद्रली तु युक्तित एव लोके गड्ड्व्यसमवापात्मकत्वाछोकस्य। किंतु जीवस्य प्रदेशसंवर्तविस्तारर्भात्वात् युद्धलस्य वन्धदेतुश्त्तिस्वरूक्ष्यणर्भस्वाच तदेक-देशसर्वलोकनियमो नास्ति कालजीवपुद्रलानामित्येक्द्रल्यापेक्षया एकदेश अनेकद्रस्यापेक्षया पुनरञ्जनवूर्णपूर्णसम्बद्धकरूपायेन सर्वलोक एवेति ॥ ४४ ॥

अथ प्रदेशवस्वामदेशलसंभवमकारमात्रं सूत्रयति-

जभ ते णअप्यदेसा तथप्यदेसा हवंति सेसाणं। अपदेसो परमाणु तेण पदेसुन्भवो अणिदो ॥ ४५ ॥ यथा ते नभःभदेशास्त्रथा मदेशा भवन्ति शेषाणाम्। अमदेशः परमाणुरतेन मदेशोद्धतो अणितः॥ ४५ ॥

शेषौ जीवपद्रलौ प्रतीःय लोके । कस्मादिति चेत् । जीवपद्रलाभ्यां नवजीर्णपरिणस्या व्यव्यमानसमय-घटिकादिपर्यायत्वात । शेषशब्देन कि भण्यते । जीवा प्रण प्रमाला सेसा जीवाः प्रव्रलाक्ष पनः शेषा भण्यन्त इति । अयमत्र भावः--यथा सिद्धा भगवन्तो यद्यपि निश्चयेन लोकाकाशप्रमितशद्धासंख्येयप्रदेशे केबळजानादिरागाधारभते स्वकीयस्वकीयभावे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण मोक्षशिलायां तिप्रत्तीति भण्यन्ते । तथा सर्वे पदार्था यद्यपि निद्धयेन स्वकीयस्वकीयस्वरूपे तिष्टन्ति तथापि व्यवहारण लोकाकाशे तिष्टन्तीति । अत्र ययप्यनन्त जीवद वये भ्योऽनन्तगणपदलास्तिप्रन्ति तथाप्येकदीपप्रकाशे बहदीपप्रकाशबदिशिलाबगाह-र्शाक्तयोगेनासंख्येयप्रदेशेऽपि लोकेऽवस्थानं न विरुत्यते ॥ ४४ ॥ अथ यदेवाकाशस्य परमाणुज्यापक्षेत्रं प्रदेशलक्षणमक्त शेषद्रव्यप्रदेशानां तदेवीत सचयति --जध ते प्रामप्पदेसा यथा ते प्रसिद्धाः प्रमाण-होता है, इस कारण कालडव्य भी लोकमें ही है। रहे जीव पुरल ये लोकमें प्रगट दीखते ही हैं, जीवके सकोच विस्तार शक्ति होनेसे वह लोकपरिमाण भी है। पुद्रलंके बंधका कारण क्रिय (चिकना) रूक्ष (ऋखा ) गुण परिणमन होनेसे यह भी सब लोकप्रमाण है। इस कारण ये दोनों इन्य लोकके एकप्रदेश (हिस्से ) में भी है, और सब लोकमें भी रहते हैं। तथा कालद्रव्य, जीवद्रव्य और पदल अनेक द्रव्य हैं. इनकी अपेक्षा जो देखा जाय, तो सब लोक भरा हुआ है। जैसे काजल वगैरः रखनेकी कजरौटी अंजन वगैर:से भरी रहती है, उसी प्रकार अनेक इञ्चकी अपेक्षा इन तीन इञ्चोंसे सब लोक भरा हुआ है ॥ ४४ ॥ आगे इन इन्योंके प्रदेशपनेके कथनका सभव होना दिखलाते हैं— यथा ] जैसे [ते ] वे एक परमाणु बराबर कहे गये जो निभाः प्रदेशाः ] आकाशके प्रदेश हैं, वे जैसे परमाणुओं के मापसे अनंत गिने जाते हैं, तथा ] उसी प्रकार [ दोषाणां ] शेष धर्मद्रन्य, अधर्मद्रन्य, एकजीवद्रन्य, इनके भी प्रिदेशाः प्रदेश परमाणुरूप गजसे मापे हुये [भवंति] होते है, अर्थात् मापे जाते हैं, [ परमाण: ] अविभागी पुहल-परमाणु [ अप्रदेश: ] दो आदि प्रदेशों से रहित है. अर्थात प्रदेशमात्र है, तिन ] उस परमाणुंस [ प्रदेशोद्भवः ] प्रदेशोकी उत्पत्ति [ भणितः ] कही गई है। भावार्थ--सबसे सक्स (कोटा) अविभागी परमाणु होता है, वह परमाणु जितनी जगह रोके, उतनी जगहका नाम द्यत्रयिष्यते हि स्वयमाकाशस्य प्रदेशलक्षणमेकाणुल्याप्यसमिति । इह तृ यथाकाशस्य प्रदेशस्तया शेषद्रस्याणामिति प्रदेशलक्षणमकारेकत्वमाद्धत्र्यते । ततो यथैकाणुल्याप्येनांशेन गण्यमानानां धर्माधर्मैकः जीवानामसंख्येकाशस्यानन्ताशस्याद्वादनन्तप्रदेशत्व तथैकाणुल्याप्येनांशेन गण्यमानानां धर्माधर्मैकः जीवानामसंख्येयात्रत्वात् प्रत्येकमसंख्येयप्रदेशत्वम् । यथा वावस्थितममाणयोधेर्माधर्मयोस्त<u>्वा</u> संवर्तविस्ताराभ्यामनवस्थितममाणस्यापि शुष्काद्वेत्वार<u>्या वर्मण</u> इव जीवस्य स्वांशास्यवद्वत्वा- <u>भावादसंख्येयप्रदेशत्वमेव</u> । अपूर्तसंवर्तविस्तारसिद्धिश्च स्यूलकृश्वशिशुकुमारश्वरीरन्यापित्यादस्ति स्वसंवेदनसाध्येव । पुद्रलस्य तु द्रव्येणकप्रदेशमात्रत्वाद्वपदेशत्वेत्व यथोदिते सत्यपि द्विप्रदेशायु- द्ववहेतुभृतत्वाविध्यस्त्रिम्भाव्यविद्यासंख्येयासंख्ययाविध्यस्त्रिम्भावत्वाद्वस्ति । ततः पर्यायेणाने- कमदेशत्वस्यापि संभवात् द्वचादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशत्वस्यपि न्यार्य्य पुद्रलस्य ॥ ४५ ॥

अथ कालाणोरमदेशत्वमेवेति नियमयति-

### समओ दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दन्वजादस्स । वदिवददो सो वदृदि पदेसमागासदृज्वस्स ॥ ४६ ॥

व्याप्तक्षेत्रप्रमाणाकाशप्रदेशाः तथप्पदेसा हवंति सेसाणं तेनैवाकाशप्रदेशप्रमाणेन प्रदेशा भवन्ति । केषाम् । श्चद्भबद्धैकस्वभावं यत्परमात्मद्रव्यं तत्प्रभृतिशेषद्रव्याणाम् । अपदेसो परमाण् अप्रदेशो द्वितीयादिप्रदेशरहितो योऽसौ पुद्रलपरमाणुः तेण पदेसुरुभवो भणिदो तेन परमाणुना प्रदेशस्योद्भव उत्पत्तिर्भणिता । परमाणु-व्याप्तक्षेत्रं प्रदेशो भवति । तद्ग्रे विस्तंग्ण कथयति इह तु मुचितमेव ॥ ४५ ॥ एवं पश्चमस्थले स्वतन्त्र-गाथाद्वयं गतम् । अथ काळद्रव्यस्य द्वितीयादिप्रदेशरहितःवेनाप्रदेशत्वं व्यवस्थापयति — समओ समय-प्रदेश है । इस तरह आकाशके अनंत प्रदेश होते हैं । उसी प्रकार प्रदेशसे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, और एक जीवद्रव्यका माप किया जावे, तो असंख्यात असख्यात प्रदेशी हैं. उनमें भी धर्मद्रव्य और अधर्म-इन्य सदा ही स्थिररूप है, तथा जीवदन्य संसारमें संकोच विस्तारकर अधिर है, जैसे सखा और गीला चर्म अनवस्थित है, तो भी अपने प्रदेशोंसे कम ज्यादा नहीं होता । इस प्रकार असंख्यातप्रदेशी है । यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि आत्मा अमृत है, उसके सकीच विस्तार किस तरह हो सकता है? तो उसका उत्तर यह है, कि जैसे कोई परुष मोटा है, वह श्रीण हो जाता है, और कोई श्रीणसे मोटा हो जाता है, इस दशामें उस पुरुषके शरीरके मोटे वा क्षीण होनेके साथमें ही आत्माके प्रदेश भी संकीच और विस्तारको प्राप्त होते हैं. और जैसे बालक जब जवान होता है. तब आत्माके प्रदेश भी विस्तारकाय हो जाते हैं. इस कारण आत्माके संकोच विस्तार अच्छी तरह अनुभवमें आते हैं, संदेह नहीं रहता । पुद्रलद्दन्य परमाणुकी अपेक्षा यद्यपि एक प्रदेशी है, तो भी द्रचणुकादि होनेकी इसमें मिलन-शक्ति है, इसलिये द्वचणुक वगैरह स्कंध (समूहरूप) पर्यायांकी अपेक्षा संख्यात, असंख्यात, अनंतप्रदेशी पृद्रल-द्रव्य है, ॥ ४५ ॥ आगे कालापुको अप्रदेशी दिखलाते हैं—[तु] और [समय:] काल्द्रव्य [अप्रदेश:] प्रदेशसे रहित है, अर्थात् प्रदेशमात्र है, [सः] वह कालागु [आकाशहरूपस्य]

समयस्त्वप्रदेशः प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य । व्यतिपततः स वर्तते प्रदेशमाकाशद्रव्यस्य ॥ ४६ ॥

अमदेश एव समयो द्रव्येण मदेशमात्रत्वात् न व तस्य पुद्रलस्येव पर्यायेणाप्यनेकमदेशत्वं यतस्तस्य निरन्तर्रं मस्तारविस्तृतमदेशमात्रासंख्येयद्रव्यत्वेऽपि परस्परसंपर्कासंभवादेकैकमाकाः श्रमदेशमित्वाप्य तस्युषः मदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिव्याप्तमेकमाकाश्रमदेशं मन्दगत्या व्यति-पतत एव व्रत्तिः ॥ ४६ ॥

अथ कालपदार्थस्य द्रव्यपर्यायां महापयति—

बदिवददो तं देसं तस्सम समजो तदो परो पुच्चो ।

जो अरुपो सो कालो समजो उप्पणणपद्धंसी ॥ ४७ ॥

व्यतिपततस्तं देशं तत्समः समयस्ततः परः पूर्वः ।

योऽर्थः स कालः समय उत्तक्षप्रध्वंसी ॥ ४७ ॥

पर्यायस्योपादानकारणत्वाःसमयः कालाणुः । द पुनः । स च कथंमूतः । अप्पदेसो अप्रदेशो दितीयादि-प्रदेशरहितो भवति । स च किं करोति । सो बद्रदि स पूर्वोक्तकालागुः परमाणोर्गतिपरिणतेः सहकारित्वेन वर्तते । कस्य सबन्धी योऽसौ परमाणः । पदेसमेत्तस्स दृष्वजादस्स प्रदेशमात्रपृहलजातिरूपपरमाणु-द्रव्यस्य । किं कुर्वतः । वदिवददो व्यतिपततो मन्दगत्या गच्छतः । कं प्रति । पढेसं कालाणुव्याप्तमेक-प्रदेशम् । कस्य संबन्धिनम् । **आगासदञ्जस्य** आकागद्वन्यस्येति । तथाहि-कालागुरप्रदेशो भवति । कस्मात् । द्रव्येणैकप्रदेशत्वात् । अथवा यथा क्षेहगुणेन पुद्रलानां परस्परवन्धो भवति तथाविधवन्धाभावात्प-र्यायेणापि । अयमत्रार्थः---यस्मात्पद्रलपरमाणीरेकप्रदेशगमनपर्यन्तं सहकारित्वं करोति न चाधिकं तस्मादेव ज्ञायते सोऽप्येकप्रदेश इति ॥ ४६॥ अथ प्रबोक्तकालपदार्थस्य पर्यायस्वरूपं द्रव्यस्वरूपं च प्रतिपादयति— **बहिबदरो** तस्य पूर्वसूत्रोदितपुरुलपरमाणोर्व्यतिपततो मन्दगत्या गच्छतः । कं कर्मतापनम् । **तं देसं तं** पूर्वगाथोदितं कालाणुज्याप्तमाकाशप्रदेशम् । तस्सम् तेन कालाणुज्याप्तैकप्रदेशपृहलपरमाणुमन्दगतिगमनेन आकाशद्रव्यके [प्रदेशं] निर्विभागक्षेत्ररूप प्रदेशमें [व्यतिपत्ततः] मंद गतिसे गमन करनेवाला [प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य] तथा एक प्रदेशरूप ऐसे पुद्रलजातिरूप परमाणुके निमित्तसे [वर्तते ] समय-पर्यायकी प्रगटतासे प्रवर्तता है । भावार्य-लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं, और एक एक प्रदेशमें एक एक कालाणु टहरा हुआ है, वह जुदा जुदा थिरता लिये हुए रत्नोंकी राशिकी तरह आपसमें मिलनेरूप शक्तिसे रहित है, इस प्रकार वे असंख्यात हैं। जब पुढ़ल-परमाणु आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें मंद गतिसे जाता है, तब पुद्रल-परमाणुकी गतिसे उस आकाशमें तिष्टे हुए कालाणुका समयरूप पर्याय प्रगट होता है, और एक कालाणु एक प्रदेशमात्र होनेसे ही अप्रदेशी है ॥ ४६ ॥ आगे काल पदार्थंक द्रव्य और पर्याय दिखाते हैं — ति देशों ] जो आकाशका एक प्रदेश है, उसमें [ ध्यतिपत्तत: ] मंद गमनसे जानेवाले पुद्रल-परमाणुको [तत्सम: ]

यो हि येन मदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्य प्रदेशोऽभिन्याप्रस्तं मदेशं मन्दगत्याति-क्रमतः परमाणोस्तत्मदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदार्थसस्मद्रतिरूपसमयः स तस्य कालपदार्थस्य पर्यायस्ततः एवंनिधात्यर्यायात्युवीत्तरहत्तिहत्तत्वेन व्यञ्जितनित्यस्रो योऽर्थः तत्तु द्रव्यम् । एवमनुत्पन्नाविध्वस्तो द्रव्यसमयः, उत्पन्नमध्वंसी पर्यायसमयः । अनेशः समयोऽयमाकाशमदेशस्यानंशलान्यथान्यपत्तेः । न चैकसमयेन परमाणोरालोकान्तगमनेऽपि समः समानः सदशस्तःसमः सम्भो कालागुद्रन्यस्य सूक्ष्मपर्यायमृतः समयो व्यवहारकालो भवतीति पर्यायन्याख्यानं गतम् । तदो परो प्रच्यो तस्मात्प्योकसमयरूपकालपर्यायात्परो भाविकाले पूर्वमतीतकाले च जो अत्यो यः पूर्वपर्यायेष्वन्वयरूपेण दत्तपदार्थो द्रव्यं सो कालो स कालः कालपदार्थो स्वतीत द्रव्यव्याख्यानम् । समञो उप्पष्णपद्धंसी स पूर्वोक्तसमयपूर्ययो यद्यपि पूर्वापरसमयसंतानापेक्षया संख्येयासंख्येयानन्तसमयो भवति. तथापि वर्तमानसमयं प्रत्यत्पन्नप्रध्वसी । यस्तु पूर्वोक्तद्रव्यकालः स त्रिकालस्थायित्वेन नित्य इति । एवं कालस्य पर्यायस्वरूपं उच्यस्वरूपं च जातन्यम् ॥ अथवानेन गाथाद्वयेन समयरूपन्यवहारकालन्याख्यानं क्रियते निश्चयकालन्याख्यानं त 'उपादो पद्धंसो' इत्यादि गाथात्रयेणात्रे करोति । तद्यथा । समओ परमार्थकालस्य पर्यायमृतसमयः। अवप्पदेसी अपगत-प्रदेशो हितीयादिप्रदेशरहितो निरंश इत्यर्थः)। कथं निरंश इति चेत्। पदेसमेत्तमस दवियजादस्स प्रदेशमात्रपुद्रलढन्यस्य संबन्धी योऽसौ परमाणुः विद्वादादो वृद्वदि व्यतिपातात् मन्दगतिगमनात्स-काशात्स परमाणुस्ताबद्गमनरूपेण वर्तते । कं प्रति । पदेसमागासदिवयसम विवक्षितैकाकाशप्रदेशं जितना कुछ सूक्ष्मकाल लगे, उस समान कालपदार्थ [समय:] समयनामा पर्याय कहा जाता है। [ततः] उस पर्यायसे [पर: पूर्वः] आगे तथा पहले [य:] जो निःयभृत [अर्थः] पदार्थ है, [सः] वह [कालः] कालनामा दृज्य है। भावार्थ—एक आकाशके प्रदेशमें जो कालाण है. वह दसरे प्रदेशमें रहनेवाले कालाणुसे कदापि नहीं मिलना, इस कारण जब पूदल-परमाणु एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश (जगह) में जाता है, तब पहले प्रदेशमें रहनेवाले कालाणसे उसरे प्रदेशवर्ति कालाणमें भद्र है. संयोग नहीं है, क्योंकि उसमें मिलन-शक्तिका अभाव है। इस कारण सूक्ष्म कालका समय नामका पर्याय पडलकी मंद गतिसे प्रगट जाना जाता है। जो कालाण भिन्न नहीं होते. तथा उनमें मिलनेकी शक्ति होती तो समय-पर्याय कभी नहीं होता । अखंड एक द्रव्यके परिणमनस तथा कालागुके भिन्न होनेसे समय-भेट होता है। प्रद्रल-परमाणु एक कालाणुसे दूसरे कालाणुमें जब जाता है, वहाँ भेद होता है। इसी लिये कालद्रव्यका समय-पर्याय पुरल-परमाणुको मंद गतिसे प्रगट होता है। और जो समय-पर्यायके उत्पन्न होनेसे न तो उत्पन्न होता है, न विनाश पाता है, आगे पीछे सदा नित्य है. वह कालाण द्रव्यसमय है। तथा पर्याय-समय विनाशीक है, कालाणुरूप द्रव्य-समय नित्य है । पर्याय-समयसे अन्य कोई भी सक्स काल नहीं है, इस कारण समय निरंशी है, अर्थात् फिर उसका भेद नहीं होता, और जो समयके भी अंदर (भाग) किये नावें, तो सूक्ष आकाशके प्रदेशोंके भी अंश हो जायँगे, परंतु प्रदेश तो सबसे सब्स

समयस्य सांग्रलं विभिष्टगतिपरिणामाद्विभिष्टावगाइपरिणामवत् । तथाहि—यथा विभिष्टावगाइ-परिणामादेकपरमाणुपरिमाणोऽनन्तपरमाणुस्कन्यः परमाणोरनेश्वतात् पुनरप्यनन्तांग्रलं न साध-यति तथा विभिष्टगतिपरिणामादेककालाणुज्याप्तैकाकाशमदेशातिक्रमणपरिमाणाविज्ञिकेकसमये-नैकस्माल्लोकान्ताद्वितीयं लोकान्तमाकामतः परमाणोरसंख्येयाः कालाणवः समयस्यानंग्रलाद-संख्येयांग्रलं न साधयन्ति ॥ ४७ ॥

#### अयाकाञ्चस्य मदेशलक्षणं स्वत्रयति--

प्रति । इति प्रथमगाथाव्याच्यानम् । विववद्दो तं देसं स परमाणुस्तमाकाशप्रदेशं यदा व्यतिपितितोऽतिकात्तो भवित तस्सम समअो तेन पुरुव्यरसमण्डीन्दगतिगमनेन समः समानः समयो भवतीति
निरंश्विमित वर्तमानसमयो व्याख्यातः । इदानी पूर्वपरसमयौ कथवित—तदो परो पुच्चो तस्मात्प्रवैक्तिवर्तमानसमयाव्यरो भावी कोऽपि समयो भविष्यति पूर्वमिष कोऽपि गतः अस्थो जो एवं यः समयत्रयरूपोऽपैः सो कालो सोऽतीतानागनवर्तमानरूपेग त्रिविधव्यवहारकालो भव्यते । समओ उप्पष्णपद्धंसी
तेषु त्रिषु मध्ये योऽसी वर्तमानः म उपन्नप्रवंसी अतीतानागनी तु संख्येयासंख्येयानन्तसमयावित्यपैः ।
एवपुक्तलक्षणं कालं विध्यानेऽपि परमाम्यतन्त्वमलभानीऽतीतानन्तकाले संसारसागो असितोऽयं जीवो
यनस्ततः कारणानदेव निजयरमान्यतन्त्व सर्वप्रकारोपादेयरूपेण श्रदेयं, स्वसंवेदनज्ञानरूपेण ज्ञातव्यमाहारभयमेणुयानस्मृद्धसंज्ञास्वरूपश्चितममन्तरगारिदिवामवत्यागे व्यवस्थित तात्पर्यम् ॥ ४७ ॥ एवं कालव्याख्यानमुख्यतेन पष्टप्रश्चेत गात्राहयं गतम् । अय पूर्वं वस्त्वितं प्रदेशस्वरूपं तददानी विद्याति—

 आगासमणुणिबिद्धं आगासप्येससण्णया अणिदं । सञ्बेसिं च अणूणं सक्कदि तं देवुमवगासं ॥ ४८ ॥ आकात्रमणुनिविष्टमाकात्रमदेशसंत्रया भणितम् । सर्वेषां वाणूनां त्रक्गोति तद्दातुमक्कात्रम् ॥ ४८ ॥

निविष्टं ] परमाणुसे व्यात (रोका गया) जो [आकारां] आकाशहरय है. वह [आकारामदेश-संज्ञपा] आकाशका प्रदेश ऐसे नामसे [ अणितं] मावन्तदेवने कहा है, [तन् ] वह आकाशका एक प्रदेश [सर्वेषां] अप्य सब द्रव्यंकि प्रदेशांकी [च] और [अण्यूनां] परम्यूक्षपनेको परिगत हुए रसे अपनंत पुरुष्टरक्ष्योंको [अवकारां] जगह [दालुं] देनको [शक्तांत पुरुष्टरक्ष्योंको [अवकारां] जगह [समें अप्य अंशोंको कल्पना नहीं होती । तथा उस स्यूक्ष आकाशको प्रदेशमें जगह देनको ऐसी ही शक्ति है, वर्षाच द्रव्योंके भी प्रदेश रहते हैं, और अनंत पुरुष्टरमाणु तथा अनंत पुरुष्टरस्कंप भी रहते हैं। यह आकाशमें अवशाह (जगह ट्रेक्स कोई एक को, कि आहाशह्यद्व्य तो असंद एक क्लुं है, उसमें प्रदेशत्य अश्व कल्पना के हैं। सकती है! उसका समाधान इस तरहसे हैं, कि निर्वेमाग एक वस्तुमें में अंश कल्पना वन सकती है। यदि ऐसा कही, कि किस तरहसे होती है! तो च्लुं अपने हाबकी दो अपुष्टियांका एक केन है, कि विवास की होती है तो है। अप का होती है तो इसकी हो अपने हाबकी दो अपुष्ट आकाशका एक केन है, कि दो केन होती है तो वह प्रश्न उदता है, कि स्था वह असंद एक आकाशको

कस्पनमायातम् । अनेकं चेत् किं सविभागानेवद्धन्यत्वेन किं वाऽविभागेकद्वन्यत्वेन । सवि-भागानेकद्वन्यत्वेन चेत् एकद्रन्यस्याकाशस्यानन्तद्रन्यत्वं, अविभागेकद्रन्यत्वेन चेत् अविभागेक-द्रन्यस्यांत्रकत्पनमायातम् ॥४८॥

अथ तिर्थगृर्ध्वप्रचयावावेदयति--

एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य । दञ्बाणं च पदेसा संति हि समय सि कालस्स ॥ ४९ ॥ एको वा द्वौ बहवः संख्यातीतास्ततोऽनन्ताथ । द्वव्याणां च प्रदेशाः सन्ति हि समया इति कालस्य ॥ ४९ ॥

मदेशमचयो हि तिर्यक्रमचयः समयविशिष्टवृत्तिमचयस्तदर्ध्वमचयः । तत्राकाशस्यावस्थि तानन्तमदेशलाद्धर्माधर्मयोरवस्थितासंख्येयमदेशलाजीवस्थानवस्थितासंख्येयमदेशलातुप्रस्रस्य स्वादतप्तमुनियगलस्यावस्थितक्षेत्रं किमेकमनेकं वा । यथैकं तर्हि द्वयोरप्येकत्वं प्राप्नोति न च तथा । भिन्नं चेत्तदा अखण्डस्यप्याकाशदृश्यप्रदेशविभागो न विरुध्यत इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ अथ तिर्यकप्रचयोर्ध्वप्रचयौ निरूपयति - एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य एको वा दौ बहुवः संख्यातीता-स्ततोऽनन्ताश्च । दृष्ट्याणं च पुरसा संति हि कालद्भव्यं विहाय पञ्चद्रव्याणां संबन्धिन एते प्रदेशा यथा-संभवं सन्ति हि स्फूटम् । समय ति कालस्य कालस्य पुनः पूर्वोक्तसंख्योपेताः समयाः सन्तीति । तद्यथा—एकाकारपरमसमरसीमावपरिणतपरमानन्दैकलक्षणस्खामृतगरितावस्थानां केवलज्ञानादिन्यक्तिरूपा-नन्तगणाधारभतानां लोकाकाशप्रमिनश्रदासंख्येयप्रदेशानां सक्तात्मपदार्थे योऽसौ प्रचयः समहः समदायो अपेक्षा एक क्षेत्र है ? यदि ऐसा मानो, तब तो ठीक है, और जो दो अँगलियोंकी भिन्नतासे दो अंश आकाराके कल्पना करनेपर उनकी अपेक्षा भी एक क्षेत्र कहोगे. तो जिस अंशकर एक अँगलीका क्षेत्र है. उसी अंशका दसरी अंगलीका भी क्षेत्र है. ऐसा माननेसे अन्य अंशोंका अभाव हो जायगा । इसी तरह दो आदि आकाशके अनेक अंशोंकर भिन्न भिन्न ही अनेक अंश मानोगे. तो आकाश अनंत हो जावेंगे. और जो एक आकाशके अनेक अंश मानीगे, तो एक अखंड आकाशमें अंशकल्पना सिद्ध ही है ॥ ४८॥ आगे तिर्यकप्रचय, अर्ध्वप्रचय इन दोनोंका लक्षण कहते है---[ द्रव्याणां प्रदेशाः ] कालद्रव्यके विना पाँच द्रव्योंके निर्विभाग अंशरूप प्रदेश [एक: ] एक [बा] अथवा [ही बहुव: ] दो अथवा बहुत संख्याते चि और [संख्यातीताः] असंख्यात [च ] तथा [नतः] उसके बाद [अनंताः] अनंत इस तरह यथायोग्य [सन्ति ] सदाकाल रहते हैं, [कालस्य ] कालद्रव्यका [समय इति ] समय पर्यायस्त्य एक प्रदेश [हि] निश्चयकर जानना चाहिये । भावार्थ-जिन द्रव्योके बहुत प्रदेश होवें, उन्हें तिर्यक्षप्रचय कहते हैं, क्योंकि प्रदेशोंके समूहका नाम तिर्यक्ष्यचय है। अनेक समयोका नाम ऊर्व्यप्रचय है। सो यह ऊर्व्यप्रचय सब द्रव्योंके होता है, क्योंकि अतीत, अनागत, वर्तमान, कालके अनेक समयोमें सब द्रव्य परिणमन करते हैं। तिर्यक्ष्प्रचय एक कालद्रव्यके विना सबके जानना चाहिये। द्रव्येषानेकप्रदेशस्त्रक्तिधुक्तैकपर्यक्षातात्पर्यायेषः द्विबहुमदेश्वताचास्ति तिर्यक्षमचयः । न पुतः कालस्य श्वन्या, व्यक्तया वैकमदेशसात् । ऊर्ध्वपचयस्तु त्रिकोटिस्पर्धिनेत सांश्रसाहृष्टव्यक्तेः सर्वेद्रव्याणामनित्रारित एत । अयं तु विशेषः समयविश्विष्टद्विषयः श्रेषद्रव्याणाम्पूर्ण्यवचयः समयभचयः एव कालस्योध्वेमचयः । शेषद्रव्याणां द्वतिहिं समयादर्थान्तरभूतताद्स्तिसमय-विश्विष्टतम् । कालद्वतेस्तु स्वतः समयभूततात्रश्वास्ति ॥ ४९ ॥

अथ कालपदार्थीर्ध्वमचयनिरन्वयत्रमुपहन्ति-

# उप्पादो पहुंसो विज्ञदि जित् जस्म एकसमयस्हि । समयस्स सो वि समओ सभावसमवद्विदो हवदि ॥ ५० ॥

राशिः स । कि कि भण्यते । तिर्यकप्रचयाः निर्यवसामान्यभिति विस्तारसामान्यमिति अकमानेकान्त इति च मण्यते । स च प्रदेशप्रचयलक्षणस्तिर्यकप्रचयो यथा मुक्तात्मद्रव्ये भगितस्तथा कालं विहाय स्वकीयस्वकीयप्रदेशसंख्यानुसारेण शेवद्रव्याणां स भवतीति तिर्यक्ष्यचयो व्याख्यातः । प्रतिसमयवर्तिनां पूर्वोत्तरपर्यायाणां मुक्ताफलमालाव संतान कर्वप्रचय इत्यर्वसामान्यमित्यायतसामान्यमिति (क्रमानेकान्त) इति च भण्यते । स च सर्वेहत्याणां भवति । किंतु पश्चडन्याणां संबन्धी प्रवीपरप्रयोगसंतानरूपो योऽसा-वृष्ट्वताप्रचयस्तस्य स्वकीयस्वकीयद्वन्यमुपादानकारणम् । कालस्त प्रतिसभयं सहकारिकारणं भवति । यस्त कालस्य समयसन्तानस्थप अर्ध्वताप्रचयस्तस्य काल एवोपादानकारणं सहकारिकारणं च । कस्मात् । कालस्य भिन्नसमयाभावात्पर्याया एव समया भवन्तीत्यभिष्रायः ॥ ४९ ॥ एवं सममस्थले स्वतन्त्रगाथादयं गतम् । अथं समयसंतानरूपस्योर्ध्वप्रचयस्यान्धयिरूपेगाधारभूतं कालद्रव्यं व्यवस्थापयति—**उप्पादो** भाकाशद्रव्यके निश्रल अनंत प्रदेश है, धर्म और अधर्म इन द्रव्यकि, निश्रल असंख्यान प्रदेश है, जीवके संकोच विस्तारकी अपेक्षा अधिर असंख्यात प्रदेश है, पहलके यवपि द्रव्यपनेसे एक प्रदेश है, तो भी भिलन-शक्तिकाप पर्यायकी अपेक्षा दोसे लेकर संख्यात. असंख्यात. अनंतप्रदेश जानने, कालद्रव्य एक-प्रदेशमात्र है, इसमें कालाणुओंकी आपसमें मिलन-शक्ति नहीं हैं। इस कारण पाँच दृश्योंके बहुत प्रदेश होनेसे तिर्यक्षप्रचय है, काल प्रदेशमात्र है, इसलिये उसके तिर्यक् प्रचय नहीं है। कर्वप्रचय तो सब द्रव्योके है. क्योंकि सभी द्रव्य समय समयमें परिगमन करते हैं। यहाँपर इतना विशेष जानना, कि पाँच द्रव्योका जो कब्वेप्रचय है, वह कालके कब्वेप्रचयसे जाना जाता है, क्योंकि कालदृत्य सब दृश्योंकी परिणित होनेको सहायक है। इस कारण कालके समय-पर्यायसे सब दृश्योंकी परिणितिका भेद गिना जाता है। इसी लिये कालके ऊर्वप्रचयसे अन्य पाँच द्रव्योंका ऊर्वप्रचयरूप मेद गिन लेना। कालका कर्ष्यप्रचय अन्यसे नहीं, क्योंकि कालकी परिगतिका मेद काल ही के समयपर्यायसे गिननेमें आता है। इस कारण कालके ऊर्व्वप्रचयको निमित्त व उपादानकारण आप काल ही जानना । अन्य पाँच द्रव्य . अपने कर्ष्वप्रचयको उपादानकारण हैं, कालका कर्ष्वप्रचय उस जगह निमित्तकारण है ॥ ४९ ॥ आगे कहते हैं, कि यबाप समय-संतानरूप अर्ध्वप्रचयसे कालपदार्थ उत्पन्न होता है, तथा विनाश पाता है, तो

# उत्पादः मध्वंसो विद्यते यदि यस्यैकसमये । समयस्य सोऽपि समयः स्वभावसमयस्थितो भवति ॥ ५० ॥

समयो हि समयपदार्थस्य वस्यंत्रः, तस्मिन कस्याप्यवश्यम्यादप्रध्वंसौ संभवतः, परमा-णोर्न्यितपातोत्पद्यमानतेन कारणपूर्वतात । तौ यदि वृत्त्यंशस्यैव कि योगपद्यन कि क्रमेण. यौगपद्येन चेत नास्ति यौगपद्यं, सममेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवतारात , क्रमेण चेत नास्ति कमः, वृत्त्यंशस्य सक्ष्मत्वेन विभागाभावात । ततो वृत्तिमान कोऽप्यवश्यमनसर्वव्यः, स च समय-पदार्थ एव । तस्य खल्बेकस्मिकापि वृत्त्यंको समत्यादमध्वंसी संभवतः । यो हि यस्य वृत्तिमतो यस्मिन् वृत्त्यंशे तदवृत्त्यंश्वविश्विष्टत्वेनोत्पादः स एव तस्यैव वृत्तिमतस्त्रसम्भिव वृत्त्यंशे पूर्व-पदंसो विज्ञिट जिट उत्पादः प्रथ्वंसो विवते यदि चेत् । कस्य । जस्स यस्य कालाणोः । क एकः-ममयदिक एकसमये वर्तमानसमये। ममयस्य समयोत्पादकत्वात्समयः कालाणस्तत्य मो वि ममओ सोऽपि कालापः सभावसमहिवदो हवदि स्वभावसमवस्थितो भवति । पूर्वोक्तमुलादप्रश्वंसदृयं तदाधार-भूतं कालाण्डन्यसूपं धौन्यमिति त्रयान्मकस्यभावसत्तास्तित्वमिति यावत् । तत्र सम्यगवस्थितः स्वभावः समवस्थितो भवति । तथाहि-यथाङ्गिलद्वरूये यरिमन्नेव वर्तमानक्षणं वक्रपरिणामस्योत्पादस्तरिमन्नेव क्षणे तस्यैवाङ्गलिद्रव्यस्य पूर्वर्जपयांयेण प्रव्वंसस्तदाधारभृताङ्गलिद्रव्येन ध्रौन्यमिति द्रव्यसिद्धिः । अथवा स्वस्यभावस्त्रप्रावेनोत्पादस्तरिमनेव क्षणे तस्यैवात्मद्रश्यस्य पूर्वानुभताकुरुवदः खरूपेण प्रध्वंसस्तदभया-भी इन्यपनेसे ध्रव है- यस्य समयस्य ] जिस कालागुरूप उन्यसमयका [एकसमये] एक ही अति सक्षम कालसमयमें यिदि | यदि | उत्पादः | उत्पन्न होना, प्रध्यंसः | विनाश होना [विद्यते ] प्रवर्तता है, तो [मोपि ] वह भी [समयः] कालपदार्थ [स्वभावसमवस्थितः] अविनाशी स्वभावमें स्थिरस्य भिवान होता है। भावार्थ-कालपदार्थका समयपर्याय है. उसमें पर्वपर्यायका नाश और उत्तरपर्यायका उत्पाद अवस्य होता है, क्योंकि पद्रलपरमाण पर्वकालाणको छोद-कर आगेके कालाणुके समीप मंद गतिसे जाता है, वहाँ समयपर्याय उत्पन्न होता है। इस कारण पूर्वका नाश और आगेकी पूर्यायकी उत्पत्ति एक समय होती है। यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि कालद्वव्यमें उत्पाद-व्यय होना क्यों कहते हो. समयपर्यायको ही उत्पाद व्यय सहित होना मान छेना चाहिये ! तो इसका समाधान इस तरहसे हैं, कि - जो समयपर्यायका ही उत्पाद व्यय माना जावे, तो एक समयमें उत्पाद व्यय नहीं बन सकते. क्योंकि उत्पाद⊸यय ये दोनो प्रकाश अंधकारकी तरह आपसमें विरोधी हैं। इस कारण एकपर्याय समयका उत्पाद-ज्यय एक कालमें किस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि ऐसा कही, "कि एकसमयमें कमसे समयपर्यायका उत्पाद व्यय होता है," तो ऐसा भी त्रीक नहीं माळम होता. क्योंकि समय अत्यंत सदम है. उसमें कमसे भेद हो ही नहीं सकता। हसी लिये एक समयमें समयपर्यायका उत्पाद न्यय नहीं संभव होता है। कालागुरूप दृज्यसमयको अंगीकार कानेसे उत्पाद व्यय एक ही समयमें अच्छी तरह सिद्ध होते हैं ! इस कारण कालाणुरूप द्रव्यसमय ही

इस्पंशविशिष्टलेन प्रध्वंसः । यद्येवम्रत्पादन्ययावेकस्मिकापि इस्पंशे संभवतः समयपदार्थस्य कथं नाम निरन्वयतं, यतः पूर्वेत्तिरहच्यंशविशिष्टत्वाभ्यां यगपदपात्तपर्थंसोत्पादस्यापि स्वभावेना-पध्वस्तातरपञ्जलादवस्थितंत्वमेव न भवेत । एवमेकस्मिन वृत्त्यंशे समयपदार्थस्योत्पादव्ययधीत्य-बस्वं सिद्धम् ॥ ५० ॥

अय सर्वहरूपंशेष समयपदार्थस्योत्पादव्ययश्रीव्यवस्वं साधयति-एगम्हि संति समये संभवदिदिणासमण्जिदा अदा। समयस्य सञ्बद्धालं एस हि कालाणसङ्भावो ॥ ५१ ॥ णकस्मिन सन्ति समये संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्थाः । समयस्य सर्वकालं एष हि कालाणुसद्भावः ॥ ५१॥

अस्ति हि समस्तेष्त्रपि वृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादन्ययश्लीन्यत्वमेकस्मिन् वृत्त्यंशे तस्य

धारमतपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रीव्यमिति द्रव्यसिद्धिः । अथवा मोक्षपर्यायस्रपेणोत्पादस्तिसम्नेव क्षणे रत्नत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमार्गपर्यायरूपेण प्रध्वंसस्तदभयाधारपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धिः । तथा वर्तमानसमयरूपपर्यायेणोत्पादस्तरिमनेव क्षणे तस्यैव कालाणुद्रन्यस्य पूर्वसमयरूपपर्यायेण प्रश्वंसस्तद्भयाधारभृताङ्गलिङ्क्यस्थानीयेन कालाणुङ्क्यरूपेग ध्रौज्यमिति कालङ्क्यसिद्धिस्यर्थः ॥ ५०॥ अध पुर्नोक्तप्रकारेण यथा वर्तमानसमये कालद्रव्यस्योत्पाद्व्ययधौव्यत्वं स्थापितं तथा सर्व-समयेष्वस्तीति निश्चिनोति-एगम्डि संति समये संभविदिणाससण्णिदा अहा एकस्मिन्समये सन्ति विद्यन्ते । के । सभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्थाः धर्माः स्वभावा इति यावत् । कस्य संबन्धिनः । समयस्म समयक्तपपर्यायस्योत्पादकत्वात् । समयः कालाणस्तस्य सञ्जकालं ययेकस्मिन् वर्तमानसमये सर्वदा तथैव एस हि कालाग्रसन्भावो एव प्रत्यक्षीमृतो हि स्फ्रटसुत्वादन्ययद्रौन्यात्मककालाग्रसद्भाव अविनाशी ध्रवद्रव्य स्वीकार करना चाहिये । उस द्रव्यकालाणके एक समयमें पूर्वसम्यपूर्यायका नाश और उत्तरसमयपर्यायका उत्पाद होता है, तथा इञ्यपन भौज्य है। इस प्रकार इञ्यके भौज्य माननेसे एक समयमें उत्पाद, न्यय, ध्रौन्य अच्छी तरह सिद्ध होते हैं । यदि कालाणुद्दन्य न माना जावे, तो ये उत्पादादि तीनों भाव सिद्ध नहीं हो सकते । जैसे हाथकी उँगली टेडी करनेसे उस उँगलीके पूर्व सीधे पर्यायका नाश होता है, वक्त (टेड़ा) पर्यायका उत्पाद होता है, और अंगुलीपने ध्रौन्य है, उसी प्रकार कालद्रव्यके उत्पाद, व्यय और ध्रौत्य जानने चाहिये ॥ ५० ॥ आगे सब समयपर्यायोमें कालपदार्थक उत्पाद-व्यव-श्रीव्य सिद्ध होते हैं, ऐसा कहते हैं-- [ एकस्मिन् समये ] एक समयपर्यायमें [समयस्य ] कालाणुरूप कालपदार्थके [संभवस्थितिनाशसंज्ञिताः] उत्पाद, स्थिति, नाश नामके [अर्थाः] तीनों भाव [सन्ति] प्रवर्तते हैं, [एष: हि] यह उत्पाद, व्यय, प्रौव्यरूप ही [कालाणुसञ्जाव: ] कालद्रव्यका अस्तित्व [ सर्वकालं ] सदाकाल रहता हैं। भावार्थ-एक ही समय कालपदार्थके उत्पाद, व्यय, और घौल्य ये तीनों भाव होते हैं, और बैसे कालद्रव्य एकसमयमें उत्पाद, व्यय, धुवस्रप परिणमन

दर्जनात् , उपपत्तिमचैतत् विशेषास्तितस्य सामान्यास्तितसम्तरेषानुपपत्तः । अयमेव च समय-षदार्थस्य सिद्धचति सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धचतस्तदा त अस्तिसमन्तरेण न सिद्धचतः क्वंचिदपि ॥ ५१ ॥

अथ कालपदार्थस्यास्तितान्ययानुपपत्या मदेशमात्रत्वं साधयति—
जस्स ण संति पदेसा पदेसमेनं तु तबदो णादुं ।
सुण्णं जाण नमत्यं अत्यंतरसृदमत्यीदो ॥ ५२ ॥
यस्य न सन्ति पदेशाः मदेशमात्रं तु तबतो ज्ञातुम् ।
शन्यं जानीति तमर्थमयान्तरभतमस्तितात ॥ ५२ ॥



अस्तित्वं हि तावदत्यादच्ययधीच्येक्यात्मिका वृत्तिः । न खल सा प्रदेशमन्तरेण सञ्य-

इति । तद्यश्रा---यथा पूर्वमेकसमयोत्पादप्रव्वंसाधारेणाङ्गलिद्रज्यादिदृष्टान्तेन वर्तमानसमये कालद्रज्यस्योत्पाद-व्ययधौव्यत्वं स्थापितं तथा सर्वसमयेषु ज्ञातव्यमिति । अत्र यद्यप्यतीतानन्तकाले दर्लभायाः सर्वप्रकारी-पादेयभूतायाः सिद्धगतेः कालळिथरूपेण बहिरङ्कसहकारी भवति कालस्तथापि निश्चयनयेन निजञ्जदात्म-तत्त्वसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानसमस्तपरदव्येच्छानिरोधलक्षणरूपा तपथरणरूपा या तः निश्चयचतुर्विधाराधना सैव तत्रीपादनकारणं न च कालस्तेन कारणेन स हेय इति भावार्थः ॥ ५१ ॥ अश्रोत्पादन्ययञ्जीन्यात्म-कास्तित्वाबष्टम्भेन कालस्यैकप्रदेशत्वं साधयति—**ातस्य ण संति** यस्य पदार्थस्य न सन्ति न विद्यन्ते । के । **पटेसा** प्रदेशाः **पटेसमेत्तं तु** प्रदेशमात्रमेकप्रदेशमाणं पुनस्तद्वस्तु **तसदो णाहं** तत्वतः पदार्थतो करता है. उसी प्रकार सब समयोमें भी परिणमता है । कालागृहन्य तो ध्रव रहता है. परन्त पूर्वसमयका नाश और आगेके समयका उत्पाद होता है । इस तरह ये तीनों भाव सदैव सिद्ध होते है ॥ ५१ ॥ आगे कालपदार्थ प्रदेशमात्र कालाणरूप न होवे. तो उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप अस्तित्व भी नहीं बन सकता, यह सिद्ध करते हैं— यस्य ] जिस द्रव्यके प्रदेशाः ] क्षेत्रके निर्विभाग अनेक अंश [न सन्ति] नहीं हैं, [च] और [प्रदेशमार्थ] एक प्रदेशमात्र भी [तत्त्वतः] स्वरूपसे [जातं] जाननेको ('न') नहीं है, तो नि अर्थ ] उस द्रव्यको [ज्ञान्यं] अस्तित्व रहित अर्थात अवस्त्रभत [जानीहि ] तुम जानो । भावार्थ-पदार्थका अस्तित्व उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यसे होता है । इसलिये वह अस्तित्व जो द्रव्यके प्रदेश न होवें. तो नहीं होता । यदि कालद्रव्यका एकप्रदेश भी न माना जावे. तो उस कालपदार्थका मलसे नाश हो जावेगा । यदि कोई ऐसा कहे, कि समयपर्याय ही मानो, प्रदेशमात्र कालाणद्रव्य माननेकी कोई आवस्यकता नहीं है। तो उससे यह पूँछना है, कि. पर्यायवाले धौन्यके विना समयपर्याय किस तरह हो सकता है ! जो ऐसा कही, कि द्रव्य बिना ही समयपर्याय उत्पन्न होता है, तो उत्पाद, न्यय, धौन्यकी एकता एक काल किस तरह हो सकती है ? जो ऐसा मानो, "कि अनादिअनंत निरंतर अनेक समयपर्याय अंशोंकी परंपरामें पूर्व पूर्व समय अंशका नाश होता है, अगले अंशका उत्पाद है, परंपरा संतान द्रव्यपनेसे धीव्य है। इस तरह द्रव्य बिना ही ये तीनों भाव सघ सकते

माणा कालस्य संभवति. यतः प्रदेशाभावे वृत्तिमदभावः । स त शुन्य एव, अस्तितसंद्राया इत्तेरर्थान्तरभूतलात । न च इत्तिरेव केवला कालो भवितुमहीत, इत्तेहिं इत्तिमन्तमन्तरेणातुः पपत्तेः । उपपत्ती वा कथम्रत्पादव्ययश्रीव्येक्यात्मकतम् । अनाद्यन्तनिरन्तरानेकांशवशीक्रतेका-त्मकरचेन पूर्वपूर्वात्रमध्वसादुत्तरोत्तराशोत्पादादेकात्मश्रोव्यादिति चेत्। नैवस् । यस्मिषंशे मध्यसी यस्मिश्रोत्पादस्तयोः सह महत्त्यभावात् क्रुतस्त्यमेनयस् । तथा मध्यस्तानस्य सर्वयास्तमितता-दत्पद्यमानांशस्य वा संभवितातमलाभतात्मध्वंसोत्पादैक्यवर्तिश्रीव्यमेव क्रतस्त्यम् । एवं सति नश्यति त्रेलक्षण्यं, उल्लसति भणमङ्गः, अस्तम्पेति नित्यं द्रव्यं, उदीर्घन्ते भणभयिणो भावाः । ततस्तःविष्ठवभयात्कश्चिदवश्यमाश्रयो भृतो हत्तेर्हत्तिमाननुसर्तव्यः। स तु मदेश एवामदेशस्यान्य-यव्यतिरेकानुविधायितासिद्धेः। एवं समदेशत्वे हि कालस्य कृत एकद्रव्यनिबन्धनं लोकाकाश्रत्रस्या-जातं शक्यते । **मण्णं जाण तमस्थं** यस्यैकोऽपि प्रदेशो नास्ति तमर्थं पदार्थं शत्यं जानीहि हे शिष्य. कस्माच्छन्यमिति चेत् । अत्यंतरभटं एकप्रदेशाभावे सत्यर्थान्तरभतं भिन्नं भवति यतः कारणत् । कस्याः सकाशाहित्रम् । अत्थीहो उत्पादञ्ययधौज्यात्मकसत्ताया इति । तथाहि - कालपदार्थस्य तावर्ष्यसत्रोदित-प्रकारेणोत्पादन्ययधौन्यात्मकमस्तित्वं विवते तच्चास्तित्वं प्रदेशं विना न घटते । यथ प्रदेशवान स काल-पदार्थ इति । अथ मतं कालद्रव्याभावोऽध्यत्पादन्ययद्गीव्यत्वं घटते । नैवम् । अङ्गलद्रव्याभावे वर्तमान-वक्रपर्यायोगादो भतर्जपर्यायस्य विनाशस्तदभयाधारभतं ध्रौत्यम् । कस्य भविष्यति । न कस्यापि । तथा कालद्रव्याभावे वर्तमानसमयरूपोत्पादो भतसमयरूपो विनाशस्तदभयाधारभतं धौव्यम् । कस्य भविष्यति । हैं." तो ऐसा माननेसे तीनों भाव एक समयमें सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जिस अंशका नाश है. उसका नाश ही है. और जिसका उत्पाद है वह, उत्पादरूप ही है। उत्पाद व्यय एकमें किस तरह होसकते हैं. और ध्रीव्य भी कहाँ रह सकता है. और ऐसा माननपर इन भावोंके नाग होनेका प्रसंग आता है. तथा **चौद्धधर्मका** प्रवेश होता है । ऐसा होनेसे नित्यपनेका अभाव हो जायगा. और दृश्य क्षणिबनाशी होने लगेगा. इत्यादि अनेक दोष आ जावेंगे । इस कारण समयपर्यायका आधारभूत प्रदेश-मात्र कालद्रव्य अवस्य स्वीकार करना चाहिये । प्रदेशमात्र द्रश्यमं एक ही समय अच्छी तरह उत्पाद. व्यय, भ्रौव्य सथ जाते हैं। जो कोई ऐसा कहं "कि कालद्रव्यके जब प्रदेशकी स्थापना की तो असंख्यात कालाणओं को भिन्न माननेकी क्या आवश्यकता है ? एक अखंड लोकपरिमाण द्रव्य मानलेना चाहिये। उसीसे समय उत्पन्न होसकता है", तो उसका समाधान यह है, कि जो अखंड कालुटब्य होवे. तो समयपर्याय उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि पुद्रलपरमाणु जब एक कालाणुको छोड़कर दूसरे कालाणु-प्रति मंदगतिसे जाता है, तब उस जगह दोनों कालाणु जुदा जुदा होनेसे समयका भेद होता है। जो एक अखंड लोकपरिमाण कालद्रव्य होने, तो समयपर्यायकी सिद्धि किस तरह हो सकती है ! यदि कही, "कि कालद्रव्य लोकपरिमाण असंख्यानप्रदेशी है, उसके एकप्रदेशसे दूसरे प्रदेश प्रति जब पुद्रलपरमाणु जायगा, तब समयपर्यायकी सिद्धि हो जायगी," तो उसका उत्तर यह है, कि ऐसा कहनेसे बडा भारी

अथैवं क्रेयनच्यप्रक्त्वा ज्ञानक्षेयविभागेनात्मानं निश्चिन्वश्रात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय व्यव-हारजीवत्वहेतमाळोचयति—

न कस्यापि । एवं सत्येतदायाति—अन्यस्य भङ्गोऽन्यस्योत्पादोऽन्यस्य धौन्यमिति सर्वे वस्तस्यरूपं विप्रवते । तस्मादस्तविप्रवभवादत्पादञ्यवधीन्याणां कोऽध्येक आधारभतोऽस्तीत्यस्यपगन्तन्यः । स वैकप्रदेशक्रपः कालाणपदार्थ एवेति । अत्रातीताननकाले ये केचन सिद्धसम्बद्धाजनं जाता. भाविकालं चारमोपादानसिद्धं स्वयमतिश्यवदिःयादिविशेषेण विशिष्टसिद्धस्यस्य भाजनं भविष्यन्ति ते सर्वेऽपि कालल्थिवशेनैव । तथापि तत्र निजयस्मात्भोषादेयरुचिरूपं वीतरागचारित्राविनासतं यन्त्रिश्चयसम्यक्त्वं तस्यैव मुख्यत्वं, न च कालस्य, तेन स हेय इति । तथा चोक्तम्—"किं पलविएण बहुणा जे सिद्धा णरवरा गया काले । सिज्जिहिंह जे वि भविया तं जागह सम्ममाहपं ॥"॥ ५२॥ एवं निश्चयकालम्याख्यानमुख्यत्वेनाष्ट्रमस्थले गाधात्रयं गतम् । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 'दब्वं जीवमजीवं' इत्याचेकोनविंशतिगाथाभिः स्थलाष्टकेन विशेषज्ञेयाधिकारः दोष आवेगा । वह इस प्रकार है-एक अखंड कालदृत्यके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश प्रति जानेसे समयपर्यायका भेद नहीं होता, क्योंकि अखंडद्रन्यसे एकप्रदेशमें समयपर्यायके होनेपर सभी जगह समयपर्याय है। कालकी एकतासे समयका भेद नहीं हो सकता। इसलिये ऐसा है, कि सबसे सक्स कालपर्याय समय है। वह कालागुके भिन्न भिन्नपनेसे सिद्ध होता है, एकतासे नहीं। कालके अस्बंड माननेसे और भी दोध आता है, कालके तिर्यकप्रचय नहीं है, ऊर्ध्वप्रचय है। जो कालको असंख्यात प्रदेशी माना जावे. तो कालके तिर्यकप्रचय होना चाहिये. वही तिर्यक ऊर्वप्रचय हो जावेगा। वह इस तरहसे है-असंख्यात प्रदेशी काल प्रथम एक प्रदेशकर प्रवृत्त होता है। इससे आगे अन्य प्रदेशको प्रवृत्त होता है, उससे भी आगे अन्य प्रदेशसे प्रवृत्त होता है, इस तरह क्रमसे असंख्यात प्रदेशोंसे प्रवृत्त होवे. तो तिर्यकप्रचय ही ऊर्विप्रचय हो जावेगा । एक एक प्रदेशमें कालद्रव्यको क्रमसे प्रवृत्त होनेसे कालद्रव्य भी प्रदेशमात्र ही स्थित (सिद्ध) होता है। इस कारण जो पुरुष तिर्यक्प्रचयमें ऊर्ध्व-प्रचयका दोष नहीं चाहते हैं, वे पहले ही प्रदेशमात्र कालद्रव्यको माने, जिससे कि कालद्रव्यकी सिद्धि अच्छी तरह होते ॥ ५२ ॥ इस तरह पूर्वोक्त विद्यापन्नेयनच्यका वर्णन किया । आगे जान-बेयसे सपदेसेहिं समागो लोगो अहेहिं णिहिदो णिषो । जो तं जाणदि जीवो पाणचुक्केण संबद्धो ॥ ५३ ॥ समदेवै: समग्रो लोकोऽवैंनिष्ठितो नित्यः । यस्तं जानाति जीव: माणवतकेन संबदः ॥ ५३ ॥

ष्टबमाकात्रपदार्थादाकालपदार्थाच समस्तैरेव संभावितप्रदेशसद्भावैः पदार्थैः समग्र एव यः समाप्तिं नीतो लोकस्तं खल तदन्तःपातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा जीव पव जानीते न त्वितरः । एवं शेषद्रव्याणि शेयमेव, जीवद्रव्यं त शेयं ब्रानं चेति ब्रानशेयविभागः । अधास्य जीवस्य सहजविज्ञास्मितानन्तज्ञानशक्तिहेत्रके त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणे वस्तुस्वरूपभूत-समाप्त: ॥ अतःषं शद्धजीवस्य दृश्यभावप्राणैः सह भेदनिमित्तं 'सपदेसेहिं समग्गो' इत्यादि यथाक्रमेण गाधाष्ट्रकपर्यन्तं सामान्यभेदभावनाव्यास्यानं करोति । तद्यथा । अथ जानन्नेयजापनार्थं तथैवात्मनः प्राण-चताकोन सह मेदमावनार्थं वा सत्रमिदं प्रतिपादयति—स्रोतो लोको भवति । कथंमतः । णिटिदो निष्ठितः समाप्तिं नीतो भूतो वा । कैः कर्तृभृतैः । अट्टेहिं सहजश्रद्धवृद्धैकस्वभावो योऽसौ परमात्मपदार्थः स्तारामृतयो येऽर्थास्तैः । पुनरपि किविशिष्टः । सपदेसेहि सममाो स्वकीयप्रदेशैः समप्रः परिपूर्णः । अथवा पटार्थैः कथंमतैः । सप्रदेशैः प्रदेशसहितैः । पुनर्राप किविशिष्टो लोकः । णिज्ञो दन्यार्थिकनयेन नित्यः लोकाकाशापेक्षया वा । अथवा नित्यो न केनापि परुषविशेषेण कृतः जो तं जाणदि यः कर्ता तं ब्रेयमतलोकं जानाति जीवो स जीवपदार्थो भवति । एतावता किमक्तं भवति योऽसौ विरादजानदर्शन-स्वभावो जीवः स ज्ञानं ज्ञेयश्च भण्यते । शेषपदार्थास्तु ज्ञेया एवेति जातुज्ञेयविभागः । पुनगपि किंविशिष्टो बीव: । पाणचरकेण संबद्धो यद्यपि निश्चयेन स्वतःसिद्धपरमचैतत्यस्वभावेन निश्चयप्राणेन जीव इति भात्माका निश्चय करके उसको समस्त परभावाँसे जुदा दिखलानेके लिये व्यवहार जीवपनेका कारण कहते हैं — [सपदे हो: ] अपने अपने प्रदेशोंसे संयुक्त [अधे: ] सब पदार्थींसे [समग्र: ] भरा हुआ ऐसा जो [ लोक: ] यह तीन लोक है, वह [ निस्य: ] अनादिअनत [ निष्ठित: ] निश्चल ठहरा हुआ है. 📻 उस इञ्चरवरूप लोकको याः ] जो इन्य जानता है, [सः ] वह इञ्च [जीवः] चेतनालक्षणवाला जीवनामा जानना चाहिये । वह जीवद्रव्य प्राणचतुषकाभिसंबदः ] इंदिय, बल, आय. उच्छवास इन चार प्राणोंसे युक्त है। भावार्थ--यह लोक छह दृब्योंसे रचित है, और सदाकाल **अविना**शी है, तथा इस लोकमें छह दव्योमेंसे अचित्यशक्ति और अपना-परका जाननेवाला एक जीबद्रव्य ही है. दूसरा कोई नहीं । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि अन्य पाँच द्रव्य तो होय हैं. और जीवद्रव्य ज्ञान भी है. तथा होय भी है, एसे ज्ञान-हेयका भेद जानना। और यथपि यह जीव वस्तस्वह्र**ासे** स्बाभाविक उत्पन ज्ञानादि शक्ति सहित तीनोंकाल अविनाशी टंकोत्कीर्ण है. तो भी संसार-अवस्थामें अचादि पुरुषके संयोगसे दुषित हुआ चार प्राणींसे संबंध रखता है। वे चार प्राण व्यवहारजीवके कारण हैं। इन चार प्राणोंसे इस जीवका भेद करने योग्य है, जिससे कि यह जीव साहजिक (स्वाधानिक)

तया सर्वेदानपायिनि निश्चयजीवत्वे सत्यपि संसारावस्थायामनादिमवाहमद्रचपुद्रलसंश्लेषद्विता-त्मतया शाणचतुष्काभिसंबद्धत्वं व्यवहारजीवत्वहेतुर्विभक्तव्योऽस्ति ॥ ५३ ॥

अथ के प्राणा उत्याचेत्यति---

इंदियपाणी य तथा बलपाणी तह य आउपाणी य। आणप्पाणपाणो जीवाणं होति पाणा ते ॥ ५४ ॥ इन्टियपाणश्च तथा बलपाणस्तथा चायःपाणश्च । आनपानपाणो जीवानां भवन्ति प्राणास्ते ॥ ५४ ॥

स्पर्शनरसन्ध्राणचक्षःश्रोत्रपञ्चकमिन्द्रियमाणाः, कायत्राज्यनस्रयं बल्पाणाः, भवधारण-निमित्तमायः प्राणः । उदञ्जनन्यञ्चनात्मको मरुदानपानपाणाः ॥ ५४ ॥

अथ पाणानां निरुत्तया जीवलहेत्तं पौद्रलिकलं च सत्रयति-पाणेहिं चदहिं जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुन्वं। मो जीवो ते पाणा पोग्गलदुव्वेद्धिं णिव्वसा ॥ ५५ ॥

तथा व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशादायुराधशुद्धप्राणचतुष्केनापि संबद्धः सन् जीवति । तच्च शुद्धनयेन जीव-स्वरूपं न भवतीति भेदभावना जातव्येत्यभिप्रायः ॥ ५३ ॥ अयेन्द्रियादिप्राणचतुष्कस्वरूपं प्रतिपादयति---अतीन्द्रियानन्तमुखाभावादाःभनो विलक्षण इन्द्रियप्राणः, मनोवाकायन्यापाररहितात्परमान्मद्रव्याद्विसदशो बलप्राणः. अनाद्यनन्तस्वभावात्वरमात्मपदार्थाद्विपरीतः साद्यन्त आयःप्राणः, उच्छवासनिश्वासजनितखेद-रहिताष्ट्रद्धाःमतःबाःप्रतिपक्षम्तः आनपानप्रागः । एवमायुरिन्द्रियबन्नोच्छवासरूपेणाभेदनयेन जीवानां संबन्धिनश्चलारः प्राणा भवन्ति । ते च शहनयेन जीवाहिका भावयितव्या इति ॥ ५४ ॥ अध त एव प्राणा भेदनयेन दशविधा भवन्तीत्यावेदयति---

> पंच वि इंदियपाणा मणबचिकाया य तिष्णि बलपाणा । आणप्पाणपाणो आउगपाणेण होति दसपाणा ॥ \*३ ॥

इन्द्रियप्राणः पञ्चविधः, त्रिधा बलप्राणः, पुनश्चैक आनपानप्राणः, आयुःप्राणः । इति भेदेन दश अपने निश्वय स्वभावको प्राप्त हो जावे ॥ ५३ ॥ आगे व्यवहारजीवके कारण जो प्राण कहे, उन्हींको कहते हैं—[ **इन्द्रियप्राणः**] पाँच इन्द्रियप्राण [च तथा] और इसीतरह [ **चलप्राणः**] तीन बरुप्राण [च तथा] और इसी प्रकार [आयःप्राणः] आयुप्राग [च] और [आनपानप्राणाः] उस्त्रास निस्त्रास नामा प्राण [ते] ये सब [प्राणाः] १० प्राण [जीवानां] जीवों के होते हैं॥ भाषार्थ-स्परीन, रसन, प्राण, चक्ष, कर्ण ये पांच इंदियप्राण, कायवल १, वचनवल २, मनोबल ३. ये तीन बलप्राण, मनुष्यादि पर्यायकी स्थितिका हेत आयःप्राण और श्वासोछवासप्राण, इस प्रकार दस विशेषप्राण हैं, और चार सामान्य प्राण सभी जोवोंके होते है ॥ ५४ ॥ आगे इन प्राणीको व्यवहार जीवके कारण कहते हुए पुद्रलीक हैं, ऐसा दिखाते हैं — य: ] जो चैतन्यस्वरूप आत्मा [ हि ] निश्चयक्ते माणेश्वतुर्भिर्जीवित जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वम् । स जीवः ते माणाः पुद्रलद्भव्येर्निर्ह्नाः ॥ ५५ ॥

भाणसामान्येन जीवित जीविष्यति जीवितवांश पूर्वमिति जीवः । एवमनादिसंतानमर्वन् मानतया त्रिसमयावस्थतात्र्याणसामान्यं जीवस्य जीवलहेतुरस्येव । तथापि तश्च जीवस्य स्वभावतमवाभोति प्रहल्डव्यनिर्वत्वतात ॥ ५५ ॥

अथ पाणानां पौद्रलिकतं साधयति-

जीबो पाणणिबद्धो बद्धो मोहादिएहिं कस्मेहिं। उवसुंजदि कस्मफलं वज्झदि अण्णोहिं कस्मेहिं॥ ५६॥ जीवः माणनिबद्धो बद्धो मोहादिकैः कर्मभिः। उपश्रक्ते कर्मफलं वस्यतेऽन्यैः कर्मभिः॥ ५६॥

यतो मोहादिभिः पौहलिककर्मभिर्वद्धताज्ञीयः प्राणनियद्धो भवति । यतश्च पाणनियद्ध-

प्राणास्तेऽपि चिदानन्दैकस्बनावात्परमात्मनो निश्चयेन भिना जातन्या इत्यनिप्रायः ॥ ३ ॥ अथप्रागशन्द व्युत्पत्त्वा जीवस्य जीवत्वं प्राणानां पुरुवस्यरूपत्वं च निरूपयति-**--पाणेहिं चटहिं जीवटि** यद्यपि निश्चयेन सत्ताचैतन्यसुखबोधादिशुद्धभावप्राणैजीवित तथापि व्यवहारण वर्तमानकांल दृत्यभावरुपैश्चतुर्मिर-शुद्धप्राणैजीवति जीवस्सदि जीविष्यति भाविकाले जो हि जीविदो यो हि स्फर्ट जीवितः प्रव्यं पूर्वकाले सो जीवो स जीवो भवति ते पाणा ते पूर्वोक्ताः प्रामाः पोसालदृत्वेहिं णिव्युत्ता उदयागतपुद्रलकर्ममा निर्वत्ता निष्पन्ना इति । तत एव कारणाखुद्रस्टव्यविपरीनादनन्तज्ञानदर्शनस्ख्वीर्यादनन्तगुणस्वभावास-रमात्मतत्वाद्भिना भावियतव्या इति भावः ॥ ५५ ॥ अथ प्राणानां यत्पूर्वमुत्रोदितं पौद्वतिकृत्वं तदेव दर्शयति--जीवो पाणणिवद्धो जीवः कर्ता चतुर्भिः प्राणैर्निवदः संबद्धो भवति । कथंभूतः सन् । बद्धो चित्रिः प्राणैः ] पहले कहे हुए, इंद्रियादि चार प्राणोसे [जीवित] जीता है, [जीविष्यित] जोबेगा, [पूर्व जीवितः] पहले जीता था, [सः] वह [जीवः] जीवउन्य है, [पुतः] और [प्राणाः] नारो प्राण [पुत्तलद्भन्यैः] पुत्रलडम्यसे [निर्कृत्ताः] रच गये हैं। भावार्थ—वर्षाप यह जीव निश्वयसे आत्मीक निजलक्षणरूप सुख, सत्ता, अवबोध, चैतन्यरूप प्राणोकर सदा अविनाशी जीवित है, तो भी संसार-अवस्थामें अनादिकालसे परदन्यसंतानके संबंधसे तीनकालवर्ती चारों गतिके पर्यायों में जीवितन्यके कारण न्यवहार प्राणोंसे जीवित कहा गया है। वास्तवमें ये चारों प्राण आत्माके निजस्बरूप नहीं है, पुद्रलद्भव्यसे रचित हैं। इसलिये परभावरूप ही हैं॥ ५५॥ आगे प्राणोंको पुद्रलीक दिखलाते हैं-- मोहादिके: कर्मभि: ] मोह, राग, द्वेष, भाव, आदि पुत्रलीक अनेक कर्मीसे [बद्ध:] वैंघा हुआ [जीव:] आत्मा [प्राणनिबद्ध:] चार प्राणोंसे वँघा है, और उन प्राणोंके संबंधसे ही [कर्मफलं] उदय अवस्थाको प्राप्त हुए कर्मीके फलको [उपसुद्धानः] भोगता हुआ [अन्यै: कर्मिक: ] अन्य नवीन ज्ञानावरणादि कर्मीते [ यध्यते ] वेंश्रता है । आवार्थ-यह आत्मा राग. हेव.

लात्पौहलिककर्मफलप्रुपश्चलानः पुनरप्यन्यैः पौहलिककर्मभिर्यप्यते । ततः पौहलिककर्मकार्य-लात्पौहलिककर्मकारणलाच पौहलिका एव माणा निश्रीयन्ते ॥ ५६ ॥

अथ माणानां पौद्रलिककर्मकारणलमुन्सीलयति—
पाणाचार्घ जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं ।
जदि सो हवदि हि बंधो णाणावरणादिकम्मेहिं ॥ ५७ ॥
माणावार्घ जीवो मोहपदेषाभ्यां करोति जीवयोः ।
यदि स भवति हि बन्यो जानावरणादिकम्भिः ॥ ५७ ॥

पाणैर्हि तावज्ञीवः कर्मफलप्रपग्रङक्ते. तदपग्रञ्जानो मोहपडेषावामोति ताभ्यां स्वजीवपर-श्रदात्मोपलम्भलक्षणमोक्षादिविलक्षणैर्वदः । कैर्वदः । मोहादिएहि कम्मोहि मोहनीयादिकर्मभिर्वदस्ततो जायते मोहादिकर्मभिर्वदः सन प्राणनिवदो भवति. न च कर्मबन्धरहित इति । तत एव जायते प्राणाः पद्रलक्षमींद्रयज्ञानिता इति । तथाविधः सन् किंकरोति । उत्रश्चेजदि कम्मफलं परमसमाधिसमुरपननित्या-नन्दैकलक्षणसंखामतभोजनमलभमानः सन् कटकविषसमानमपि कर्मफलमपभङ्के । **बज्यदि अण्णेहि** कम्मेहि तत्कर्मफलमुपभुक्तानः सन्तयं जीवः कर्मरहितात्मनो विसदशैरन्यकर्मभिर्नवतरकर्मभिर्वध्यते । यतः कारणात्कर्मफुळं भुष्तानी नवतरकर्माण बधानि, नती ज्ञायते प्राणा नवतरपद्रलकर्मणां कारणभुता इति ॥ ५६ ॥ अथ प्राणा नवतरपद्रलकर्मबन्धस्य कारणं भवन्तीति पूर्वोक्तमेवार्थं विशेषेण समर्धयति---पाणाबाधं आयगदिपाणानां बाघां पीडां कणदि करोति । स कः । जीवो जीवः । कान्यां करवा मोहप्रदेसेहिं सकल्बिमलकेबलजानप्रदीपेन मोहान्यकारविनाशकात्परमात्मनी विपरीतार्थां मोहप्रदेशास्याम् । केषां प्राणवाधां करोति । जीवाणं एकेन्द्रियप्रमुखजीवानाम । जिंद्र यदि चेत सो हवदि बंधो तदा स्वात्मोपलम्भप्राप्तिकत्पान्मोक्षाद्विपरीतो मुलोत्तरप्रकृत्यादिभेदभिनः स परमागमप्रसिद्धो हि स्फटं बन्धो मोह. भावोंकर परिणमन करनेसे ही पुढ़लीक चार प्राणोंको धारण करता है, और यह पुढ़लीक मोहादिक भावोंसे वैंधा हुआ प्राणोंसे बद्ध होता है। इस कारण इन प्राणोंका कारण पुद्रस्ट्रव्य है। कारणके समान ही कार्य होता है. इसलिये ये प्राण भी पुद्रलीक हैं, और इन प्राणोंकर उदयको प्राप्त हुए कर्मीके भोगसे नबीन पद्रलीककर्म बँधते हैं, इस कारण ये प्राण पुरुलके कारण है । इस तरह भी प्राण पुरुलीक जानने । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि ये प्राण पुद्रलसे उत्पन्न हुए है, और पुद्रलको उत्पन्न भी करते हैं, इसलिये पुदलीक हैं ॥ ५६ ॥ आगे नृतन पुदलीककर्मके कारण प्राण हैं, ऐसा दिखलाते हैं— [यदि ] यदि [सः ] वह प्राणसंयुक्त [जीवः ] संसारी आत्मा [मोहप्रद्वेषाभ्यां ] राग, हेवं. भावोंसे [जीवयो:] स्वजीव तथा परजीवोंके [प्राणायाधं] प्राणोका धात [करोति] करता है. [तदा] तब [हि ] निश्चयंसे इसके [जानावरणादिकर्मिनः] जानावरणादि आठ कर्मोंसे [बन्धः] प्रकृति स्थित्यादिस्तप बंध [ अवित ] होता है । आवार्य-यह जीव प्राणीकर कर्मफलको भोगता है. और उस फलको भोगता हुआ इष्ट अनिष्ट पदार्थीमें राग, द्वेष करता है, उन राग, द्वेष, भावोंसे अपने

जीवयोः प्राणावार्थ विद्याति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यपाणानावाथ्य कदाचिदनावाध्य स्वस्यभावपाणाञ्चपरक्ततेन वाथमानो झानावरणादीनि कर्माणि वध्नाति । एवं प्राणाः पौद्रलिक-कर्मकारणताञ्चपयान्ति ॥ ५७ ॥

अथ पुरूलमाणसंवतिषद्वचिहेतुमन्तरङ्गमाक्षत्रयति— आदा कम्ममलिमसो घरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे। ण चयदि जाव ममसं देहपघाणेसु बिसयेसु ॥ ५८ ॥ आत्मा कर्ममलीमसो घारयति माणान पुनः पुनरन्यान्। न त्यजति यावन्ममसं देहमघानेषु विषयेषु॥ ५८ ॥

योऽयमात्मनः पौहलिकमाणानां संतानेन प्रवृत्तिः तस्या अनादिपौहलकर्म मूलं, श्वरीरादि-ममतकष्पप्रपरक्तत्वमन्तरहो हेतः ॥ ५८ ॥

भवति । कैः कृत्वा । णाणावरणादिकस्मेहिं ज्ञानावरणादिकर्मभिरिति । ततो ज्ञायते प्राणाः पद्रलकर्म-बन्धकारणं भवन्तीति । अयमत्रार्थः---यथा कोऽपि तप्तलोहपिण्डेन परं हन्तकामः सन् पर्वे तावदात्मानमेव हन्ति पश्चादन्यघाते नियमो नास्ति, तथायमज्ञानी जीवोऽपि तप्तलोहपिण्डस्थानीयमोहादिपरिणामेन परिणतः सन पर्वे निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानस्वरूपं स्वकीयगुद्धप्राणं हन्ति पश्चादत्तरकाठे परप्राणवाते नियमो नास्तीति ॥ ५७ ॥ अधेन्द्रियादिप्रागोत्पत्तेरन्तरङ्गहेतमपदिशति — आदा कस्मम्नात्रिमसो अयमात्मा स्वभावेन भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्ममल्लहितःवेनात्यन्तिर्मलोऽपि व्यवहारणानादिकर्मवन्धवणान्मलीमसो भवति । तथा-भतः सन कि करोति । धरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे धारयति प्राणान पन पनः अन्यानवतरान । **बाबतिकम् । वा चयदि जात्र ममसं** नि केहचित्रमन्कारपरिणतेर्विपरीतां ममतां यावन्कालं न त्यजति । केष विषयेष । देहप्रधाणेस विसयेस देहविषयरहितपरमचैनन्यप्रकाशपरिणतेः प्रतिपक्षभनेप देहप्रधानेष पश्चेन्द्रियविषयेष्विति । ततः स्थितमेतत् इन्द्रियादिप्राणीयत्तेदेदादिममत्वमेवान्तरङ्कारणमिति ॥ ५८ ॥ ज्ञानप्राणका नाश करता है, तथा अन्य जीवोंके द्रव्यप्राणोंका घात करता है। जब यह राग, द्रेष, भावोंसे परिणमन करता है. तब अन्य जीवके द्रव्यप्राणोंका घात होते. अश्रवा न होते. परंत आप तो अवस्य **रागी देवी ह**आ अपना घात कर लेता है । दसरी बात यह है, कि जब यह जीव रागी देवी होता **है**. तब अनेक तरहके बंध करता है, और प्राणोंके संबंधसे पुदलीक बंधको करता है। इसलिये ये प्राण पद्रस्रीक कर्मक कारण हैं ॥ ५७ ॥ आगे इन प्रागोंकी संतानकी उत्पत्तिका अंतरंग कारण बतलाते हैं---[कर्ममलीमस:] अनादिकालसे लेकर कर्मोंकर मैला जो [आस्मा] जीवद्रव्य है. वह [नावत ] तनतक [पुन: पुन: ] बारंबार [अन्यान ] दूसरे नवीन [प्राणान ] प्राणोको [धारयति ] धारण करता है, यावत् ] जबनक कि [देहप्रधानेषु ] शरीर है, सुख्य जिनमें ऐसे [विषयेषु ] संसार, शरीर, भोग, आदिक विषयोमें [ ममतां ] ममत्व बुद्धिको [ न त्यजिति ] नहीं छोड़ देता । आवार्थ-जबतक इस जीवके शरीरादिमें से ममत्ववृद्धि नहीं छूटती, तवतक चतुर्गतिरूप संसारके कारण प्राणीको

अथ पुद्रलगागस्तितिहासिहेतुमन्तरङ्गं झाइयसि — जो इंदियादिखिजई भनीय उत्तकोगमप्पगं झादि । कम्मेहिं सो ण रंजदि किह तं पाष्पा अणुन्दरित ॥ ५९ ॥ य इन्द्रियादिकिनयी भूलोपयोगमास्त्रकं ध्यायति । कर्ममिः स न रच्यते कयं तं माणा अनुन्दरित ॥ ५९ ॥

पुद्रतमाणसंतितिनृहेन्स्तरको हेतुर्हि पौद्रत्मिक्केम्पूलस्योपरक्ततस्यामावः । स तु सम-स्तेन्द्रियादिषरद्व्यातुर्विजयिनो भूता समस्तोपाश्र्यातुर्शिच्यादृत्तस्य स्कृटिकमणेरिवात्मन्त-स्थिद्धसुपयोगमात्रमात्मानं सुनिश्चलं केवलमधिवसतः स्यात् । इदमत्र तात्पर्यम्-आत्मनोऽत्स-न्तविभक्तसिद्धये व्यवहार्जीवतहेत्वः पुद्गत्याणा एनसुन्छेत्तव्याः ॥ ५९ ॥

अथ पुनरस्यात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्रसिद्धये गतिविशिष्टव्यवहारजीवतरहेतुपर्यायस्वरूपसुप-क्यायति---

अथेन्द्रियादिप्राणानामन्यन्तरविनाशकारणमावेदयति जो इंदियादिविजई भवीय यः कर्तातीन्द्रिया-स्मोत्थयस्वामृतसंतोषब्रुकेन जितेन्द्रियत्वेन तिःकषायनिर्मलानुमृतिब्रुकेन कषायज्ञयेन पश्चेन्द्रियादिवीज्ञयीमृत्वा उत्रओग्रामप्पर्स ब्रादि केवलज्ञानदर्शनोपयोगं निजात्मानं ध्यायति कम्मेहिं सो ण रंजहि कर्मभिधि-अमत्कारादात्मनः प्रतिबन्धकैर्जानावरणादिकर्मभिः स न रच्यते न बध्यते । किंह तं पाणा अणुचरंति कर्मबन्धामावे सति तं पुरुषं प्राणाः कर्तारः कथमनुचरन्ति कथमाश्रयन्ति । न कथमपीति । ततो जायते कबायेन्द्रियविजय एव पश्चेद्रियादिग्राणानां विनाशकारणमिति ॥ ५९ ॥ एवं 'सपदेसेहिं समग्गो' इत्यादि-गाथाष्ट्रकेन सामान्यभेदभावनाधिकारः समाप्तः । अथानन्तरमेकपञ्चागदाथापर्यन्तं विशेषभेदभावनाधिकारः धारण करता है। इस कारण प्राणींका अंतरंग कारण जो ममता भाव है, वह सब तरहसे त्यागने योग्य है ॥ ५८ ॥ आगे इन पुद्रलीक प्राणोंकी संतानके नाशका अंतरंग कारण कहते हैं—िय:ो जो पुरुष [इन्हियादिविजयीभृत्वा] इंदिय कषाय अवतादिक विषयोको जीतनेवाला होकर [आत्मकं] अपने [उपयोगं] समस्त परभावोंसे भिन्न शह चैतन्यस्वरूपका [ध्यायति ] एकाम्र चित्त होकर अनुमव करता है, [स:] वह भेदविज्ञानी [कर्मिभ:] समस्त शुभाशुभकर्मींसे [न रज्यते] रागी नहीं होता, [तं] उस महात्माको [प्राणाः] संसारसंतानके कारण पुत्रठीक प्राण [कथं] किस तरह [अनुचरन्ति ] संबद्ध कर सकते हैं / किसी तरहसे भी नहीं । भावार्थ-पृद्रल-संतानके अभावका कारण एक वीतरागभाव है। जैसे स्फटिकमणिकी ग्रुद्धताका कारण उसके समीप काली पीली हरी आदि वस्तुका अभाव है, उसी तरह यह आत्मा सकल इंद्रिय विकारोंसे रहित होकर निज स्वरूपमें क्षिर होनेसे अदस्वरूपको प्राप्त हौता है. उसके बाद फिर प्राणधारणरूप दूसरा जन्म नहीं धारण करता । इसलिये इष्ट अनिष्ट पदार्थमें रागमाव त्यागना योग्य है ॥ ५९ ॥ आगे फिर परभावोसे जुदा आत्माको दिखलानेके लिये व्यवहारजीवके चार गतियोंके पर्यायोंका स्वरूप कहते है-ि अस्तिस्व- अत्थिसाणिच्छिदस्स हि अत्थस्सत्थंतरम्मि संभूते । अत्थो पजाओ सो संठाणादिप्पभेदेहि ॥ ६० ॥ अस्तितिश्वितस्य धर्यस्यार्थान्तरे संभूतः । अर्थः पर्यायः स संस्थानादिमभेदैः ॥ ६० ॥

स्रलक्षणभूतस्वरूपास्त्रत्वनिश्वतस्यैकस्यार्थस्य स्वलक्षणभूतस्वरूपास्त्रत्वनिश्चित एवान्य-स्मिष्कर्षे विशिष्टरूपतया संभावितात्मलाभोऽर्थोऽनेकद्रव्यात्मकः पर्यायः । स स्वस्तु पुद्रलस्य पुद्रलान्तर इव जीवस्य पुद्रले संस्थानादिविशिष्टतया समुपनायमानः संभाव्यत एव । उपपष्क-श्चैवेविषः पर्यायः । अनेकद्रव्यसंयोगात्मतेन केवल्जीवव्यतिरेकमात्रस्यैकद्रव्यपर्यायस्यास्खलित-स्यान्तर्यभासनात् ॥ ६० ॥

कथ्यते । तत्र विशेषान्तराधिकारचतुष्टयं भवति । तेष चतुर्ष मध्ये शभाषपयोगत्रयमुख्यत्वेनैकादशगाथा-पर्यन्तं प्रथमविशेषान्तराधिकारः प्रारम्यते । तत्र चत्वारि स्थलानि भवन्ति । तस्मिनादौ नरादिपर्यायैः सह ज्ञादारमस्बरूपस्य प्रथक्तवपरिज्ञानार्थे 'अध्यित्तणिच्छदस्स हि' इत्यादि यथाकमेण गाथात्रयम् । तेदनन्तरं तेषां संयोगकारणं 'अप्पा उवओगप्पा' इत्यादि गाथाद्वयम् । तदनन्तरं शभाशभशद्वीपयोगत्रयस्चन-मस्यत्वेन 'जो जाणादि जिणिदे' इत्यादि गाथात्रयम् । तदनन्तरं कायवाङ्मनसां शदात्मना सह भेद-कथनरूपेण 'णाहं देहो' इत्यादि गाथात्रयम् । एवमेकादशगाथाभिः प्रथमविशेषान्तराधिकारं समुदाय-पातनिका । तद्यथा---अथ पनरपि राद्धात्मनो विशेषमेदभावनार्थं नरनारकादिपर्यायरूपं व्यवहारजीवत्वहेतं दर्शयति - अन्धित्तिणिस्तिदस्य हि चिदानन्दैकलक्षणस्यरूपास्तित्वेन निश्चितस्य ज्ञानस्य हि स्फटम । कस्य । अन्यसम् परमात्मपदार्थस्य अत्थंतर्रास्म राज्ञात्मार्थादन्यस्मिन ज्ञानावरणादिकर्मस्यो अर्थान्तरे संभारों संज्ञात उत्पन्न: अस्थों यो नरनारकादिक्योऽर्थः । पत्ताओं सो निर्विकारदादात्मानमतिलक्षण-म्ब्रभावव्यवनपूर्वायादनयादशः सन् विभावव्यवनपूर्वायो भवति । स दर्शनतपूर्वायो जीवस्य । कैः कत्वा जातः । संराणादिप्पभेदेहिं संस्थानादिरहितपरमात्मद्रव्यविलक्षणेः संस्थानसहननशरीरादिप्रभेदैरिति निश्चितस्य ] अपने सहज स्वभावरूप स्वरूपके अस्तित्वकर निश्चल जो [अर्थस्य ] जीवपदार्थ है. उसके [ हि ] निश्रयसे [ यः ] जो [अथौन्तरे संभूतः ] अन्य पदार्थ पुरुठदुञ्चके संयोगसं उत्पन्न हुआ, अर्थ: ] जो अनेक द्रव्यस्त्रहूप पदार्थ है, सि: ] वह सयोगजनित भाव [संस्थानाहि-क्रमेटै: ] संस्थान संहननादिके मेदोंसे [पर्याप: ] नर नारक आदि विभाव (विकार) पर्याय हैं। भावार्थ-जीवके पुरुष्ठके संयोगसे नर नारकादि विभावपर्याय उत्पन्न होते हैं। वे पूर्याय व्यवहार जीवके कारण है, सर्वेशा विनाशवान है, तथा त्यागने योग्य हैं, और जो जीवके पुद्रल-संयोगसे भिन्न असंख्यात-प्रदेशी अंतरंगमें प्रकाशमान नित्य अखंडित ज्ञान दर्शनादिपर्याय हैं, वे उपादेय ( ग्रहण करने येग्य ) १ पुस्तकान्तरे तदनन्तरं शुभाशुभगुद्धोपयोगत्रयस्वनमुख्यत्वेन 'अप्पा उवओगप्पा ' इत्यादिसन्नद्वयं.

पुरसंकान्तरे ततन्तरी झामाञ्चमञ्जरीयगाजनसूचनम्बन्धानेन 'भागा उवजोगागा 'क्यारिस्पन्नस्थ, तदन्तरे सारीरावाष्ट्रमनशां संवधानेन द्वादामनः कर्तृकरणादिनियेषक्षनमुख्यस्वेन 'णादं देही' हसाहि सावाष्ट्रमस्य, ततः परं तर्ययोगयोगजनस्य विशेषणास्त्रमातां 'जो जाणादि किण्टि' हसादि गागाजस्य ।

अथ पर्यायव्यक्तीर्दर्शयति---

णरणारयतिरियसुरा संठाणादीहिं अण्णहा जादा। पज्जाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ ६१ ॥ नरनारकतिर्यक्षुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाताः। पर्याया जीवानाम्रदयादिभिर्नामकर्मणः॥ ६१ ॥

नारकस्टिर्यक्षजुष्यो देव इति किल पर्याया जीवानाम् । ते खलु नामकर्मपुद्रलविषाक-कारणलेनानेकद्रव्यसंयोगात्मकलात् कुकुलाक्षारादिपर्याया जातवेदसः क्षोभिखल्बसंस्थानादि-भित्व संस्थानादिभिरन्यथैव भृता भवन्ति ॥ ६१ ॥

अथात्मनोऽन्यद्रव्यसंक्षीर्णत्वेऽप्यर्थनिश्रायकमस्तितं स्वपरिवभागदेनुत्रेनोद्घोतयित—
तं सन्भाविणबद्धं दृञ्बसहावं तिहा समक्स्वादं ।
जाणिदं जो सविषप्पं ण मुहिद्दं सो अण्णदिवयम्हि ॥ ६२ ॥
तं सद्भाविनदद्धं द्रव्यस्थभावं त्रिश समान्यातम् ।
जानाति यः सविकत्यं न मुखित सोऽन्यद्वये ॥ ६२ ॥

॥६०॥ अथ तानेव पर्यायभेदान व्यक्तीकरोति- णरणारयतिरियसरा नरनारकतिर्यग्देवरूपा अवस्था-विशेषाः । संटाणादीहिं अण्णहा जादा संस्थानादिभिरन्यथा जाताः, मनुष्यभवे यत्समचतुरस्रादिसंस्थान-मौदारिकशरीरादिकं च तदपेक्षया भवान्तरेऽन्यद्विसदशं संस्थानादिकं भवति । तेन कारणेन ते नरनारकादि-पर्याया अन्यथा जाता भिन्ना भण्यन्ते । न च शुद्धबुद्धैकरचभावपरमात्मद्रव्यत्वेन । करमात् । तृणकाष्ठ-पत्राकारादिभेदभिन्नस्याग्नेरिव स्वरूपं तदेव । पज्जाया जीवाणं ते च नरनारकादयो जीवानां विभाव-व्यञ्जनपर्याया भण्यन्ते । कैः कृत्वा । उदयादिहिं णामकम्मस्स उदयादिभिनीमकर्मणो निर्दोषपरमात्म-शब्दबाच्यानिर्णामनिर्गोत्रादिलक्षणाच्छद्धात्मद्रव्यादन्यादशैर्नामकर्मजनितैर्बन्धोदयोदीरणादिभिरिति । यत एव ते कर्मोदयजनितास्ततो जायन्ते राद्वात्मस्वरूपं न संभवन्तीति ॥६१॥ अथ स्वरूपास्तित्वलक्षणं परमात्म-द्रव्यं योऽसौ जानाति स परद्रव्ये मोहं न करोतीति प्रकाशयति—जाणदि जानाति जो यः कर्ता। हैं ॥ ६० ॥ आगे व्ययपर्यायके भेद दिखलाते हैं—[हि] निश्चयसे [जीवानां] संसारी जीवोंके [नरनारकतिर्यकसराः पर्यायाः] मनुष्य, नारकी, तिर्थेच और देवपर्याय हैं, वे [नामकर्मणः उदयात ] पुद्रलविपाकी नामकर्मके उदयसे [संस्थानादिभिः] संस्थान, संहनन, स्पर्श, स्सादिके भेदोंसे अन्यथा जाताः रचभावपर्यायसे भिन्न विभावस्वरूप उत्पन्न होते हैं। भावार्थ-जैसे अग्नि, गोबरके छानेसे तथा लकड़ी, तुण इत्यादि अनेक प्रकारके ईंधनके संयोगसे उत्पन्न अनेक तरहके आकारोंसे विभाव (विकार) रूप पर्याय सहित होती है, उसी तरह इस जीवके पुद्रत्ने संयोगसे देवादिक नाना विकार उत्पन्न होते हैं ॥ ६१ ॥ आगे यद्यपि परद्रव्योंसे आत्मा मिला हुआ है, तो भी स्वपरमेदके निमित्त स्वरूपास्तित्वको दिखलाते हैं--[य:] जो पुरुष [तं] उस पूर्वकथित [सद्भावनिषदं]

यत्वल खलक्षणभतं स्वरूपास्तित्वमर्थनिश्वायकमाख्यातं स खल द्रव्यस्य स्वभाव एवः सद्भावनिवद्धत्वाहरूयस्वभावस्य । यथासी द्वयस्वभावो द्रव्यगुणपर्यायत्वेन स्थित्यत्पादरूपयत्वेन च जित्तयीं विकल्प अभिकासधिकतः परिवायसानः वरदञ्ये मोहस्पोत्त स्ववरविभागहेत्रभैवति ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरिविभागसिद्धये मतिपदमनुषायम् । तथा हि-यश्चेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं यश्चेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो यश्चेतनत्वच्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तन्नयात्मकं, या पूर्वीत्तरव्यति-रेक्स्पर्जिना चेतनत्वेन स्थितिर्योवन्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेन चेतनस्योत्पादव्ययौ तम्रयात्मकं च खरू-पास्तित्वं यस्य तु स्वभावोऽहं स लल्वयमन्यः । यनाचेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं योऽचेतनाविशे-षत्वलक्षणो गुणो योऽचेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तञ्जयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शिना-चेतनत्वेन स्थितिर्यावत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेमाचेतनस्योत्पादव्ययो तन्नयात्मकं च खरूपास्तित्वम् । यस्य त स्वभावः प्रद्वलस्य स खल्वयमन्यः नास्ति । मे मोहोऽस्ति स्वपरविभागः ॥ ६२ ॥ कम् । तं पूर्वोक्तं दृष्टवसद्वावं परमात्मद्रव्यस्वभावम् । किविशिष्टम् । सब्भावणिबद्धं स्वभावः स्वरूपसत्ता तत्र निबद्धमाधीनं तन्मयं सद्धावनिबद्धम् । पनरपि किविशिष्टम् । तिहा समकरवादं त्रिधा समाख्यातं कथितम् । केवलज्ञानादयो गुणाः सिद्धत्वादिविद्युद्धपर्यायास्तदभयाधारभृतं परमात्मद्रव्यं द्रव्यत्वमित्युक्तलक्षण-त्रयात्मकं तथेव राद्धोत्पादव्ययद्भीव्यत्रयात्मकं च यत्पवींकं स्वरूपास्तित्वं तेन कृत्या त्रिधा सम्यगाख्यातं कथितं प्रतिपादितम् । पनरपि कथंमतं आत्मस्वभावम् । स्वित्यप्पं सविकल्पं ज्ञानं निर्विकल्पं दर्शनं पूर्वोक्तद्रव्यगुणपर्यायरूपेण सभेदम् । इत्यंभूतमात्मस्वभावं जानाति, ण ग्रहद्वि सो अण्णद्रवियम्हि न मुद्यति सोऽन्यद्रवये स त भेदज्ञानी विश्रद्धज्ञानदर्शनस्वभावमात्मतत्वं देहरागादिपरद्रवये मोहं न गच्छतित्यर्थः द्रव्यके स्वरूपास्तित्वकर संयुक्त और जिधा समाख्यातं ] द्रव्य, गुण, पर्याय अथवा उत्पाद, व्यय, धीव्य ऐसे तीन प्रकार कहे हुए [द्वारम्बभावं] द्रव्यके निज लक्षणको [सविकल्पं] भेद सहित [जानाति ] जानता है, [स:] वह भेदविज्ञानो [अन्यद्वरुधे ] अपनेस भिन्न अचेतनदृश्योमें [न सहाति | मोहको नहीं प्राप्त होता । भाषार्थ-जो पुरुष द्रव्य, गुण, पर्याय, भेदोंसे तथा उत्पाद, व्यय. धीव्य. इन तीन भेदोंसे स्वरूप और परस्तपको अच्छी तरह जानता है. वह स्वरूपस्तित्वका जाननेवाला स्वपरका ज्ञायक ही होता है । परपदार्थमें रागी, देवी, तथा मोही नहीं होता । इसी स्वपर भेदको विशेषतासे दिखाते हैं-जो जीव काललब्ध (अच्छी होनहार) पाकर दर्शनमोहका उपराम अथवा क्षय करता है, उसी जीवको ऐसा भेद-विज्ञान होता है, कि जो चैतन्यवस्तरूप दृश्य है, चैतन्य परिणति-हरप पर्याय है, और जो चैतन्यरूप गुण है, वह मेरा स्वरूप है। यहां मेरा स्वरूप अपने चैतन्यपरिणामसे उत्पाद, व्यय, प्रौव्यता लिये हुए अपने स्वरूपास्तित्वसे संयुक्त है। तथा जो यह मुझसे पर है. वह अचेतनद्रध्य है । वह अचेतनद्रव्य अपने अचेतनत्व गुण सहित है, अपने अचेतनपर्यायस्वरूप परिणमता है, और उत्पाद-व्यय-प्रौव्यको लिये हुए अपने स्वरूपास्तित्व संयुक्त है, इस कारण मेरे स्वरूपसे भिन्न बुद्रलका विकार को यह मोह है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, यह मुझे विश्वास है । इस प्रकार जानीके स्व

अधात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय परद्रव्यसंयोगकारणस्वरूपमालोचयति—
अप्पा उवओगप्पा उवओगो णाणदंसणं भणिदो।
सो वि सुद्दो असुद्दो वा उवओगो अप्पणो हवदि॥ ६३॥
आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो झनदर्शनं मणिदा।
सोऽपि शयोऽशयो वा तपयोगा आत्मनो सवति॥ ६३॥

साअप सुनाउन्न वा उपयोग जालाग नयात ॥ २२॥ अतमा आत्मनो है पर्युच्यसंयोगकारणमुपयोगनिकोषः, उपयोगो हि ताबदात्मनः स्वभावश्रेतन्या- द्विधायिपरिणामत्वात् । स तु ज्ञानं दर्शनं च साकारिनराकारत्वेनोभयरूपरवाचितन्यस्य । अथायमुपयोगो हेथा विकिच्यते शुद्धाशुद्धत्वेन । तत्र शुद्धो निरुपरागः, अशुद्धः सोपरागः । स तु विश्वदिसंकेशरूपरवेन हैकित्यादपरागस्य हिविषः श्रभोऽप्रभूत्रः ॥ ६३ ॥

अधात्र क उपयोगः परहरूपसंयोगकारणमित्यावेदयति— उबओगो जदि हि सुहो पुण्णं जीवस्स संचयं जादि । अस्तुहो वा तथ पावं तेसिमजावे ण चयमस्य ॥ ६४ ॥

॥ ६२ ॥ एवं नरनारकादिपर्यायैः सह परमात्मनो विशेषभेदकथनरूपेण प्रथमस्थले गाधात्रयं गतम । अथात्मनः पूर्वोक्तप्रकारेण नरनारकादिपर्यायैः सह भिन्नत्वपरिज्ञानं जातं. ताबदिदानी तेषां संयोगकारणं कथ्यते- --अप्पा आत्मा भवति । कथंभुतः । उत्रश्रोगप्पा चैतन्यानुविधायी योऽसावपयोगस्तेन निर्वृत्तत्वाद-पयोगातमा । उत्रश्रोतो जाजादंसकं भाजिदो स चोपयोगः सविकल्पं ज्ञानं निर्विकल्पं दर्शनमिति भणितः सो वि सहो सोऽपि ज्ञानदरीनोपयोगधर्मानरागरूपः शुभः असहो विषयानुरागरूपो देषमोहरूपश्चाश्चभः। बाराष्ट्रेन शभारामानरागरहितत्वेन रादः । उत्त्रओगो अप्पणो हवदि इत्यंभूतिब्रिलक्षण उपयोग आत्मनः संबन्धीभवतीयर्थः ॥ ६३ ॥ अथोपयोगस्तावन्नरकादिपर्यायकारणभूतस्य कर्मरूपस्य परद्रव्यस्य सयोग-और परका भेद होता है ॥ ६२ ॥ आगे सब प्रकारसे आत्माको भिन्न करनेके लिये परद्रव्यके संयोगका कारण दिखळाते हैं-[आत्मा] जीवद्रव्य [उपयोगात्मा] चेतना स्वरूप हैं, [उपयोग:] वह चेतना परिणाम ज्ञानदर्शनं । जानना देखनास्त्ररूप दो मेद [भणितः ] कहा गया है. [सः] बह ज्ञान दर्शनरूप दो प्रकार [आत्मनः] आत्माका [उपयोगः] चैतन्य परिणाम [हि] निश्वयसे [इामः] शुभरूप [वा] अथवा [अज्ञामः] अशुभरूप [भवति] होता है। भावार्थ-जीवके साथ पौद्रलीक वर्गणाओं के बंधका कारण अशुद्ध चेतनास्वरूप उपयोग है, वह उपयोग आत्माका ज्ञान दर्शनरूप चैतन्यपरिणाम है। उनमें सामान्यचेतना 'दर्शन' है, और 'ज्ञान' विशेषचेतना है। यह ज्ञान, दर्शनक्रप उपयोग ग्रुद्ध अग्रुद्ध ऐसे दो प्रकारका है। जो बीतरागउपयोग है, वह तो 'ग्रुद्धोपयोग' है, और जो सरागउपयोग है, वह 'अश्रद्धोपयोग' है । यह अश्रद्धोपयोग भी विश्वद्ध (मंद कवाय) और संहेश (तीव कवाय ) के भेदसे दो प्रकारका है। विशद्धक्तप 'शसोपयोग' है, और सहेशक्तप 'अशसोपयोग' है, ॥ ६३॥ भागे शामोपयोग अशमोपयोग इन दोनोंमें परदृत्यके संबंधका कारण बतलाते हैं। जिसिक्य े आस्माके उपयोगो यदि हि श्वभः पुष्यं जीवस्य संचयं याति । अश्वभो वा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥ ६४ ॥

उपयोगो हि जीवस्य परद्रव्यसंयोगकारणमुख्यः । स तु विश्वद्धिसंक्रेशरूपोपरागवकात् श्रुभाग्रभत्वेनोपान्त्रद्देविध्यः । पुण्यपापत्वेनोपान्त्रद्विध्यस्य परद्रव्यस्य संयोगकारणत्वेन निर्वत्त्वेति । यदा तु द्विविधस्याप्यस्याभुद्धस्याभावः क्रियते तदा खळ्ययोगः भ्रुद्ध एवावतिष्ठते । स युनरकारणमेव परद्रव्यसंयोगस्य ॥ ६४ ॥

अथ शुभोपयोगस्बरूपं प्ररूपयति-

जो जाणादि जिणिंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे । जीवेसु साणुकंपो उवओगो सो सुहो तस्स ॥ ६५ ॥

कारणं भवति । ताबिददानी कस्य कर्मणः क उपयोगः कारणं भवतीति विचारयति - उत्रश्रोगो जिद हि सहो उपयोगी यदि चेत् हि स्फुटं ग्रुभो भवति । पुण्णं जीवस्स संचयं जादि तदाकाले द्रव्यपुण्यं कर्त जीवस्य संचयसुपचयं वृद्धि याति बन्यत इत्यर्थः । असहो ना तह पातं अञ्चभोपयोगो वा तथा तेनैव प्रकारण पुण्यवद द्रव्यपापं संचयं याति । तेसिमभावे ण चयमत्थि तयोरभावे न चयोऽस्ति । निर्दोषिनिजपरमात्मभावनारूपेण इस्होपयोगवंत्रन यदा तयोईयोः शुभाशुभोपयोगयोरभावः त्रियते तदोभयः संचयः कर्मबन्धो नास्तीःथर्थः ॥ ६४ ॥ एवं शमाश्चमश्चरोपयोगत्रयस्य सामान्यकथनरूपेण दितीयस्थले गाथाद्वयं गतम् । अथ विशेषेग शभोपयोगस्यरूपं व्याख्याति — जो जाणादि जिणिटे यः कर्ता जानाति । कान् । अनन्तज्ञानादिचतुष्टयसहितान् क्ष्याद्यष्टदशदोषगहितांश्च जिनेन्द्रान् । [यदि ] जो [हि ] निश्चयकर [ श्राभः ] दान पूजा आदि किया श्रमरूप [ उपयोगः ] चैतन्यविकारमय अश्चद परिणाम होता है, निदा ] उस समय पिछयं ] साताको उत्पन्न करनेवाला पण्यस्य पहलपिंड [संचयं] इकट्रा होकर आत्माके प्रदेशोंमें बंधपनेको [याति ] प्राप्त होता है. [वा ] अथवा [अञ्चाकाः] जिस समय आत्माके मिथ्यात्व वियय कवायादिरूप अञ्चभोपयोग होता है, तो तथा रे उसी प्रकार इकट्टा होकर [पापं] असाताको करनेवाला पापरूप पुदलवर्गणाका पिंड आकर वँधता है। नियोः ] उन शुभोषयोग अशुभोषयोग परिणामीके [अभावे] नाश होनेपर [चय:] परद्रव्यका संचयह्नप् बंध [ **म अस्ति** ] नहीं होता है । **भावार्थ-**इस आत्माके ग्रम अग्रमरूप दोनों प्रकारका जो अग्रद्धो-पयोग है. वह बंधका ही कारण है, उस अशुद्धोपयोगका अभाव होनेसे, तथा निर्मल शुद्धोपयोगभावरूप परिणमन करनेसे ही इसके परद्रव्यका संयोग नहीं होता। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि ग्रुभ अग्रुभस्टप अञ्चाद्वीपयोग परदन्यके संयोगका कारण है, और शुद्धीपयोग मोक्षका कारण है ॥ ६४ ॥ आगे श्रमी-पयोगका स्वरूप कहते हैं-[यः] जो जीव [जिनेन्द्रान् ] परमप्ज्य देवाधिदेव परमेश्वर वीतराग जो अरहंतदेव हैं, उनके स्वरूपको जानाति जानता है, सिद्धान विश्वकर्मोपाधि रहित सिद्ध परमेष्ठियोंको [पद्यति] ज्ञानदृष्टिसे देखता है, [तथैव] उसी प्रकार [अनगारान] आचार्य यो जानाति जिनेन्द्रान् पश्यति सिद्धांस्तर्थवानगारान् । जीवेषु सानुकम्प उपयोगः स शुभस्तस्य ॥ ६५ ॥

विशिष्टक्षयोपयमद्यात्रिशान्तदर्शनवारित्रमोहनीयपुद्रन्यातुइनिपरत्वेन परिगृहीतशोभनो-परागत्वात् परमभद्दारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वराष्टीत्सद्धसाधुश्रद्धाने समस्तश्र्तग्रामानुकस्यावरणे च भइतः भूभ उपयोगः ॥ ६५ ॥

अथाशुभोषयोगस्वरूपं प्ररूपयति—

विसयकसाओगाढो दुस्युदिदुचित्तदुद्वगोद्विग्रदो । उग्गो उम्मागपरो उवओगो जस्स सो असुहो ॥ ६६ ॥ विषयकषायावगादो दुःश्रुतिदुचित्तदुष्टगोष्टियुतः । उद्य जन्मार्गषर उपयोगो यस्य सोऽशुमः ॥ ६६ ॥

पेच्छदि सिद्धे पश्यति । कान् । ज्ञानावरणाष्यप्रकर्मरहितान्सम्यक्त्वाष्यपुगान्तर्भृतानन्तगुगसहितांश्व सिद्धान तहेव अणगारे तथैवानगारान् । अनगारगन्दवान्यानिश्चयन्यवहारपञ्चाचारादियथोक्तलक्षणाना-चार्योपाध्यायसाधन । जीवेस साणुकंपो त्रसस्थावरजीवेप सानुकन्पः सदयः उवओगो सो सहो स इत्थंसन उपयोगः इत्सी भण्यते । स च कस्य भवति । तस्स तस्य पूर्वोक्तलक्षणजीवस्येत्यभिप्रायः ॥६५॥ अथाशभोषयोगस्बरूपं निरूपयति विसयकसाओगाढो विषयकषायावगाढ **दस्सदिदश्चित्तदद्दगोदि**-जुदो दःश्रुतिद्श्विचद्रष्टगोष्टीयुतः उम्मो उमः उम्ममापरो उन्मार्गपरः उन्नश्रोगो एवं विशेषणचतुष्ट्ययुक्त उपयोगः परिणामः जस्म यस्य जीवस्य भवति सो असुद्दो स उपयोगस्त्वशुभोपयोगो भण्यते, अभेदेन परुषो वा । तथा हि --विषवकपायरहितवाद्धंचैतन्यपरिणतेः प्रतिपक्षभूतो विषयकषायावगाढो विषयकषाय-परिगतः । गुद्रात्मतन्वप्रतिपादिका श्रृतिः स्थ्रतिस्तद्विलक्षणा दःश्रृतिः मिथ्याशास्त्रश्रुतिर्वा । निश्चिन्तात्म-ध्यानपरिणतं सचित्तं, तद्विनाशकं दक्षित्तं, स्वपरनिमित्तेष्टकामभोगचिन्तापरिणतं रागावपस्यानं वा । परम-उपाध्याय साधुओंको भी जानता है. देखता है, चि] और जिीवे] समस्त प्राणियोपर सिन्द-करपः] दयाभावयुक्त है, तिस्य] उस जीवके सिः] वह शिभः] शुभरूप (उपयोगः] चैतन्यविकाररूप परिणाम जानना चाहिये। भाषार्थ-जिस जीवके दर्शनमोहनीय अथवा चारित्रमोहनीय-कर्मकी विशेषतारूप क्षयोपशम अवस्था तो न हुई हो, और शुभरागका उदय हो, उस जीवके भक्ति-पूर्वक पंचपरमेष्ट्रीके देखने, जानने, श्रद्धाकरनेरूप परिणाम होवें, तथा सब जीवोमें द्याभाव हो. यही श्रभोपयोगका रुक्षण जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ आगे अश्रभोपयोगका स्वरूप कहते हैं — शिक्स्य । जिस जीवका [ उपयोग: ] अशुद्ध चैतन्य विकार परिणाम [ विषयकषायावगाद: ] इन्द्रिय विषय तथा कोधादि कषाय इनसे अत्यंत गाढ हो, [दुःश्रुनिदुश्चित्तदृष्टगोष्टीयृतः] मिथ्या शास्त्रोका सुनना, आर्त रौद्र अञ्चभ ध्यानरूप मन, पराई निंदा आदि चर्चा, इनमें उपयोग सहित हो, [उग्न:] हिंसादि आचरणके करनेमें महा उद्यमी हो, और [ उन्मार्गपर: ] वीतराग सर्वज्ञकथित मार्गसे उल्टा

विश्विष्टोदयदशाविश्रान्तदर्भनज्ञानचारित्रमोइनीयपुद्रलालुहत्तिपरलेन परिग्रहीताशोमनो-परागलात्परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वराईत्सिद्धसाधुभ्योऽन्यत्रोन्मार्गश्रद्धाने विषयकपाय-दःभवणदराज्ञयदृष्ट्रसेवनोग्रताचरणे च प्रवृत्तोऽश्रुभोपयोगः ॥ ६६ ॥

> अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाशमभ्यस्यति-असहोवओगरहिदो सुहोवजुत्तो ण अण्णदवियम्हि । होजं मज्झत्थोऽहं णाणप्यगमप्पगं झाए ॥ ६७ ॥ अश्रभोपयोगरहितः श्रभोषयक्तो न अन्यद्वये । भवनमध्यस्थोऽहं ज्ञानात्मकमात्मकं ध्यायामि ॥ ६७ ॥

यो हि नामायं परद्रव्यसंयोगकारणत्वेनोपन्यस्तोऽश्रद्ध उपयोगः स खळ मन्दतीबोदय-दशाविश्रान्तपरद्रव्यानुद्दत्तितन्त्रलादेव भवतंते न पुनरन्यस्मात् । ततोऽहमेष सर्वस्मिन्नेत्र पर-चैतन्यपरिणतेर्विनाशिका दृष्टगोष्ठी तव्यतिपक्षभूतक्शीलपुरुपगोष्ठी वा । इत्थंभूतं दृःश्रतिदश्चित्तदृष्टगोष्ठीभिर्वतो दःश्रतिदक्षित्तद्वष्टगोष्टीयकः परमोपरामभावपरिणतपरमचैतन्यस्यभावात्प्रतिकलः उत्रः वीतरागसर्वजप्रणीत-निश्वयन्यवहारमोक्षमार्गादिलक्षण उन्मार्गपरः । इत्थंभतविद्येषण नतष्ट्यसद्वित उपयोगः परिणामः तत्परिणत-ण्डवो वेत्यकाभोषयोगो भण्यन इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ अथ श्रभाश्चभरहितशुद्धोषयोगं प्ररूपयति — असुहोत्-जोतरहिंदो अञ्चर्भोपयोगरहितो भवामि । स कः अहं अहं कर्ता । पतरिप कथंभतः । सहोवजसो ण क्रभोपयोगयक्तः परिणतो न भवामि । क विषयेऽसौ क्रभोपयोगः अण्यादविषयिकः निजपरमात्मद्रव्यादन्य-द्रव्ये । तर्हि कथंभूतो भवामि । होज्ञं मज्यस्थो जीवितमरगत्राभासास्यदःखशत्रमित्रनिन्दाप्रशंसादि-जो मिथ्यामार्ग उसमें सावधान हो, [सः] वह परिणाम [अक्सूफाः] अञ्चभोषयोग कहा है। **भावार्थ-**जब इस जीवके दर्शनमोह तथा चारित्रमोहका तीव उदय होता है. तब वह अश्रभरागके प्रहण करनेसे पंचपरमेश्रीमें रुचि नहीं करता. मिथ्यामार्गका श्रदानी होकर विषयकषायोंमें प्रवर्तता है. मिन्या सिद्धांतराखोंको सनता है, खोटे आचरण करता है, इत्यादि पापिकवाओंमें ठीन होता है, इसीसे वह जीव अञ्चर्भाषयोगी कहा जाता है ॥ ६६ ॥ आगे परद्रव्य संयोगके कारण जो राभ अञ्चरभाव हैं, उनके नाश होनेका कारण दिखलाते हैं-[अञ्च भोपयोगरहित:] मिथ्याव, विषय, कषायादि रहित हुआ [ ज्ञामीपयक्तः न ] शुभोपयोगरूप भावामें भी उपयोग नहीं करनेवाला [ अन्यहरूये मध्यस्थो भवन ] और ग्रुम अग्रुम द्रव्य भावरूप पर भावोमें मध्यवर्ती हुआ अर्थात दोनोको समान माननेवाला ऐसा जो [आहं] स्वपरविवेकी मैं हूँ, सो [ज्ञानातमकं] ज्ञानस्वरूप [आत्मानं] ग्रुह जीवद्रव्यका [ध्यायामि ] परमसमरसीभावमें मग्न हुआ अनुभव करता हूँ । आवार्थ-यह जो पर-संबोगका कारण शुभ अशुभरूप अशुद्ध उपयोग होता है, वह मोहनीयकर्मकी मंद तीव दशाके आधीन होकर प्रवर्तता है, ख़द्ध आत्मीक भावसे विपरीत (उल्लटा ) है, परदन्यरूप है, इस कारण इन दोनों क्रम अखन मानोमें मेरी समान बुद्धि है, इसी लिये मैं मध्यस्थ हूँ, परदृष्यको अंगीकार नहीं करता हूँ, इस

प्रव. २६

ष्ट्रच्ये मध्यस्यो मवामि । एवं भवंबाहं परह्रच्यातुवृत्तितन्त्रताभावात् श्रुमेनाशुमेन वा श्रुद्धो-पयोनेन निर्धृत्तो भूता केनलस्तद्रच्यातुवृत्तिपरिष्रहात् मसिदशुद्धोषयोगः उपयोगात्मनात्मन्येब नित्यं निबस्त्रुपयुक्तेस्तिहामि । एष ये परह्रव्यसंयोगकारणविनाशाभ्यासः ॥ ६७ ॥

अब सरीरादाविष परद्रव्ये माध्यस्यं मकटयति —

णाइं देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारणं तेसि ।

कत्ता ण ण कारियदा अणुमंता णेव कतीणं ॥ ६८ ॥

नाहं देहो न मनो न चेव वाणी न कारणं तेपास् ।

कर्ता न न कारियता अनुमन्ता नैव कर्तुणाम् ॥ ६८ ॥

शरीरं च वाचं च मनश्र परद्वव्यक्षेनाहं प्रषद्ये, ततो न तेषु कश्रिदिप मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथा हि---न खल्वहं श्ररीरवाञ्चनसां खरूपाधारभूतमचेतन-दुष्यमस्मिः, तानि खळ मां खब्दपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः खब्दं धारयन्ति । ततोऽहं शरीर-वास्त्रनःपक्षपातमपास्यात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीरवास्त्रनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खळ मां कारणमन्तरेणापि कारणवन्ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणवपक्षपातमपास्या-स्म्ययमत्यन्तमध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रज्ञरीरवाद्यन्तःकारणाचेतनद्रव्यवमस्ति, तानि खळ मां विषये मध्यस्थी भवामि। इत्थंमतः सन् कि करोमि। **गागणपामप्यां ग्राप** जानात्मकमात्मानं ध्यायामि। जानेन निर्वृत्तजानात्मकं केवलजानान्तर्भृतानन्तगुणात्मकं निजात्मानं श्रद्धन्यानप्रतिपक्षसृतसमस्तमनोरश्रह्णप-चिन्ताजालस्यागेन ध्यायामीति इद्धोपयोगलक्षणं जातन्यम् ॥ ६७ ॥ एवं इत्सादासराद्धोपयोगविवरणस्रपेण तृतीयस्थले गाधात्रयं गतम् । अथ देहमनीवचनविषयेऽध्यत्तमाध्यस्थ्यमदयोतयति—णाहं हेहो ज माजो क चेत्र साणी नाहं देहो न मनो न चैव वाणी। मनोवचनकायव्यापाररहितात्परमात्मद्रव्यादिनं यन्मनो-वचनकायत्रयं निश्चयनयेन तलाहं भवामि । ततः कारणात्तत्यक्षपातं सुक्तवात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । **ण कारणं** तेसि न कारणं तेषाम् । निर्विकारपरमाद्वादैकलक्षणसंखामृतपरिणतेर्यदपादानकारणभूतमात्मद्रव्यं तद्विलक्षणो कारण मैं अशुद्रोपयोगसे रहित हुआ केवल स्वरूपकी प्रवृत्तिसे शुद्रोपयोगी होकर आत्मामें सदा काल निश्चल होकर तिष्ठता हैं। यह जो मेरे आत्मलीन शुद्धोपयोग वृत्ति है, वही परद्रव्यसंयोग कारणके बिनाशका अन्यास है. यही मोक्षमार्ग है, यही साक्षात जीवन्मोक्ष है, और यही कर्तृत्व, भोक्तृत्व, आस्रव, बंधभाव, दशासे रहित सिदस्वरूप शद्धभाव है ॥ ६७ ॥ आगे शरीरादि परदृश्यमें भी मध्यस्थ भाव दिस्तकाते हैं-- अन्हें ] मैं जो शद्धचिन्मात्र स्वपरविवेकी हैं, सो [देह: न] शरीररूप नहीं हैं. [मनो न] मनयोगरूप भी नहीं हूँ, [च] और [एव] निश्वयसे [वाणी न] वचनयोगरूप भी नहीं हैं, ति**षां कारणं न**े उन काय वचन मनका उपादान कारणस्त्रप पुद्रक्षपिंड मी नहीं हैं, किली न ] उन तीन योगोंका कर्ता नहीं हूँ, अर्थात् मुझ कर्ताके बिना ही वे योग्य पुरलिपेंडकर किये जाते हैं, [कारियता न ] उन तीन योगोंका प्रेरक होकर करानेवाला नहीं हूँ, पुद्रलद्रव्य ही उनका

कर्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽर्ह तत्कर्मसपक्षपातमपास्यास्य्ययमत्यन्तमध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रवरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यययोजकत्वमस्ति, तानि खळु मां कारकप्रयोजकप्रधिमन्तरे-णापि क्रियमाणानि । ततोऽर्ह तत्कारकप्रयोजकपक्षपातमपास्यास्य्ययमत्यन्तमध्यस्यः । न च मे स्वतन्त्रवरीरावाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यानुवानुत्वमस्ति, तानि खळु मां कारकानुवातारमन्तरे-णापि क्रियमाणानि ततोऽर्ह तत्कारकानुवानुत्वपक्षपातमपास्यास्ययमत्यन्तं मध्यस्यः ॥६८॥

अथ शरीरवाङ्मनसां परद्रव्यतं निश्चिनोति--

देहों य मणो बाणी पोग्गलट्टबप्पग सि णिहिटा। पोग्गलट्टबं हि पुणो पिंडो परमाणुद्टबाणं॥ ६९॥ देहअ मनो वाणी पुद्रलट्टयात्मका इति निर्दिष्टाः। पुद्रलट्टव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुट्टवाणाम्॥ ६९॥

भरीरं च बाक च मनश्र त्रीण्यपि परद्रव्यं पुहलद्रव्यात्मकतात् । पुहलद्रव्यतं तु तेषां पुद्रलद्रच्यस्वलक्षणभूतस्यरूपास्तितनिश्चिततात् । तथाविधपुद्रलद्रच्यं तनेकपरमाणुद्रच्याणामेक-मनोवचनकायानामुपादानकारणभूतः पुद्रलपिण्डो न भवामि । ततः कारणात्पक्षपातं मुकवात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । कत्ता ण हि कारइदा अणमंता णेव कत्तीणं कर्ता न हि कारियता अनुमन्ता नैव कर्तुणाम् । स्वद्यादात्मभावनाविषये यत्कृतकारितानमतस्वरूपं तद्विलक्षणं यन्मनोवचनकार्यविषये कृतकारितानुमतस्वरूपं तन्त्राहं भवामि । ततः कारणात्पक्षपातं मुक्तवात्यन्तमध्यस्थोऽस्मीति तात्पर्यम् ॥६८॥ अथ कायवाड्मनसां शुद्धात्मस्वरूपात्परहञ्यत्वं ज्यवस्थापयति - देहो य मणो वाणी प्रमालदञ्ज्यपम ति णिहिद्रा देहश्र मनो बाणी तिस्रोऽपि पुद्रलटन्यात्मका इति निर्दिष्टाः । कस्मान् । न्यवहारण जीवन सहैकत्वेऽपि निश्चयेन परमचैतन्यप्रकाशपरिणतेर्भिनत्वात् । पुद्रलद्रव्यं कि भण्यते । पुम्मलद्रव्यं हि पुणो पिंडो परमाणुद्रव्याणं कर्ता है, [कर्नुणां] और उन योगोंके करनेवाले पुद्रलपिंडोका [अनुमन्ता] अनुमोदनेवाला भी नहीं हूँ । मेरी अनुमोदनाके विना ही पुदरुपिंड उन योगोंका कर्ता है । इस कारण मै परडव्यमें अत्यंत मध्यस्थ हूँ । **आवार्थ-**स्वपर विवेकी जीव सब दृश्योंके स्वरूपका जाननेवाला है, इस कारण इन तीन योगोंको पहलीक जानता है। इनमें कृत, कारित, अनुमोदना, भाव नहीं करता, परहरुयके भाव जानकर त्यागी होता है, स्वरूपमें निश्वल हुआ तिष्टता है, और ग्राम अग्रामकप अग्राह्मोपयोगको विनाश करके निरासव हुआ शुद्धोपयोगी होता है ॥ ६८ ॥ आगे इन शरीर बचन मन तीनोंको निश्चयकर परद्रव्य दिस्तात हैं-[देह:] शरीर [मन:] चित्त [च] और [वाणी] वचन ये तीनों योग [पुद्रस्त-द्रव्यात्मकाः] पुरुलद्रन्यरूप हैं, [इति ] ऐसे [निर्दिष्टाः] वीतरागदेवने कहे है, [पुनः] और [पुद्रलद्भव्यं] तीन योगरूप पुद्रलद्भव [अपि] निश्रयसे [परमाणुद्रव्याणां] सूक्स अविसागी पुद्रलपरमाणुओंका [पिण्डं] स्कंधरूप (समुहरूप) पिंड है। भावार्थ-ये तीन योग निश्चयसे पुक्रस-द्रव्यस्त्ररूप हैं। अनंत परमाणु भिलकर एकरूप हुए विभावपर्याय ही हैं, इस कारण ये योग पुद्रलपर्याय

पिण्डपर्यायेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रच्यस्त्रलाणभूतस्त्ररूपास्तितानामनेकलेऽपि कयंचि-देकलेनावभासनात् ॥ ६९ ॥

अथात्मनः परज्ञ्यताभावं परज्ञ्यकर्तताभावं च साथयति—

णाहं पोग्गलमङ्गो ण ते मया पोग्गला कया पिंड ।

तम्हा हि ण देहीऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ ७० ॥

नाहं पुद्रलमयो न ने मया पुद्रलाः कृताः पिष्डम् ।

तस्मादि न देहीऽहं कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ ७० ॥

यदेतत्वकरणनिर्यारितं पुद्रलात्मकमन्तर्नीतवाङ्मनो द्वैतं शरीरं नाम परद्रव्यं न ताबदहम-स्मि. ममापदलमयस्य पद्रलात्मकशरीरत्वविरोधात । न चापि तस्य कारणद्वारेण कर्तृद्वारेण कर्तृ-भयोजनहारेण क्रत्रेनमन्तदारेण वा शरीरम्य कर्ताहमस्मि, ममानेकपरमाणुद्रव्यैकपिण्डपर्यायपरि-णामस्याकर्तरनेकपरमाणद्रव्येकपिण्डपर्यायपरिणामात्मकश्चरिकर्ततस्य सर्वथा विरोधात ॥७०॥ पुहलहरूयं हि स्फटं पुनः पिण्डः समूहो भवति । केपाम । परमाणहरूयाणामित्यर्थः ॥ ६९ ॥ अश्वात्मनः शरीररूपपरदश्यभावं तत्करीत्वाभावं च निरूपयति—जाहं पुम्मलमङ्भो नाहं पुद्रलमयः ज ते मया प्रमाला क्या पिंहा न च ते पहुला मया इताः पिण्डाः । तस्हा हि ण देहोऽहं तस्माईहो न भवास्यहं हि स्फूटं कत्ता वा तस्स देहस्स कर्ता वा न भवामि तस्य देहस्येति । अयमत्रार्थः---देहोऽहं न भवामि। कस्मात् । अशरीरसहजशद्धचैतन्यपरिणतत्वेन मम देहत्वविरोधात् । कर्ता वा न भवामि तस्य देहस्य । तदिष करमात । निःक्रियपरमिच्छ्योतिःपरिणतःवेन सम देहकर्तृत्वविरोधादिति ॥७०॥ एवं कायवाङमनसां हैं। यबपि योगरूप पद्रलपर्यायमें अपने स्वरूपास्तित्वसे परमाणु जदा जदा हैं, तो भी, क्रिस्थ रूक्ष गणके बंध परिणामकी अपेक्षासे एक पिंडरूप भासते (माञ्रम पहते ) हैं ॥ ६९ ॥ आगे आत्माके पर-्र इञ्चका अभाव और परद्रञ्यके कर्तापनेका अभाव सिद्ध करते हैं—[आहं] मै शुद्ध चैतन्यमात्र वस्तु [पुद्रलमयः न ] अचेतन पुद्रलढन्यरूप नहीं हुँ, [ते पुद्रलाः ] वे सुरुमपरमाणुरूप पुद्रल [मया] स्वरूप गुप्त मुझ चैतन्यसे [पिण्डं कृता न ] स्कंथरूप नहीं किये गये हैं, अपनी शक्तिसे ही पिंडरूप हो जाते हैं। [तस्मात ] इस कारण [हि] निश्रयसे [अहं] ज्ञानस्वरूप मैं [देह:] पुद्रलविकार शरीरमयी [ न ] नहीं हूँ, मैं तो अमूर्त चैतन्य हूँ, [ वा ] अथवा [तस्य देहस्य ] उस पुद्रलमयी देहका [कर्ता 'न'] उत्पन्न करनेवाला भी नहीं हूँ । भावार्थ-यह मन बचन सहित शरीर है, वह अवस्य पुत्रलीक ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं, ऐसा मैंने निश्रय किया है। इस कारण मैं इसका कत, कारित, अनुमोद भावोंसे कर्ता नहीं हैं, क्योंकि यह शरीर तो अनंत परमाणुओंका पिंड है, और मुक्समें अनंतपरमाण्युरूप परिणमन शक्ति नहीं हैं. इसलिये मैं इस शरीरका कर्ता किस तरह हो सकता -हैं ! नहीं हो सकता । पुरुलकी निज शक्तिसे वह पुरुलपर्याय ही है, सुक्रमें और शरीरमें बड़ा भारी विरोध है। इस कारण मैं भिन दन्य हूँ ॥ ७० ॥ आगे कहते हैं, कि परमाणुरूप दन्योंके स्कंध पर्याय अव क्रमं परमाणुहण्याणां पिष्टपर्यामपरिणतिस्ति संदेहमपजुरति— अपदेसो परमाणु पदेसमेसो य सपमसदो जो । णिद्धो वा लुक्स्यो वा दुषदेसादिस्समणुहबदि ॥ ७१ ॥ अम्रदेशः परमाणुः पदेशमात्रम् स्वयमग्रद्धो यः । क्रिम्यो वा कक्षो वा विषयेशावित्यमनभवति ॥ ७१ ॥

परमाणुर्दि इचादिमदेशानामभावादभदेशः, एकप्रदेशसद्भावात्मदेशमात्रः, स्वयमनेक-परमाणुद्रन्यात्मकशन्दपर्यायन्यसम्बादशन्दश्च । यतश्चतुःस्पर्श्वपश्चस्सद्भिगन्यपश्चवर्णानाम-श्चिरोधेन सद्भावात् स्निग्धो वा रूशो वा स्थात् । तत एव तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा द्विप-क्रेश्वादिसानुभूतिः । अथैवं स्निग्स्कृतं पिण्डससाधनम् ॥ ७१ ॥

श्रद्धात्मना सह भेदकथनरूपेण चतुर्थस्थले गाथात्रयं गतम् । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 'अश्थितणिन्छिदस्स हि' इस्यायेकादशमाश्राभिः स्थलचत्रष्ट्रयेन प्रथमो विशेषान्तराधिकारः समाप्तः । अश्र केवलपुद्रलमुख्यत्वेन नव-गाधापर्यन्तं ज्याख्यानं करोति । तत्र स्थलद्वयं भवति । परमाणुनां परस्परबन्धकथनार्थं 'अपदेसो परमाण' इत्यादि प्रथमस्थले गाथाचतष्ट्यम् । तदनन्तरं स्कन्धानां बन्धमस्यत्वेन दपदेसादी ग्वंधा' इत्यादि दितीय-स्थळं साधापञ्चकम् । एवं दितीयविशेषान्तराधिकारे समदायपातनिका । अथ यदात्मा पदलानां पिण्डं न करोति तर्हि कथं पिण्डपर्यायपरिणतिरिति प्रश्ने प्रत्यत्तरं ददाति-अपरेसो अप्रदेशः । स कः । परमाण पदल्यसमाणः । पनरपि कथंसतः । पदेसमेन्तो च द्वितीयादिप्रदेशाभावात प्रदेशमात्रथः । पनथ किरूपः । अध्यसमहो य स्वयं व्यक्तिरूपेणाशन्यः । एवं विशेषणत्रयविशिष्टः सन् णिद्धो वा छुक्स्बो वा क्रिन्थो वा रूक्षो वा यतः कारणात्संभवति ततः कारणात् । दपदेसादित्तमणुहवदि दिप्रदेशादिरूपं बन्धमनु-भवतीति । तथाहि-यथायमात्मा इरह्रबुद्धैकस्वभावेन बन्धरहितोऽपि पश्चादशुद्धन्येन स्निपस्थानीयराग-भावेन रूक्षरथानीयदेषभावेन यदा परिणमति तदा परमागमकथितप्रकारेण बन्धमनभवति । तथा परमाणर्गप स्बभावेन बन्धरहितोऽपि यदा बन्धकारणभतक्रिग्धमःक्ष्मगणेन परिणतो भवति तदा पदलान्तरेण सह किस तरहसे होते हैं, इस संदेहको दर करते हैं— परमाण: ] जो सदम अविभागी पुरुलपरमाण है. वह [अप्रदेश: ] दो आदि प्रदेशोसे रहित है, [प्रदेशमात्र: ] एक प्रदेशमात्र है, [ च ] और [स्वयं अकार्ट: ] आप ही शब्द पर्याय रहित है. 'शब्द तो अनंत पहलपरमाणओंके स्कंपसे उत्पन्न होता है.' [ शत ] इसी कारणसे यह परमाणु [ स्निज्**षो या** ] चिकना परिणाम सहित हुआ, [ **या** ] और रक्का (कला) परिणाम सहित भी हुआ, [क्रिप्रदेशादित्वं] दो प्रदेशको आदि छेकर अनेकप्रदेश भावोको [अन अविता | प्राप्त होता है । भावार्थ-वह 'परमाण' अविभागी प्रदेशमात्र है. और इसमें वर्णाह वाँच गुण अविरोधी पाये जाते हैं, तथा प्रगट शन्द पर्याय रहित है, इस कारण यह शुद्ध परमाण कहा नाता है। इसमें किया रूक्ष मुण हैं, इन मुणोंके परिणमनेसे ही एक परमाण दूसरे परमाणसे विस्त्र जाता है. इस कारण पिंडरूप स्कंबचर्यात हो जाता है, और वह अनेकप्रदेशी भी कहा जाता है ॥ ७१ ॥

अथ कीडतं तस्तिग्यरूक्षतं परमाणीरित्यावेडयति—

प्रयुक्तरमेगादी अणुस्स किद्धक्तणं च लुक्खसं ।

परिणामादो अणिदं जाच अणंतक्तमणुभवदि ॥ ७२ ॥

पक्कोत्तरमेकावणोः स्निग्यतं च स्क्षतम् ।

परिणामाद्रणितं यावदनन्तवमनभवति ॥ ७२ ॥

षरमाणोर्डि ताबदस्ति परिणामः, तस्य बस्तुस्वभावत्वेनानतिकमात् । ततस्तु परिणामादुषा-क्तकादाचिरकवैचित्र्यं चित्रगुणयोगितात्यरमाणोरेकाधेकोत्तरानन्तावसानाविभागपरिच्छेदव्यापि मिनाधन्वं वा कथन्वं वा भवति ॥ ७२ ॥

## अथात्र कीद्यात्मिनम्बरूक्षतापिण्डलमित्यावेदयति---

विभावपर्यायस्त्रपं बन्धमनभवतीत्वर्थः ॥ ७१ ॥ अथ कीदशं तत्स्त्रिमस्त्रक्षत्विमिति प्रष्टे प्रत्यत्तरं ददाति---पगचरमेगाटी एकोत्तरमेकादि । किम । णिद्धत्तर्ण च लक्क्वत्तं स्निग्धतं रूक्षतं च कर्मतापनं भ्राणिहं भणितं कथितम् । किंपर्यन्तम् । जात् अणंतत्तमणभवदि अनन्तवमनन्तपर्यन्तं यावदनभवति प्राप्तोति । कस्मात्सकाञात् । परिणामादो परिणतिविज्ञेषात्परिणामित्वादित्यर्थः । कस्य संबन्धि । अणस्य अणोः पद्रक्यरमाणोः । तथाहि--यथा जीवे जलाजागोमहिषीक्षीं र क्षेत्रवृद्धिकक्षेत्रस्थानीयं रागत्वं रूक्षस्थानीयं देषत्वं बन्धकारणभूतं जघन्यविद्यद्धसंक्षेत्रास्थानीयमादि कत्वा परमागमकथितकमे गोःकष्टविद्यद्धसंक्षेत्रापर्यन्तं वर्धतम् । तथा पद्रलपरमाणुद्वव्येऽपि क्रियाव रूक्षावं च बन्धकारणभूतं पूर्वोक्तजलादितारतम्यशक्तिदृष्टान्ते-नैकराणसंज्ञाजघन्यशक्तिमादि कत्वा गणसंज्ञेनाविभागपरिष्ठेददितीयनामाभिधेयेन शक्तिविशेषेण वर्धते । कि.— पर्यन्तम् । यावदनन्तसंख्यानम् । कस्मात् । पद्रलद्वन्यस्य परिणामित्वात् परिणामस्य वस्तस्बभावादेव निषेधितमशक्यक्वादिति ॥ ७२ ॥ अथात्र कीदशास्त्रिग्धरूक्षत्वगुणात् पिण्डो भवतीति प्रश्ने समाधानं ददाति-बज्जाति हि बध्यते हि स्फटम् । के । कर्मतापन्नाः अणुपरिणामा अणुपरिणामाः । अणुपरिणाम-आगे परमाणुआंमें किन्ध रूक्ष गुण किस तरहका है, यह कहते है- अणो: ] परमाणुके [परिणा-भात ] क्रिय, रूक्ष, गुणमें अनेक प्रकारकी परिणमन शक्ति होनेसे [ एकादि ] एकसे लेकर [ एकोन्सरं ] एक एक बढ़ता हुआ तबतक [स्निरधत्यं] चिकतभाव [वा] अथवा [स्टक्शत्यं] स्टक्षमाव [भणितं] कहा गया है। [यावत] जबतक कि [अनन्तत्वं] अनंत भेदोंको [अनुभवति] प्राप्त हो जाता है । **आवार्थ-**परमाणुमें क्षिण्य रूक्ष गुण हैं, उन गुणोंकी अनंत प्रकार परिणति होती है. इसिक्टिये बिगम रूक्ष गुणके अनंत भेद हो जाते हैं। वे भेद इस तरहके होते हैं, कि जिनका दूसरा फिर अंश नहीं होता, उन्हींका नाम अविभागप्रतिच्छेद भी कहा गया है। जैसे बकरी, गाय, भैंस, **उँ**द्धनीके दश्वमें अथवा थी वगैरहमें बढ़ते बढ़ते चिकनाईका मेद होता है, और जैसे घलि, राख, रेस इत्यादि वस्तुओंमें रूखापन अधिक अधिक होता है, उसी प्रकार किग्ध रूक्ष गुणके अनंतुभेद जानने चाहियो ॥ ७२ ॥ आगे किस तरहके क्रिया, रूक्ष, गुणके परिणमनसे बंध होकर पिंड हो जाता है. सह णिद्धा वा लुक्त्वा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा। समदो दुराधिगा जदि बज्झिन्ति हि आदिपरिहीणा ॥ ७३ ॥ स्निन्धा वा रूसा वा अणुपरिणामाः समा वा विषमा वा। समतो इचिषका यदि बध्यन्ते हि आदिपरिहीनाः॥ ७३ ॥

समतो इचित्रकर्णादि स्निग्यरुक्षत्वाद्वन्थ इत्युत्सर्गः, स्निग्यरुक्षद्वचित्रकर्णान्वस्य हि परिणामकत्वेन वन्धसाधनत्वात् । न लल्वेकगुणात् स्निग्यरुक्षत्वाद्वन्य इत्यपवादः एकगुण-स्निग्यरुक्षत्वस्य हि परिणम्यपरिणामकत्वाभावेन वन्धस्यासाधनत्वात् ॥ ७३ ॥

शब्देनात्र परिणामपरिणता अणवो गृह्यन्ते । कथंमृताः । णिद्धा वा लक्स्वा वा क्षिम्थपरिणामपरिणता वा रूक्षपरिणामपरिणता वा । पुनरपि किविशिष्टाः समा व विसमा वा द्विशक्तिचतः शक्तिषटशस्यादि-परिणतानां सम इति संज्ञा । त्रिशक्तिपञ्चशक्तिसप्तशक्त्यादिपरिणतानां विषम इति संज्ञा । पनश्च किरूपा । समदो दराधिगा जदि समतः समसंख्यानात्सकाशाद द्वाभ्यां गुजाभ्यामधिका यदि चेतु । कशं द्विमणाधिकत्वमिति चेत् । एको द्विम्मरितपृति द्वितीयोऽपि द्विम्म इति द्वौ समसंख्यानौ निप्रनस्तावत एकस्य विवक्षितद्विगणस्य द्विगणाधिकत्वे कृते सनि स चनुर्गणो भवति शक्तिचनुष्यपरिगतो भवति । तस्य चर्त्रागस्य पर्वोक्तद्विगणेन सह बन्धो भवतीत । तथैव ही त्रिशक्तियक्ती तिप्रतस्तावत । तत्राप्येकस्य विमाणज्ञान्दाभिषेयस्य त्रिशक्तियक्तस्य परमाणोः शक्तिदयमेलापके क्रते सति पञ्चमणात्वं भवति । तेन पञ्च-मणेन सह पर्वोक्तित्रमणस्य बन्धो भवति । एवं हयोईयोः नित्ययोईयोईयो रूक्षयोईयोईयोः नित्यरूक्षयोर्वा समग्रीः विवसयोश्च दिग्गाधिकत्वे सति बन्धो भवतीन्यर्थः, किंत विशेवोऽस्ति । आदिपरिहीणा आदि-जब्देन जलस्थानीयं जघन्यिकायानं बालकास्थानीयं जघन्यरूक्षतं भण्यते ताम्यां विहीना आदिपरिहीना बध्यन्ते । कि च-परमचैतन्यपरिर्णातलक्षणपरमाध्मतत्त्वभावनारूपधर्मध्यानशक्रध्यानवलेन यथा जधन्यक्रियः क्रक्तिस्थानीये क्षीणरागत्वे सति जघन्यस्क्षशक्तिस्थानीये क्षीणदेक्त्वे च सति जलवालक्रयोरिय जीवस्य बन्धो न भवति, तथा पृहत्त्वपरमाणीरपि जवन्यस्त्रिप्यरूक्षशक्तिप्रस्तावे बन्धो न भवतीत्यभिप्रायः ॥ ७३ ॥ अध दिखलाते है-- अणुपरिणामाः ] परमाणुके पर्यायमेद [ स्निरधा वा ] क्रिय होवें. [वा ] अथवा [स्क्रा:] रूले होने, [समा वा] दो चार छह इत्यादि अंशोंकी गिनती कर समान हों, [विषमा बा ] अथवा तीन पाँच सात इत्यादि अंशोंकर विषम हो, परंतु [यदि] जो [आदिपरिहीनाः] अध्यय अंशसे रहित [समत:] गिनतीकी समानतास [ख्रधधिका:] दो अंश अधिक होवें, तब [कच्चन्ते ] आपसमें बैंधते हैं, अन्यरीतिसे नहीं । भावार्थ-क्रिग्ध रूक्ष गुणमें अनंत अंश मेद हैं, पांत एक परमाण दूसरे परमाणुसे तब बँधता है, जब कि दो अंश अधिक क्रिया अधवा रूक्ष गुणका परिणमन हो, क्योंकि दो ही अंशकी अधिकतासे बंध होनेकी योग्यता परमागममें दिखलाई है, अन्य वकारमें बंध नहीं होता. पर्वोक्त परिणमनसे ही होता है । एक अंशरूप क्रियम ऋक्ष आब परिणत परमाणमे कंप नहीं होता. क्योंकि अति जक्ष्यभावमें बंधपरिणाम होनेकी अयोग्यता है। इस कारण एक अंडाकर

अथ परमाणूनां पिण्डत्वस्य यथोदितहेत्द्वसमनभारयति— णिद्धस्तणेण दुगुणो चहुगुणिणद्वेण यंधमणुभवदि । लुक्स्सेण वा तिगुणिदो अणु बन्झदि पंचगुणजुस्तो ॥ ७४ ॥ स्तिग्यतेन द्विगुणश्वर्गुणस्तिग्वेन बन्धमनुभवति । कक्षेण वा त्रिगुणितोऽणवैश्यते पश्चगणयक्तः ॥ ७४ ॥

यथोदितहेतुक्रमेव परमाणुनां पिण्डलमवधार्य द्विचतुर्गुणयोखिपञ्चगुणयोश्र द्वयोः स्निग्धयोः इयो रूक्षयोईयोः स्निम्बरूक्षयोर्वा परमाण्योर्बन्धस्य प्रसिद्धः । उक्तं च "णिद्धा णिद्धेण बज्झंति छुक्खा छुक्खा य पोमाला । णिद्ध लुक्खा य बज्झंति रूनारूनी य पोमाला ॥" "णिद्धस्स तमेवार्थं विशेषेण समर्थयति—गणशब्दवाच्यशक्तिद्वययक्तस्य व्यापसमाणोश्चतुर्गणः क्रिप्धेन रूक्षेण वा समशब्दसंजेन त्येव त्रिशक्तियक्तरूक्षस्य पञ्चगणरूक्षेण क्षिग्येन वा विषमसंजेन द्विगुणाधिकलेन सति बन्धो भवतीति जातव्यम् । अयं त विशेषः—परमानन्दैकलक्षणस्वसंवेदज्ञानबळेन् हीयमानरागद्देषःवे सति पर्वोक्त-जलबालकाद्रप्रान्तेन यथा जीवानां बन्धो न भवति तथा जघन्यक्षिण्यस्वयत्वगणे सति परमाणनां चेति । बंध नहीं होता ॥ ७३ ॥ आगे किस तरह बंध होता है, यह दिखलाते है-[स्तिरधस्वेत ] विकनेपनेसे [ **डिगुण:** ] दो अंगरूप परिणत परमाण [ चतुर्गुणस्तिरधेन ] चार अंशरूप परिणत हुए परमाणुसे [बंघं] बंध अवस्थाको [अनुभवति] प्राप्त होता है. [वा] अथवा [रूक्षेण] रूखेपनेसे [त्रिगुणित:] तीन अंशरूप परिगत परमाणु [पश्चगुणायुक्त:] पाँच अंशरूप परिगत हुए परमाणुसे संयक्त हुआ [अनवध्यते] बंधको ब्राप्त होता है। भावार्थ-एक परमाण्में दो अंश किए हो. तथा दुसर परमाणमें चार अंग हों. तो दोना परमाणओका आपसमें बंध होता है । अथवा एकमें चार अंश हों, तथा दसरेमें छह अंग हों, तो भी बंध होता है। इस प्रकार अपने अनंत अंग मेद तक दो अंग अधिक क्षिप्धतासे क्षिप्ध परमाणुओंका अथवा स्कंधांका बंध जानना । तथा एक परमाणु तीन अंश रूक्ष हो. और दसरा परमाण पाँच अंश रूक्ष हो. तो दोनोंका बंध होता है. अथवा एक परमाण पाँच अंश दसरा सात अंश हो. तो भी बंध होता है। इस प्रकार अपने अंश भेद तक दो अंश अधिक रूक्षतासे रूक्ष परमाणुओंका अथवा स्कंधोंका बंध जानना चाहिये । एक परमाणमें दो अंश रूखेपनेके हैं. और दसरे परमाणमें चार अंश क्रियताके हैं, तो भी बंध होता है, इस प्रकार दो अंश अधिक क्रिय रूक्ष गुणीके अंशोंसे भी परमाण तथा स्कंथोंका बंध जानना चाहिये। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि किप्यतासे दो अंश अधिक स्निप्यताकर बंध होता है. तथा रूक्षतासे दो अंश अधिक रूक्षताकर बंध होता हैं. और रूक्षता क्रियतामें भी दो अंश अधिक होनेसे बंध होता है । जो दो परमाणुओं में अंश बराबर हो, तो बंध नहीं होता. और जो एक अंश अधिक हो, तो भी बंध होना संभव नहीं है, परंतु जब दो अंश अधिक हों, तभी बंध हो सकता है, दसरी तरह बंध होनेकी योग्यता नहीं है। तथा जो एक अंश चिकनाई अथवा ऋखाई हो, तो भी बंध नहीं होता. क्योंकि एक अंश अति जधन्य है इस कारण बंध योग्य नहीं है। दो अंशसे लेकर आजे

िस०२. गा० ७९~

णिद्धेण दुराहिएण छुक्खस्स छुक्खेण दुराहिएण । णिद्धस्स छुक्खेण हवेदि वैभी जहण्यवजे विक्रमे क्रमे वा ॥" ॥ ७५ ॥

अयात्मनः पुद्रलिफ्डात्मकर्तेलाभावमवधारयति---

दुपदेसादी संधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा। पुरुविजलतेज्वाक सगपरिणामेहिं जायंते ॥ ७५ ॥ द्विमदेशादयः स्कन्धाः स्रह्मा वा वाद्राः संसंस्थानाः ।

पृथिवीजलतेजोवायवः स्वकपरिणामैर्जायन्ते ॥ ७५ ॥

एवममी सम्प्रजायमाना द्विप्रदेशादयः स्कन्धा विशिष्टावगाहनशक्तिवशादवात्तसौक्ष्म्य-स्थोल्पविशेषा विशिष्टाकारधारणशक्तिवसाद्रहीतविचित्रसंस्थानाः सन्तो यथास्वं स्पर्शादिचतुष्क-तथा चोक्तम — "णिद्रस्स गिद्रेण दराधिगेग लुक्खस्स लुक्खेग दराधिगेण । गिद्रस्स लुक्खेग हवेदि बंधो जवळाव ने विसमे समे वा" ॥ ७४ ॥ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण विषयस्वयुपरिणतपुरमाणुस्वस्वपुक्रथनेन प्रथम-गाथा । क्रियुक्तक्षमणविवरणेन द्वितीया । क्रियुक्तक्षमणाभ्यां द्वचिकित्वे सति वन्धकथनेन तृतीया । तस्येत दृदीकरणेन चतर्थी चेति परमाणनां परस्परबन्धन्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाचतष्ट्यं गतम् । अधातमा इच्चणकादिपदलस्कन्धानां कर्ता न भवतीःयपदिशति —**जायन्ते** उत्पद्यन्ते । के कर्तारः । द्वपटेसाटी संदा दिप्रदेशायनन्तागुपर्यन्ताः स्कन्धा जायन्ते । पुरुतिजलते उत्ताऊ पृथ्वीजञ्चतेजीवायवः । कथंमताः सन्तः । **सहमा वा बादरा मु**ल्मा बादराः । पुनर्गप किविशिष्टाः सन्तः । **ससंद्राणा** यथा-संभवं बत्तचतरस्रादिस्वकीयस्वकीयसंस्थानाकारयक्ताः । कैः ऋवा जायत्ते । सगपरिणामेहि स्वकीय-स्वजीयक्रियुक्तक्षपरिगामेरिति । अथ विस्तरः—जीवा हि तावदस्तनष्टहोर्न्हार्णजायकैकरूपेग शद्भवद्भैक-स्बभावा एव पश्चादच्यवहारेगानादिकर्मबन्धोपाधिवदोन श्रदात्मस्बभावमलभमानाः सन्तः प्रश्चिन्यमेजोवात-अनंत मेदतक दो अंश अधिक चिकनाई रूखाईक होवें, तब बंध होता है, एक अंशसे बंधका अभाव ही बानना । एक परमाण एक अंश चिकनाई अथवा रूखाईपनेसे परिणत हो, और दूसरा तीन अंश चिकानाई अधवा तीन अंश रूखापनेसे परिणत हो. तो भी बंध नहीं होता । यद्यपि यहाँपर दो अंश अधिक भी हैं, तो भी बंधकी योग्यता नहीं है, इस कारण एक अंगर बंध कभी नहीं होता ॥ ७४ ॥ आमो आत्माक पद्रलिपंडके कर्तापनेका अभाव दिखलाते हैं — क्रियदेशादय: स्कन्धा: ] दो प्रदेशको आदि छेकर परमाणुओंके स्कंध अर्थात दो परमाणुओंका स्कंध, तीन परमाणुओंका स्कंध, इत्थादि अनंत परमाणुओं के खंघ पर्यंत जो स्कंघ हैं, वे सब [स्वकपरिणामै:] अपने ही स्निम्ध रूक्ष गुणके परिण-मनकी योग्यतासे [जायन्ते ] उत्पन्न होते हैं. [वा] अथवा [सक्ष्मा बादराः] सूक्ष्मजाति और स्पृष्टबातिके [पृथ्वीजलतेजोवायवः] पृथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, ये भी क्रिक् कक्षमावके परिणमनसे पुरलात्मक स्कंप पर्यायरूप उत्पन्न होते हैं। वे पुरलपर्याय [सामास्थानाः] तिकोने, चौकोने, गोलाकार, इत्यादि अनेक आकार सहित होते हैं। आखार्थ-हो परमाणुओं के स्कंबसे

स्याविभीवतिरोभावस्वक्राक्तिवशमासाध पृथिव्यमेजोबायवः स्वपरिणामैरेव जायन्ते । अतोऽव-षायेते ब्रथणुकाद्यनन्तानन्तपुद्रस्यानां न पिण्डकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥ ७५ ॥

अथात्मनः पुद्रलिपडानेतृताभावमवधारयति

वुरुणस्वतिक्षास्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्त्रभागस्ति

यतो हि स्रश्मसपरिणतेर्वादरपरिणतेश्वानतिस्रश्मसस्युलसात् कर्मसपरिणमनशक्ति-योगिभिरतिद्यक्ष्मस्थूळतया तदयोगिभिश्चावगाहविशिष्टतेन परस्परमवाधमानैः स्वयमेव सर्वत एव कायिकेष समत्पवन्ते, तथापि स्वकीयाभ्यन्तरसखदःखादिकापपरिणतेरेवाञ्चद्वोपादानकारणं भवन्ति । न च पृथ्वित्यादिकायाकारपरिणतेः । कस्मादिति चेत् । तत्र स्कन्धानामेबोपादानकारणत्यादिति । ततो जायते पुरुलिपण्डानां जीव कर्ता न भवतीति ॥ ७५ ॥ अथात्मा बन्धकाले बन्धयोग्यपुरुलान् बहिर्भागान्नैवान-यतीत्यावेदयति-ओगादगादणिचिदो अवगाधावगाधनैरत्तर्येण निचितो भृतः । स कः लोगो लोकः । कथंसूतः । सुरुद्दो सर्वत सर्वप्रदेशेषु । कैः कर्तुभूतै । प्रमालकायेहिं पुरुषकायैः । किविशिष्टैः । सहमेहि बादरेहि य इन्द्रियाग्रहणयोग्यैः सृद्मैस्तद्ग्रहणयोग्यैर्बादरेश । पुनश्च कथंभूतैः । अप्पा-ओगोर्हि अतिसङ्गस्थळवेन कर्मवर्गणायोग्यतारहितैः । पुनश्च किविशिष्टैः । जोगोर्हि अतिसुक्मस्थुळवा-भावाःकर्मवर्गगायोग्यैतित । अयमत्रार्थः — निश्चयेन शहरूचक्रपैरपि व्यवहारेण कर्मोदयाधीनतया प्रथिन्यादि-. डेकर अनंतानंत परमायुस्कंघ पर्यंत नानाप्रकार आकारोको धारग किये हुग, सु∻म स्थूलकप जो पुद्रल-पर्याय होते हैं. तथा स्पर्श, रस. गंप, वर्णकी मुख्यता वा गौणता लिये हुए पृथ्वी, जल, तेज, बायुरूप पिंड है. उन सब पर्यायोंका कर्ना पहलहत्य जानना चाहिये। इससे यह सिद्धांत निकला, कि आत्मा-(परुष) पद्रलपिंडका कर्ता नहीं है. पद्रलद्रव्यमें ही पिंड होनेकी ख्रिम्धरूक गत्ति है. इसलिये अपने परिणामसे वह अनेक प्रकार हो जाना है ॥ ७५ ॥ आगे आत्मा पुरुलिंडका प्रेरक भी नहीं है. यह निश्चय करते हैं--[स्रोक:] असंख्यप्रदेशी लोक [सर्वन:] सब जगह [सप्टमै:] सक्ष्मरूप [च] और [बादरै:] स्थुलस्य [आस्मप्रायोग्यै:] आत्माके ग्रहण करने योग्य [योग्यै:] कर्मस्य होने योग्य अथवा कर्मरूप न होने योग्य ऐसे प्रदलकायै: प्रहलदन्यके पिडोंसे अवगाहगाह-निचित: ] अत्यंत गाढ़ भर रहा है। भावार्थ-यह लोक सब जगह एक एक प्रदेशमें अनंत अनंत कार्माण (कर्म होने योग्य) वर्गणाओंसे भरपर है. अवगाहना शक्ति होनेसे कहींपर बाधा नहीं होती। इस कारण इस लोकमें सब जगह जीव ठहरे हुए हैं. और कर्मबंधके योग्य पुरलवर्गणा भी सब जगह मौजूद हैं। जीवके जिस तरहके परिणाम होते हैं. उसी तरहका आत्माके कर्मबंध होता है। ऐसा नहीं है. कि यह आतमा आप किसी जगहसे प्रेरणा करके कार्माणवर्गणाओंका बंध करता हो । जिस जगह

युद्रलकांपैगाँढं निषितो लोकः । ततोऽवधार्यते न पुरुलपिण्डानामानेता पुषषोऽस्ति ॥ ७६ ॥ अथात्मनः पुरुलपिण्डानां कर्मलकर्तेलामावमवधारयनि—

> कस्मस्ताणपाओरगा खंघा जीवस्स परिणष्टं पप्पा । गच्छति कस्मभावं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ ७७ ॥ कर्मतमायोग्याः स्कट्या जीवस्य परिणतिं माप्प । गच्छति कर्ममावं न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥ ७७ ॥

यतो ६ तुल्यक्षेत्रावगाढजीवपरिणाममात्रं वहिरक्षसाथनमाश्रित्य जीवं परिणमयितारमन्त-रेणापि कर्मसपरिणमनशक्तियोगिनः पुत्रलम्कन्थाः स्वयमेव कर्ममावेन परिणमन्ति । ततोऽन-धार्यते न पुत्रलपिण्डानां कर्मसकर्तां पुरुषोऽस्ति ॥ ७७ ॥

अथात्मनः कर्मत्वपरिणतपुद्रलद्भव्यात्मकश्चरीरकर्तृताभावमवधारयति-

पञ्चसदमस्थावरत्वं प्राप्तिजीवैर्यथा लोको निरन्तरं स्तरिनष्टति तथा पहलेराप । ततो जायते यत्रैव शरीराव-गादक्षेत्रे जीवस्तिप्रति बन्धयोग्यपद्रन्य अपि तत्रैव तिप्रति न च बहिर्मागाजीव आनयतीति ॥ ७६ ॥ अथ कर्मस्कन्यानां जीव उपादानकर्ता न भवतीति प्रजापयति — करमत्त्रणपाओग्रा खंधा कर्मस्वप्रायोग्याः स्कन्धाः कर्तारः **जीवस्स परिणाउं पप्पा** जीवस्य परिणाति प्राप्य निर्दोषिपरमात्मभावनोत्पन्नसहजानन्दैक-ळक्षणसुखामृतपरिणतेः प्रतिपद्धसूतां जीवसंबन्धिनी मिध्यात्वरागादिपरिणति प्राप्य **गच्छंति कस्मभावं** गच्छन्ति परिणमन्ति । कम् । कर्मभावं ज्ञानावरणादिदृश्यकर्मपूर्यायं ण हि ते जीवेण परिणमिद्रा न हि नैव ते कमस्कत्या जीवेनोपादानकर्तभतेन परिणमिताः परिणति नीता इत्यर्थः । अनेन न्याख्यांनैतेतदक्तं भवति कर्मस्कत्थानां निश्चयेन जीवः कर्ता न भवतीति ॥ ७७ ॥ अथ गरीसकारपरिणतपुरुलपिण्डानां जीवः कर्ता न भवतीत्यपदिशति---ने ते कम्मत्तगदा ने ने पूर्वापत्रोदिनाः कर्मत्वं गनाः इत्यकर्मपर्याय-जीव है. उसी जगह अनंतवर्गणा हैं. वहाँपर ही आपसमें बंध हो जाता है । इस कारण आत्मा पढ़ल-पिंडका प्रेरक नहीं है ॥ ७६ ॥ आगे आत्माको पुत्रलिपंडरूप कर्मका अकर्ता दिखलाने है**— कर्मत्य**-प्रायोगयाः ] अष्टकर्मरूप होनेयोग्य जो [स्कन्धाः ] पुद्रलवर्गणाओंक पिंड हैं, वे [जीवस्य ] संसारी आत्माकी [परिणाति] अगुद्ध परिणतिको [प्राप्य] पाकर [कर्म-मार्च] आठ कर्मव्यप परिणामको [गन्छन्ति] प्राप्त होते हैं, [त] पांत [ते ] वे कर्मयोग्य वंध [जीवेन] आस्माने [न परिणामिताः] नहीं परिणमार्थ हैं, अपनी शक्तिसे ही परिणत हुए है । भावार्थ --जिस क्षेत्रमें कार्माणवर्गणा हैं. उसी क्षेत्रमें जीव भी है। वे जीव अनादि बंधके संयोगसे अञ्चढ भावांस्वरूप परिणमते हैं। उस अञ्चढ परिणामका बंधरूप बहिरंग निमित्तकारण पाकर कर्मवर्गणा अपनी अंतरंग निजशक्तिसे आठ कर्मरूप परिणाम जाती है। इस कारण यह आत्मा उनका परिणमानेवाला नहीं है, कार्माणवर्गणा अपने आप परिणमती है। इसी लिये 'उनका कर्ता आत्मा नहीं है' यह सिद्ध हुआ ॥ ७७॥ आगे आत्माको नोकर्मरूप शरीरका अकर्ता दिखलाते हैं-[ते ते] वे वे [कर्मस्वगताः] दृश्यकर्मरूप परिणत हुए [पदल- ते ते कम्मसगदा पोग्गलकाया पुणो वि जीवस्स । संजायंते देहा देहंतरसंकमं पप्पा ॥ ७८ ॥ ते ते कर्मवगताः पुहलकायाः पुनरपि जीवस्य । संजायन्ते देहा देहान्तरसंकमं माप्य ॥ ७८ ॥

ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य पुद्गलकायाः स्वयमेव कर्मसेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंतानमञ्जत्वित्ररीरान्तरसंक्रान्तिमाश्रित्य स्वयमेव च बरीराणि जायन्ते । अतोऽवशर्यने न कर्मस्यरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकत्वरीरकर्तौ पुरुषोऽस्ति ॥७८॥

अथात्मनः शरीरताभावमवधारःति-

ओरालिओ य देहो देहो वेउन्विको य तेजहओ। आहारय कम्महभो पुग्गलद्व्यप्पा सन्वे ॥ ७९ ॥ औदारिकथ देहो देहो वैकियिकथ तेजसः। आहारकः कार्मणः पुरुष्ठद्वयात्मकाः सर्वे ॥ ७९ ॥

यतो बांदारिकवैकियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पदल्द्रव्यात्मकानि । परिणताः पोमालकाया पहलक्कत्याः पूर्णो वि जीवस्य पुनरपि भवान्तर्अप जीवस्य संजायते देहा सजायन्ते सम्याजायन्ते देहाः गरीगणीति । कि कत्या । **देहंतरसंक्रमं पण्या** देहान्तरसंक्रमं भवान्तरं प्राप्य लक्ष्मेति । अनेन किमुक्तं भवति --औदारिकादिशरीरनामकर्मरहितपरमान्मानमलभमानेन जीवेन यान्यपार्जितात्यौदारिकादिशरीरनामकर्माणि तानि भवान्तरे प्राप्ते सत्यदयमागच्छन्ति तददयेन नोकर्मपदला औदारिकादिशारीसकारेण स्वयमेव परिणमस्ति । ततः कारणादौदारिकादिकायानां जीवः कर्ता न भवतीति ७८ ॥ अथ शरीराणि जीवस्वरूपं न भवन्तीति निश्चिनीति—औरलिओ य देही औदारिकथ देह: देही वेउन्विभी य देही वैकियकथ नेजडओ तैजसिकः आहारय कम्मडओ आहारः कामणश्च पुमालद्रव्यपना सव्ये एते पञ्च देहाः पुद्रलद्रन्यात्मकाः सर्वेऽपि मम स्वरूपं न भवन्ति । कस्मादिति कायाः ] कर्मवर्गगापिड [देहान्नरसंक्रमं प्राप्य] अन्य पर्यायका संबंध पाके [पुनः] फिर [हि] निश्वयसे [जीवस्य] आत्माके [देहा:] शरीररूप [संजायन्ते ] उत्पन्न होते हैं। भावार्थ-जीवके परिणामका निमित्त पाकर द्रव्यकर्मवंधरूला जो पुद्रल हुए थे, वे ही अन्य पर्यायमें शरीराकार हो जाते हैं. और अपनी ही शक्तिसे दृश्यकर्मका नोकर्मरूप शरीन फल हो जाता है। इस कारण नोकर्मका भी कर्ता पद्रल ही है. आत्मा नहीं है ॥ ७८ ॥ आगे आत्माके पाँच शरीरोंका अभाव दिखलाते हैं— [ औदारिक: देह: ] मनुष्य तिर्थेच संबंधां औदारिकशरीर [ च ] और [ वैक्रियिक: ] नारकी देवता संबंधी वैकियिकशरीर चि ] और तिज्ञमः ] अभ अग्रम तैजसशरीर [आहारकः ] आहारक पतलेका शरीर किरामेण: ] आठ कर्मरूप शरीर इस तरह ये पाँच शरीर हैं, वे [सर्चे] सब ही [पद्भलद्भरुयात्मका: ] पुद्रलद्रव्यमयी हैं। इसकारण पाँच शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा तो इनसे ततोऽवधार्यते न शरीरं प्रकृषोऽस्ति ॥ ७९ ॥

अथ किं तर्हि जीवस्य शरीरादिसर्वपरद्रव्यविभागसाधनमसाधारणं खलक्षणमित्यावेदयति-

अरसमरूवमगंधं अञ्चलं चेदणागुणप्रसदं।

जाण अलिंगगगहणं जीवमणिहिट्संठाणं ॥ ८० ॥

अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दम् ।

जानीह्यलिङ्गग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम् ॥ ८० ॥

आत्मनो हि रसरूपगन्धगुणाभावस्वभावतात्स्पर्शगुणव्यक्तयभावस्वभावत्वात शब्दपर्याया-भावस्यभावताच्या तन्मुलादलिङ्गप्राह्मतात्सर्वसंस्थानाभावस्यभावताच् पुद्रलद्रव्यविभागसाधन-मरसत्तमरूपतमगन्यतमव्यक्ततमशन्दतमिकक्षयाह्यतमसंस्थानंत चास्ति । सकलपुद्रलापुद्रला-जीवडव्यविभागसाधनं त चेतनाग्णतमस्ति । तदेव च तस्य स्वजीवडव्यमात्राश्रितनेन स्वलक्ष-णतां विश्वाणं शेषद्रव्यान्तरविभागं साथयति । अलिङ्गग्राह्य इति वक्तव्ये यदलिङ्गग्रहणमित्यक्तं चेत । ममाशरीरचैतन्यचमन्कारपरिगतलेन सर्वदैवाचननगरीरविविरोधादिति ॥ ७९ ॥ एवं पुद्रस्कन्धानां बन्धन्याख्यानमुख्यतया द्वितीयस्थलं गाथापञ्चकं गतम् । इति 'अपदेसो परमाणू' इत्यादि गाथानवकेन परमाणुस्कन्धभेदभिन्नपृद्रलानां विण्डनिष्पत्तिच्याख्यानमुख्यतया द्वितीयविशेषान्तराधिकारः समाप्तः । अञ्चै-कोनविंशतिगाथापर्यन्तं जीवस्य पुद्रलेन सह वन्धमुख्यतया व्याख्यानं करोति, तत्र पट् स्थलानि भवन्ति । तेष्वादौ 'अरसमरूवं' इत्यादि शुद्धजीवन्याख्यानगांथैका 'भुत्तो ऋवादि' इत्यादिपूर्वपक्षपरिहारमुख्यतया गाथाद्वयमिति प्रथमस्थले गाथात्रयम् । तदनन्तरं भावबन्धमूख्यत्वेन 'उवजोगमओ' इत्यादि गाथाद्वयम् । अथ परस्परं द्वयोः पुक्रत्योः बन्धो जीवस्य रागादिपरिगामेन सह बन्धो जीवपुक्रत्योर्बन्धक्षेति त्रिविधवन्ध-मुख्यत्वेन 'फासेहि पुग्गलाणं' इत्यादि सूत्रहयम् । नतः परं निश्चयेन इत्यवन्धकारणत्वाद्रागादिपरिणाम एव बन्ध इति कथनमुख्यतया 'रत्तो बंधदि' इत्यादि गाथात्रयम् । अथ भेदभावनामुख्यत्वेन 'मणिदा पुढवी' इत्यादि सुत्रद्वयम् । तदनन्तरं जीवो रागादिपरिणामानामेव कर्ता न च द्रव्यकर्मणामिति कथनसस्यवेन 'कृत्वं सहावनादा' इत्यादि षष्ठस्थले गाथासशकम् । यत्र मुख्यत्वभिति वदति तत्र यश्वासंभवमन्योऽप्यश्चों भिन स्वरूप है।। ७९ ॥ आगे जीवका शरीरादिक पर द्रव्योंसे भिन्न शुद्ध स्वरूप, जो कि अन्य द्रव्यों नहीं पाया जाने, ऐसा लक्षण दिखलाते हैं—[स्वं] हे भन्य, तू [जीवं] गुद्धस्वरूप आत्माको अरसं । ५ प्रकारके रससे रहित, अरूपं । ५ वर्गींसे रहित अगरधं । दो प्रकारके गंध गुण रहित, [अन्यक्तं ] आठ प्रकारके स्पर्श गुण रहित, इसांसे अप्रगट [अज्ञान्दं ] राव्दपर्यायसे रहित स्वभाववाला [अलिङ्गग्रहणं ] पुद्रलके चिह्नसे ग्रहण नहीं होनेवाला, [अनिर्दिष्टसंस्थानं ] सब आकारोंसे रहित निराकार स्वभावयुक्त वितासायुकां ] और ज्ञान दर्शन गुणवाला ऐसा छुद्ध निर्विकार-द्रव्य जानना । भावार्थ---यह आत्मा अमूर्त स्वभाव होनेसे रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द संस्थानादिक पुद्रलीक भावोंसे रहित है, अपने चेतना गुण से धर्म, अवर्म, आकाश, काल, इन चार अमूर्त दृश्योंसे भी

तद्बहुतरार्थमतिष्वये । तथाहि—न लिङ्गैरिन्दियेश्रांहकतामापकस्य ग्रद्धणं यस्येत्यतिन्दियक्वानमयतस्य मितपत्तिः। न लिङ्गैरिन्दियेश्रांहतामापकस्य ग्रद्धणं यस्येतान्दियक्वानमयतस्य मितपत्तिः। न लिङ्गेरिन्दियेश्रांहतामापकस्य ग्रद्धणं यस्येतान्द्रियमत्यक्षाविषयतस्य ।
न लिङ्गादिन्द्रियाम्याद्भमादयेरित् ग्रद्धणं यस्येतीन्द्रियमत्यक्षपूर्वकान्धमानाविषयतस्य । न लिङ्गादेव परेषां ग्रद्धणं यस्येत्यनुमादमान्नत्वाभावस्य । न लिङ्गादेव परेषां ग्रद्धणं यस्येत्यनुमादमान्नत्वाभावस्य ।
न लिङ्गात्यभावेन ग्रद्धणं यस्येति मत्यक्षज्ञात्तस्य । न लिङ्गस्योपयोगाष्ट्यलक्षणस्य ग्रद्धणं स्ययमाहर्षणं यस्येत्यनाद्वायेज्ञानतस्य । न लिङ्गस्योपयोगाष्ट्यलक्षणस्य ग्रद्धणं स्ययमाहर्षणं यस्येत्यनाद्वायेज्ञानतस्य । न लिङ्गस्योपयोगाष्ट्यलक्षणस्य ग्रद्धणं परेणं वस्येत्याहार्यज्ञानतस्य । न लिङ्गे उपयोगाष्ट्यलक्षणस्य ग्रद्धणं परेत्वत्यः
भावस्य । न लिङ्गाययोगाष्ट्यलक्षणाद्ग्रद्धणं पौद्धलिककभादानं यस्येति द्वयमामिष्ठक्तसम्य ।
न लिङ्गाय इन्द्रिययोगाष्ट्यलक्षणाद्ग्रद्धणं पौद्धलिककभादानं यस्येति द्वयमामिष्ठक्तसम्य । न लिङ्गायन्यन्ति ।
न लिङ्गाय इन्द्रिययोगास्य ग्रद्धणं जीवस्याति ग्रुकानियायित्वाभावस्य । न लिङ्गस्य मेदनाक्रय्य इति सर्वत्र ज्ञातन्यः। प्वमेषेत्रवित्राधाधिन्द्रतीयवित्रिषान्तराधिकां समुद्राययानिका ।
नवया — अथ कि तर्हि जीवस्य शांगाद्वयद्वय्यो । निक्रमत्यद्वव्यसाधारणं त्वस्वस्यमिति प्रत्रे प्रयुत्ता
ददानि अस्समस्वमार्थं स्तरूपान्यक्रवाया चाल्याद्वार्यमणाप्यक्रप्रपर्वावाभ्य अवदत्तं अथ्यक्तः

तथया — अय िक ताह जीवस्य रातगादिपरव्यये विकास्यव्यवासाभारणे स्ववस्यपित प्रश्ने प्रयुक्त द्वानि — अरस्तमरूपमुणं सत्तर्यस्याद्वारिक्तवालया चाव्याहार्यमाणाप्यर्थेण स्ववस्यपित प्रश्ने अव्यक्त वात्र अस्दं अव्यव्दात्वात् अव्यक्त स्वात्र अस्दं अव्यव्दात्वात् प्रात्य स्वात्र अस्दं अव्यव्दात्वात् प्रात्य स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्य स्वात्र स्वात्र स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्र स्वात्य स्वात्य स्वात

भिन्न है, स्वर्जीव सत्ताको अपेक्षा अन्य जीव द्रव्यसे भी भिन्न है, अपने अस्तित्वकर सहूप बस्तुनात्र है, और यहाँपर अर्छिनाप्रहण विशेषण इसलिये कहा है, कि वह आत्मा किसी पुत्रलोक चिह्नसे प्रहण नहीं किया जाता । इस विशेषण पदके अनेक अर्थ है, उनमेंसे कुछ थोड़े दिखलाते हैं—लिंग नाम इंद्रियोका है, उन इन्द्रियोक्षे यह आत्मा पदार्थोंका श्रहण (ज्ञान) करनेवाला नहीं है, अतीन्द्रिय स्वभावसे पदार्थोंको जानता है, इसलिये अलिंगाश्रहण है । अथवा इन्द्रियोसे अन्य जीव भी इस आत्माका श्रहण नहीं कर-सकते, यह तो अतीन्द्रिय स्वसंवेदन ज्ञानगम्य (अपने अनुभवगोचर) है, इसलिये मी अलिंगाश्रहण है । जैसे धून-चुपं चिह्नके देखकर अग्निका ज्ञान करते हैं, वैषे अनुमान ज्ञानकर लिंग अर्थात् चिह्नकर यह आक्षा अन्य पदार्थोंका जाननेवाला नहीं है, यह तो अतीन्द्रिय प्रस्थक्ष्मानसे जानता है, इस कारण भी

कारस्य ग्रहणं यस्येति लोकिकसाधनमात्रवामायस्य । न लिङ्गेनामेहनाकारेण ग्रहणं लोकव्याप्ति-यस्येति कृदुकपसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्तिवाभावस्य । न लिङ्गानां स्वीपुष्ठपुंसकवेदानां ग्रहणं यस्येति स्वीपुष्ठपुंसकद्रन्यभावाभावस्य । न लिङ्गानां धर्मध्वजानां ग्रहणं यस्येति बहिरङ्गयतिलि-ङ्गामावस्य । न लिङ्गं गुणो ग्रहणमर्थात्रवोधो यस्येति गुणिविशेषानालीहरुद्धद्रव्यतस्य । न लिङ्गं गुणपर्यायो ग्रहणमर्थाववोधविशेषो यस्येति पर्यापविशेषानालीहरुद्धद्रव्यतस्य । न लिङ्गं प्रस्पिक्षज्ञानहेतुर्वरणमर्थाववोधसामान्यं यस्येति द्रव्यानालीहरुद्धद्वपर्यापत्तस्य ।। ८० ॥

अथ कथममूर्तस्यात्मनः स्निग्यरूक्षलाभावाद बन्धो भवतीति पूर्वपक्षयति -

मुत्तो स्वादिगुणो बज्झदि फासेहिँ अण्णमण्णेहिं। तिववदीदो अप्पा बज्झदि किथ पोग्गलं कम्मं ॥ ८१ ॥ मृतौं स्पादिगुणो बथ्यते स्पर्शैत्योन्यैः। तिवपीत आत्मा बद्याति कथं पौत्रलं कर्म ॥ ८१ ॥

नमानेनाम्निवदनमेयभूतपरपदाश्वानां ग्रहगं न करोति तेनालिङ्गग्रहण इति । तदपि कन्भात । स्वयमेवा-लिको उचानीन्द्रियज्ञानसहितत्वान . तेनैव चिद्रो द्वानमानेनाग्निग्रहणवत परपरपाणां यस्यासनो ग्रहणं परिज्ञानं कर्ते नामाति तेनालिङ्ग्रहण इति । तद्रपि करमात । अलिङ्गोद्रवातीन्द्रयज्ञानगुप्यस्वात । अथवा लिक्कं चिक्कं लाञ्छनं शिम्बाजराधारणादि तेनाधोनां प्रहणं परिच्छंदनं न करोति, तेनालिक्कप्रहण इति । तदपि कस्मात । स्वामाविकाचिद्रोद्धवार्तान्त्रियज्ञानसहितःवात् । तेनैव चिद्रोद्धवज्ञानेन परपुरुपाणां यस्यात्मनो ग्रहणं परिजानं कर्वं नायाति तनालिङ्गग्रहण इति । नदपि कस्मालिरुपरागम्बसंबेदनज्ञानगम्यस्वादिति । ए**वमलिङ्गाह**णशब्दस्य व्याख्यानकमेण शह जीवस्वरूपं जातव्यमित्यभिद्रायः ॥ ८० ॥ अथामुर्तश्रद्धातमनो ज्याख्याने कृते सन्यमूर्तजीवस्य मूर्तपुद्गलकर्मणा सह कथं बन्धो भवनीति पूर्वपक्षं करोति—**मनो** क्रवाहिमाणी मर्तो क्रपरसगन्धस्परीयान पदलदन्यगणः बज्झिटि अन्योग्यसंक्षेपेण बन्यते बन्धमनभवति. अहिंगप्रहण है। कोई भी जीव इंदियगम्य चिद्धसे इस आत्माका अनुमान नहीं कर सकता, अर्थात-इंद्रियज्ञान जनित अनुमानसे प्रहण नहीं किया जासकता, इस कारण भी अलिंगग्रहण है। इत्यादि अखिंगप्रहण शब्दके अनेक अर्थ होते हैं । यह शुद्ध आत्मा केवल अनुभवगन्य है, वचनसे नहीं कहा जासकता, कहनेसे अञ्चलाका प्रसंग आता है । इसलिये शह जीवहत्व जानगम्य है । जो अनुभवी हैं. वे ही शांतरसके स्वादको जानते हैं, इसका अन्य कथन है, वह ज्यवहारमात्र है। जिनके काललब्ध निकट आगई है. वे ही व्यवहारमात्र शब्दब्रह्मका निमित्त पाकर स्वरूपमें ठीन होते है । इस कारण अबाध्य इद्भ जीवद्रव्य अनुभव योग्य ही है ॥ ८० ॥ आगे अमृतं आत्माके क्रिग्ध हृद्ध गणका अभाव होनेसे बंध किस तरह हो सकता है ? ऐसा तर्क करते हैं- [स्व्यादिशुण: ] रूप, रस, गंध, स्पर्श गणवाला [ सती: ] स्कंथ वा परमाणुक्षप पुरुलद्रन्य [ अन्योन्यै: ] परस्पर [ स्पर्की: ] खिन्य सक्षरूप स्वर्शगणसे विष्यते ] वंषको प्राप्त होसकता है. निद्धिपरीतः ] पुरुलके क्रिय, रूक्षगण रहित

मृतियोहिं ताबन्धुद्रत्ययो रूपादिग्रुणयुक्तत्वेन यथोदितन्निग्यरूक्षतस्पर्शविशेषादन्योन्यव-न्योऽवधार्वते एव । आत्मकम्बुद्रत्ययोस्तु स कथमवधार्यते । मृतस्य कमेपुद्रत्यस्य रूपादिग्रुण-युक्तत्वेन यथोदितन्तिग्यरूक्षतस्पर्शविशेषासंभवेऽप्यमृतिस्यात्मनो रूपादिग्रुणयुक्ततामावेन यथोदितन्तिग्यरूक्षतस्पर्शविशेषासंभावनया वैकाङ्गविकस्त्रतात ॥ ८१ ॥

अथैवममूर्तस्याप्यात्मनो बन्धो भवतीति सिद्धान्तयति-

स्वादिएहिं रहिरो पेच्छदि जाणादि स्वमादीणि । दव्वाणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीहि ॥ ८२ ॥ स्पादिकै रहितः पश्यति जानाति स्पादीनि । दव्याणि गणांश्च यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि ॥ ८२ ॥

येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपीणि द्वयाणि तद्रणांश्व पञ्यति जानाति च. तेनैव प्रकारेण तत्र दोषो नास्ति । कैः कृत्वा । फासेहि अण्णमण्णेहि क्रिप्यमूक्षगणस्थणस्पर्यसंयोगैः । किविशिष्टैः । अन्योन्यैः परस्परनिर्मिनेः । तन्त्रिवरीदो अप्या बज्जादि किय पोगाले करमां तदिपरीनात्मा बध्नाति कथं पौद्रलं कर्मेति । अयं परमात्मा निर्विकारपरमजैतन्यन्तमत्कारपरिणतत्वेन बन्धकारणभतिकायसक्षराण-स्थानीयरेपादिविभावपरिणामर्गततत्वादमर्तन्वाच्च पौदलकर्म कथं बध्नाति न कथमपीति पूर्वपक्षः ॥ ८१ ॥ अधैवममर्तस्याप्यात्मनो नयविभागेन बन्धो भवतीति प्रत्यत्तरं ददाति—स्वादिणहि रहिदो अमृतपरम-चिःवोति परिणतःवेन नावदयमात्मा ऋषादिरहितः । तथाविधः सन कि करोति । **पेच्छदि जाणादि** मक्तावस्थायां यगपःपरिच्छितिस्यपसामान्यविद्योपग्राहककेवलदर्शनज्ञानोपयोगेन यद्यपि तादाल्यसंबन्धो नास्ति नथापि या प्राहकत्रक्षणस्वन्धेन प्रथित जानाति । कानि कर्मतापन्नानि । **रूपमारीणि रुद्याणि रू**प-[आस्मा] जावद्रव्य [पौद्रलिकं कर्म] पुद्रलीक-कर्मवर्गणाओंको [कथं] कैसे [बन्नाति] बाँध सकता है : आवार्थ-- प्रत्लद्वय मुर्तीक है, वह अपने क्रिय रूप गुणकर आपसमें बँधता है । आत्मा तो अपूर्तीक है, जिल्हा रूज गुणने रहित है, वह कर्मवर्गणांसे किस तरह वैंघ सकता है? यह बड़ा संशय है, कि एक तरक तो किया, ऋक्ष गुण सहित कर्मवर्गणा और दूसरी तरफ क्रिया, रूक्ष गण रहित आत्मा ये दोनों आपसमें किस तरह बंधको प्राप्त हो सकते हैं ! ऐसा शिष्यका प्रश्न है ॥ ८१ ॥ आगे अमृत आत्माके भी बंध होता है, ऐसा उत्तर दृष्टान्त द्वारा कहते है।--[स्वादिकै: रहिन:] रूपादिसे रहित यह आहमा [ यथा ] जैसे [ रूपादीनि इच्याणि ] रूपादिगुगोवाल घट पटादि-स्वरूप अनेक पुद्रवद्दन्यांको [ च ] और [गुणान ] उन दन्यांक रूपादिगुणोको [जानानि ] जानता है, पिरुयति | देखता है, तिथा | उसी प्रकार तिन | पृद्दल्दन्यके साथ विन्धं | आत्माका बंध [जानीडि ] जानो । भावार्थ-आमा अमूर्तीक है, परंतु मूर्तीकद्रव्यका देखने जाननेवाला है। . देखना जानना इसका स्वभाव है. उस देखने जाननेसे ही मर्तीकट्टव्यसे बंध होता है. जो देखता जानता न होता. तो बंध होता । जब देखता जानता है. तभी बंध है । यही बात दृष्टान्तसे दिख्छाते हैं-जैसे

रूपादिरहितो रूपिभि: कर्मचद्रेलै: किल बध्यते । अन्यया कथममतौँ मर्त पत्यति जानाति चेत्यत्रापि पर्यन्योगस्यानिवार्यतात । न चेतदत्यन्तदर्घटलादार्ष्टान्तिकीकृतं, किंत दृष्टान्तद्वा-रेणाबालगोपालमकटितम । तथाहि-यथा बालकस्य गोपालकस्य वा प्रथगवस्थितं सद्भलीवर्दे बलीवर्द वा पडयतो जानतश्च न बलीवर्देन सहास्ति संबन्धः, विषयभावावस्थितबलीवर्दनिमित्तो-पयोगाधिरूद्रवलीवर्दाकारदर्शनज्ञानसंबन्धो बलीवर्दसंबन्धव्यवहारसाधकस्वस्त्येव, तथा किला-त्मनो नीरूपत्वेन स्पर्शशन्यलाम कर्मपुद्रलेः सहास्ति संबन्धः, एकावगाहभावानस्थितकर्मपुद्रल-निमित्तोषयोगाधिरूदरागद्वेषादिभावसंबन्धः कर्मपुद्रलबन्धव्यवदारसाधकस्त्वस्त्येव ॥ ८२ ॥ रसगन्धस्परीसहितानि मूर्तद्रव्याणि । न केवलं द्रव्याणि गुणे य जधा तद्वणांश्च यथा । अथवा यः कश्चित्संसारी जीवो विशेषभेदजानगहितः सन काष्ट्रपाषाणाद्यचेतनजिनप्रतिमां दृष्टा मदीयागध्योऽयमिति भन्यते । यद्यपि तत्र सत्तावलोकदर्शनेन सह प्रतिमायास्तादात्म्यसंबन्धो नास्ति तथापि परिष्लेदपरिष्लेदकः लक्षणसंबन्धोऽस्ति । यथा वा समवसरणे प्रत्यक्षजिनेश्वरं दृष्टा विशेषभेदज्ञानी मन्यते मदीयाराध्योऽयमिति । तत्रापि यद्यप्यवलोकनज्ञानस्य जिनेश्वरेण सह तादात्म्यसंबन्धो नास्ति तथाप्याराध्यसंबन्धोऽस्ति । तह बंधो तेण जाणीहि तथा बन्धं तेनैव दृशान्तेन जानीहि । अयमत्रार्थः---ययप्ययमात्मा निश्चयेना-मर्तस्त्रश्राप्यनादिकम्बन्धवशादज्ञबहारेण मर्तः सन् दृश्यबन्धनिमित्तभनं समादिविकन्परूपं भावबन्धीपयोगं करोति । तस्मिन्सति मुर्तद्रव्यकर्मणा सह यद्यपि तादाल्यसंबन्धो नास्ति तथापि पूर्वोक्तदृष्टान्तेन संश्रेष-संबधोऽस्तीति नास्ति दोषः ॥ ८२ ॥ एवं ग्रुद्धबुद्धैकस्वभावजीवकथनमुख्यकेन प्रथमगाथा । मूर्तिरहित-एक बालक मिड्डीके बलय (कंकण) को अपना समझकर देखता है. जानता है, मानता है, परन वह बलय उस बालकसे जदा है, कुछ संबंध नहीं है, तो भी जो उस कंकगको कोई तोड डाल, फोड डाल, अथवा लेजाते. तो वह बालक अति दःखी होता है. और इसी तरह म्बालिया सचे कंक गको अपना समझ कर देखता है. जानता है. मानता है. सचा बलय भी उस म्वालियेसे जदा है-उस बलयसे कछ मंद्रंघ नहीं है. तो भी उस संबे वलयको जो कोई तोड डाले. अथवा लंजावे. तो खालिया भी अति द:स्वी होता है। इस जगह विचारना चाहिये, कि मार्टीका बलय और सचा बलय दोनों बाल गोपालंस जुदे हैं. उनके जानेसे-टटने फटनेसे बालक और ग्वालिया क्यों दःखी होते हैं । इससे यह बात विचारमें आती है. कि वे बाल गोपाल उन वलबोंको अपना मानकर देखते हैं, जानते हैं। इस कारण अपने परिणामोंसे बँध रहे हैं, उनका ज्ञान बलयके निमित्तसे तदाकार परिणत हो रहा है। इसलिये परस्वरूप बळ्यांसे संबंधका व्यवहार आजाता है। उसी प्रकार इस आत्माका पुत्रलसे कुळ संबंध नहीं है, परंत अनादिकालमें लेकर एक क्षेत्रावगाहकर टहरे हुए जो पुद्रल है, उनका निमित्त पाकर उत्पन्न हुआ जो राग, देष, मोहरूप अञ्चल्लोपयोग वही मावबंध है, उसीसे आत्मा बँधा हुआ है, पुरुलीक कर्मबंध व्यवहार-मात्र है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जो यह आत्मा परदव्यको रागी, देवी, मोही, होकर देखता है. बानता है. वही अग्रद्धोपयोगरूप परिणाम बंधका कारण है. और अपने ही अग्रद्धपरिणामसे बंध है

अय माववन्धस्त्ररूपं द्वापयति-

उवओगमओ जीवो मुज्झिद रक्रीद वा पदुस्सेदि। पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहि संबंधो ॥ ८३ ॥ उपयोगमयो जीवो मुखीत रज्यति वा मुद्देष्टि। प्राप्य विविधान विषयान् यो हि पुनस्तै। संबन्धः॥ ८३ ॥

अयमात्मा मर्व एव तावत्सविकल्पनिर्विकल्पपरिच्छेदात्मकत्वादृपयोगमयः । तत्र यो हि नाम नानाकारान् परिच्छेद्यानर्थानासाद्य मोढं वा रागं वा द्वेषं वा समुपैति स नाम तैः पर-प्रत्येपेरि मोडरागद्वेपैरुपरक्तात्मस्वअल्लाखील्पांतरक्तोपाअयमन्ययनील्पीतरक्ततेषपरक्तस्व-मावः स्कटिकमणिरिव स्वयमेक एव तद्भावदितीयलाद बन्यो भवति ॥ ८३ ॥

अथ भाववन्ध्रयक्ति द्रव्यवन्धस्वरूपं च प्रजापयति-

जीवस्य मर्तकर्मणा सह कथं बन्धो भवतीति पर्वपक्षक्षेण दितीया तपरिहारक्ष्पेण ततीया चेति गाथात्रयेण प्रथमस्थलं गतम । अथ रागदेवमोहन्यानं भावबन्धस्यरूपमाल्याति—उत्रश्रोगमधो जीवो उपयोगमधो जीवः, अयं जीवो निध्ययनयेन विश्वहज्ञानदर्शनोपयोगमयन्तावन्त्रधामनोऽध्यनादिबन्धवशात्सोपाधिस्फटिक-वत परोपाधिभावेन परिणतः सन । किं करोति । मजबादि रजोदि वा पदरसेदि महाति रज्यति वा प्रदेष्टि द्वेषं करोति । कि ऋचा । पूर्वं पापा प्राप्य । कान् । विविधे विसये निर्विपयपरमात्मस्वरूपभावनाविपक्ष-भुतान्विविधपञ्चेन्द्रियविषयात । जो हि पणो यः पनिस्थमनोऽन्ति जीवो हि स्फटं, तेहि संबंधो तैः संबद्धी भवति तैः पूर्वोक्तरगरियमोहं कर्तरनैमोहरागरेपरहितजीवस्य शहपरिणामलक्षणं परमधर्ममलभमानः सन स जीवो बड़ी भवतीति । अत्र योऽसौ रागद्वैषमोहपरिणामः स एव भावबन्ध इत्यर्थः ॥ ८३ ॥ अथ भावबन्धयुक्ति द्रव्यबन्धस्यरूपं च प्रतिपादयति—भावेण जेण भावेन परिणामेन येन जीवो जीवः ॥ ८२ ॥ आगे भावबंधका स्वरूप दिखलाते है— यः ] जो [उपयोगमयः] ज्ञान दर्शनमयी [जीव:] आत्मा [विविधान] अनंक तरहके [विषयान] इष्ट अनिष्ट विषयोंको [प्राप्य] पाकर [महानि] मोही होता है, [बा] अथवा [रज्यनि] रागी होता है, अथवा [प्रदेष्टि] देवी होता है, सि: वह पिन: फिर नि: ] उन राग, देप, मोह भावोंसे बिद्ध: ] बंधा हुआ है। भावार्थ-यह संसारी जीव इंद्रियोंके विषयोंमें उपयोगी होता हुआ राग, द्वेष, मोहभावको प्राप्त होता है। वे राग, देव, मोहभाव परके निमित्तसं होते हैं। यद्यपि यह आत्मा एकमावस्वरूप है, परंत राग, द्वेष, मोहभावके परिणमनसे द्वैतभावरूप तुआ है, इससे बंध है । जैसे स्फटिकमणि स्वभावसे एक खेत-भावरूप है, परंतु नील पीत रक्तवस्तुके संबंधसे नील पीत रक्तरूप दूसरे परिणामको प्राप्त होता है, तदाकार संबंधको धारण करता है. उसी प्रकार यह आत्मा परसंयोगसे राग, हेष, मोहभावरूप भावबंधसे बँधता है।। ८३ ॥ आगे भावबंधके अनुसार दृत्यवंधका स्वरूप दिखलाते हैं — ि**जीवः** ] आत्मा [येन भावेन] जिस राग, देव, मोहभावकर [विषये] इंदियोंके विषयमें [आगतं] आये हुए इष्ट भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगदं विसये। रजादि नेणेव पूर्णा बज्झदि कम्म सि उबदेसी ॥ ८४ ॥ भावेन येन जीवः प्रधाति जानात्याग्रातं विषये । रज्यति तेनैव पनर्बध्यते कर्मेत्यपढेशः ॥ ८४ ॥

अयमात्मा साकारनिराकारपरिच्छेदात्मकत्वात्परिच्छेद्यतामापद्यमानमर्थजातं येनैव सोह-रूपेण रागरूपेण द्वेषरूपेण वा भावेन पश्यति जानाति च ते नैशेपरज्यत एव । योऽयग्रप-रागः स खळ स्निम्बरूक्षत्वस्थानीयो भाववन्धः । अथ पुनस्तेनैव पौद्रलिकं कर्म बध्यत एव, इत्येष भावप्रवन्धप्रत्ययो द्रव्यवन्धः ॥ ८४ ॥

अथ पुद्रलजीवतद् भयबन्धस्वरूपं ज्ञापयति---कासेहिँ पुग्गलाणं बंघो जीवस्स रागमादीहिँ। अण्गोण्णस्मवगाहो प्रगलजीवप्पगो भणिदो ॥ ८५ ॥

कर्ता पेच्छिदि जाणादि निर्विकलपदर्शनपरिणामेन पश्यिन सविकल्पज्ञानपरिणामेन जानाति । कि कर्मता-क्तं. आगरं विसये आगतं प्राप्तं किमपीष्टानिष्टं वस्त पश्चेन्द्रियविषये रज्जदि तेणेन पूर्णो राज्यते तेनैव वनः आदिमध्यान्तवर्जितं रागादिदोषरहितं चिञ्चोतिःस्वरूपं निजानम्बन्यमरोचमानस्त्रथैवाजानन्सनः समस्त-. मामादिविकल्पविद्वारेण भावयंश्व तेनैव पर्वोक्तज्ञानदर्शनोपयोगेन रायते रागं करोति इति भाववन्थयक्तिः । बज्बदि कम्म ति उन्देसी तेन भाववर्धन नवतरद्रव्यकर्म बध्नातीति द्रव्यवस्यस्वरूपं चेत्य्पदेशः ॥८४॥ ववं भावबन्धकथनमुख्यतया गाथाद्वयेन द्वितीयस्थलं गतम् । अथ पूर्वनवतरपुद्रलद्रव्यकर्मगो परस्परबन्धो . जीवस्य त रागादिभावेन सह बन्धो जीवस्यैव नवनस्टब्यकर्मगा सह चेति त्रिविधवन्धस्वरूपं प्रजापयति---**फासेहि पुरमालाणं बंधो** स्पर्शैः पुद्रलानां बन्धः पूर्वनवतरपुद्रलङ्ग्यकर्मशोजीवगतरागादिभावनिभित्तेन अनिष्ट पदार्थको [परुयति] देखता है, [जानानि] जानता है, [तेन एव] और उसी राग, देव, मोहरूप परिणामकर [रज्यते] तदाकार हो लीन होजाता है, [पुनः] फिर [तेनैव] उसी माव-बंधके निमित्तसे [ कर्म ] ज्ञानावरणादि आठ प्रकार द्रव्यकर्म [ बध्यते ] बँवते हैं, [ इति उपदेश: ] यह भगवन्तका उपदेश है । भावार्थ-यह आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव सहित है । जब यह राग, देष, मोहभावोंसे क्षेत्रपदार्थको देखता है, जानता है, तब इसके चिहिकारखप राग, हेब, मोह परिणाम होते हैं। उन अञ्जूद्रोपयोगरूप परिणामीका जो होना वहीं भाववंध है। इसी भावकर्मके अनुसार द्रव्यकर्म बँधते हैं. ऐसा जिनेन्द्रदेवका उपदेश मनमें धारण करने योग्य है।। ८४ ॥ आगे पुद्रलकर्मका बंध पुद्रल-कर्मींसे होता है, जीवका बंध अगुद्धरागादि भावोंसे होता है, और आत्मा पूदल इन दोनोंका भी बंध आपसमें होता है, ऐसा तीन तरहका बंध दिखाशते हैं — स्पर्शे: ] यथायोग्य स्निग्ध, रूक्ष, स्पर्श, गणोंसे [पद्गलानां] पुत्रलकर्मवर्गणाओंका आपसमें [बन्धः] मिलकर एकपिंडरूप बंध होता है, [ग्रागादिभि: ] पर उपाधिसे उत्पन्न चिद्रिकाररूप राग, द्वेष, मोह, परिगामोंसे [जीवस्य ] आत्माका स्पर्कैः पुद्रलानां बन्धो जीवस्य रागादिभिः । अन्योन्यस्यावगाहः पुद्रलजीवात्मको भणितः ॥ ८५ ॥

यस्तावदत्र कर्मणां निनम्बरूक्षत्वस्पर्शाविशेषेरेकत्वपरिणामः स केवलपुत्रलवन्यः। यस्तु जीवस्यौपाधिक मोहराग द्वेषपर्यायैरेकत्वपरिणामः सकेवलजीववन्यः। यः पुनः जीवकर्मपुत्रलयोः परस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाडः स तदुभयबन्यः॥ ८५॥

अथ द्रव्यवन्धस्य भाववन्धहेतुकतमुज्ञीवयति— सुपदेसो सो अप्पा तेस पदेसेस पुग्गला काया। पविसंति जहाजोग्गं चिद्यंति हि जंति बज्झति॥ ८६॥ समदेशः स आत्मा तेषु पदेशेषु पुत्रलाः कायाः। पविशत्ति यथायोग्यं तिष्ठत्ति हि यान्ति वथ्यन्ते॥ ८६॥

अयमातमा लोककाञतस्यासंख्येयपदेशलात्सपदेशः । अथ तेष तस्य प्रदेशेष कायवाकाः स्वकीयकाथरूक्षोपादानकारणेन च परस्पररपशैसंयोगेन योऽसौ वन्धः स पुद्रलवन्धः । जीवस्स राग-मादीहि जीवस्य रागादिभिर्निरुपरागपरमचैतन्यरूपनिजात्मतत्त्वभावनान्यतस्य जीवस्य यदागादिभिः सह परिणमनं स जीवबन्ध इति । अण्योण्यसम्बन्धाहो प्रमालजीवप्यमो भागिदो अन्योन्यस्यावगाहः पद्रस्ट-जीवात्मको भणितः । निर्विकारस्वस्यवेदनज्ञानरहित्त्येन न्त्रिधस्क्ष्यस्थानीयरागदेवपरिणतजीवस्य बन्धयोग्य-किरधस्द्रक्षपरिणामपरिणतपद्रलस्य च योऽसौ परस्परावगाहलक्षणः स इत्थंभतवन्धो जीवपद्रलवन्ध इति त्रिविधवन्धलक्षणं ज्ञातत्त्रम् ॥ ८५ ॥ अथ बन्धो 'जीवस्स रागमादीहिं' पूर्वसूत्रे यदक्तं तदेव रागत्वं द्रव्यबन्धस्य कारणमिति विशेषेण समर्थयति **सपदेसो सो अप्पा** स प्रसिद्धात्मा लोकाकाशप्रमिता-संख्येयप्रदेशन्वात्तावत्सप्रदेशः । तेस पदेसेस प्रमाला काया तेष प्रदेशेष कर्मवर्गणायोग्यपद्गलकायाः कर्तारः पविसंति प्रविशन्ति । कथम् । जहाजोग्गं मनोवचनकायवर्गणालम्बनवीयन्तिरायक्षयोपशम-बंध होता है, [अन्योन्यं] परस्परमें परिणामोंका निमित्त पाकर [अवगाहः] एक क्षेत्रमें जीवकर्मका बंध होना [पदलाजीचात्मक: ] वह पहलकर्म और जीव इन दोनोंका बंध [भाणित: ] कहा गया है ॥ भावार्थ-जब जीवके नवीन कर्मबंध होता है. तब वह तीन जातिका होता है। जो जीवके प्रदेशों में पूर्वबद्ध वर्गणा हैं. उनसे तो नूतन कर्मवर्गणा क्रिय रूक्ष भावकर बँघती है, और जो जीवके रागादि अञ्चद्धीपयोग होता है, उससे जीवबंब होता है, तथा जीव और पृद्रलंके परिणमनसे निमित्त नैमित्तिकभावकर जो दोनोंका एकक्षेत्रावगाह है, वह आपसमें जीवपदलका बंध होता है, इस प्रकार तीन जातिका बंध जानना चाहिये ॥ ८५ ॥ आगे द्रव्यबंधका कारण भावबंध है, ऐसा दिखलाते हैं---[सः] सो [आत्मा ] यह आत्मा [सप्रदेशाः] लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, [तेषु प्रदेशेषु ] उन असंख्यातप्रदेशोमें [पुद्धलाः कायाः] पुद्रलकर्मवर्गगापिड [यथायोग्यं] मन, वचन, कायवर्ग-णाओंकी सहायतासे जो आत्माके प्रदेशोंका कंपरूप योगका परिणमन है, उसीके अनुसार [ प्रविद्यानिन ] नोक्शणालम्बनः परिस्पन्दो यथा अवति तथा कर्तपुद्गल्कायाः स्वयमेव परिस्पन्दवन्तः प्रवि-श्वन्त्यपि तिष्ठन्त्यपि [गच्छन्त्यपि ] च । अस्ति चेज्ञीवस्य मोहरागद्वेपरूपो आयो बध्यन्तेऽपि च । ततोऽवशार्यते द्रव्यवन्त्रस्य आवनन्त्रो हेतुः ॥ ८६ ॥

अथ द्रव्यवन्यहेतुवेन रागपरिणाममात्रम्य भाववन्यस्य निश्चयवन्यतं साध्यति—
रस्तो वंधदि कम्मं छुबदि कम्मेहिं रागरहिद्प्पा ।
एसो वंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥ ८७ ॥
रक्तो वध्नाति कम्मे छुव्यते कमेशी रागरहिवात्मा ।
एष वन्यसमासो जीवानां जानीहि निश्चयतः ॥ ८७ ॥

यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिनवेन द्रव्य-कर्मणा राजपरिणतो न मच्यते बैराम्यपरिणत एव. संस्प्रयतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचि-जनितात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगानुसारेण यथायोग्यम् । न केवल प्रविशन्ति चिटंति हि प्रवेशानन्तरं **स्वकीयस्थितिकालपर्यन्तं** तिष्ठन्ति हि स्फटम् । न केवलं तिप्रन्ति **जंति** स्वकीयोदयकालं प्राप्य फलं दत्त्वा गच्छन्ति, **बज्जंति** केवलज्ञानायनन्तचतप्रयव्यक्तिरूपमोक्षप्रतिपक्षमत्तवन्धम्य कारणं रागादिकं लब्ध्वा पनरपि द्रव्यवस्थरूपेण बध्यन्ते च । अत एतदायातं रागादिपरिणाम एव द्रव्यवस्थकारणमिति । अथवा दितीय-**व्यास्यानम-प्रविद्यन्ति प्रदेशबन्धास्तिप्रन्ति स्थितिबन्धाः फलं दस्या मञ्जन्यनभागवन्धा बध्यन्ते प्रकृति-**बन्धा रति ॥ ८६ ॥ एवं त्रिविधवन्धमस्यतया सत्रदयेन ततीयस्थलं गतम । अथ दरुयबन्धकारणस्वा-निश्चयेन रागादिविकल्परूपो भावबन्ध एवं बन्ध इति प्रजापयति—रत्तो वंधदि कस्मं रक्ती बन्नाति कर्म । रक्त एवं कर्म बंध्नाति न च वैराग्यपरिणतः मंचदि करमोहि रागरहिद्या मध्यने कर्मस्यां रागः जीवके प्रदेशोमें आके प्रवेश करते हैं, चि ] और [बाध्यान्ते] परस्परमें एक क्षेत्रावगाहकर वेंधते हैं, तथा वे कर्मवर्गणापिंड [ तिष्टन्ति ] राग, हेप, मोह, भावके अनुसार अपनी स्थिति छेकर ठहरते हैं, उसके बाद [यान्ति ] अपना फल देकर क्षय होजाते हैं । आवार्थ--जो पहल तो जीवके रागादि अगुद्धी-पद्मीरास्ट्रप भावबंध होता है: उसके बाद दृश्यवंध होता है। इस कारण दृश्यवंधका कारण भावबंध जानना । प्रकृति और प्रदेशबंध योगपरिणामसे होते हैं. स्थिति और अनुभागबंध राग देवस्त्रप कवारा परिणामसे होते हैं ॥ ८६ ॥ आगे द्रव्यवंधका कारण रागादि भाव है, इसलिये रागादि भावको ही निश्चयवंघ दिखलाते है—[ रक्तः] जो जीव परद्रन्यमें रागी है, वही [कर्म ] ज्ञानावरणादि कर्मीको [ बधाति ] बाँधता है, [ रागरहितातमा ] और जो रागभावकर रहित है, वह [ कर्मिन: ] सब कर्म-कलंकोसे [ सच्यते ] मुक्त होता है । [निश्चयतः ] निथ्वयनयकर [जीवानां ] संसारी आत्माओंके [ एख: ] यह रागादि विभावरूप अशुद्धोपयोग ही भावनंथ है, ऐसा [ वन्धसमास: ] वंधका संक्षेप कथन जिम्मीहि हे शिष्य, तू समझ । भावार्थ — जो जीव रागभावकर परिणमता है, वही नवीन दृज्य कर्मकर बँधता है, और जो जीव वैराग्यस्वरूप परिगमन करता है, वह कर्मीसे नहीं बँधता । रागपरिणत तेन पुराणेन च न मुस्यते रागपरिणतः, मुस्यतं एवं संस्पृष्टयतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा विर-संचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न वध्यते । ततोऽवधर्यते द्रव्यवन्त्रस्य साधकतमलाद्राग-परिणाम एवं निश्चयेन बन्धः ॥ ८७ ॥

अथ परिणामस्य द्रव्यवन्थसाधकतमरागविशिष्टतं सविशेषं मकटयति—
परिणामादो बंघो परिणामो रागदोसमोह खुदो ।
असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥ ८८ ॥
परिणामाद वन्थः परिणामो रागदेषमोहसुतः ।
अशुनौ मोहमदेषो श्रमो वाशुनो भवति रागः ॥ ८८ ॥

द्रव्यवन्धोऽस्ति ताविद्वशिष्टपरिणामात् । विशिष्टलं तः परिणामस्य रागद्वेषमोहमयलेन । तत्र श्रमाश्रमवेन द्वैतानवर्ति । तत्र मोहद्वेपमयवेनाश्रमवं, रागमयत्वेन त श्रमवं चाश्रमवं च । रहितात्मा मुच्यत एव शभाशभकर्मस्या रागरहितात्मा न च बच्यते एसो वंधसमास्रो एव प्रत्यक्षीमृतो बन्धसंक्षेपः । जीवालं जीवानां संबन्धां जाता जिल्लायतो जानीहि त्वं हे शिष्यः निश्चयतो निश्चय-नयाभिप्रायेणति । एवं रागर्पारणाम एव वन्यकारणं ज्ञात्वां समस्तरागादिविकल्पजान्ययांगन विश्वद्वज्ञान-दर्शनस्वभावनिजात्मतन्त्रे निरन्तरं भावना कर्तरुयेति ॥ ८७ ॥ अथ जीवपरिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकं गंगावपाधिजनितंभदं दर्शयति —**परिजामादो वंश्वो** परिणामाःसकाञाद्वन्थो भवति । स च परिणामः किविशिष्टः । परिणामो रागदोसमोहजदो बीतरागपरमात्मनी बिलक्षणस्वेन परिणामो रागदेषमोहोपाधि-त्रयेण सयुक्तः **असहो मोहपदोस्रो** अञ्चभौ मोहप्रदेखौ परोपाधिजनितपरिणामत्रयमध्ये मोहप्रदेख्दयमञ्चम । सहो व असहो हवदि रागो शुभोऽशुभो वा भवति रागः । पञ्चपरमेष्ट्यादिभक्तिरूपः शुभराग उच्यते, विषयकषायस्वपश्चाराम् इति । अयं परिणामः सर्वोऽपि सोपाधित्वात् बन्धहेत्रस्ति ज्ञात्वा बन्धे राभाराम-जीव नृतनकर्मसे छुटता ही नहीं, और वैगायपरिणतिवाला नवीनकर्मीसे छुट जाता है, तथा पुराने कर्मीसे छटता है । रागपरिणतिवाला जीव नवीन कमींसे भी बँधता है, और पुराने कमींसे भी पहलेका बँधा हुआ है। वैराग्यसे परिणत जीव बंध अवस्थाके होनेपर भी अबंध हो गया है। इससे यह बात सिद्ध हुई. कि इञ्चबंघका कारण रागादि अश्रद्धोपयोग है. वही निश्चयंबंघ है. द्रुव उपचारमात्र है ॥ ८७ ॥ आगे दृश्यवंभका कारण जो परिणाम है, उसमें रागकी विशेषता दिखलाते है— परिणामाल ] अशुद्धी-पयोगरूप परिणामसे विरुध: वद्गलकर्मवर्गणारूप दृश्यबंध होता है. परिणाम: ] और वह परिणाम [रागद्वेषमोहयुत:] राग, देष, मोह, भावोंकर सहित है। वह परिणाम शुभ और अशुभके भेदसे दो तरहका है, उनमेंसे [मोहप्रदेषों] मोहभाव और द्वेषभाव ये दोनों [अञ्चाभौ ] अञ्चभ है, और [रागः] रागभाव [डाभः] पंचपरमेष्टीकी भक्ति आदि स्वरूप शुभ है, [वा] और [अडाभः] विषयरतिरूप अग्रम भी है। आबार्थ-जो परिगाम राग, द्वेष, मोहकी विशेषता लिये हए हो, वही परिणाम बंधका कारण है। मोहसामान्य राग, देव, मोहके भेदसे तीन प्रकारका है, उनमेंसे देव, मोह

विश्वदिसंक्षेत्राङ्गलेन रागस्य द्वैविध्यात् भवति ॥ ८८ ॥

अथ विशिष्टपरिणामविशेषमविशिष्टपरिणामं च कारणे कार्यष्ठपचर्य कार्यक्षेत्र निर्दिश्चति-

 सहस्परिणामो पुण्णं असहो पाव क्ति भणियमण्णेस ।
 परिणामो णण्णगदो दुक्खक्खयकारणं समये ॥ ८९ ॥ भुभपरिणामः पुण्यमधुमः पापमिति भणितमन्येषु ।
 परिणामोऽनन्यगतो दुःखक्षयकारणं समये ॥ ८९ ॥

द्विविधस्तावत्परिणामः परद्रव्यमृहत्तः स्वद्रव्यमृहत्तश्च । तत्र परद्रव्यमृहत्तः परोपरक्तता-द्विशिष्टपरिणामः, स्वद्रव्यमद्वतस्तु परानुपरकताद्विशिष्टपरिणामः । तत्रोक्तौ द्वौ विशिष्टपरि-समस्तरागद्वेषविनाशार्थे समस्तरागाद्यपाधिरहिते सहजानन्दैकलक्षणसुखामृतस्वभावं निजात्मद्रव्ये भावना कर्तव्येति ताल्पर्यम् ॥ ८८॥ अथ द्रव्यरूपपुण्यपापत्रन्थकारणत्वाच्छभाद्यभपरिणामयोः पुण्यपापसंज्ञां शभाशभरहितशद्वोपयोगपरिणामस्य मोक्षकारणत्वं च कथयति -सहपरिणामो पर्णा द्रव्यपुण्यबन्ध-कारणत्वाच्छभपरिणामः पृण्यं भण्यते असहो पात्र सि भणियं उच्यपापनन्धकारणत्वादस्भपरिणामः पापं भण्यते । केष विषयेष योऽसौ ग्रामाग्रामपरिणामः । अण्णेस् निजशुद्धात्मनः सकाशादन्येषु ग्रामाश्रमः बहिर्देव्येषु परिणामो जाणागरो परिणामो नान्यगतोऽनन्यगतः स्वस्वरूपस्थ इत्यर्थः । स इत्थंभतः शुद्धोपयोगलक्षणः परिगामः दुक्खकावयकार्णं दुःखक्षयकारणं दुःखक्षयानिधानमोक्षस्य कारणं भणिदो भणितः । क भणितः । समये परमागमे लियकाले वा । कि च । मिथ्याद्वाष्ट्रसासादन्तिभूशगणस्थानत्रये तारतस्येनाशभपरिणामो भवतीति पूर्वं भणितमस्ति, अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतसंज्ञगणस्थानत्रये तारतस्येन श्चभपरिणामश्च भागतः, अप्रमत्तादिक्षीणकषायान्तगुगस्थानेषु तारतम्येन शुद्धोपयोगोऽपि भणितः । नय-. विवक्षायां मिथ्यादृष्ट्यादिक्षीणकषायान्तगुणस्थानेषु पुनरशुद्धनिश्रयनयो भवत्येव । तत्राशुद्धनिश्रयमध्ये श्रद्धोपयोगः कथं लम्यत इति शिष्येण पूर्वपक्षे कृते सनि प्रत्यूत्तरं ददानि -बस्वेकदंशपरीक्षा तावन्नयलक्षणं श्चभाश्चभशुद्धद्रव्यालम्बनमुपयोगलक्षणं चेति तेन कारणेनाशुद्धनिश्चयमःयेऽपि शुद्धात्मावलम्बनत्वात श्चद्ध-तो अञ्चभ भाव ही है, और राग शुभ अशुभके भेदसे दो प्रकारका है। धर्मानुराग शुभ है, और विषय-राग अग्रभ भाव है। इस प्रकार ये ग्रुभाग्रुभ दो तरहके परिणाम बंधके ही कारण है।। ८८ ॥ आगे बंधके कारणविशेष जो शभाशभपरिणाम हैं. उनको तथा मोक्षका कारण शह परिणामको कारणमें कार्यका उपचार करके कार्यस्पमें दिखलाते है- अन्येषु ] अपनी आत्मसत्तासे मिन्नस्प पंचपरमेष्टी आदिकोंमें [य:] जो [ज्ञाभपरिणाम:] भक्ति आदि प्रशस्तरागरूप परिणाम है, वह [पुष्यं] पुण्य है, और जो [अनुरूभ: ] परदृज्यमें ममत्य विषयानुराग अप्रशस्त (खोटा) राग परिणाम है, वह [पापं] पाप है, अनन्यगतः परिणामः ] जो अन्यद्रव्यमें नहीं प्रवर्ते, ऐसा बीतराग श्रद्धोपयोगरूप भाव है. वह [दःखक्षयकारणं] दुःखके नाशका कारणहरूप मोक्षस्वरूप है, [इति] ऐसा [समये] परमानममें भिणातं कहा है। भावार्थ-परिणाम दो प्रकारका है, एक तो परइन्यमें प्रवर्तता

णामस्य विशेषी, शुभपरिणामोऽसुभपरिणामश्च । तत्र पुण्यपुद्रलबन्धकारणतात् सुभपरिणामः पुण्यं, पाषपुद्रलबन्बकारणतादसुभपरिणामः पापम् । अविशिष्टपरिणामस्य तु सुद्धतेनेकतामास्ति विशेषः । स काले संसारदःखदेतकर्मपुद्रलक्षयकारणतात्सेसारदःखदेतकर्मपुद्रलक्षयास्य

मोक्ष एव ॥ ८९ ॥

अथ जीवस्य स्वरद्वयमृहत्तिनिद्वत्तिसिद्धये स्वरदिभागं दर्शयति— अणिदा पुढविष्पसुहा जीवणिकायात्र धावरा य तसा । अण्णा ते जीवाटो जीवो वि य तेर्हिटो अण्णो ॥ ९० ॥

ध्येयत्वात श्रद्धसाधकत्वाच श्रद्धोपयोगपरिणामो सम्यत इति नयस्थणसुपयोगस्थणं च यथासंभवं सर्वत्र जातन्यम । अत्र योऽसौ रागादिविकन्पोपाधिरहितसमाधिरुक्षणशुद्धोपयोगो सक्तिकारणं भणितः स जादात्म-दृश्यलक्षणाद्भेयमताञ्चद्वपरिणामिकभावादभेदप्रधानदृश्यार्थिकनयेनाभिन्नोऽपि भेदप्रधानपर्यायार्थिकनयेन मिनः । कस्मादिति चेत । अयमेकदेशनिरायरणसेन क्षायोपशमिकस्वण्डज्ञानव्यक्तिरूपः स च परिणापिकः सकलावरणरहितत्वेनाखण्डज्ञानन्यक्तिरूपः । अयं तु सादिसान्तत्वेन विनश्वरः, स च अनाद्यनन्तत्वेनाबिन नश्चरः । यदि पुनरेकान्तेनाभेदो भवति तर्हि घटोत्पत्तौ मृत्पिण्डविनाशबद ध्यानपर्यायविनाशे मोक्षे जाते सति व्येयरूपपरिणामकस्यापि विनाशो भवतीत्यर्थः । तत एव जायते शहपारिणामिकमावो व्येयरूपो भवति भ्यानभावनाम्हपो न भवति । कस्मात् । भ्यानस्य विनश्वरत्वादिति ॥ ८९ ॥ एवं द्रव्यवन्थकारगत्वात मिध्यात्वरागादिविकन्परूपो भावबन्ध एव निश्चयेन बन्ध इति कथनमुख्यतया गाथात्रयेण चतर्यास्थलं गतम । अथ जीवस्य स्वटन्यप्रवृत्तिपरटन्यनिवृत्तिनिमित्तं षडजीवनिकायैः सह भेदविज्ञानं दर्शयति-भणिदा पदविष्यमहा भणिताः परमागमे कथिताः पृथिवीप्रमुखाः । ते के । जीवणिकाया जीवसमहाः । है. दसरा निजड़न्यमें प्रवर्तता है। जो परड़न्यमें प्रवर्तना है. वह बंधकारणरूप विशेषता सहित है. दमलिये विशेष परिणाम कहा जाता है, और जो स्वरूपमें प्रवर्तना है, वह बंध कारणविशेष महित है . इस कारण अविशेष परिणाम कहा जाता है। विशेष परिणामके शुभ अशुभ ऐसे दो भेट हैं। जो . पण्यस्य पदलबंधका कारण है वह शुभपरिणाम हैं, और जो पापरूप पदलोंके बंधका कारण है. उसे अञ्चल परिणाम जानना चाहिये। ये शुभ अशुभ परिणाम पुण्य पाप भी कहे जाते हैं. बास्तवर्धे पण्यादिकके कारण हैं, परंतु कारणमें कार्यका उपचार होता है, उसकी अपेक्षा पुण्य पाप कहे जाते हैं। तथा जो अविशेष परिणाम है, वह शुद्ध एकभाव है, इसलिये उसमें भेद नहीं है, वह संसारमें द:खरूप पद्रलक्षयका कारण है, और सकलकर्मक्षयलक्षण मोक्षका बीजमृत है। यहाँपर भी कारणमें कार्यके -उपचारकी अपेक्षा यह छुद्रीपयोग मोक्षरूप ही जानना चाहिये ॥ ८९॥ आगे जीवकी स्वद्रव्यमें प्रवत्ति और परद्रव्यसे निवृत्ति इस बातकी सिद्धिके लिये स्वपरभेद दिखलाते है—[अथ] इसके बाद [से] जो [पृथियीप्रमुखाः] पृथ्वीको आदि लेकर [जीवनिकायाः] जीवके छः काय जो [स्थावराः] स्थावर [ ख ] और [ त्रसाः ] त्रस [ अणिताः ] कहे गये हैं, [ ते ] वे सब मेद [ जीबात अन्ये ] भणिताः पृथिवीपमुखा जीवनिकाया अय स्थावराश्च त्रसाः । अन्ये ते जीवाज्ञीवोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥ ९० ॥

य एते पृथिवीमधृतयः पङ्जीवनिकायाक्षसस्यावरमेदेनाभ्युपगस्यन्ते ते खल्वचेतनता-दन्ये जीवात् , जीवोऽपि च चेतनलादन्यस्तेभ्यः । अत्र पङ्जीवनिकायात्मनः परद्रव्यमेक प्वात्मा स्वद्रव्यम् ॥ ९० ॥

अथ जीवस्य खपरद्रव्यमर्श्वानिमित्ततेन खपरविभागज्ञानाज्ञाने अवधारयति—
जो णवि जाणदि एवं परमप्पाणं सहावमासेज्ञ ।
कीरिदि अज्झवसाणं अहं समेदं ति मोहादो ॥ ९१ ॥
यो नैव जानात्येवं परमात्मानं खभावमासाद्य ।
कुरुतेऽध्यवसानमहं ममेदमिति मोहातु ॥ ९१ ॥

यो हि नाम नैवं प्रतिनियतचेतनाचेतनतस्वभावेन जीवपुद्रलयोः स्वपरविभागं पश्यति स अध अथ । कथंभताः थावरा य तसा स्थावराश्च त्रसाः । ते च किविशिष्टाः । अण्णा ते अन्ये भिनास्ते करमात । जीवादो रादवदैकजीवस्वभावात । जीवो वि य तेहिंदो अण्यो जीवोऽपि च तेम्योऽन्य इति । तथा हि-टङ्कोर्कार्णज्ञायकैकस्वभावपरमात्मतत्त्वभावनारहितेन जीवेन यदपार्जितं त्रसंस्थावरनामकर्म तद्दयजनितत्वाद्वेतनत्वाच त्रसंस्थावरजीवनिकायाः शुद्धचैतन्यस्वभावजीवाद्विनाः । जीवोऽपि च तेन्यो बिलक्षणत्वादित्व इति । अत्रैवं भेदविज्ञाने जाते सति मोक्षार्था जीवः स्वदन्ये प्रवृत्ति परदन्ये निवृत्ति च करोतीति भावार्थः ॥ ९० ॥ अधैतदेव भेदविज्ञानं प्रकारान्तरम् द्रहयति जो णवि जाणिट एवं यः कर्ता नैव जानात्येवं प्रवीक्तप्रकारेण । कम् । परं षडजीवनिकायादिषरदृत्यं, अप्याणं निर्दोषिपरमात्म-दृष्यरूपं निजात्मानम् । कि कृत्वा । सहानसामेज्ञ शदोपयोगलक्ष गनिजशदस्वभावमाश्रित्य कीरिट **अज्यवसाणं** स पुरुषः करोत्यःयवसानं परिणामम् । केन रूपेण । अ**हं समेदं ति** अहं ममेदिमिति । चेतनालक्षण जीवसे अन्य अचेतन पुद्रलिपेडरूप हैं, 🔄 और जिीव: अपि ] जीवद्रव्य भी निश्चयसे [तेभ्यः] उन त्रसः स्थावररूप छह प्रकारके भेदोंसे [अन्य] जुदा टंकोत्कीर्ण ज्ञायकस्वरूप है। भावार्थ — जो कुछ कमजनित सामग्री है. वह सब परद्रव्याह्य है । उससे निवत्त होकर निजद्रव्यमें ही प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ९० ॥ आगे जीवके स्वदन्यमें प्रवृत्ति करनेसे भेदविज्ञान होता है. और पर-इन्यमें प्रवृत्ति करनेसे स्वपरमेदविज्ञानका अभाव होता है, यह दिखलाते है—िय: ] जो जीव [ एवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे अर्थात चेतन और अचेतन स्वभावोका निश्चयकरके [स्वभावं आसादा] सर्विदानंद-हर शुद्ध नित्य आत्मीकभावको उपादेयरूप अंगीकार कर [परं] पुरुष्ठको [आत्मानं] तथा जीवको स्व और परके भेदकर [न जानाति ] नहीं जानता है, वह [मोहात् ] राग, द्वेष, मोहसे [अहं हदं ] मैं शरीरादिस्वरूप हूँ, [मम इदं] मेरे ये शरीरादि हैं, [इति] ऐसा [अध्यवसानं] मिध्या परिणाम [ करतो ] करता है । भावार्थ-जो जीव स्वरूपको अंगीकारकर स्वपरका भेद नहीं जानता

एवाई सभेदभित्यात्मात्मीयतेन परद्रव्यमध्यवस्यति मोहाभान्यः । अतो जीवस्य परद्रव्यमहक्ति निर्मित्तं स्वपरपरिच्छेदामानमात्रमेव सामध्यीत्स्वद्रव्यमहक्तिनिर्मित्तं तदभावः ॥ ९१ ॥

अथात्मनः किं कर्मेति निरूपयति---

कुञ्वं सभावमादा हवदि हि कसा सगस्स भावस्स । <u>पोग्गल</u>दञ्बमयाणं ण दु कसा सञ्बभावाणं ॥ ९२ ॥ कुर्वेन् स्रभावमात्मा भवति हि कर्ता स्वकस्य भावस्य । पुद्रलद्रव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ ९२ ॥

आत्मा हि तावत्स्वं भावं करोति तस्य स्वधर्मतादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंभवेनावश्यमेव कार्यसात । स तं च स्वतन्त्रः कुर्वाणस्तस्य कर्तावश्यं स्यात , क्रियमाणश्चात्मना स्वी भावस्ते-नाप्यलात्तस्य कर्मावक्यं स्यात् । एवमात्मनः स्वपरिणामः कर्म न लात्मा पुद्रलस्य भावान् ममकाराहंकारादिरहितपरमात्मभावनाच्यतो सखा परद्रव्यं रागादिकमहमिति देहादिकं ममेतिरूपेण। करमात । मोहारो मोहाधीनत्वादिति । ततः स्थितमेतस्वपरभेदविज्ञानबङ्ग स्वसवेदनज्ञानी जीवः स्वदृत्ये र्रति परदृत्ये निवृत्ति करोतीति ॥ ९१ ॥ एवं भेदभावनाकथनमृख्यतया सन्नद्रयेन पञ्चमस्थलं गतम । अथातमनो निश्चयेन रागादिस्वपरिणाम एव कर्म न च द्रायकर्मेनि प्ररूपयनि-कृष्यं सभावं कर्यन्त्वभावम् . अत्र स्वगावरान्द्रेन यथपि राद्धनिश्चयेन राद्धबद्धैकस्वभावो भण्यते. तथापि कर्मबन्धप्रस्तावे रागादि-परिणामोऽप्यशुद्धतिश्वयेन स्वभावो भण्यते । तं स्वभावं कुर्वन् । स कः । आदा आत्मा हवदि हि कत्ता कर्ता भवति हि स्फूटम् । कस्य । सगस्य भावस्य स्वकीयविद्यपस्यभावस्य रागादिपरिणामस्य तदेव तस्य रागादिपरिणामऋषं निश्वयेन भावकर्म भण्यते । कस्मात् । तप्तायः पिण्डवत्तेनात्मना प्राप्यत्वाद्वचाप्य-है, वह भेदविज्ञानी नहीं है, और भेदविज्ञानी न होनेंसे परदृत्यमें अहंकार ममकार करता है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि परदृष्यमें प्रवृत्तिका कारण स्वपर्भेदका नहीं जानना है, और स्वदृष्यमें प्रवृत्तिका कारण स्वपरभेदका जानना है ॥ ९१ ॥ आगे आत्माका कर्म कौनसा है, ऐसा कहते है - [आस्मा] जीव [स्वभावं ] अपने चेतनास्बरूपपरिणामको [कुर्वन् ] करता हुआ [स्वकस्य ] अपने [भावस्य ] चेतनास्वरूपभावका [कर्ना] कर्ता (करनेवाला) [हि] निश्चयसे [भविता है। [न] और [पद्रलद्भव्यमयानां] पद्रलद्भ्यमयो [सर्वभावानां] सर्व द्रव्य कर्म शरीरादि भावोका [कर्ता] करनेवाला [ न ] नहीं है ।। भावार्थ-जीवद्रव्य अपने परिणामका कर्ता है, क्योंकि वे परिणाम जीवके स्वमाद हैं, जीवमें उस भावरूप होनेको शक्ति है, इस कारण परिणाम कार्य है। उस कार्यको स्वाधीन होके करता हुआ आत्मा कर्ता होता है, और जो आत्माकर किया जावे, वह परिणामरूप कार्य सो आत्माका कर्म है। यही आत्माके परिणाम परिणामीभावरूप कर्ताकर्मभाव है। आत्मा द्रव्यकर्मादि पुद्रलीकमार्वोका कर्ता नहीं है, क्योंकि वे परद्रव्यके स्वमाव हैं, आत्माके उन भावोंक्रप होनेकी शक्तिका अभाव है। इसलिये उन पहलीकमार्वाका अकर्ता हुआ यह आत्मा अकर्ता है: क्योंकि

करोति तेषां परधर्मसादात्मनस्त्रयामवनअन्यसंभवेनाकार्यसाद् स तानकुर्वाणो न तेषां कर्षां स्यात् अकियमाणाश्रात्मना ते न तस्य कर्म स्युः । एवमात्मनः पुद्रलविष्णामो न कर्म ॥९२॥ अथ कथमात्मनः पुद्रलपरिणामो न कर्म स्यादिति संदेडमपनदति—

नेण्ड्रिन् जेव ण मुंबिद् करेदि ण हि <u>पोग्गला</u>णि कम्माणि । जीवो <u>पुग्गलमञ्</u>चे बहण्णि सन्वकालेख ॥ ९३ ॥ एडाति नेव न मुबति करोति न हि पुहलानि कर्माणि । जीव: पुहलमध्ये वर्तमानोऽपि सर्वकालेष ॥ ९३ ॥

न खल्वात्मनः पुद्रलपरिणामः कर्म परद्रव्योपादानहानशृत्यतात , यो हि यस्य परिणम-यिता दृष्टः स तदपादानहानशन्यो न दृष्टः, यथाविरयःपिण्डस्य । आत्मा त तुल्यक्षेत्रवर्तिलेऽपि परद्वयोपादानहानशन्य एव । ततो न स पद्रवानां कर्मभावेन परिणमयिता स्यात ॥ ९३ ॥ वादिति । **पोमालदव्यमयाणं ण द कत्ता स**व्यभावाणं चिद्रपात्मनो विलक्षणानां पुद्रलदव्यमयानां न त कर्ता सर्वभावानां ज्ञानावरणादिदृब्यकर्मपूर्यायाणामिति । ततो जायते जीवस्य रागादिस्वपरिणाम एव कर्म तस्यैव स कर्तेति ॥ ९२ ॥ अधारमनः कथं द्रव्यकर्मरूपपरिणामः कर्म न स्यादिति प्रश्नसमाधानं टटाति--गेण्डदि णेव ण म्रंचदि करेदि ण हि पोम्गलाणि कम्माणि जीवो यथा निर्विकल्प-समाधिरतः परममुनिः परभावं न गृह्णाति न मुख्यति न च करोत्यपादानरूपेण लोहपिण्डो वाप्ति तथायमात्मा न च ग्रह्मति न च मुख्यति न च करोत्यपादानरूपेग पद्रलकर्मागीति । कि कर्वन्नपि । प्रमालमञ्ज्ये नद्रणावि मञ्जूकालेस क्षीरत्यायेन पद्रलमध्ये वर्तमानोऽपि सर्वकालेष । अनेन किसक्तं भवति—यथा सिद्धो सगवान पदलमध्ये वर्तमानोऽपि परदृष्यप्रहणमोचनकरणरहितस्तथा राद्वनिश्वयेन राक्तिरूपेण संसारी जीबोऽपीति ्र भाबार्थः ॥ ९३ ॥ अथ यद्ययमात्मा पद्रलकर्मन करोति न च मुद्धति तर्हि बन्धः ऋगं तर्हि मोक्षोऽपि वे भाव आत्माकर नहीं किये जाते हैं, इसी कारण वे आत्माक कर्म नहीं है। उन भावोंसे कर्ताकर्मभाव पदलका ही है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पदलपरिणाभ आत्माके कर्म नहीं है ॥ ९२ ॥ आगे आत्माका पद्रलपरिणाम कर्म किस तरह नहीं है, यह संदेह दूर करते हैं-- जिीव: ] आत्मा [सर्व-कालेष ] सदाकाल [पदलमध्ये] पुदलके बीचमें एक क्षेत्रावगाहकर [प्रवर्तमान: अपि] मौजूद है, तो भी पुदलानि कमाणि पुत्रहोक दृश्यकर्गादिकोंको निय ग्रह्मानि न तो ग्रहण करता है, और [न मुश्राति] न छोड़ता है, तथा [हि] निश्रयसे [न करोति] करता भी नहीं है। भावार्थ-पदलीक परिणाम आत्माके नहीं हैं, क्योंकि आत्माके परदृष्यका ग्रहण करना तथा छोडना नहीं है। जैसे कि अग्नि स्वभावसे लोहके पिंडको ग्रहण करती वा छोडती नहीं है। जो द्रव्य जिसका परिणमावनेवाला होता है, वही उसका प्रहण करनेवाला वा छोडनेवाला होता है, ऐसा नियम है। आत्मा पद्रलका परिणमावनेवाला नहीं है, इस कारण पुद्रलको न तो ग्रहण करता है, न छोड़ता है, और न करनेवाला कर्ता ही है। इसलिये यह सिद्ध हुआ, कि पुद्रलीकपरिणाम आत्माका नहीं हैं॥ ९३॥

अथात्मनः कृतस्तर्धि पुद्रलक्ष्मिक्षादानं हानं चेति निरूपवित— स इदाणि कसा सं सगपरिणामस्स दञ्बजादस्स । आदीयदे कदाई विम्रुचदे कम्मचूलीहिं ॥ ९४ ॥ स इदानीं कर्ता सन् सकपरिणामस्य द्रव्यजातस्य । आदीयते कदाचिद्रियच्यते कर्मचलिभिः॥ ९४ ॥

सोऽयमात्मा परद्रव्योपादानहानसून्योऽपि सांग्रतं संसारानस्थायां निमित्तमात्रीकृतपर-द्रव्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्रव्यसभूतत्रतात्केवरुस्य कल्यन् कर्तृतं तदेव तस्य स्वपरि-णामं निमित्तमात्रीकृत्योपात्तकर्मपरिणामाभिः पुत्रल्य्कृतिर्मित्रिष्टावगाहरूपेणोपादीयते कदा-चिन्यस्यते च ॥ ९४ ॥

कथमितिप्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति स इ**दाणि कत्ता सं** स इदानीं कर्ता सन स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा इदानी कोऽर्यः एवं पर्वोक्तनयविभागेन कर्ता सन् । कस्य । सरापरिणासस्य निर्विकारनित्यानन्दैकलक्षणपरम-संखानतः व्यक्तिस्वपकार्यसम्यसारसाथकनिश्चयरनत्रयात्मककारगसमयसारविलक्षणस्य मिथ्यात्वरागादिविमा-वरूपस्य स्वकीयपरिणामस्य । पुनरपि किविशिष्टस्य । दञ्जादस्स स्वकीयात्मद्रव्योपादानकारणजातस्य । आदीयदे कदाई कम्मधूलीहिं आदीयते बध्यते । काभिः । कर्मबूलीमिः कर्तृभूताभिः कदाचित्पूर्वोक्त-विभावपरिगामकाले । न केवलमादीयते विमन्तदे विशेषेण मुच्यते त्यायते ताभिः कर्मधूलीभिः कदाचित्पबोक्तकारणसमयसारपरिणतिकाले । एतावता विमुक्तं भवति – अशुद्रपरिणामेन वथ्यते शुद्ध-परिणामेन मुच्यत इति ॥ ९४ ॥ अथ यथा दृत्यकर्माणि निश्चयेन स्वयमेवोत्पद्यन्ते तथा ज्ञानावरणादि-आगे आत्माका पुद्रलमयी कमींसे अहण त्याग किस तरह होता है, यह कहते है — सः वह परद्रव्यके ग्रहण त्यागसे रहित आत्मा [ **इदानीं** ] अब संसार अवस्थामें परदृष्यका निमित्त पाके **[ द्वट्यजानस्य** ] आत्मद्रव्यसे उत्पन्न हुए [स्वकपरिणाधस्य] चेतनाके विकारहरूप अशुद्ध अपने परिणामोका [कर्ता सत ] कर्ता होता हुआ [कर्मघुलीभिः] उस अग्रुद्ध चेतनारूप आत्मपरिणामका ही निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणत हुई पुद्रलकर्मरूप धृलिसे [**उपादीयते**] प्रहण किया जाता है, और [कदाचित् ] किसी कालमें अपना रस (फल) देकर [विमुच्यते ] छोड़ दिया जाता है। भावार्थ- संसार अवस्थामें यह जीव परद्रन्य संयोगके निमित्तसे अशुद्रोपयोग भावोस्वरूप परिणमन करनेसे उनका कर्ता है, परिणमनकी अपेक्षा अग्रुद्धोपयोग भाव आत्माके परिणाम हैं, इस कारण उनका तो कर्ता हो सकता है, लेकिन पृद्रलकर्मका कर्ता नहीं होता। उस आत्माके अश्रद्ध परिणामीका निमित्त पाकर पुत्रलद्रव्य अपनी निजशक्तिसे ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन करके आत्मासे एक क्षेत्राबगाह होके अपने आप बँधते हैं, फिर अपना रस (फल) देकर आप ही क्षयको प्राप्त होजाते हैं। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पुद्रलकर्मका आत्मा प्रहण करनेवाला वा छोड़नेवाला नहीं है, पुद्रल ही पद्रस्को प्रहण करता है, तथा छोड़ता है ॥ ९४ ॥ [यदा] जिस समय [आस्मा] यह आत्मा अथ किंकृतं पुद्रलक्ष्मेणां वैविश्यमिति निरूपयति—

परिणमदि जदा अप्पा सुइम्हि असुहम्हि रागदोसजुदो ।

तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहिं ॥ ९५ ॥

परिणमति यदात्मा शुभेऽशुभे रागद्वेषपुतः ।

तं पविशति कर्मगजो ज्ञानावरणादिभावैः ॥ ९५ ॥

श्रास्त खल्वात्मनः भ्रुभाभुभपरिणामकाले स्वयमेव सम्रुपाचनैक्चियकमेपुद्रल्यरिणामः नवचनाम्बुनो भ्रुमिसंयोगपरिणामकाले सम्रुपाचनैक्चियान्यपुद्रल्यपिणामवत् । तथाहि—यथा यदा नवचनाम्बुभूमिसंयोगेन परिणमति तदान्ये पुद्रलाः स्वयमेव सम्रुपाचनैक्चियैः शाहल् क्रिलीन्अन्नक्रतोपादिभानैः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागहेषवन्नीकृतः भ्रुमाधुभभावेन परिणमति तदा अन्ये योगद्वारेण पविकन्तः कर्मपुद्रलाः स्वयमेव सम्रुपाचनैक्चियौन्नानावरणादि-मानैः परिणमन्ते । अतः स्वभावकृतं कर्मणां नैक्चियं न पुनरात्मकृतम् ॥ ९५ ॥

अधैक एव आत्मा बन्ध इति विभावयति —

226

विजिजमेदरूपेगापि स्वयमेव परिणमत्तीति कथविन परिणमिदि जदा अप्या परिणमित यदात्मा समस्त अभाश्चमपदन्यविषये परमोपेआलक्षणं शुद्धीपयोगपित्णामं मुक्त यदायमात्मा परिणमित । कः । मुहम्दि अमुद्दिष्ट शुभेऽशुभे वा परिणामे । कथेन्तः सत । रागरोसजुदी रागरेषयुक्तः परिणा इत्यपः । ते पित्तसिद कम्मर्स्य तदा काले तत्यिसद्ध कमंरजः प्रविशति । कैः कृत्या । णाणावरणादिभावेदि भूमेमेजजलसंयोगे सति यथाऽत्ये पुद्रलाः स्वयमेव इतितपञ्जवित्तीः परिणमित तथा स्वयमेव नानामेद-परिणतिर्मृत्रोक्तरपञ्जतिरूपज्ञानावरणादिभावे प्यायीनित । तनो ज्ञायते ज्ञानावरणादिक्रमेणामृत्वतिः न्वयंकृता तथा मुलोक्तरप्रकृतिरूपज्ञीनयमित, न च जीवकृतिमिति ॥ ९५॥ अथ पृत्रोक्तज्ञानावरणादिप्रकृतीनां जम्योक्क्षणनुमागस्वरूपं प्रतिपादयित—

[राग्नेषयुतः] राग देव भाषो सहित हुआ [रुप्ते अन्धुने] छुम अग्रुम भाषोमं [परिणमिति] परिणमित करता है, उसी समय [ज्ञानावरणादिभाषैः] ज्ञानावरणादि आठ कमीलप होकर [तस्क-मेरजः] वह कमीलपी धृल [मिवाराति] इस आरमांक योगो द्वारा प्रवेश करती है। भाषार्थ— केसे वर्षाक्षतुमें नवीन मेघोका जल जब पृत्तिक साथ सयोग करता है, तब उस मेघजलका निमित्त पाके अन्य पुद्रल आपसे ही निजशिक्ति हरी दूव (बास) और हरे पील आदि पते, अंकुर योगह भाषोचल्हप परिणमन करते हैं, उसी प्रकार जब यह आरमा छुम अगुअल्य पर, देव, भाषोंसे परिणत होता है, तब इसके छुमाछुममावींका निमित्त पाकर पुद्रलद्ध्य अपने आप नाना प्रकार ज्ञानावरणादि आठ कमिल्य प्रशासना है। इस कारण यह सिदांत हुआ, कि पुद्रलद्ध्य स्थानांसे ही क्षानीकी विचित्रताका करते हैं, आत्मा करते नहीं ही सकता ॥ ९५ ॥ आगे अमेदनयकी विवश्वासे आगामोक एक वेषस्कर दिखलाते हैं — [स असस्मा ] वह संसारी जीव [समदेवाः] छोकमात्र असंख्यात प्रदेशीवाला होनेसे

सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेहिं । कम्मरजेहिं सिलिटो बंघो त्ति परुविदो समये ॥ ९६ ॥ समुदेशः स आत्मा क्षायितो मोहरागद्वेषेः ।

कर्मरजोभि: श्रिष्ठो बन्ध इति प्ररूपितः समये ॥ ९६ ॥

यथात्र समदेशने सति लोशादिभिः कषायितनात् मजिष्ठरङ्गादिभिरुपश्चिप्रमेतं रक्तं दर्षे वासः, तथारमापि समदेशने सति काले मोहरागद्वेषैः कषायितनात् कर्मरजोभिरुपश्चिष्ट एको

> सुहषयडीण विसोही तिन्त्रो असुहाण संकिलेसम्मि । विवरीदो द जहण्यो अणुभागो सन्वपयडीणं ॥ #४ ॥

अणुभागो अनुभागः फलदानशक्तिविशेषः भवतीति कियाव्याहारः । कथंभूतो भवति । तिन्त्रो तीवः प्रकृष्टः परमामृतसमानः । कासां सबन्धी । सुहपयदीणं सदेवादिशुभप्रकृतीनाम् । कया कारणमृतया । विसोही तीवधर्मानरागरूपविश्वद्वचा । असहाण संकिलेसम्म असहेबाबश्चमप्रकृतीनां त मिध्यात्वादि-रूपतीनसंहेरो सति तीत्रो हालाहलविषसदशो भवति । विवरीदो द जहण्लो विषरीतस्तु जघन्यो गुडनिम्ब-रूपो भवति । जधन्यविद्यद्वचा जधन्यसङ्केशेन च मध्यमविद्यद्वचा मध्यमसङ्केशेन त द्यभाद्यमप्रकृतीनां खण्डरार्करारूपः काञ्चीरविषस्थपश्चेति । एवविधो जघन्यमध्यमोःकृष्टरूपोऽनुमागः कासां संबन्धी भवति । सञ्जय याद्वीणं मुलोत्तरप्रकृतिरहितनिजयरमानन्दैकरवभावलक्षणसर्वप्रकारोपादेयभूतपरमात्मद्रव्याद्विजानां हेय-मतानां सर्वमलोत्तरकर्मप्रकृतीनामिति कर्मशक्तिस्वरूपं ज्ञातन्यम् । अथाभदनयेन बन्धकारणभूतरागादिपरि-णतासमैव बन्धो भण्यत इत्यावेदयति—सपदेसो लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशस्वातसप्रदेशस्तावद्ववति सो अप्पा स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा । पुनरपि किविशिष्टः । कसायिदो कषायितः परिणतो रञ्जितः । कैः । मोहरागदोसेहिः निर्मोहस्वश्रद्धात्मतत्त्वभावनाप्रतिवन्धिभर्मोहरागद्वेषः । पुनश्च किरूपः । कस्मरजेहि सिलिटो कर्मरजोभिः श्रिष्टः कर्मवर्गणायोग्यपद्गरुरजोभिः संश्विष्टो बद्धः । बंधो ति परुविटो अभेदेनासैव बन्ध इति प्ररूपित । क । समये परमागमे । अत्रेदं भणितं भवति-यथा वस्त्रं लोधादिदस्यै: कवायितं रक्षितं सन्मन्निष्टादिरञ्जद्रव्येण रक्षितं सद्भेदेन रक्तमित्युच्यते तथा वस्नस्थानीय आत्मा छोप्रादिद्रव्यस्था-नीयमोहरागद्वेषैः कषायितो रिजनः परिणतो मिल्लिष्टास्थानीयकर्मपद्वत्वैः संख्विष्टः संबद्धः सन् भेदेऽन्यभेदो-पचारलक्षणेनासद्भतन्यवहारेण बन्ध इत्यभिधीयते । कस्मात् । अग्रुद्धदन्यनिरूपणार्थीवेषयत्वादसद्भतन्यवहार-[मोहरागहेषै: कथायित: ] मोह-राग-देवहरूप रंगसे कसैला हुआ [कर्मर जोभि: ] जानावरणादि आठ कर्मरूपी धूली-समृहसे [शिष्ठ:] बँधा हुआ है, [इति ] इस प्रकार [समये] जैनसिद्धान्तमें [बंध: ] बंधरूप [प्ररूपित: ] कहा गया है। भावार्थ— जैसे वस प्रदेशों वाला होनेसे लोध फिटकरी आदिसे कसैला होता है, फिर वही वस्न मंजीठादि रंगसे लाल होजाता है, उसी प्रकार यह आत्मा प्रदेशी है. इसल्यि बंधके समयमें राग, देष, मोहभावोंसे रंजित हुआ कसैला होता है, तब कर्मरूपी धलिसे बंध अवस्थाको प्राप्त होता है। इस कारण राग, द्वेष, भावोरूप परिणमन निश्चयंत्रघ है, कर्मवर्गणारूप व्यवहारकं बन्धो द्रष्टन्यः शुद्धद्रन्यविषयतान्त्रिश्चयस्य ॥ ९६ ॥ अथ निश्चयन्यवद्वाराचिरोधं दर्शयति —

> एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिहिद्रो । अरहेतेहिं जदीणं ववहारो अण्णहा भणिदो ॥ ९७ ॥ एष बन्धसमासो जीवानां निश्चयेन निर्दिष्टः ।

[अ०२, गा०९६-

अर्हे क्रियंतीनां व्यवहारोऽन्थया भिषतः ॥ ९७ ॥

रागपरिणाम एवात्मनः कर्म, स एव प्रण्यपापद्वैतम् । रागादिपरिणामस्यैवात्मा कर्ता तस्यैतोपादाता हाता चेत्येष शुद्धदृष्ट्यनिरूपणात्मको निश्चयनयः। यस्त पुद्रलपरिणाम आत्मनः नयस्येति ॥ ९६ ॥ एसो बंधसमास्रो एव बन्धसमासः एव बहुधा पूर्वोक्तप्रकारो रागादिपरिणतिरूपो बन्धसंक्षेपः केषां संबन्धी । जीवाणं जीवानाम । णिच्छयेण जिहिही निश्चयेन निर्दिष्टः कथितः । कैः कर्तभतेः । अरहतेहिं अहिद्धिः निर्दोषिपरमात्मभिः । केषाम् । जदीणं जितेन्द्रसत्वेन श्रद्धात्मस्वरूपे यत्न-पराणां गणधरदेवादियतीनाम् । चवहारो द्रव्यक्रमेरूपव्यवहारवन्धः अण्याहा भणिदो निश्चयनयापेक्षयान्यथा व्यवहारनयेनेति भगितः । किंच रागादीनेवातमा करोति तानेव मुङक्ते चेति निश्चयनयलक्षणमिदम् । अयं त निश्चयनयो दृश्यकर्मबन्धप्रतिपादकासद्भतन्यवहारनयापेक्षया शुद्धदृश्यनिरूपणात्मको विवक्षितनिश्चयनयस्त्रेथे-बाग्रुद्धनिश्चयश्च भण्यते । द्रव्यकर्माण्यात्मा करोति भुङ्क्ते चत्यग्रुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकासद्भतव्यवहारनयो है। निश्चयनय तो केवल द्रव्यके परिणामको दिखलाता है. और व्यवहारनय अन्य द्रव्यके परिणामको दिखलाता है ॥ ९६ ॥ आगे निश्रय और व्यवहार इन दोनो नयोंका आपत्तमें अविरोध दिखलाते हैं---[अर्डक्कि:] अर्डतदेवने जितानां ] ससारी जीवोका [एव:] पूर्वोक्त प्रकार यह रागपरिणाम ही [निश्चयेन] निश्चयसे बंध है, ऐसा बिन्धसमासः ] बंधका संक्षेप कथन (सारांश) [यतीनां ] मुनीखरोंको [निर्दिष्टः ] दिखलाया है। [अन्यथा] इस निश्रयवयमे जुदा जो जीवोंके एक क्षेत्रावगाह-रूप द्रव्यकर्मबंध है, वह विध्यवहारः ] उपचारसे बंध [भिणितः ] भगवंतने कहा है। भावार्थ-जो पण्य पाप स्वरूप आत्माका राग परिणाम है, वह उसका कर्म है, उसीका आत्मा कर्ता है, उस राग परिणामको अपने ही परिणमनसे प्रहण करता है, और अपने ही से छोडता है। इस कारण यह शुद्ध द्रव्यका कहनेवाला निश्चयनय जानना । तथा जो द्रव्यकर्मस्य पुरलपरिगाम आत्माका कर्म है, उसका वह कर्ता है, और ugu करनेवाला तथा छोडनेवाला है. सो यह अश्रद द्रव्यका कहनेवाला व्यवहारनय है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार नयसे शदाशुद्धरूप बंधका स्वरूप दो प्रकार दिखलाया है । परंतु इतना विशेष है, कि निश्चयनय प्रहण करने योग्य है, क्योंकि वह केवल द्रव्यके परिणामको दिखलाता है, और साध्यरूप शद द्वव्यके शुद्ध स्वरूपको दिखलाता है। तथा व्यवहारनय परदव्यके परिणामको आत्मपरिणाम दिखलानेसे हन्यको अश्रद्ध दिखलाता है, इस कारण ग्रहण योग्य नहीं है। यहाँपर कोई प्रश्न करे, 'कि तमने राग-पविणासको निश्चयवंत्र कहा, और इसीको शह द्रव्यका कथन तथा प्रहण योग्य कहा है, सो क्या कारण कमें स एव पुण्यपाद्वैतं पुह्रस्थारिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपादाता हाता चेति सोऽशुद्धह्रस्य निरूपणात्मको व्यवहारनयः। उभावप्येतौ स्तः, शुद्धाशुद्धतेनोभयथा द्रव्यस्य मतीय-मानलात्। किन्तत्र निश्रयनयः साधकतमलादुपातः, साध्यस्य हि शुद्धतेन द्रव्यस्य शुद्धत-धोतकलाभिश्रयनय एव साधकतमो न पुनरशुद्धद्योतको व्यवहारनयः॥ ९७ ॥

अथाशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एवेत्यावेदयति-

ण चयदि जो दु ममसि अहं ममेदं ति देहदविणेख । सो सामण्णं चला पडिवण्णो होदि उम्मग्गं ॥ ९८ ॥ न त्यजति यस्तु ममतामहं ममेदमिति देहदविणेषु ।

स श्रामण्यं त्यत्वा प्रतिपन्नो भवत्युन्मार्गम् ॥ ९८ ॥ यो हि नाम श्रुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनपनिरपेकोऽश्रुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहार-

भण्यते । इदं नयद्वयं तावदस्ति । किंन्वत्र निश्चयनय उपादेयः न चासद्भतन्यवहारः । नन् रागादीनात्मा करोति भुक्के चेत्येवंलक्षणो निश्चयनयो व्याख्यातः स कथमुपादेयो भवति । परिहारमाह-रागादीनेवात्मा करोति न च द्रव्यकर्मरागादय एव बन्धकारणमिति घटा जानाति जीवस्तदा रागद्रेषादिविकल्पजालस्यागेन रागादिविनाशार्थं निजञ्जद्वात्मानं भावयति । नतश्च रागादिविनाशो भवति । रागादिविनाशे चात्मा शुद्धो भवति । ततः परंपरया राद्धाःमसाधकःवादयमग्राद्धनयोऽध्यपनारेण राद्धनयो भण्यते निश्चयनयो न भण्यते तथैवोपादेयो भग्यते इत्यभिप्रायः ॥ ९७ ॥ एवमातमा स्वपरिणामानामेव कर्ता न च इञ्यकर्मणामिति कथनमुख्यतया गाथासमकेन पप्रस्थलं गतम् । इति 'अरसमन्दवं' इत्यादिगाथात्रयेण पूर्वे शद्धात्मन्याख्याने कते सति शिष्ये ग यहक्तममर्तस्यात्मनी मर्तकर्मणा सह कथं बन्धो भवनीति तत्परिहारार्थे नयविभागेन बन्धसमर्थनम् इयत्यैकोनविंशतिगाथाभिः स्थलपटकेन तृतीयविशेषान्तराधिकारः समाप्तः । अतः परं द्वादश-गाथापर्यन्तं चतुर्भिः स्थलैः श्रद्धाःमानभृतिलक्षणविशेषभेदभावनारूपचलिकाञ्याख्यानं करोति । तत्र शदातमनो भावनाप्रधानत्वेन 'ग चयदि जो द समर्चि' इत्यादिपाठकमेण प्रथमस्थले गाधाचतप्रयम । तदनन्तरं शुद्धाःमोपलम्भभावनाफलेन दर्शनमोहप्रन्थिवनाशस्त्रथैव चारित्रमोहप्रन्थिवनाशः क्रमेण तदभय-है ! यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यह रागपरिणाम तो द्रव्यकी अञ्जदता करता है, वह प्रहण योग्य कैसे होसकता है : तो इसका समाधान इस तरहसे हैं, कि रागपरिणाम तो आत्माकी अग्रद्धताको ही करता है, इसमें कुछ भी सदेह नहीं, परंतु इस जगह दूसगे विवक्षासे कथन किया गया है। बही टिखलाते हैं---यहांपर श्रद्ध दृश्यका कथन एक दृश्याश्रित परिणामकी अपेक्षासे जानना चाहिये. और अञ्चद्ध कथन अन्य द्रव्यका परिणाम अन्य द्रव्यमें लगाना जानना । तथा जो इस जगह बंधरूप निश्चयनय प्रहण योग्य कहा है, सो इसलिये कि यह जीव अपने ही परिणामोसे अपनेको वैधा हुआ समझेगा, तो आप ही अपनेको छडावेगा । इस कारण ऐसी समझ होनेके लिये प्रहण योग्य कहा है, और जो अपनेको दसरेसे बंधा हुआ मानेगा, तो कभी छटनेका उपाय नहीं करेगा। इसलिये अपनेसे अपनेको वेंधा मानता नयोषजनितमोदः सन् अहमिदं समेदमित्यात्मात्मीयतेन देदद्रविणादौ परद्रव्ये ममतं न जहाति स खलु शुद्धात्मपरिणतिरूपं आमण्याख्यं मार्गे द्रादपदायाशुद्धात्मपरिणतिरूपद्यन्मार्गमेव मति-पद्यते । अतोऽत्वपार्यते अशुद्धनयादशुद्धात्मलाम एव ॥ ९८ ॥

अथ शुद्रनयात् श्रुद्धात्मलाम प्रवेत्यवपारयति— णाहं होमि परेसिं ण में परे संति णाणमहमेको । इदि जो झायदि झाणे सो अप्याणं हवदि झादा ॥ ९९ ॥

विनाशो भवतीति कथनमुख्यत्वेन 'जो एवं जाणिता' इत्यादि द्वितीयस्थले गाथात्रयम् । ततः परं केवलि-ध्यानोपचारकथनरूपेण 'णिहदघणपादिकम्मा' इत्यादि तृतीयस्थले गाथादृयम् । तदनन्तरं दर्शनाधिकारोप-संद्वारप्रधानत्वेन 'एवं जिणा जिणिदा' इत्यादि चतुर्थस्थले गाथाद्वयम् । ततःपरं 'दंसगसंसद्धाणं' इत्यादि नमस्कारगाथा चेति द्वादशगाथाभिश्रतुर्थस्यले विशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका । अथाशुद्धनयाद-श्रद्धात्मलाभ एव भवतीत्यपदिशति--- ण चयदि जो द ममर्ति न त्यजीत यस्त ममतां ममकाराईकारादि-समस्तविभावरहितसक्रविमलकेवलज्ञानाद्यनन्तगणस्वरूपनि जात्मपदार्श्वनिश्चलानभतिलक्षणनिश्चयनयरहितत्वे-न व्यवहारमोहितहृदयः सन् ममतां ममत्वभावं न त्यजित यः । केन रूपेण अहं ममेदं ति अहं ममेद-मिति । केष विषयेष । देहदविणेस देहद्रव्येष देहे देहोऽहमिति परदव्येष समेदमिति सो सामण्णं चत्ता पहित्रणो होटि उम्ममां स श्रामण्यं त्यक्ता प्रतिपन्नो भवत्यत्मार्गं स प्ररुपे जीवितमरणलाभारताभयस्व-दःखरात्रमित्रनित्दाप्रशंसादिपरममाध्यरूयलक्षणं श्रामण्यं यतित्वं चारित्रं दरादपहाय तत्प्रतिपत्रभतमन्नार्गे ॥ ९८ ॥ अथ शहनवान्ब्रहात्मलामो भवतीति निश्चिनोति—जाहं होमि परेसिं ण मे परे संति नाहं हुआ ही समादि परिणामीका त्यामी होके. अपने बीतराग परिणामको धारण करेगा । इसी अपेक्षासे -निश्चयबंध द्वार दृश्यका साधक कहा गया है ॥ ९७ ॥ आगे अद्युद नयसे अद्युदात्माका लाभ होता है, यह दिखलाते है-[ग:] जो पुरुष [देहद्रविणेष्] शरीर तथा धनादिकमें [अहं इदं] मैं शरीरादिरूप हूँ, ति और मिम इदं मेरे ये शरीर धनादिक हैं, [इति ] इस प्रकार मिमता] ममत्व बुद्धिको नि जहाति नहीं छोड़ता है, सि: वह पुरुष श्रामण्यं समस्त परद्रव्यके त्याग-रूप मुनिपदको [स्यक्तवा] छोड़कर [उन्मार्ग] अग्रुद्ध परिणतिरूप विपरीत मार्गको [प्रतिपन्न: **भवति** । प्राप्त होता है । भावार्थ-जो पुरुष शुद्ध दृश्यके दिखानेवाले निश्चयनयको छोड़कर अशुद्ध द्रव्यके स्वरूपको कहता है, और ऐसे व्यवहारनयकी सहायता लेकर मोही हुआ देह धनादि परमावोंमें 'ये मेरे. मैं इन स्वरूप हैं' इस तरह ममताभावको धारण करता हुआ मोहको नहीं छोडता है, वह परुष अञ्चद्र परिणतिहरूप हुआ मुनिपदको छोड़के विपरीत मार्गपर चलनेवाला है। इससे यह निश्चय हुआ, कि अग्रुद्ध नयके प्रहण करनेसे अग्रुद्धात्माका लाभ होता है ॥ ९८ ॥ आगे ग्रुद्ध नयसे ग्रुद्ध आत्माका लाभ होता है, यह कहते हैं-[अहं] मैं शुद्धात्मा [परेषां] शरीरादि परद्रव्योंका [न अवामि]

### नाइं भावामि परेषां न मे परे सन्ति ज्ञानमद्दमेकः । इति यो ध्यायति ध्यानेन स आत्मा भवति ध्याता ॥ ९९ ॥

यो हि नामं स्वविषयमात्रमहत्ताशुद्धद्रव्यतिरूपणात्मकव्यवहारतयाविरोधमध्यस्यः शुद्ध-द्रव्यनिरूपणात्मकतिश्वयनयापहस्तितमोहः सन् नाहं परेषामस्मि न परे मे सन्तीति स्वपरयोः परस्यरस्वस्वामिसंवत्यशुद्ध्य शुद्धक्षानमेवैकमहमित्यनात्मानश्चत्युज्यात्मानमेवात्मसेनोपादाय पर-द्रव्यव्याहत्त्वादात्मन्येवैकस्मिन्नस्रे विन्तां निरुणद्धि स खल्वेकाग्रविन्तानिरोधकस्वस्मिन्नकाग्र-विन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्यात् । अतोऽवधार्यते शुद्धनयादेव शुद्धात्मकागः॥ ९९ ॥

अथ ध्रुवतात् श्रुद्ध आत्मैरोपकम्भनीय इत्युपदिश्रति— एवं णाणप्पाणं दंसणसूदं अर्दिदियमहत्थं । ध्रवसम्बलमणालेबं मण्णेऽहं अप्पानं सद्धं ॥ १०० ॥

भवामि परेषाम् । न मे परे सन्तीति समस्तचेतनाचेतनपरद्रव्येष स्वस्वामिसंबन्धं मनोदचनकायैः कृत-कारितानमतेश्च स्वात्मानम्तिलक्षणनिश्चयनबलेन पूर्वमण्डाय निराकृत्य । पश्चात कि करोति । **णाणमह-**मेको जानमहमेकः सकलविमलकेवलजानमेवाहं भावकर्महत्यकर्मनोकर्मरहितत्वेनैकथः । इ**दि जो आयदि** इत्यनेन प्रकारण योऽसौ श्यायति चिन्तयति भावयति । क । **झाणे** निजराद्वात्मध्याने स्थितः **सो अप्पाणं** हवटि ब्राटा स आत्मानं भवति ध्याता । स चिदानन्दैकस्वभावपरमात्मानं ध्याता भवतीति । ततश्च परमात्मःयानात्तादशमेव परमात्मानं लभते । तदपि कस्मात । उपादानकारणसदशं कार्यमिति वचनात । ततो ज्ञायते शुद्धनयाञ्जद्धात्मलाभ इति ॥ ९९॥ अथ ध्रवःवाञ्जद्धात्मानमेव भावयेऽहमिति विचारयति---मण्णे 'मण्णे' इत्यादिपदस्वण्डनाम्ह्येग ्याख्यानं क्रियते-मन्ये ्यायामि सर्वप्रकारोपादेयत्वेन भावये । नहीं हूँ, और परे मे ] शरीरादिक परवन्य मेरे निसन्ति ] नहीं हैं, अहं ] मै परमात्मा एक: ज्ञानं ] सकल परभावोंसे रहित एक ज्ञानस्यरूप ही हूँ, [इति ] इस प्रकार यः ] जो भेदविज्ञानी जीव [ध्याने ] एकाप्रतारूप ध्यानमें समस्त ममत्व भावोंसे रहित हुआ [ध्यायति ] अपने निज-स्वरूपका चिन्तवन करता है, सि: वही पुरुष [आत्मानं] आत्माके प्रति [ध्याता] ध्यानका करनेवाला भिवति ] होता है । भावार्थ-जो पुरुष व्यवहारनयके अशुद्ध कथनमें अविरोधी होके मध्यस्थ हुआ निश्चयनयके शुद्ध कथनसे मोहको दूर करता है, अर्थात अरीरादि परभाव मेरे नहीं हैं, मै इनका नहीं हूँ, ऐसी भावनासे परमें स्वामीपनेकी बुद्धिको छोडकर ग्रद्ध ज्ञानमात्र अपना स्वरूप जानके अंगीकार करता हुआ, बाह्य वस्तुसे चित्तको हटाकर और समस्त संकल्प विकल्प त्यागके अन्य चिताको रोकता है, वह जीव एकाग्रतारूप ध्यानके समय शुद्धात्मा होता है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि ग्रुद्धनयके अवलम्बनसे ग्रुद्धात्माका लाभ होता है ॥ ९९ ॥ आगे कहते हैं, कि.आत्मा अविनाशी ध्रव शुद्ध बस्तु है, इस कारण यही प्रहण योग्य है—[आहं ] भेदविज्ञानी मैं [ एवं ] इस तरह [ आस्मानं ] आत्माको [ मन्ये ] मानता हूँ, कि आत्मा [ हातुं ] परभावोंसे रहित निर्मल है, [भूखं ] निश्चल एकहर

#### एवं ज्ञानात्मानं दर्शनभूतमतीन्द्रियमहार्थम् । ध्रवमचलमनालम्बं मन्येऽहमात्मकं शुद्धम् ॥ १०० ॥

आत्मनो हि शृद्ध आत्मैव सदहेतुकलेनानाधनन्तलात स्वतः सिद्धलाच धवो न किंच-नाष्यन्यत शद्धलं चात्मनः परद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेनः चैकलात । तच ज्ञानात्मकला-इर्भनभूततादतीन्द्रियमहार्थतादचललादनालम्बलाच । तत्र ज्ञानमेवात्मनि विभ्रतः स्वयं दर्शन-भतस्य चातिश्रयपरद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा प्रतिनियतस्पर्शरसगन्ध-वर्णगणान्द्रपूर्याययाद्यीण्यनेकानीन्द्रयाण्यतिकस्य सर्वस्पर्शरसगन्धवर्णगणशब्दपर्याययाद्यक्रस्यै-कस्य सर्तो[महतो]ऽर्थस्येन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पर्शदिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्ये-कलम् । तथा क्षणक्षयमद्वत्तपरिच्छेद्यपर्यायग्रहणमोक्षणाभावेनाचलस्य परिच्छेद्यपर्यायात्मक-परद्वयविभागेन तत्पत्ययपरिच्छेदात्मकस्यधर्माविभागेन चाम्त्येकलम् । तथा नित्यप्रवृत्तपरि-च्छेग्रहच्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेद्यपरद्वयविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्यधर्मा-स कः । अहं कर्ता । कं कर्मतापन्नम् । अप्पर्गं सहजपरमाहादैकलक्षणनिजात्मानम् । किविशिष्टम् । सदं रागादिसमस्तविभावरहितम् । पुनरपि किंविशिष्टम् । धत्रं दक्कोर्कार्णज्ञायकैकस्वभावत्वेन ध्रवमविनश्वरम् । पनरिष कथंभूतम् । **एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं** एवं बहुविशपूर्वोक्तप्रकरेणाखण्डेकज्ञानदर्शनात्मकम् । पुनश्च किरूपम् । अ**इंदियं** अतीन्द्रियं मृतीवनश्वरानेकेन्द्रियरहितलेनामृतांचिनश्वरैकार्तान्द्रियस्वभावम् । पुनश्च है, [जानारमानं] ज्ञानस्वरूप है, [दर्शनभृतं] दर्शनमयी है, [अतीन्द्रियमहार्थ] अपने अती-दिय स्वभावसे सबका जाता महान् पदार्थ है, [अचलं] अपने स्वरूपमें निधल है. [अनालस्बं] परदृज्यके आलंबन (सहायता) से रहित स्वाधीन है। इस प्रकार यद ट्रेकोरकीर्ण आत्माको अविनाशी बस्त मानता हैं। भाषार्थ-आत्मा किसी कारणेस उत्पन्न नहीं हुआ है. इसिएये अनादि, अनंत, श्चद्ध, स्वतःसिद्ध, अविनाशी है, और दूसरी कोई भी वस्तु ध्रव नहीं है। यह आत्मा अपने स्वभावकर णकस्वरूप है, इस कारण ग्रुद्ध है। यह अपने ज्ञानदर्शन-गुणमयी है, इसके परद्रव्यसे जदापना है, अपने धर्मसं जदा नहीं है, इस कारण एक है। निश्चयसे एक स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दऋष विषयोंकी ग्रहण करनेवालीं जो पाँच इन्द्रियाँ है. उनको त्यागकर अपने अखंड जानसे एक ही समग्र हन पाँच विषयोका जाता यह आत्मा महा पदार्थ है. इसलिये इस आत्माका पाँच विषयक्रप पाइव्यमे जटापना है. परंत इनके जाननेरूप स्वभावसे जुदापना नहीं है, इसलिये भी यह एकरूप है। इसी प्रकार यह आतमा समय समय विनाशीक डेयपदार्थीके प्रहण करनेवाला और त्यागनेवाला नहीं है. अचल है. इस कारण इसके ज्ञेयपर्यायरूप परदृष्यसे जुदापना है, 'उसके जाननेरूप भावसे जुदापना नहीं है, इसल्यि भी एक है, और अन्य भाव सहित ज्ञेयपदार्थीके अवलंबनका अभाव है, यह आत्मा तो स्वाधीन है, इस कारण इसके ज्ञेयपदार्थींसे भिन्नपना है, पांतु इनके जाननेरूप भावसे जुदापना नहीं है, इससे भी एकरूप है। इस प्रकार अनेक परदृत्योंके भेदसे अपनी एकताको नहीं छोडता है, इस कारण शुद्धनयसे शुद्ध विमागेन चास्त्येकलम् । एवं शृद्ध आत्मा चिन्मात्रशृद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकलात् अयमेक एव च ध्रुवलादुपरूक्यव्यः, किमन्यैरध्वनीनाङ्गसंगच्छमानानेकमार्गपादपच्छायास्थानी-यैरध्रुवैः ॥ १०० ॥

अथाध्रुवलादात्मनोऽन्यकोषलभनीयमित्युपदिश्रति--

देहा वा दिवणा वा सुह्रदुक्का वाध संसुमित्तजणा । जीवस्स ण संति धुवा धुवोवओगप्पगो अप्पा ॥ १०१ ॥ देहा वा द्रविणानि वा सुख्दुःखे वाथ शत्रुमित्रजनाः । जीवस्य न सन्ति धुवा धुव उपयोगात्मक आत्मा ॥ १०१ ॥

आत्मनो हि परद्रव्याविभागेन परद्रव्योपर्ज्यमानस्वधर्मविभागेन चाश्रद्धतनिबन्धनं न कीदशम् । महत्यं मोक्षलक्षणमहापुरुपार्थसाधकत्यान्महार्थम् । पुनरपि किरवमावस् । अवस्रं अतिचपन्न-चक्रलमनोवाकायव्यापाररहितत्वेन स्वस्वरूपे निश्चलं स्थिरम् । पुनरपि किविशिष्टम् । आणालंबं स्वाधीन-इब्बलेन सालम्बनं भरितावस्थमपि समस्तपराधीनपर्द्रव्यालम्बनरहितत्वेन निराह्मबनमित्यर्थः ॥ १०० ॥ अधारमनः प्रथम्भतं देहादिकमधवायात्र भावनीयमित्याख्याति—ण संति धवा ध्रवा अविनश्वरा नित्या न सन्ति । कस्य । जीवम्स जीवस्य । के ते । देहा वा दविणा वा देहा वा द्रव्याणि वा सर्वप्रकार-शचीमुताहेहरहितात्परमात्मनो विलक्षणा औदारिकादिपञ्चदेहास्तथैव च पञ्चेन्द्रियभोगोपभोगसाधकानि परवन्याणि च । न केवलं देहादयो ध्रुवा न भवन्ति सहद्वस्ता वा निर्विकारपरमानन्दैकलक्षणस्वात्मोत्थ-मुखामुनविरुक्षणानि सांसारिकसुखद् खानि वा । अध अहाँ भन्याः सुनुमित्तजणा रात्रुमित्रादिभावरहिता-दात्मनो भिन्ना शत्रुमित्रादिजनाथ । यद्येतत् सर्वमध्रवं तर्हि कि ध्रवमिति चेत् । धर्मो ध्रवः शास्रतः । स कः । अप्पा निजान्मा । किंविशिष्टः । उत्तर्श्वोगाप्पाो त्रैलोक्योदरविवस्वतित्रिकालविषयसमस्तदव्यगणः चित्मात्र वस्तु है, यही एक टंकोरकार्ण धुव है, और अंगीकार करने योग्य है। जैसे मार्गमें गमन करते हए पश्चिक-जनोंको अनेक वृक्षोंकी छाया विनाशीक और अध्रव होती है, उसी प्रकार इस आत्माके परदञ्यके संबंधसे अनेक अध्रवभाव उत्पन्न होते हैं, उनसे कुछ साध्य [इष्ट] की सिद्धि नहीं होती। इसलिये एक नित्यस्वरूप यही अवलंबन योग्य है, बाकी सब त्याज्य हैं ॥ १००॥ आगे कहते है. कि आत्मा ध्रुव है, इस कारण इसके सिवाय अन्य वस्तुको अंगीकार करना योग्य नहीं है—[देहा:] औदारिकादि पाँच शरीर [वा] अथवा [द्रविणानि] धन धान्यादिक [वा] अथवा [सुस्वदुःखे] इष्ट अनिष्ट पंचेन्द्रिय विषयजन्य सुख दुःख [वा अथ ] अथवा और [शक्कमित्रजनाः] शत्रु मित्र आदिक लोक ये मनी संयोगजन्य पदार्थ [जीवस्य] आत्माके [ध्रुवाः] अविनाही [न सन्ति] नहीं हैं, केवल [उपयोगात्मक:] ज्ञान दर्शनस्वरूप [आत्मा] ग्रुद्वजीव [भ्रव:] अविनाशी बस्त है। भावार्थ-नो शरीरादिक भाव हैं, वे परद्रव्यसे तत्मयी हैं, आत्मासे भिन्न हैं, और अञ्चद्धताके कारण हैं। वे आत्माके कुछ नहीं लगते, विनाशीक हैं, और जो यह आत्मा है, वह अनादि अनंत है. र्किचनाप्यन्यदसदेतुमरचेनाधन्तलात्यरतः सिद्धलाच धुवमस्ति । धृव उपयोगात्मा श्रुद्ध आत्मैव । अतोऽधुवं शरीरादिकद्वपरुभ्यमानमपि नोपरुभे श्रुद्धात्मानद्वपरुभे धुवस् ॥ १०१ ॥

अथैव शुद्धात्मोपलम्भार्तिक स्यादिति निरूपयति-

जो एवं जाणिसा झादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा। सागारोऽणागारो ज्वेवि सो मोहदुग्गंठि ॥ १०२ ॥ य एवं ज्ञाता ध्यायति परमात्मानं विशुद्धात्मा। सागारोऽनगारः सपयति स मोहदुर्धन्यम् ॥ १०२ ॥

अम्रना यथोदितेन विधिना श्रद्धात्मानं ध्रवमधिगञ्जतस्तरिमक्षेत्र महत्तेः श्रद्धात्मलं स्यात । ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यातमन एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यानं स्यात, ततः पर्याययगपपरिच्छित्तिसमर्थकेवलज्ञानदर्शनोपयोगात्मक इति । एवमध्रुवत्वं ज्ञात्वा ध्रुवस्वभावे स्वात्मनि भावना कर्तन्येति तात्पर्यम् ॥ १०१ ॥ एवमग्रद्धनयादग्रद्धात्मलाभो भवतीति कथनेन प्रथमगाथा । श्चद्रनयाञ्चद्धात्मलाभो भवतीति कथनेन द्वितीया । प्रवत्वादान्मैव भावनीय इति प्रतिपादनेन तृतीया । आत्मनोऽत्यद्वध्रवं न भावनीयमिति कथनेन चतुर्थी चेति श्रद्धात्मन्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थलं गाथाचतुष्टयं गतम् । अश्रेवं पूर्वोक्तप्रकारेण राद्धात्मोपलम्भे सति कि फूलं भवतीति प्रश्ने प्रत्यनरमाह**--शादि** ध्यायति जो यः कर्ता । कम । अप्पर्श निजात्मानम् । कथंभतम् । परं परमानन्तज्ञानादिगणाधारःवात्परमःकष्टम् । **किं** कृत्वा पूर्वम । **एवं जाणित्ता** एवं पूर्वोक्तप्रकारेण स्वात्मोपलम्भलक्षणस्वसंवेदनज्ञानेन जात्वा । कथंमृतः सन व्यायति । विसद्धाया स्यातिपुजालाभादिसमस्तमनोरथजालरहितत्वेन विद्युद्धात्मा सन् । पनरपि कथंभतः । सामारोऽणामारो सागारोऽनागारः । अथवा साकारानाकारः । सहाकारेण विकल्पेन वर्तते साकारो जानोपयोगः, अनाकारो निर्विकल्पो दर्शनोपयोगस्नाभ्यां यक्तः साकारानाकारः । अथवा साकारः सवि-करुपो गहस्थः अनाकारो निर्विकरपस्तपोधनः अथवा सहाकारेण लिङ्गेल चिह्नेन वर्तते साकारो यनि अनाकारश्चिहरहितो गृहस्थः। ख**वेदि सो मोहदुर्गाठि** य एवं गुणविशिष्टः क्षपयति स मोह-उत्कृष्टसे उत्कृष्ट है, सदा सिद्धरूप है, ज्ञानदर्शनमयी है, और एक ध्रव है। इस कारण मै शरीरादि अध्रव (बिनाशीक) वस्तुको अंगीकार नहीं करता हूँ, ग्रुद्ध आत्माको ही प्राप्त होता हूँ १। १०१ ॥ आगे श्रद्धात्माकी प्राप्तिसे क्या होता है, यह कहते है—[यः] जो [सागारः] अणुवती श्रावक तथा [अनगार: ] सुनीधर [एवं ] पूर्वोक्त रीतिसे [जात्वा] स्वरूपको धव जानकर [परमात्मानं] सबसे उत्कृष्ट शुद्धात्माको [ध्यायित ] एकाप्रपनेसे चिंतवन करता है, [स: ] वह [विश्वद्धात्मा] निर्मेल आत्मा होता हुआ [मोहदुर्ग्रन्थि] मोहकी अनादि कालकी विपरीत बुद्धिरूपी गाँउको [भाषयति ] क्षीण (नष्ट) करता है। भावार्थ—जो पुरुष शुद्ध अविनाशी आत्माके स्वमावको प्राप्त होता है, अर्थात् उस स्वभावमें रमण करता है, उसके शुद्धात्मभाव प्रगट होता है, उसके बाद अनंत **वै**तन्य-शक्ति सहित परमात्माका जाननेरूप एकाप्र प्यान होता है, इसलिये गृहस्य अथवा सुनि यदि

साकारोपयुक्तस्य चाविशेषेणैकाप्रचेतनमसिद्धेरासंसारबद्धदृढतस्मोदद्र्ध्रन्येरुद्ध्रन्यनं स्यात्। अतः श्रुद्धात्मोपलम्भस्य मोद्दग्रन्थिमेदः फुलम्र ॥ १०२ ॥

अथ मोहग्रन्थिभेदात्कि स्यादिति निरूपयति-

जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे खबीय सामण्णे । होजं समसुहदुक्खो सो सोक्खं अक्खयं लहदि ॥ १०३ ॥ यो निहतमोहप्रन्यी रागपद्वेषी क्षपयिता श्रामण्ये । भवन समस्रवदाखः स सील्यमक्षयं लगते ॥ १०३ ॥

मोहप्रन्थिसपणाद्धि तन्मूलरागडेपक्षपणं ततः समसुखदुःखस्य परममाध्यस्थलक्षणे श्रामण्ये भवनं ततोऽनाकुलबलक्षणासयसौरूयलाभः । अतो मोहप्रन्थिभेदादसयसौरूयं फलम् ॥ १०३॥ अधेकाम्यसंचेतनलक्षणं प्यानमधद्धतमात्मनो नाबहतीति निश्चिनोति—

दर्शन्थम् । मोह एव दर्शन्थः ग्रद्धात्मरुचिप्रतिबन्धको दर्शनमोहस्तम् । ततः स्थितमेतत्—आत्मोपलम्भस्य मोहप्रिथिवताल एव फलम् ॥ १०२ ॥ अथ दर्शनमोहप्रिथेभेदारिक भवतीति प्रश्ने समाधानं ददाति---जो णिहटमोहगंत्री यः पूर्वसूत्रोक्तप्रकांग्ण निहतदर्शनमोहप्रनिथर्भत्या रागपटोसे सबीय निजशदात्म-निश्वहानभृतिहृक्षणवीतरागचारित्रप्रतिबन्धकौ चरित्रमोहसंज्ञौ राग्रहेपौ क्षपयित्वा । क । सामण्णे स्वस्वभाव-नक्षणे श्रामण्ये । पुनर्षि किं कृत्वा । **होज्ञं** मृत्वा । किंबिशिष्टः । **समसुहदक्खो** निजशुद्धात्मसंबित्ति-समुत्पनरागादिविकन्पोपाधिरहितपरमस्यानुभवेन सांसारिकस्यवदःखोत्पन्नहर्षविषादरहितत्वात्समस्यवदःखः । सो सोक्खं अक्खयं लहिंद स एवं गुणविशिष्टो भेदज्ञानी सौख्यमक्षयं लभते । ततो ज्ञायते दर्शनमोह-क्षयाचारित्रमोहसंजरागद्देषविनाशतश्च सखदःखमाध्यरध्यरुक्षणश्चामण्येऽवरधानं तेनाक्षयसख्यामो भवतीति ॥ १०३॥ अथ निजराद्वास्मैकार्यकक्षणध्यानमात्मनोऽयन्तविराद्धि करोतीत्यावेदयति—जो स्वविद्यमोह-निश्चल होके स्वरूपको प्यावे, तो अनादि बंधवाली मोहकी गाँठको खोल सकता है। इस कारण शुद्धात्माकी प्राप्तिका फल मोहकी गाँठका खुलना है ॥ १०२ ॥ आगे मोह—गाँठके खुलनेसे क्या होता है, यह कहते है—[यः] जो पुरुष [निहतमोहग्रन्थिः] मोहकी गाँठको दूर करता हआ [आमण्ये] यति अवस्थामें [रागक्वेषो ] इष्ट अनिष्ट पदार्थीमें प्रीति अप्रीतिभावको [क्षपिस्वा] छोडकर [समस्यावद:ख: ] सुख दु:खमें समान दृष्टिवाला [भवेत ] होता है, [स: ] वह समबुद्धि पुरुष [अक्षयं सौरूपं] अविनाशी अतीन्द्रिय आत्मीक मोक्ष-सुखको [लभते] पाता है। भावार्थ-इस मोहकी गाँठके खुलनेसे आत्माके राग देवका नाश होता है, और जहाँ राग देवका अभाव है, वहीं सुख द:खमें समान भाव होते हैं, तथा वहाँ ही आकुलता रहित स्वाधीन आसीक सुख अक्ट्रय होता है। इस कारण मोहकी गाँठके खुलनेसे अविनाशीक सुख होनेरूप ही फल होता है ॥ १०२ ॥ आगे एकामतासे निश्वल स्वरूपका अनुभव करनेवाला ध्यान आत्माकी अञ्चदताको दूर करता है, यह कहते हैं—[य:] जो पुरुष [क्षापितमोहकल्क्षप:] मोहरूप मैलको क्षय करता हुआ

बिंदर, गांद १०४-

जो खबिदमोहकलमो विसयविरसो मणो णिकंभिसा। समबद्भितो सहावे सो अप्पाणं हबदि झादा ॥ १०४॥ यः अपितमोहकलयो विषयविशको मनो निरुध्य । समयस्थितः स्वभावे स आत्मानं भवति ध्याता ॥ १०४ ॥

आत्मनो हि परिक्षपितमोहकळुपस्य तन्मुळपर्द्रव्यमञ्ज्यभावाद्विषयविरक्ततं स्यातः ततोऽधिकरणभूतद्रव्यान्तराभावाद्द्धिमध्यप्रदृत्तैकपोतपतत्रिण इव अनन्यशरणस्य मनसो कल्पमो यः क्षपितमोहकल्पः मोहो दर्शनमोहः कल्पश्चारित्रमोहः पूर्वसन्त्रहयकथितक्रमेग क्षपितौ मोह-कल्यो येन स भवति क्षपितमोहकल्पः। पनरपि किविशिष्टः। विसयविरन्तो मोहकल्परहितस्वात्मसंवित्ति-समत्वनसभारसास्वादबलेन कद्रथमोहोदयजनित्विषयसखाकाक्कारहितत्वादिषयविरक्तः । पनरपि कथंमतः । सम्बद्धितो सन्यगवस्थितः। क । सहाचे निजयरमात्मद्भव्ये स्वभावे । कि कत्वा पर्वम । मणी णिकंभित्ता विषयकषायोत्पन्नविकल्पजालरूपं मनो निरुध्य निश्चलं कृत्वा सो अप्पाणं हवदि झादा स एवंगुणयुक्तः परुषः स्वात्मानं भवति ध्याता । तेनैद शुद्धाभध्यानेनात्यन्तिकी मुक्तिलक्षणां शुद्धि लभत इति । ततः . स्थितं श्रद्धाःमध्यानाज्ञीयो विश्रद्धो भवतीति । किंच व्यानेन किलामा श्रद्धो जातः तत्र विषये चतुर्विध-व्याख्यानं क्रियते । तथाहि-स्थानं ध्यानसतानस्तथैकध्यानचिन्ता ध्यानान्वयसचनमिति । तप्रैकाद्रय-चिन्तानिरोधो ध्यानम् । तच छुद्राञुद्धस्वपेग द्विधा । अथ ध्यानसंतानः कृथ्यते---यत्रान्तर्महर्तपर्यन्तं ध्यानं तदनन्तरमन्तर्भेद्रतेर्थयन्तं तत्त्वचिन्ता पनरप्यन्तर्भद्वतंपर्थन्तं ध्यानं पनरपि ततः चिन्तति प्रमत्ताप्रमत्त-गणस्थानवदन्तर्भेहर्तेऽन्तर्भहर्ते गते सति परावर्तनमस्ति स ध्यानसंतानो भण्यते । स च धर्मःयान-मंबन्धी । शक्रव्यानं पुनरुपशुमश्रेणिक्षपकश्रेण्यारोहणे भवति । तत्र चाल्पकाळखात्परावर्तनुरूपध्यानसंतानो न धरते । इदानी ध्यानिक्ता कथ्यते-यत्र ध्यानसन्तानवद्वचानपरावर्तो नास्ति ध्यानसंबन्धिनी चिन्तास्ति तत्र व्यापि कापि कार्ल ध्यानं करोति तथापि सा ध्यानचिन्ता भण्यते । अथ ध्यानान्वयसचनं कथ्यते---तथा [विषयविरक्तः] परद्रव्यक्तप इष्ट अनिष्ट इंद्रियोंके विषयोंसं विरक्त हुआ [मन: निरुध्य] चंचल चित्तको बाह्य विषयोसे रोककर **स्विभावे समवस्थितः** । अपने अनंन सह ज चैतन्यस्वरूपमें [समवस्थित: ] एकाय निश्रसभावमें ठहरता है, [स] वह पुरुष [आत्मानं] टंकोत्कीर्ण निज ज्ञाद्य जीवद्रव्यका [ध्याता] ध्यान करनेवाला [भवति ] होता है । भावार्थ—जब यह आत्मा निर्मोटी होता है. तब मोहके आधीन जो परदृत्यमें प्रवृत्ति है. उसका अभाव होता है. और परप्रवृत्तिके क्रमावमे हन्द्रियोंके विषयोंमें वैराग्यभाव होता है. ऐसा होनेसे सहज ही मनका निरोध होता है। यह मन अस्यन्त चंचल है। जब इंदिय-विषयांसे वैराग्यभाव होता है, तब विषयरूप आधारके अभावसे अपने आप चंचलपनेसे रहित होजाता है। जैसे समुद्रके मध्यमें जहाजका पक्षी उड उडकर चारों दिजाओं में बुशादि आधारके अभाव होनेसे अन्य आश्रयके विना बहाजके ही ऊपर आप ही से निश्चल होकर तिष्ठता-ठहरता है, उसी प्रकार यह मन भी वैराग्यभावसे परद्रव्यरूप इन्द्रिय विषय आधारके बिना

निरोधः स्यात् । ततस्तन्मूरुवश्चरुतविष्टयादनन्तसङ्गवैतन्यात्मनि स्वभावे समवस्यानं स्यात् । ततु स्वरूपमङ्गानाङ्गवैकाप्रसंघेतनस्तात् ध्यानमित्युपगीयते । अतः स्वभावायस्थानरूपतेन ध्यानमात्मनोऽनन्यसात् ध्यानमात्मैवेति [ नाग्धद्वत्यायेति ] ॥ १०४ ॥

अयोपलभ्यभुद्धात्मा सकलकानी कि प्यायतीति पश्नमाद्धत्रयति — णिहृद्यणधादिकस्मो प्यक्सं सन्वभावतवण्टुः । णेयतगदो समणो झादि कमटुं असंदेहो ॥ १०५ ॥ निहत्तप्रनपातिकमी मत्यशं सर्वभावतत्त्वतः । जयानतातः अमणो प्यायति कमर्थमसंदेहः ॥ १०५ ॥

लोको हि मोहसद्भावे ज्ञानशक्तिमतिवन्धकसद्भावे च सतव्यातादमत्यक्षार्थतानवच्यित्र-विषयताभ्यां चाभिलिषतं जिज्ञासितं संदिग्धं चार्थं ध्यायन् दृष्टः, भगवान् सर्वज्ञस्त निद्दत्वन-यत्र प्यानसामग्रीभृता द्वाद्ञानुप्रेक्षा अन्यद्रा ध्यानसंबन्धि संवेगवैराग्यवचनं वा व्याख्यानं तत् ध्यानान्वय-स्चनमिति । अन्यथा वा चतर्विधं ध्यानन्याख्यानं ध्याता ध्यातं फलं ध्येयमिति । अथवार्तरौद्रधर्म्यकाक्र-बिभेदेन चतुर्विधं ध्यानव्याल्यानं तदन्यत्र कथितमस्ति ॥ १०४॥ एवमात्मपरिज्ञानादर्शनमोहक्षपणं भवतीति कथनरूपेण प्रथमगाथा, दर्शनमोहक्षयाश्चारित्रमोहक्षपणं भवतीति कथनेन द्वितीया, तदभयक्षयेण मोक्षो भवतीति प्रतिपादनेत ततीया चेत्यारमेपलस्भफलकथनरूपेण दितीयस्थलं गाथात्रयं गतम् । अश्रोपलस्थश्रद्धात्म-तत्त्वसकलज्ञानी कि ध्यायतीति प्रश्नमाक्षेपद्रांग्ण पूर्वपक्ष वा करोति -- णिहदचणचादिकस्मो पूर्वसूत्रोदित-निश्चलनिज्ञपरमात्मनत्वपरिजतिरूपगुद्धःयानेन निहनधनघातिकर्मा । **पचनसं सन्त्रभावतचण्ह** प्रत्यक्षं यथा भवति तथा सर्वभावतः बजः सर्वपदार्थपरिज्ञातस्वरूपः **णेयंतगदो** ज्ञेयान्तगतः ज्ञेयभूतपदार्थानां परिच्छित्तिः रूपेण वारंगतः । एवं विशेषणत्रयविशिष्ट**ः समागो** जीवितमरणादिसमभावपरिणतात्मस्वरूपः श्रमणो महाश्रमणः सर्वज्ञः झादि कमद्वं ध्यायति कमर्थमिति प्रश्नः । अथवा कमर्थे ध्यायति न कमपीत्याक्षेपः । कथन्तः सन् । असंदेहो असन्देहः संशयादिरहित इति । अयमत्रार्थः—यथा कोऽपि देवदत्तो विषयस्तिनिमत्तं निराश्रय हुआ सहज ही निश्चल होता है, तब चंचलताके अभावसे स्वरूपमें एकाग्र होता है, उस एकाप्रतासे अनंत चैतन्यस्यरूपका स्वसंवेदन (अनुभव) रूप ध्यान होता है, उस ध्यानसे आत्मा छुद्र होता है। इस कारण व्यान परम शुद्धताका कारण है।। १०४ ।। आगे कहते हैं, कि जिन केवली-भगवानने शद स्वरूपको पाया है, उनके भा ध्यान कहा गया है, वे केवली क्या ध्यान करते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं-[निहत्यनघातिकर्मा] जिन्होंने अत्यंत इड़बद्ध धानियाकर्मीका नाश किया है, [प्रत्यक्षं] परोक्षतासे रहित साक्षात् [सर्वभावतत्त्वज्ञः] समस्तपदार्थीके जाननेवाले जियान्त-गतः ] जानने योग्य पदार्थीके पारको प्राप्त [असंदेहः ] संशय, विमोह, विश्रमसे रहित ऐसे [अमणः ] महामुनि केवली [कमर्थ] किस पदार्थका [ध्यायति ] ध्यान करते है । भावार्थ-इस संसारमें मोरकर्मक उदयसे जानके वातक कर्मके उदयसे ये संसारी जीव तृष्णावन्त है, इसलिये इन जीवोंको यातिकर्मतया मोहाभावे ज्ञानशक्तिमतिबन्धकामाचे च निरस्ततृष्णतात्मत्यसमर्बमावतत्त्वज्ञेयाः न्तातत्त्वाभ्यां च नाभिल्यति न निज्ञासति न संदिश्वति च क्कृतोऽभिल्यितो जिज्ञासितः संदिग्ध-श्वार्थः । एवं सति किं ध्यायति ॥ १०५ ॥

अथैतदुपलन्धशुद्धात्मा सकलज्ञानी ध्यायतीत्युत्तरमास्त्रत्रयति-

सन्वावाधविज्ञसो समंतसम्बन्धनसोक्वणाणहरो । भूदो अक्तातीदो झादि अणक्तो परं सोक्तं ॥ १०६ ॥ सर्वावाधविज्ञकः समन्तसर्वाक्षसौक्यक्षानाहषः । भूतोऽक्षातीतो ध्यायस्यनक्षः परं सौक्यम् ॥ १०६ ॥

अयमात्मा यदैव सहजसौरूयज्ञानवाधायतनानामसार्विदकासकलप्ररूपसौरूयज्ञानायतनानां चाक्षाणामभावात्स्ययमनक्षतेन वर्तते तदेव परेषामक्षातीतो भवन निराबाधमहजसौख्यज्ञानलात सर्वावाधविश्वकः, सार्वदिकसकलपुरुषसींख्यज्ञानपूर्णलात्समन्तसर्वाक्षसीख्यज्ञानाद्वयश्च भवति। विद्याराधनाध्यानं करोति यदा विद्या सिद्धा भवति तत्फलमतं विषयसस्य च सिद्धं भवति तदाराधनाध्यानं न करोति. तथायं भगवानिष केवलज्ञानविद्यानिमित्तं च तत्फलभूतानन्तमुखनिमित्तं च पूर्वे लग्नस्थावस्थायां श्रद्धात्मभावनारूपं ध्यानं कृतवान् इदानीं तद्भश्रानेन केवलज्ञानविद्या सिद्धा तत्फलभतमनन्तमःखं च सिद्धम् । किमके ध्यानं करोतीति प्रश्नः आक्षेपो वा. दितीयं च कारणं परोक्षेडेकें ध्यानं भवति भगवतः सर्वे प्रत्यक्षं क्षं ध्यानमिति पूर्वपक्षद्वारेण गाथा गता ॥ १०५ ॥ अथात्र पूर्वपक्षे परिहारं ददाति—ग्रादि ध्यायति एकाकारसमरसीभावेन परिणमत्यनुभवति । स कः कर्ता । भगवानु । कि ध्यायति । सोक्खं सौख्यम् । **किंबि**शिष्टम् । **परं** उत्कृष्टं सर्वात्मप्रदेशाह्लादकपरमानन्तमुखम् । कन्मिन्प्रस्तावे । यस्मिनेव क्षणे **भूदो** भतः संजातः । किंविशिष्टः । अक्स्वातीदो अक्षातीतः इन्दियरहितः न केवलं स्वयमतीन्द्रियो जातः परेषां च अणाकरतो अनक्षः इन्द्रियविषयो न भवतीःसर्थः । पनरिप किविशिष्टः । सन्वावाधविजन्तो प्राकृतलक्ष्मणबलेन बाधारान्दस्य हस्त्रत्वं सर्वाबाधावियुक्तः । आसमन्ताद्वाधाः पीडा आबाधाः सर्वाश्च ता आबाधाश्च सर्वावाधास्ताभिर्वियुक्तो रहितः सर्वावाधावियुक्तः । पुनश्च किरुपः । समंतसञ्बदस्योकाव-सकल पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होते, और सबके अंतःप्रविष्ट इनका ज्ञान नहीं है, इस कारण वांक्रित अर्थका ध्यान करते हैं, इनके तो ध्यानका होना संभव है, परंत केवलीभगवान तो धार्तियाकर्म रहित हैं, समस्त पदार्थींके साक्षात्कार करनेवाले हैं, और सब पदार्थींका प्रमाण (माप) करनेवाले हैं, इसलिये इन सर्वज्ञके कोई चीजकी इच्छा नहीं रही, और कुछ जानना भी बाकी न रहा, इस कारण केवलीभगवानके ध्यान कैसे होसकता है : ऐसा शिष्यका प्रश्न है ॥ १०५ ॥ आगे इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं, कि यद्यपि स्वरूपको प्राप्त हुए हैं, तो भी केवली ध्यान करते हैं—[अक्षातीन:] इन्द्रियोसे रहित [भूत:] हुए [अनक्षः] दूसरेको इन्द्रिय ज्ञानगम्य न होनेबाले, [सर्वाबाधवियक्तः] समस्त ज्ञानावरणादि वातियाकर्गींसे रहित और समन्तसर्वाक्षसी स्यजानाच्यः । सर्वोग परिपूर्ण आत्माके अनंतसरा अथायमेव श्रुद्धात्मोपकम्भक्त्रणो मोश्रस्य मार्ग इत्यवधारयति — एवं जिणा जिणिदा सिद्धा मग्गं समुद्धिरा समणा । जादा णमोत्थ तेसि तस्स य णिव्बाणमगास्स ॥ १०७ ॥

णाणको समन्ततः सामरूयेन स्पर्शनादिसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढ्यः । समन्ततः सर्वात्मप्रदेशैर्वा स्पर्शनादि-सर्वेन्द्रियाणां संबन्धित्वेन ये ज्ञानसौढ्ये हे तान्यामाढ्यः परिपूर्ण इत्यर्धः । तद्यथा-स्थयं भगवानेक-देशोद्धवसांसारिकज्ञानसंख्कारणभूतानि सर्वात्मप्रदेशोद्भवस्वाभाविकातीन्द्रियज्ञानसंख्विनाशकानि च यानीन्द्रियाणि निश्चयरत्त्रत्रयात्मककारणसमयसारबेलेनातिकामति विनाशयति यदा तस्मिनेव क्षणे समस्त-बाधारहितः सन्नतीन्द्रियमनन्तमात्मोत्थसखं ध्यायत्यनभवति परिणमति । ततो ज्ञायते केवलिनामन्यज्ञिन्ता-निरोधलक्षणं ध्यानं नास्ति किविदमेव परमयखान्भवनं वा ध्यानकार्यभूतां कर्मनिर्जरां दृष्टा ध्यानशब्देनोप-चर्यते । यत्पनः सयोगिकेवलिनस्तृतीयश्रक्षःयानमयोगिकेवलिनश्रतुर्धशक्रध्यानं भवतीत्पक्तं तदपचारेण जातन्यमिति संत्राभिप्रायः ॥ १०६ ॥ एवं केवली कि ध्यायतीति प्रश्रमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । परमसस्वं ध्यायत्यनभवतीति परिहारमध्यत्वेन दिनीया चेति ध्यानविषयपूर्वपक्षपरिहारदारेण तनीयस्थले गाधादयं गतम् । अधायमेव निजश्रद्धात्मोपलिथलक्षणमोक्षमार्गो नान्य इति विशेषेण समर्थयति—जादा उत्पन्नाः । कथंमताः । मिद्धाः सिद्धाः सिद्धपरमेष्टिनो मुक्तात्मान इत्यर्थः । के कर्तारः । जिल्ला जिनाः अनगार-और अनंतज्ञान इन दोनोंसे पूर्ण ऐसे केवली भगवान [परं] उत्कृष्ट [सौरूयं] आत्मीकम्सवका िध्यायित वितवन अर्थात एकाप्रतासे अनुभव करते हैं। भावार्थ-यह आत्मा जिस समय अनंतज्ञान अनंतसूखके आवरण करनेवाले एकदेशी ज्ञान सुखके हेत् इन्द्रियोंके नाशसे अतीदिय दशाको प्राप्त होता है, तब बाधाओं (रुकावहहों)से रहित हुआ अनंतज्ञान अनंतमुख सहित होता है, ऐसे केवली भगवानमें यद्यपि कछ प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं रही. और कछ जाननेकी भी अभिलाघा नहीं रही. तथा कुछ संशय भी नहीं रहा, तो भी भगवान एकाप्रतासे अपने अनंत अनाकुल परमसखको अनुभवते हैं। इस कारण उपचारसे 'ध्यान करता है' ऐसा कहते हैं । ध्यान करनेका फल यह है, कि पूर्वमें बँधे हुए कमींकी निर्जरा होती है. और आगामी बंधका परमसंवर होता है, इस कारण केवलीभगवानके अपने अनंतसंखका अनुभव करनेसे पूर्व कर्मोंकी निर्जरा होती है: आगेका संबर है, इसलिये उपचारमात्र केव-हीके प्यान है। इस प्रकार स्वाभाविक ज्ञानानन्दस्वरूप सिद्धत्वकी सिद्धि भगवानके ही है।। १०६॥ आगे ख़द्ध आत्माकी प्राप्ति ही मोक्षमार्ग है, निश्रय करते हैं—ि एवं ] इस पूर्वोक्त प्रकारसे [ मार्ग ] सम्बादरीन ज्ञान चारित्रमयी शुद्धात्मप्रवृत्तिरूप मोक्षमार्गके प्रति [सम्बन्धिता: ] उद्यमी होके प्राप्त हुए को जिनाः ] उसी भवसे मोक्ष जानेवाले सामान्य चरमशरीरी जीव [जिनेन्द्राः] अरहंत पदके

एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मार्गे सप्रस्थिताः श्रमणाः । जाता नमोऽस्त तेभ्यस्तस्मै च निर्वाणमार्गाय ॥ १०७ ॥

यतः सर्वे एव सामान्यचरमञ्जरीरास्तीर्थकराः अचरमञ्जरीरा ग्रमक्षवश्चाग्रनेव यथोदितेन श्रद्धा-त्मतत्त्वप्रवृत्तिलक्षणेन विधिना प्रवृत्तमोक्षस्य मार्गमधिगस्य सिद्धा वश्रवः, न पुनरन्यथापि। ततो-Saviर्यते केवलमयमेक एव मोधस्य मार्गो न दिनीय इति । अलं च प्रवश्चेन । तेषां श्रदात्म-तरवप्रजानां [सिद्धानां] तस्य श्रद्धात्मतस्वप्रश्रतिरूपस्य मोक्षमार्गस्य च प्रत्यस्तमित्रभाव्यभाव-कविभागतेन नोआगमभावनमस्कारोऽस्त । अवधारितो मोक्षमार्गः कत्यमनशीयते ॥ १०७ ॥ अथोपसंपद्ये साम्यामिति पूर्वमतिज्ञां निर्वहन् मोक्षमार्गभूतां स्वयमपि ग्रद्धात्ममहत्तिमास्त्रयति-

तम्हा तह जाणिसा अप्पाणं जाणगं सभावेण । परिवजामि ममस्ति उवद्विदो णिम्ममसम्मि ॥ १०८ ॥

केवलिनः । जिणिदा न केवलं जिना जिनेन्द्राश्च तीर्थकरपरमदेवाः । कथंभूताः सन्तः एते सिद्धा जाताः । ममां सम्बद्धिता निजयरमात्मतत्त्वानभृतिलक्षणमार्गं मोक्षमार्गं समृत्थिता आश्रिताः । केन । एवं पूर्वं बहुधा ्याख्यातकमेण । न केवलं जिना जिनेन्द्रा अनेन मार्गेण सिद्धा जाताः समाणा सखद खादिसमता-भावनापरिणतात्मतत्वलक्षणाः शेषा अचरमदेहश्रमणाश्च । अचरमदेहानां कथं सिद्धत्वमिति चेत् । "तवसिदे णयसिद्धे संजगसिद्धे चरित्तसिद्धे य । णाणिम दंसणिम य सिद्धे सिरसा णगसामि॥" इति गाथाकथित-क्रमेणैकदेशेन णमोत्थ तेसि नमोऽस्त तेभ्यः । अनन्तज्ञानादिसिद्धगुणसमण्यरूपो भावनमन्कागेऽस्त तस्य य णिव्याणमस्य तस्मै निर्विकारस्वसंत्रित्तिलक्षणनिश्चयरनत्रयात्मकनिर्वाणमार्गाय च । ततोऽव-धार्यते अयमेव मोक्षमार्गो नान्य इति ॥ १०७॥

अथ 'उबसंपयामि सम्मं जत्तो जिञ्बाणसंपत्ती' इत्यादि पूर्वप्रतिज्ञां निवांहयन् स्वयमपि मोक्षमार्ग-परिणति स्वीकरोति प्रतिपादयति—तम्हा यम्मात्युर्वोक्तश्रद्धाःमोपलम्भलक्षणमोक्षमार्गेग जिना जिनेन्द्राः श्रमणाश्च सिद्धा जातास्तरमादहमपि तह तथैव तेनैव प्रकारंग जाणिता जात्वा । कम । अप्पाणं निज-[सिद्धाः] मोक्षमें सिद्ध अवस्थाको [जाताः] प्राप्त हुए हैं, [तेभ्यः] उन सबको 🖼 ] तथा [तस्मै निर्वाणमार्गाय] गुदात्माकी प्रवृत्तिमयी अनुभवरूप मोक्षमार्गको [नमः अस्त] द्रव्य भावरूप नमस्कार होवे । **भावार्थ-**-जो तीर्थंकर वा सामान्यकेवली अथवा अन्य मृनि मोक्षको गये हैं, ये केवल गुद्ध आत्माकी प्रवृत्तिरूप मोक्षमार्गको पाकर ही मुक्त हुए है। गुद्धात्माके अनुभव विना दूसरा कोई मोक्षमार्ग नहीं है, यही अदितीय मार्ग है । अब बहुत विस्तार कहाँतक किया जावे. सारांश इतना है, कि जो ग्रुदात्मतत्त्वमें प्रवर्तमान हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टियोंको और जो ग्रुदात्मतत्त्वकी प्रवृत्तिमयी अनुभवस्त्य मोक्षमार्ग है, उसको द्रव्य भावस्त्य नमस्कार होवे ॥ १०७ ॥ आगे आचार्यनं जो पर्व प्रतिज्ञा की थी, कि मैं समताभावोंको अवलंबता हूँ, अव उसीका निर्वाह (पाटन) करते हुए मोक्ष-

#### तस्मात्तवा ज्ञातात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन । परिवर्जयामि ममताग्रुपस्थितो निर्ममते ॥ १०८॥

अहमेष मोक्षाधिकारी हायकस्यभावात्मतस्वपरिज्ञानपरस्मरममत्वनिर्ममत्वहानोपादानवि-धानेन कुलान्तरस्याभावात्सर्वारम्भेण श्रद्धात्मनि पर्वतेते । तथाहि-अहं हि तावत ज्ञायक एव स्वभावेन, केवलजायकस्य च मतो मम विश्वेनापि सहजजेयज्ञायकलक्षण एव संबन्धः न पुनरन्ये खस्वामिलक्षणादयः संबन्धाः । ततो मम न कचनापि ममलं सर्वत्र निर्ममलमेव । अथैकस्य ज्ञायकभावस्य समस्तज्ञेयभावस्यभावस्यभावत्रात्त्रीर्णलिखितनिखातकीलितमज्ञितसमा-वर्तितमतिविस्वितवत्तत्र क्रममहत्तानन्तभृतभवद्भाविविचित्रपर्यायमारभारमगाथस्वभावं गम्भीरं परमात्मानम् । किविशिष्टम्। जाणगं ज्ञायकं केवलज्ञानायनन्तगुणस्वभावम् । केन कृत्वा ज्ञात्वा । सभावेण समस्तरागादिविभावरहितराद्वबदैकस्वभावेन । पश्चात किं करोमि । परिवक्तामि परि समन्तादर्जयामि । काम् । ममन्ति समस्तवेतनाचेतनमिश्रपरदञ्चसंबन्धिनीं ममताम् । कथंमृतः सन् । उबटिटो उपस्थितः परिणतः । क । जिम्ममत्तिमः समस्तपरहञ्यममकाराहंकाररहितन्त्रेनः निर्ममत्त्रत्रशेणे परमसाम्याभिधाने वीतरागचारित्रे तत्परिणतनिजञ्जातस्वमावे वा । तथाहि-अहं तावलेबलज्ञानदर्शनस्वभावत्वेन ज्ञायकै-कटड्रोत्क्रीर्णस्वभावः । तथानुनस्य सतो मम न केवलं स्वस्वान्यादयः प्ररद्वन्यसंबन्धा न सन्ति । निश्चयेन ब्रेयज्ञायकसंबन्धो नास्ति । ततः कारणाःसमस्तपरद्वत्र्यभमःवरहितो भूत्वा परमसाभ्यवक्षणे निजश्रद्धात्मनि मार्गरूप ग्रद आत्माकी प्रवृत्ति दिखलाते है—[नस्मात्] इस कारणसे अर्थात् जो मुक्त हुए हैं, वे शुद्धात्माके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे हुए हैं, इस कारणसे [तथा] उसी प्रकार अर्थात् जैसे तीर्थंकरा-दिकोंने स्वरूप जानके शुद्धात्माका अनुभव किया है, उसी तरह मैं भी [स्वभावेन] अपने आत्मीक भावसे [जायकं] सकल हेयपदार्थीको जाननेवाले [आत्मानं] आत्माको [जारवा] समस्त पर-इब्यसे मिल जानकर [ममतां] पर वस्तुमें ममत्ववृद्धिको [परिवर्जयामि ] सब तरहसे छोडता हैं. और [ निर्ममत्वे ] स्वरूपमें निश्चल होके वीतराग भावमें [ उपस्थित: ] स्थित होता हूँ । भावार्थ-जो पुरुष मोक्षका इच्छक है, वह जानस्वरूप आत्माका जाननेवाला होता है, इसके बाद ममता भावका त्यागी होके बीतरागभावीका आचरण करता है. तथा अन्य सब कार्य मिथ्या भ्रमरूप समझकर सब प्रकारके उद्यमवाला होके शहात्मामें प्रवर्तना है । उस प्रवृत्तिकी रीति इस तरह है—मैं निजस्वभावसे जायक (जाननेवाला) हूँ, इस कारण समस्त परवस्तुओं के साथ मेरा जेयज्ञायक सम्बंध है, लेकिन वे पदार्थ मेरे हैं. मैं उनका स्वामी हूँ, ऐसा मेरा सम्बंध नहीं है । इसलिये मेरे किसी परवस्तमें ममत्वभाव नहीं है, सबमें ममताभाव रहित हूँ, और जो मैं एक स्वभाव हूँ, सो मेरा समस्त झेयपदार्थीका जानना स्वमाव है, ईस कारण वे ज्ञेय मुझमें ऐसे माञ्चम होते हैं, कि मानों प्रतिमाको तरह गढ़ दिये हैं, वा लिखे हैं. या मेरिमें समा गये (मिल गये) हैं. या कीलित हैं. या डब गये हैं. वा पलट रहे हैं. अधवा प्रतिबिंबित हैं, इस तरह मेरे जेयजायक संबंध है, अन्य कोई भी संबंध नहीं है। इसलिये अब मैं मोहको समस्तमिष द्रव्यजातमेकक्षण एव प्रत्यक्षयन्तं ब्रेयक्षायकञ्जक्षालंबन्यस्यानिवार्थेसेनाशक्यविवेचन-तादुपाचत्रैश्वरूपमिष सहजानन्वशक्तिक्षायकस्वभावेनैक्यक्ष्यमञ्जञ्जन्तमासंसारमन्येव स्थित्या स्थितं मोहेनान्यथाध्यवस्यमानं श्रुद्धात्मानमेष मोहग्रुत्त्वाय ययास्थितमेवातिनिःप्रकम्यः संप्र-तिपद्ये । स्वयमेव भवतु चास्यैवं दर्शनिवश्रुद्धिमृञ्या सम्यक्षानोपयुक्ततयात्यन्तमन्यावाधरत-तात्साभोरिष साक्षात्सिद्धभृतस्य स्वात्मनस्तयाभूतानां परमात्मनां च नित्यमेव तदेकपरायण-चन्नक्षणो भावनमस्कारः ॥ १०८ ॥

> जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्रभणेतृ स्फीतं शब्दब्रह्म सम्यन्त्रिगाह्म। संशुद्धारमद्रव्यमात्रैकदृत्त्या नित्यं युक्तेः स्थीयतेऽस्माभिरेवम्॥

तिष्ठामीति । किंच 'उवसंपयामि सम्मं' इःबादिस्वकीयप्रतिक्षां निर्वाहयन्त्वयमापे मोक्षमार्गपरिणर्ति स्वीकरो-त्येवं यद्कं गाथापातनिका प्रारम्भे तेन किमुकं भवति—ये तां प्रतिज्ञां गृहीव्या सिर्धि गतास्तैर्य सा प्रतिज्ञा वस्तुकृत्या समाप्ति नीता । कुन्दकुन्दाचार्यदेवैः पुतर्ज्ञानदर्शनाधिकाद्वयरूपप्रन्यसमाप्तिरूपेण समाप्ति नीता । शिवकुमारमहाराजेन यु तद्प्रन्यक्षवणेन च । कस्मादिति चेन् । ये मोक्षं गतास्तेषां सा प्रतिज्ञा परिपूर्णा जाता । न चेतेवां कस्मात् । चरमदेहत्वामावादिति ॥ १०८ ॥ एवं ज्ञानदर्शनाधिकारसमामि-रूपेण चतुर्णस्थले गाथादयं गतम् ।

एवं निजशुद्धात्मभावना रूपमोक्षमार्गेण ये सिद्धि गता ये च तदाराधकारतेषां दरीनाधिकारापेक्षया-बसानमङ्गलार्थे प्रन्थापेक्षया मध्यमङ्गलार्थे च तत्पदाभिलापी भूत्वा नमस्कारं करोति—

> दंसणसंसुद्धाणं सम्मण्णाणोवजोगजुत्ताणं । अञ्चावाधरदाणं णमो णमो सिद्धसाहृणं ॥ "५॥

णमो णमो नमो नमः पुनः पुनर्नमस्करोमीित भक्तिप्रकर्ष दरीयति । केन्यः । सिद्धसाहूणं सिद्धद्दर कर अपने यथारिथत (जैसा था वैसा) स्वरूपको निश्चल होकर, आपसे ही अंगीकार करता हूँ ।
मेरे स्वरूपमें त्रिकालसम्बंबी अनेक प्रकार अति गंभीर सब ही द्रव्य—पर्याय एक ही समयमें प्रत्यक्ष है,
और मेरा यह स्वरूप बेयज्ञायक सम्बंधसे यविष समस्त लोकके स्वरूप हुआ है, तो भी स्वामाविक
अनंत ज्ञायकराक्तिस अपने एक स्वरूपको नहीं छोड़ता, और यह मेरा स्वरूप अनादि कालसे इसी
प्रकारका था, परंतु मीहके वदीप्दत होके अन्यका अन्य (दूसरा ) जाना, हसी कालण में अज्ञानी हुआ ।
अब मैंने वैसेका तिसा (यथार्ष) जान लिया, इस कारण अप्रमादी होके स्वरूपको स्वीकार करता हूँ,
और सम्यवद्दीन सम्याज्ञानसे अव्वण्डित मुख्ये तिष्ठे हुए साक्षात् सिद्धस्वरूप भगवान् अपनी जो आत्मा
है, उसको हमारा भवनमस्कार होवे । तथा जो अन्य जीव उस परमात्ममावको प्राप्त हुए हैं, उनको
भी हमारा बहुत भक्तिसे भावनमस्कार होवे ॥ १०८॥

क्षेपीकुर्वेकाससासीमविष्यं इानीकुर्वेन् क्षेपमाकान्तमेदम् । आत्मीकुर्वेन् कानमात्मन्यभासि स्फूर्जेत्यातमा श्रद्य संवयः ॥ द्रव्यात्मसारि वरणं चरणातुसारि द्रव्यं मियो द्रयमिदं नतु सव्यपेक्षम् तस्मान्द्रमुक्षरियोततु मोक्षमार्गे द्रव्यं मतीत्य यदि वा चरणं मतीत्य ॥

इति तस्वदीपिकायां प्रवचनसार्श्वतौ श्रीमदश्यतच्य्रसूरिविरचितायां ज्ञेयतस्वप्रज्ञा-पनो नाम द्वितीयः श्रतस्कर्यः समाप्तः ॥ २ ॥

साधुन्यः । पुनर्तप कथंमूतेन्यः । सिद्धशन्दवान्यरवान्योगलिष्यल्याग्रहिसिद्धेन्यः साधुशन्दवान्ययोग्ध-साधकान्वार्योगाच्यायसाधुन्यः । पुनर्तप कथंमूतेन्यः । दंसणसंमुद्धाणं मृद्धत्र्यादिपश्चविंशतिमल्यद्वित-सम्यग्दर्शनसंश्चद्वेन्यः । पुनर्राप कथंमृतेन्यः । सम्यग्जाणोवजोगजुन्ताणं संशयादिरिहेतं सम्यग्ज्ञाने त्ययोगयोगः सम्यग्ज्ञानोपयोगः, योगो । निर्विकःपसमाध्वितरागन्वारित्रमित्यर्यः तान्यां युक्ताः सम्यग्ज्ञानो-पयोगयुक्ताःसंन्यः । पुन्ध किरूपेन्यः । अञ्चानापरदाणं सम्यग्जानादिभाननोत्पनात्यानाथानन्तपुस्य-स्त्रेन्यत्व ॥ ५ ॥ इति नमस्कारगाधाराद्वितस्थलनपुष्टरेग नतुर्धविशेगान्तरापिकारः समापः । एवं 'अद्य-त्राणिन्वरस्य हि' इत्यावकादशाधारायवेन्तं ग्रुमाधुमञ्जदोषयोगत्रयपुष्यतेन प्रथमो विशेषान्तराधिकारस्त-दनन्तां 'अपदेसो परमाण् परेसमेनो य' इत्यादि एकोनिर्वशतिगाधापर्यन्तं जीवस्य पुद्रलकर्मणा सह नन्य-पुष्टयत्वेन नृतीयो विशेषान्तराधिकारस्त्रत्व । च्यादि जो दु ममर्पिनं इत्यादि द्वादशगाधापर्यन्तं विशेष-स्त्रस्तान्तम्विल्वान्याव्यानस्त्रस्थ्यतुर्थे नारिक्शान्तराधिकार इत्येकाधिकप्रवाशद्राश्चाभिर्विशेषान्तराधिकार-नतुष्टयेन विशेषभेदमानासियानस्वयं अपनित्राधिकारः समाप्तः ।

इति श्रीजयसेनाचार्यकतायां तात्पर्यवृत्ती 'तन्द्रा दंसगमाई' इत्यादि पञ्चित्रशद्राधापयैन्तं सामान्य-इयन्याख्यानं तदनन्तरं 'दञ्चं जीवं' इत्याचेकोनविंशतिगाधापर्यन्तं जीवपुद्रल्थमादिमेदेन विशेषद्रेयव्याख्यानं तत्वस्र 'सपदेसेहि समग्गो' इत्यादि गाधाष्टकपर्यन्तं सामान्यभेदभावना ततः परं 'अखिलाणिष्ण्यदस्य हि' इत्याचेकाधिकपञ्चाशहाधापर्यन्तं विशेषमेदमावना चेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन त्रयोदशाधिकशतनाभ्राधिः सम्यादकीनाधिकारनामा क्रेयाधिकारगरसंज्ञो दितीयो महाधिकारः समानः ॥ २ ॥

> इति श्री**पांडे हेसरा**जकत श्रीप्रवचनसार सिद्धांतकी बालावबोध- 1] प्राप्त भाषाटीकार्मे **होयलस्व**का अधिकार पूर्ण हुआ ॥ २॥ है, वैसा ही दीना चाहता है.

# चारित्राधिकारः ॥ ३ ॥

अथ परेषां चरणानुयोगस्चिका चृलिका । तत्र

द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिः द्रव्यस्य सिद्धिश्वरणस्य सिद्धौ । बुद्धवेति कर्माविरताः परेऽपि द्रव्याविरुद्धं चरणं चरन्तु ॥

इति चरणाचरणे परान् प्रयोजयति—'एस सुरासुर' इत्यादि 'सेसे' इत्यादि 'ते ते' इत्यादि । एवं पणमिय सिद्धे जिणवरचसहे पुणो पुणो समणे । पडिचजद सामण्णं जदि इच्छदि दक्क्यरिमोक्स्तं ॥ १ ॥

कार्ये प्रयक्तेय प्रत्यः समात इति ज्ञातन्यम्। कस्यादिति चेत्। 'उवसंपयामि सम्मं' इति प्रतिज्ञासमातिः।
अतःषरं ययाक्रमेग सत्तिभिक्तविनाश्याप्येन्तं वृत्तिकारूपेग चारित्राधिकारत्याख्यान् प्रास्यते। तत्र तावदुस्सगेरूपेग चारित्रस्य संत्रेपत्याख्यानम्। तदनन्तसम्बवादक्रणेग तरित्र चारित्रस्य विस्तरःत्याख्यानम्। तत्रध्य
प्रमाम्बताप्ताममोक्षमार्गव्याल्यानम्। तदनन्ततं सुयोषयोगत्याव्याव्यानार्मकेन दोल्लिममुलवृत्रस्य दोक्षाविधानकथानमुख्यत्या प्रश्नस्थवन्। अतःपरं 'वदसामिदिदय' इत्यादिम्तुगुग्नग्वकानक्रपेग दित्तीयस्यंग गाध्यादयम्।
तदनन्तरं गुरुश्यवस्थाज्ञाचनार्थे 'विधानगरुणे' इत्यादि एका गाथा। तथेव प्रायक्षितक्ष्यनमुख्यत्यत्य 'पयदिन्दि'
इत्यादिमाधाद्यमिति समुदायन तृतीयस्यंग गाथानयम्। तदनन्तरं भावदिसान्यस्यान्यस्य ।
समाचारक्ष्यनार्थे 'अधिवासे व' इत्यादि चतुर्थस्यवे गाधात्रयम्। तदनन्तरं भावदिसान्यदिसापिद्वागर्थे
'अपयत्तादी चरिया' इत्यादिषक्षमस्थवे सृत्रयद्क्रमायेकविद्यातागाथानिः स्थवप्रकेन प्रयमान्तराधिकारे
समुदाव्यावानिका। तथ्या-अथासन्तरम्यनेवांबारित्रं प्ररयति—पदिचज्ञमृ प्रतिपत्तां स्वीकरोतु।

इसके बाद चारित्रका अधिकार ग्रागंभ करते हैं—जो जीव मोक्षाभिलाषी है, वे डन्यके स्वरूपको भी यथार्ष जानते हैं, और चारित्रके स्वरूपको भी यथार्ष जानते हैं, क्योंकि इन्यके ज्ञानके अनुसार चारित्र होता है, और चारित्रके अनुसार इन्यज्ञान होता है। इस कारण ये दोनों एकत्र रहते हैं। इन दोनोंकी जो एक न होवे, तो मोक्षमार्ग भी न हो, इसलियं इन दोनोंका जानना योग्य है। इसी कारण चारित्रका स्वरूप कहते हैं। जो इन्यका ज्ञान स्वरूप कहते हैं। आगे चारित्रके आचरणमें अच्य जीयोको पुक्त करते हैं। जो इन्यका ज्ञान सफल में, तो चारित्रके आचरणकी अच्छी तरह सिद्धि होवे, अंगे जो चारित्र हो, तो इन्यका ज्ञान सफल और एक दोनोंकी परस्यर सिद्धि है। इस कारण जो जीव कियार्म प्रवृत्त होते हैं, वे आस्प्रदम्पक्ष है, उसको खेरोधो क्रियाका आचरण करो, अर्दुबुद्धि रहित निर्सिक्षणो होके आचरो। इसी लिये आचार्य मी हमारा व्हिप्तको निमित्त यह्याचार कहते हैं। यूर्व ही संयारंगके आदिरों 'परस सुरस्तरण इत्यादि

#### एवं प्रणम्य सिद्धान् जिनवरहषभान् पुनः पुनः श्रमणान् । मतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःलपरिमोक्षम् ॥ १ ॥

यया ममात्मना दुःत्वमोक्षार्थिना, 'किबा अरिहंताणं' इति 'नेषिं' इति अर्हत्सिद्धाचार्यो-पाथ्यायसाधूनां मणतिवन्दनात्मकनमस्कारपुरःसरं विश्वद्धरर्जनज्ञानमथानं साम्यनाम श्रामण्य-मबान्तरग्रन्थसंद्रस्रोसयसंभावितसौक्ष्यित्यं स्वयं मतिपर्भ परेषामात्मापि यदि दुःखमोक्षार्थी तथा तत्मितपद्यतां यथानुभूतस्य तत्मितवित्तिर्वत्मनः मणेतारो वयमिमे तिष्ठाम इति ॥१॥

अय श्रमणो भवितुमिच्छन् पूर्वं किं किं करोतीत्युपदिशति—

किम । सामण्णं श्रामण्यं चारित्रम । यदि किम । इच्छदि जदि दक्कपरिमोक्खं यदि च दःखपरि-मोक्षमिष्कृति । स कः कर्ता । परेपामात्मा । कथं प्रतिपद्यताम एवं पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस सुरासुर-मण्डसिद' इत्यादिगाथापञ्चकेन पञ्चपरमेष्टिनमस्कारं कृत्वा ममात्मना दःखमोक्षार्थिनात्यैः प्रवोक्तभन्यैर्बा यथा तचारित्रं प्रतिपन्नं तथा प्रतिपद्यताम् । किं कृत्वा पूर्वम् । प्रणामिय प्रणम्य । कान् । सिद्धे अञ्चन-पादकादिसिद्धिविलक्षणस्वात्मोपलिथसिद्धिसमैतसिद्धान । जिलावरवसहे सासादनादिक्षीणकषायान्ता एकदेशांजना उच्यन्ते शेषाश्चानगारकेवलिनो जिनवरा भण्यन्ते । तीर्धकरपरमदेवाश्च जिनवरवषमा इति तान् जिनवरवृषभान् । न केवलं तान् प्रणस्य पुणां पुणां समणे चित्रमस्कारमात्रनिजाससम्यक्श्रद्धान-जानानुष्टानुरूपनिश्चयरनुत्रयाचरगप्रतिपादनसाधकत्वोद्यतानः श्रमगुगब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसार्थश्च पनः पुनः प्रगम्येति । किंच पूर्वं प्रत्यप्रारम्भकांल शास्यमाश्रयामीति शिवक्रमारमहाराजनामा प्रतिज्ञां करो-तीति भणितम् । इदानीं त् महात्मना चारित्रं प्रतिपन्नमिति पूर्वापरविरोधः । परिहारमाह-प्रन्थप्रारम्भात्पूर्वमेव दीक्षा गृहीना निष्ठति परं किन ग्रन्थकरणन्याजेन काप्यात्मानं भावनापरिणतं दर्शयति । कापि शिवकमार-महाराजं काप्यन्यं भव्यजीवं वा । तेन कारणेनात्र प्रन्थे परुषनियमो नास्ति कालनियमो नास्ति।यभिप्रायः ॥ १ ॥ अथ ध्रमणो भवन्निन्द्रपूर्व क्षमितन्यं करोति--- 'उबद्विदो होदि सो समणो' इत्यप्रे पष्टगाथाय गाथाओंसे पंचपरमेष्टियोकी नमस्कार किया था. उन्हीं गाथाओंसे इस यत्याचारके आरंभमें भी आचार्य नमस्कार करते हैं । अब फिर आचार्य नमस्कारपूर्णक दयाल होके कहते हैं—[एवं] इस प्रकार "एस सुरासुर" इत्यादि गाथाओंकर [ जिनवरचुचभान ] जिनवरोंमें श्रेष्ठ ऐसे अरहतोंको [सिद्धान ] सिद्धोंको [पुन: पुन:] अनेक बार [अमणान] मुनियोंको [प्रणम्य] नमस्कार करके 'भव्य-जीवोंको चारित्रमें प्रेरणा करनेका उपदेश करते है, कि हे भन्यजीवो ! जैसे दु:खका नाश करनेके लिये मेरी आत्माने पंच-परमेष्टियोंको बंदना (नमस्कार) पूर्वक निर्मल ज्ञान दर्शनरूप समताभाव नामवाला बतिमार्ग अंगीकार किया है, उसी प्रकार' [ यदि ] जो तुम्हारा आत्मा भी [ दःस्वपरिमोक्षं ] दःस्वसे मुक्त होनेकी [इच्छिति] अभिलाषा करता है, तो [श्रामण्यं] यतिवर्मको [प्रतिप्रयतां] प्राप्त होवे । आवार्थ-जैसा हमने वह साम्यभावरूप मोक्षकामार्गमृत चारित्र अनुभव किया है, वैसा ही तमको भी कहते हैं. कि तुम भी मुनिमार्गका आचरण करो ॥ १ ॥ आगे जो मुनि होना चाहता है. 286

आपिच्छ बंधवागं विमोचिदो गुरुकलसपुलेहिं। आसिज णाणदंसणयरित्ततववीरियायारं ॥ २ ॥ आपृच्छच बन्धुवर्ग विमोचितो गुरुकलत्रपुत्रैः । आसाद्य ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारम् ॥ २ ॥

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवर्गमापुच्छते. गुरुक्छत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीद्ति । तथाहि-एवं बन्धूवर्गमापुच्छते, अहो इदंजनक्षरीरवन्यवर्गवर्तिन आत्मानः अस्य जनस्य आत्मा न किंचनापि युष्माकं भवतीति निश्च-येन युयं जानीत तत आपृष्टा युयं, अयमात्मा अद्योद्धिश्वज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽना-दिबन्धुम्रपसर्पति । अहो इदंजनग्रेरीरजनकस्यात्मन् , अहो इदंजनग्ररीरजनन्या आत्मन् , अस्य जनस्यात्मान न युवाभ्यां जनितो भवतीति निश्चयेन युवां जानीतं तत इममात्मानं युवां विग्न-यहचारूयाने तिष्ठति तन्मनसि धत्वा पर्वे कि कत्वा श्रमणो भविष्यतीति व्याख्याति—आपिच्छ आप-च्छ्य प्रष्टा। कमः । बंधवर्मागीत्रम् । ततः कथंभूतो भवति । विमोचिदो विमोचितस्यको भवति । कै: कर्त् मतै: । गुरुक्तलचप्रचेहिं पितृमातृकलत्रपुत्रै: । पुनरपि कि कृत्वा श्रमणो भविष्यति । आसिज्ञ आसाच आश्रित्य । कम् । जाणदंसणचरित्ततववीरियायारं जानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमिति । अध विस्तरः-अहो बन्धवर्गपित्मात्कलत्रपूत्राः, अयं मदीयात्मा सांप्रतमुद्धिन्तपरमविकेक्योतिस्सन् स्वकीयचिदा-**नन्दैकस्बभावं परमात्मानमेव** निश्चयनयेनानादिबन्धवर्भे पितरं मातरं कलत्रं पत्रं चाश्रयति तेन कारणेन **मां** वह पहले क्या क्या करे, उसकी परिपार्टीको कहते हैं- [बंधवर्ग] अपने कुट्यसमुहको [आपू-च्छथ ] पूँछकर [ गुरुकलन्नपुत्रै: ] मा बाप लीजन और पुत्र इनसे [ विमोन्नित: ] मुक्त हुआ [जानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारं] आठ प्रकारका ज्ञानाचार, आठ तरहका दर्शनाचार, तेरह प्रकारका चारित्राचार, बारहप्रकार तपाचार और आत्मशक्तिको प्राप्त करनेवाला ऐसा वीर्याचार, इस तरह पाँच आचारोंको [आसाचा] स्वीकार करके विरक्त होता है। भावार्थ-जो जीव मुनि होना चाहता है, वह पहले ही अपने कुटुम्बके लोगोंसे पुँछकर अपनेको छड़ावे । छड़ानेकी रीति इस तरहसे है-भो इस जनके शरीरके तुम भाई बंधुओ, इस जनका (मेरा) आत्मा तुम्हारा नहीं है, ऐसा तुम निश्चयकर समझो । इसलिये तमसे पँछता हैं. कि यह मेरी आत्मामें ज्ञान-ज्योति प्रगट हुई है. इस कारण अपना आत्मस्वरूप ही अनादि भाई बंधको प्राप्त होता । अहो इस जनके शरीरके तुम माता पिताओ, इस जनका आत्मा तुमने उत्पन्न नहीं किया, यह तुम निश्वयसे समझो, इसलिये तुम इस मेरे **भारमाके विषयमें ममता भाव** छोड़ो । यह आत्मा ज्ञान-उद्योतिकर प्रगट हुआ है, सो अपने आत्मस्वरूप ही माता पिताको प्राप्त होता है। हे इस जनके शरीरका मन हरनेवाली बी, तु इस जनके आत्माको नहीं रमण कराती, (प्रसन्न करती) यह निश्चयसे जान । इस कारण इस आत्मासे ममत्व माव छोड़ दे । यह आत्मा ज्ञान-ज्योतिकर प्रगट हुआ है, इसलिये अपनी अनुभृतिरूप स्रीके साथ रगण-स्वमाबी

अतम् , अयमात्मा अद्योद्धिष्मज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजनक्ष्मपूर्माते । अहो इदं-जनशरीररमण्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मानं न तं रमयसीति निश्चयेन तं जानीहि तत इम-मात्मानं विश्वश्व. अयमात्मा अद्योद्भिष्मज्ञानज्योतिः स्वातुभृतिमेवात्मनोऽनादिरमणीश्रपसर्पति । अही इदंजनशरीरपत्रस्यातमन . अस्य जनस्यातमनो न तं जन्यो भवसीति निश्चयेन तं जानीहि तत इममात्मानं विश्वश्च, अयमात्मा अद्योद्धिश्वज्ञानज्योतिः आत्मानमेत्रात्मनोऽनादिजन्यग्रप-सर्पति । एवं गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति । तथा अहो कालविनयोपधानबहमाना-निह्नवार्थव्यञ्चनतदभयसंपन्नलक्षणज्ञानाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्रमसीति निश्चयेन जानामि तथापि लां ताबदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात शृद्धमात्मानम्परुभे । अहो निःशङ्कितलनिःशाङ्किसतल-निर्विचिकित्सवनिर्भदृदृष्टिबोपबंदणस्थितिकरणवात्सल्यमभावनालक्षणदर्शनाचारः न शुद्धस्यात्म-नस्त्रमसीति निश्चयेन जानामि तथापि लां तावदासीदामि यावत लत्प्रसादान शद्धमात्मान-मुख्यत युयमिति क्षमित्रत्यं करोति । तत्रश्च किं करोति परमचैतःयमार्जागजात्मतत्त्वसर्वप्रकारोपादेयरुचिपरिच्छि-त्तिनिश्वलानभूतिसमस्तपरद्रव्येच्छानिवृत्तिलक्षणतपश्चरणस्यगमस्यनवगृहनवीर्याचाररूपं निश्चयपञ्चाचारमाचा-रादिचरणप्रनथकथिततःसाधकव्यवहारणञ्चाचारं चाश्रयनीत्वर्थः । अत्र यद्रोत्रादिभिः सह क्षमिनव्यव्याख्यानं कृतं तदत्रातिप्रसगानिपेधार्थम् । तत्र नियमो नास्ति । कथमिति चेत् । पूर्वकालं प्रचुरेण **भरतसगरराम**-है। हे जनके शरीरका पुत्र; तृ इस जनके आत्मास नहीं उत्पन्न हुआ, यह निश्रयसे समझ। इस कारण इसमें ममता भाव छोड, यह आत्मा जान-ज्योतिकर प्रगट हुआ है, इसलिये अपने आत्माका यह आत्मा ही अनादि पुत्र है, और वह उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार माता, पिता, खी, पुत्रादि, कटम्बसे अपना पीछा छड़ावे। अथवा जो कोई जीव मुनि होना चाहता है, वह तो सब तरह कुटुम्बम विस्काही है, उसको कटम्बसे पुँजनेका कुछ कार्य हो नहीं रहा, परंतु यदि कटम्बसे विरक्त होते, और जब कुछ कहना पड़े, तब वैराग्यके कारण कुटुम्बके समझानेको इस तरहके बचन निकलते हैं । यहाँपर ऐसा नहीं समझना, कि जो विरक्त होवे, तो कुटुम्बको राजी करके ही होवे। कुटुम्ब यदि किसी तरह राजी न होवे, तब कुटुम्बके भरोसे रहनेसे विरक्त कभी हो ही नहीं सकता। इस कारण कुटुम्बके पूँछनेका नियम नहीं है। जो कभी किसी जीवको मनि-दशा धारणके समय कुछ कहना ही होते. तो पूर्वोक्त प्रकार उपदेशरूप बचन निकलते हैं। उस तरहके वैराग्यरूप बचनोंको सुनकर जो निकट-संसारी जीव कुटुम्बमें हो, व भी विरक्त होसकते हैं। तथा इसके बाद सम्बन्दर्श जीव अपने स्वरूपको देखता है, जानता है, अनुभव करता है, अन्य समस्त ही व्यवहार भावोंसे अपनेको भिन्न मानता है, और परभावरूप सभी शुभाश्चम क्रियाओंको हेयरूप जानता है. अंगीकार नहीं करता । लेकिन वहीं सम्यग्दछी जीव पूर्व बँधे हुए कमीके उदयसे अनेक प्रकारके विभाव (विकार) भावींस्वरूप परिणमता है, तो भी उन भावींसे विरक्त है, वह यह जानता है, कि जबतक इस अशद्ध परिणतिकी स्थिति है, तबतक यह अवश्य होती है, इस कारण आकुलताह्य भावोंको भी नहीं प्राप्त होता । यह सम्यग्द्रष्टी जीव तो सकल द्रव्य भावरूप विभावभावोंका तभी त्याग

मपलमे । अहो मोक्षमार्गभवत्तिकारणपञ्चमहावृत्तोपेतकायवाब्यनोगुप्तीर्याभाषेषणादाननिक्षेपण-प्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न शद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि लां ताबदासीदामि यावस्वत्मसादात् श्रद्धमात्मानम्रपलमे । अहो अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यान-रसपरित्यागविविक्तश्य्यासनकायक्रेशमायश्चित्तविनयवैयाहरूयस्याध्यायध्यानव्यत्सर्गनस्याजन्य आचार, न श्रद्धस्यात्मनस्त्रमसीति निश्चयेन जानामि तथापि तां तावदासीदामि यावस्वत्य-सादात श्रद्धमात्मानम्पूर्णे । अहो समस्तेतराचारप्रवर्तकस्वशक्त्यनिगृहनलक्षणवीर्याचार. न पाण्डवादयो राजान एव जिनदीक्षां गृह्णति, तत्परिवारमध्ये यदा कोऽपि मिध्याद्वष्टिर्भवति तदा धर्मस्यो-पर्सर्गे करोतीति । यदि पनः कोऽपि मन्यते गोत्रसंमतं ऋत्वा पश्चात्तपश्चरणं करोमि तस्य प्रचरेण तपश्च-रणमेव नास्ति कथमपि तपश्चरणे गृहीतेऽपि यदि गोत्रादिसमत्वं करोति तदा तपोधन एवं न भवति । तथाचोक्तम—"जो सकलगयररजं पन्वं चड्डण कण्ड य ममर्ति । सो गवरि लिंगधारी संजमसारेण करचका, जब इसके स्वपर विवेकरूप भेदविज्ञान प्रगट हुआ था, और तभी टंकोन्कीण निजभाव भी अंग्रीकार किये । इसलिये सम्यार्द्धीको न तो कुछ त्यागनेको रहा है और न कुछ स्वीकार करनेको ही है। पांत वही सम्बाद्धि जीव चारित्रमोहके उदयंस श्रम भावोरूप परिणमन करता है, उस परिणमनकी अपेक्षा त्यागता है, और अंगीकार करता है। यहां कथन दिखलाते है- प्रथम ही गुणस्थानोंकी परि-पार्टीके कमसे अश्रम परिणतिकी हानि होती है, उसके बाद धीरे धीरे श्रम परिणति भी छटती जाती है। इस कारण पहले तो वह गृहवास कुटुम्बका त्यागी होता है, पीछे ग्रभ रागके उदयसे व्यवहार स्तत्रय-क्रव पंचाचारोंको अंगीकार करता है। यद्यपि ज्ञानभावसे समस्त ही श्रभाशम कियाओंका स्थागी है. परंत द्वाभ रागके उदयसे ही पंचाचारोंको ग्रहण करता है । उसकी रीति बतलाते हैं—हे काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिह्नव, अर्थ, व्यंजन, तद्भयरूप आठ प्रकार ज्ञानाचार; मै तुझको जानता हूँ, कि त शहात्म स्वरूपका निश्चय करके स्वभाव नहीं है, तो भी मै तबतक अंगीकार करता है, जबनक कि तेरे प्रसादमे श्रद्धात्माको प्राप्त हो जाऊँ । अहो निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मेददृष्टित्व, उपबंहण, स्थितिकरण, बारसल्य, प्रभावनास्वरूप, दरीनाचार; तू शुद्धारमाका स्वरूप नहीं है, ऐसा मैं निश्चयसे जानता हूँ, तो भी तुझको तबतक स्वीकार करता हूँ. जबतक तरे प्रसादसे शृद्ध आत्माको प्राप्त हो जाऊँ । अहो मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिके कारण पंच महावत, तीन गुप्ति, पाँच समितिरूप तेरह प्रकार चारित्राचार: मैं जानता है, कि निश्चयसे त शद्धात्माका स्वरूप नहीं है, तथापि नवतक अंगीकार करता हैं. जबतक कि तेरे प्रसादसे शदात्माको प्राप्त होऊँ । अहो अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसख्यान, रस-प्रित्यातः, विविक्तज्ञप्यासनः, कायक्रेजः, प्रायश्चित्तः, विनयः, वैयाज्ञत्यः, स्वाध्यायः, ध्यानः, व्यत्सर्गस्वरूप बाग्रह प्रकार तपआचार; मै निश्रयसे जानता हूँ, कि तू शुद्धात्माका स्वभाव नहीं है, परंतु तो भी तुझको तबतक स्वीकार करता हूँ, जनतक तेरे प्रसादसे शुद्धस्वरूपको प्राप्त होजाऊँ । अहो समस्त आचारकी प्रवृत्तिके बढानेमें स्वशक्तिके प्रगट करनेवाले वीर्याचार: मैं निश्वयसे जानता हैं, कि तु शुद्धात्माका स्वरूप नहीं है.

श्रुद्धस्थात्मनस्त्रमसीति निश्चयेन जानामि तथापि लां तानदासीदामि यात्रस्वत्मसादात् श्रुद्ध-मात्मानश्रुपळमे । एवं ज्ञानदर्जनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति च ॥ २ ॥

अथातः कीदशो भवतीत्युपदिश्वति---

समणं गणिं गुणङ्कं कुरुरूववयोविसिद्दिदरं । समणेहि तं पि पणदो पिडच्छ मं चेदि अणुगहिदो ॥ ३ ॥ श्रमणं गणिनं गुणादचं कुरुरूपदयोविशिष्टमिष्टतरम् । श्रमणेस्तमपि मणतः मतीच्छ मां चेदयनुगृहीतः ॥ ३ ॥

ततो हि श्रामण्यार्थी मणनोऽनुगृहीतश्च भवति । तथाहि-आचरिताचारितसमस्तविरति-पद्चिसमानात्मरूपश्रामण्यतात श्रमणम् . एवंविधश्रामण्याचरणाचारणप्रवीणतात गुणादयं. णिस्सारो" ॥ २ ॥ अथ जिनदीक्षार्थी भव्यो जैनाचार्यमाश्रयति समर्ण निन्दाप्रशंसादिसमचित्तत्वेन पूर्वसूत्रोदित्तिनश्चयन्यवहारपञ्चाचारस्य चरणाभरगप्रवीगत्वात् श्रमणम् । गण्डढं चतुरशीतिलक्षगुणाष्टादश-सहस्र्वालसहकारिकारगोत्तमनिजयदात्मान्मतिगुणनाद्यं यनं परिपर्णचाद गुणाद्यम् । कलस्ववयो-विभिन्ने लोकरगंळारहितलेन जिनदीशायोग्यं कलं भण्यते । अन्तरङ्गश्रदात्मानमृतिरूपकं निर्प्रन्थनिर्विकारं स्वमन्यते । शहारमसंवित्तिविनाशकारिवद्भवालयौकनेहिकजनित्वदिनैकन्परहितं वयश्चेति तै: कलस्ववयो-भिविशिष्टवात्कुलक्रपवयोविशिष्टम् । इद्वदरं संमतम् । कै । समणेहिं निजनरमान्मनत्वभावनासहितसम-परंत नो भी तक्षको तबतक अंगीकार करता है जबतक कि तेर प्रसाद (कृपा)से खद स्वरूपको प्राप्त हो जाउँ । इस प्रकार जान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्यरूप पाँच प्रकार आचारको अंगीकार करता है ॥ २ ॥ आगे इसके बाद कैसा होता है, यह कहते हैं — [तं] उस [गणिणं] परम आचार्यके पास जाकर [प्रणात: ] नगरकार करता हुआ [चापि] और निश्रयकर [मां] हे प्रभो, सुक्रको [प्रतीच्छ ] शुद्धान तरवर्श सिद्धिकरके अंगीकार करो, [इति ] इस प्रकार बिनती करता हुआ अनगरीत:] आचार्य दीक्षाका उपदेश देते हैं, और अंगीकार करते हैं। वे आचार्य कैसे हैं, िक अभागं ] पंचाचारके आचरण करनेमें तथा करानेमें प्रवीग अर्थात साम्यमावळीन है, [गुणाहयं] यतिपदबीका आप आचरण करनेमें अन्यको आचरण करानेमें प्रवीण होनेसे गुणों कर परिपूर्ण हैं. किन्छ-स्पवयोविशिष्टं ] कुलसे, रूपसे, उमरसे, विशेषता लियेहर ( उत्कृष्ट ) है, और वे [ अमणै: ] मिक्तिके इच्छक महामुनियोंकर [इष्टनरं] अतिप्रिय हैं। भावार्थ-जो उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ है, उसकी सब लोक निःशंक होते हुए सेवा करते हैं, जो उत्तम कुलोत्पन होगा, उसके कुलकी परिपार्टीसे ही कर भावादिक दोषोंका अभाव निश्वयसे होगा । इससे कुछको विशेषता छिये हए ही आचार्य होते हैं. आचार्यके बाहरसे रूपकी विशेषता ऐसी है, कि देखनेसे उनमें अंगरंगकी शुद्ध अनुभवसुद्रा पायी जाती है, तो भी बाहरके शुद्ध रूपकर मानों अंतरंगकी शुद्धता बतलाई जारही है, इस कारण रूपकी विशेषता-कर सहित होते हैं, तथा वय ( उमर ) करके विशेषता इस तरह है, कि बालक, बृद्ध अवस्थामें बद्धिकी

[अ०३, गा०३−

सकललोकिकजननिःशङ्कसेवनीयलात् कलकमागतकोर्यादिदोषवर्जितलाच कलविशिष्टम् , अन्त-रङ्गभुद्धस्यानुमायकवहिरङ्गभुद्धस्यतात स्वितिशृष्टं, शैशववार्धन्यकतवद्धिविकश्लाभावाद्यौवनी-देककियाविविक्तवृद्धिलास वयोविशिष्टं, निःशेषितययोक्तश्रामण्याचरणाचारणविषयपीरुषेय-होवजेन ममक्षभिरभ्यवगततरतात श्रमणैरिष्टतरं च गणिनं श्रद्धात्मतरशेषलम्भसाधरुमावार्य भारतस्मातस्त्रोपस्रम्भासिद्धया मामनग्रहाणेत्यपसर्पन प्रणतो भवति । एवमियं ते श्रदात्मतस्त्रो-पलम्मसिद्धिरिति तेन पार्थितार्थेन संयुज्यमानोऽनुगृहीतो भवति ॥ ३ ॥

अधानोऽपि कीह्यो भवतीत्यपदिशति--

णाहं होमि परेसि ण मे परे णन्धि मज्झमिह किंचि। इदि णिच्छिदो जिदिंदो जादो जधजादरूवधरो ॥ ४ ॥ नाहं अवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किंचित। इति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपधरः ॥ ४ ॥

चित्तश्रमणैरन्याचार्थैः गुर्णि एवंविधगुणविशिष्टं, परमभावनासाधकदीक्षादायकमाचार्यम् । तं पि पणदो व केवलमानार्थमाश्रितो भवति प्रगतोऽपि भवति । केन रूपेग । पहिन्छ मं ह भगवत , अनन्तनानादि-जिनगणसंपत्तिकारणभूताया अनादिकालेऽस्यन्तद्वेभाया भावसहितजिनदीक्षायाः प्रदानेन प्रसादेन मा वतीच्छ स्वीकर चेडि अणगहिंदो न केवल प्रणतो भवति, तेनाचार्येणानगृहीतः स्वीकृतश्च भवति । हे भव्यः निस्मारसंसारं दर्शभवोधि प्राप्य निजग्रद्धाःमभावनारूपया निश्चयचतर्विधाराधनया मनस्यजन्म क्रफलं कर्वित्यनेन प्रकारणानगृहीतो भवतीत्यर्थः ॥ ३ ॥ अथ गुरुणा स्वीकृतः सन्नीदशो भवतीत्य-पदिशति—गाहं होमि परेसिं नाहं भवाभि परेपास् । निजशुद्धात्मनः सकाशात्परेषां भिन्नद्रन्याणां संबन्धी न भवास्यहम् । ण मे परे न मे संबन्धीनि परहत्याणि, णतिथ मज्झिमह किचि नास्ति ममेह क्रिकलतांसे रहित हैं, और जवान अवस्थामें काम-विकारसे बुद्धिकी विकलता होती है, उससे भी रहित 🖫 । रेसी अवस्थाकी विशेषना लिये हुए आचार्य कहे गये हैं, और समस्त सिदांनीक मनिकी क्रियाके आचरण करने तथा करानमें जो कभी पीछे दोप हुआ हो, उसको बतलानवाल हैं, तथा गुणका उपदेश करनेवाले हैं। इसलियं अत्यंत प्रिय है। इत्यादि अनेक गुगोंकर शोभायमान जो आचार्य हैं, उनके पास जाकर यह दीक्षा(बन)का प्रहण करनेवाला पुरुष पहले तो नमस्कार करता है. उसके बाद कादात्मतत्त्वके साधक आचार्यको हाथ जोडकर बिनती करता है, कि प्रभो, मैं संसारसं भयभीत हुआ हैं. सो मुझको गुद्धासनत्त्रकी सिद्धि होनेके लिये दीक्षा दो। तब आचार्य कहते है, कि तुझको गुद्धास-तरबकी सिद्धि (प्राप्ति) करनेवाली यह भगवती दीक्षा है। ऐसा कहकर वह सुसुक्ष आचार्यसे कृपा-क्रक किया जाता है।। ३।। आगे फिर वह कैसा होता है, यह कहते हैं—[आहं] मैं [परेवां] हा बित्मात्रमे अन्य जो परदब्य हैं, उनका [न भवामि] नहीं हूँ, और [न मे ] न मेरे [परे] परद्रव्य हैं, इसलिये [इह ] इस लोकमें [मम] मेरा [किंचित] कुछ भी [नास्ति] नहीं है

ततोऽपि आमण्यार्थी यथाजातरूपभरो सवति । तथाहि—अहं तावस्न किंचिद्रि परेषां भवामि परेऽपि न किंचिद्रि मम भवन्ति, सर्वद्रव्याणां परैः सह तत्त्वतः समस्तसंबन्धसृत्य-लात् । तदिह पड्टव्यात्मके लोके न मम किंचिद्रप्यात्मनोऽन्यदस्तीति निश्चितमितः पर्द्रव्य-स्वस्वामिसंबन्धानामिन्द्रियनोइन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रियश्च सन् धृतयथानिष्पस्नात्मद्रव्यशुद्ध-रूपलेन यथाजातरूपवरो भवति ॥ ४ ॥

अथैतस्य यथाजातरूपभरतस्यासंसारानभ्यस्तितात्यन्तमभसिद्धस्याभिनवाभ्यासकीशलो-पळभ्यमानायाः सिद्धेर्गमकं बहिरङ्गान्तरङ्गलिङ्ग्डेतसुषदिशति—

जधजादरूबजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्धं। रहिदं हिंमादीदो अप्पडिकम्मं हवदि लिंगं॥ ५॥

किंचिदपि परदृष्यं मम नास्ति । इदि जिस्छिदो इति निश्चितमतिर्जातः । जिदिदो जादो इन्द्रियमनो-जनितविकन्यजालग्रहितानन्तज्ञानादिगु गस्च हृपनिजपरमाःमदृत्याद्विपरीतेन्द्रियनोदन्द्रयाणां जयेन जित्तेन्द्रियश्च संजातः सन जधजादरूप्यां। यथाजातरूपयर व्यवहारेग नग्नत्वं यथाजातरूपं निथयेन त स्वात्मरूपं तदिःथंमतं यथाजातरूपं घरतीति यथाजातरूपधरः निर्धत्थो जात इत्यर्थः ॥ ४ ॥ अथ तस्य पर्वमत्रो-दितयथाजातस्तपघरस्य निर्श्वथस्यानादिकालद्रलेभायाः स्वात्मोपलन्धिलक्षणसिद्धेर्गमकं चित्रं बाह्यान्यन्तर-लिङ्गर्यमादिशति ---**जयजादरूरजादं** पूर्वमुत्रोकलक्षणयथाजातरूपेण निर्वन्थवेन जातम्त्यनं यथाजात-रूपजातम् । उप्पाडिदकेसमंस्रां कशस्मश्रूसस्कारोग्यन्तरागादिदोषयर्जनार्यमुपाटितकशस्मश्रकम् । स्रढं निरवयचैतन्यचमत्कारविसदशेत सर्वमायणयोगेन रहितत्वाच्छ्रद्रम् । रहिदं हिंसादीदो शुद्धचैतन्यक्रप-[इति ] इस तरह [ निश्चितः ] निश्चय करता हुआ [ जितेन्द्रियः ] पाँच इंडियोका जीतनेवाला ियथाजानरूपधरः जानः ] आत्माका जैसा कठ स्वयंसिद्ध स्वरूप है, उसको धारण करता है। भावार्थ- जो पुरुष सुनि होना चाहता है. उसके प्रथम तो ऐसे भाव होते हैं. कि न मैं परहुव्यका हैं. और न मेरे परदृष्य हैं. क्योंकि कोई दृष्य अपना स्वरूप छोडकर किसीस मिलता नहीं है. सब जदे जुदे हैं। इसलिये संसारमें जो नोकर्म, दृश्यकर्म, भावकर्महृत समस्त परभाव हैं, उनमें मेरा स्वहृत कुछ भी नहीं है । मै सबसे भिन्न अविनासी टंकोल्कार्ण बस्तुमात्र हूँ, ऐसा निश्चय करके जितेंद्री होता हुआ जैसा कुछ मुनिका स्वरूप है, उसको धारण करता है ॥ ४ ॥ आगे अनादिकालसे लंकर कभी जिसका अभ्यास नहीं किया था. ऐसा जो यथाजातरूपधारक मृतिपद है. उसकी बतलानेवाली अंतरंग बहिरंग भेटकर लिंगकी हैतता दिखलाते हैं, अर्थात जिन चिन्होंस मनि-पदबी अच्छी तरह जानी जावे. ऐसे टब्स भाविंगोंको कहते हैं-[यथाजातरूपजातं] जैसा निर्पेध अर्थात् परमाणुमात्र परित्रहसं भी रहित मुनिका स्वरूप होता है, वेसे स्वरूपवाला जिस्पाटिनके शहमश्रुकं लोच करडाले हैं, जिर डाड़ीके बाल जिसने ऐसा [ शुद्धं ] समस्त परिग्रहरहित होनेसे निर्मेल [ हिंसादिन: रहिनं ] हिंसा आदि पाप बोगोरे रहित और [अप्रतिकर्म] शरीरके सम्हाळनंकी अथवा सजानंकी कियाकर रहित. ऐसा खुच्छारंभिबसुक्कं खुक्तं उबजोगजोगसुद्धीहिं। र्लिमं ण परावेक्क्तं अपुणस्थवकारणं जेण्हं ॥ ६ ॥ खुमलं । यथाजातरूपनातपुत्पाटितकेशस्थुकं थुद्धम् रहितं हिंसादितोऽभितकमं भवति लिङ्गम् ॥ ५ ॥ मृच्छीरम्भविष्ठकं युक्तसुपयोगयोगशुद्धिस्याम् । लिङ्गं न परापेसमयुनर्भवकारणं जैनम् ॥ ६ ॥ युगलम् ।

आत्मनो हि तावटात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपघरस्य जातस्यायथाजातरूपघरस-मत्ययानां मोहरागद्वेषादिभावानां भवत्येवाभावः, तद्दशावान् तद्भावमाविनो निवसनभूषणधा-रणस्य मुध्नज्यञ्चनपालनस्य सर्किचनत्रस्य सावद्ययोगयुक्तत्रस्य शरीरसंस्कारकरणतस्य चाभा-वाद्ययाजातरूपत्यस्त्याटितकेश्वमश्रतं शुद्धतं हिंसादिरहितत्वममतिकर्मतं च भवत्येव. तदेतहः-हिरक्कं लिक्कम् । तथात्मनो यथाजातरूपधरत्वापसारितायथाजातरूपधरत्वपत्ययमोहरागद्वेषादि-निश्चयप्र,गर्हिसाकारगभताया रागादिपरिगतिन्छन्नगनिश्चयर्हिसाया अभावात हिंसादिरहितस् । अप्पिड-करमं हवदि परमोपेक्षासयमञ्जून देहप्रतिकाररहितःबादप्रतिकर्म भवति । किम । लिंगं एवं पञ्चितिशेषण विशिष्टं लिक्नं द्रव्यलिक्नं ज्ञातव्यमिति प्रथमगाथा गता ॥ मच्छारं मविमकं परद्व्यकाक्कारहितनिर्मोहपर-मात्मञ्योतिर्विलक्षणा बाह्यद्रव्ये ममत्बब्धिर्श्वर्णा भण्यते, मनोवाकायव्यापाररहितचित्रमत्कारप्रतिपक्षभूत आरम्भो व्यापारस्तान्यां मुर्च्छारमान्यां विमक्तं मुर्च्छारम्भविमक्तम् । जत्तं उवजोगजोगसद्धीहि निर्वि-कारस्वसंवेदनलक्षण उपयोगः निर्विकल्पसमाधियोगः तथोरुपयोगयोगथोः शक्तरुपयोगयोगशक्तिस्तया क्कम । ण प्रशाचेक्रकं निर्मेळानभतिपरिणतं: प्रस्य प्रस्टव्यस्यापेक्षया रहितं । प्रापेक्षम । अप्रणव्य-[लिक्कं] मुनीधरके द्रव्यालिंग [भवति] होता है। तथा [मृच्छीरमभवियुक्तं] परद्रव्यमें मोहसे उत्पन्न ममतारूप परिणामोके आग्मसे रहित [ उपयोगयोगशुद्धिश्यां ] ज्ञानदर्शनरूप चैतन्य-परिणामस्बरूप उपयोग और मन वचन कायकी क्रियारूप योग इनकी शक्ति अर्थात शमाशमरूप रंजकतासे रहित भावरूप उपयोगशृद्धि और योगपरिणतिकी निश्चलतारूप योगशृद्धि इस तरह दो प्रकार-की शदताकर [ यक्तं ] सहित [ न परापेक्षं ] परकी अपेक्षा नहीं रखनेवाला [अपन भेवकारणं ] और मोक्षका कारण ऐसा जिने लिखें ] जिनेन्द्रकर कहा हुआ भावलिंग होता है। भावार्थ-ग्रज्ञाजातस्त्र (निर्प्रथपने) पदके रोकनेवाले जो राग, देष, मोह, भाव हैं, उनका जब अभाव होता है, तब यह आत्मा आप ही से परिपाटी ( कम ) के अनुसार यथाजातरूपका धारक होता है । उस अव-स्थामें इस जीवके रागादि भावोंके बढ़ानेवाले जो वस आभूषण है. उनका अभाव तथा सिर डाडीके बालोकी रक्षाका अभाव होता है, निष्परिग्रह दशा होती है, पापिकयासे रहित लोता है, और शरीर मंद्रतादिक कियासे रहित होता है. अर्थात जैसा मुनिका स्वरूप बाह्यदशासे होता है. वैसा ही बन जाता है यह दृष्यित्र जानना । तथा इस आत्माके जैसा निर्ममत्वादि अंतरंगमें मुनिपद कहा है. वैसी ही भावानामभावादेव तद्भावभाविनो ममलकर्ममकमपरिणामस्य शुभाशुभोपरक्तोपयोगतत्व्रकत-याविषयोगाशुद्धियुक्तसस्य परह्रव्यसापेक्षसस्य चाभावान्युरुङीरस्भवियुक्तसप्रुपयोगयोगाशुद्धि-युक्तसम्परापेक्षसं च भवत्येव, तदेतदन्तरङ्गं लिङ्गस् ॥ ५-६ ॥

अथैतदुभयान्द्रभादायैतदेतत्कृता च श्रमणो भवतीति भवतिक्रियाया बन्युवर्गमच्छनिक-यादिशेषसकलक्रियाणां चैककर्तृकत्मुदृद्धोतयिक्रयता श्रामण्यमतिपत्तिर्भवतीत्सुपदिशति—

आदाय नं पि लिंग गुरुणा परमेणं नं णमंसित्ता। सोबा सबदं किरियं उबिददो होदि सो समणो ॥ ७ ॥ आदाय तदपि लिंह एक्णा परमेण तं नमस्कृत्य। अुदा सबतां क्रियासुपस्थितो भवति स श्रमणः॥ ७ ॥

ततोऽपि अमणो भवित्मिच्छन् लिङ्गद्वैतमाद्ते गुरुं नमस्यति व्रतक्रिये शुणोति अयोप-कारणं पुनर्भविनाशकश्रद्धात्मपरिणामाविपरीतापुनर्भवस्य मोक्षस्य कारणमपुनर्भवकारणम् । जेण्हं जिनस्य संबन्धीटं जिनेन प्रोक्तं वा जैनम् । एवं पञ्चविशेषणविशिष्टं भवति । किम् । लिंगं भावलिङ्गमिति । इति द्रव्यलिङ्गभावलिङ्गस्यरूपं ज्ञातव्यम् ॥ ५-६ ॥ अथैतलिङ्गदैतमादाय पूर्वं भाविनैगमनयेन यदक्तं पञ्चाचारस्वरूपं तदिदानीं स्वीकृत्य तदाधारेगोपस्थितः स्वस्थो भत्या श्रमणो भवतीत्याख्याति—आहाय तं वि लिगं आदाय गहीत्वा तत्ववींकं लिङ्ग्रयमपि । कथंभतम । दत्तमिति क्रियाध्याहारः । केत दत्तम् । गरुगा परमेण दिव्यव्यनिकाले परमागमीपदेशरूपेणाई दृशरकेण । दीक्षाकाले तः दीक्षागरुणाः लिङ्गप्रहणानन्तरं तं णमंसिन्ता नं गुरुं नमस्कृत्य सोचा तदनन्तरं श्रुत्वा । काम् । किरियं कियां बहुत्प्र-अवस्थाकर जो स्वम्हणका होना उसक रोकनेवार जो राग हैप मोह भाव है, उनका जब अभाव होता है. तब इस आत्माके स्वामाविक मोक्षका कारण, अहंकार ममता भाव रहिन, उपयोगकी श्रद्धता संयक्त. स्वाधीन, अंतरंगिका प्रगट होता है। इस प्रकार जब यह आत्मा बाह्य चिन्होंसे और अंतरंग चिन्होंसे यथाजातरूपका धारक होता है. तब इसके मुनिपद कहा है ॥ ५-६ ॥ आगे दो प्रकारके लिंगको अंगीकार कर अन्य कियाओंको करके ही मुनि होता है, इस कारण कदम्बीलोकोंको पूँछने आदिक कियासे टेकर आगे जो समस्त किया मुनि-पदकी पूर्णता तक हैं, उन सब कियाओका जब यह एक कर्ता होता है, तब इसके निश्चयसे मुनि-पदकी सिद्धि होती है, यह कहते हैं- परमेण गुरुणा ] उल्लुष्ट गुरू जो अरहत केवली अथवा दीक्षा देनेवाल आचार्यगुरू हैं, उनसे उपदेशित निद्धि लिखं ] इन्य भाव भेदसे दो प्रकारके लिंगको [आदाय] अंगीकार करके, ति नमस्कृत्य] दीक्षाके देनेबाछे अहैत वा आचार्यको निमस्कृत्य निमस्कार करके और सिन्नता । पाँच महानतो सहित किया । मुनिकी आचार विभिक्तो [श्राटवा] सुनकर [सः] वह मुनिपदका इच्छुक पुरुष [उपस्थितः] मुनि-पदको एकामतासे अवलम्बनकर तिष्ठता हुआ अमण: सबमें समद्धि होनेसे परिपूर्ण साक्षात सनि होता है। भाषार्थ-- जो मुनि होना चाहता है, वह प्रथम गुरूके उपदेशसे दो प्रकारके लिंगको धारण तिष्ठते उपस्थितय पर्याप्तश्रामण्यसामग्रीकः अमणी भगति । तयाहि —तत इदं यथानातरू प्रश्रासस्य गमकं बहिरङ्गमन्तरङ्गमपि निक्षं भयममेत्र गुरुणा परमेणाईक्रहारकेण तदाते च दीक्षाचार्येण तदादानविधानमित्रपादकतेन न्यवहारती दीयमानलाइनमादानक्रियया संभाव्य तन्मयो भवति । तती भाव्यमात्रकाश्वमृत्तरेतरसंवरूनम्यस्तिमित्रपादेवभागतेन दत्तर्यक्ष्यमुक्तेनपर्यमुक्तनमित्रक्षया संभाव्य भावस्त्वतन्त्रनामयो भवति । ततः सर्वसावययोगमन्त्याख्यानल्वर्योकमहात्रतश्रवणात्मना श्रुतहानेन सम्भे भवन्तमात्मानं जानन् सामायिकम्पिराहति । ततः समस्त्याव्यक्षमीयतने कायष्टुस्तृष्टच्य यथाजात्म्य स्वरूपमेकम्भेकाष्ठणाल्यस्य व्यवतिष्ठामा वर्यस्थतो भवति ।। ७ ॥ ध्यविद्यक्ष्यस्यामानमहेतीन्यपदिशति — अथाविद्यक्ष्यस्यामानमहेतीन्यपदिशति —

तिक्रमणाम् । किविशिष्टाम् । सत्रदं सत्रतां वतारोपगसहिताम् । उत्तरिदो ततश्चोपस्थितः स्वस्थः सन होदि सो समजो स पर्वोक्तस्तपोधन इदानी श्रमणो भवतीति । इतो विस्तरः-पूर्वोक्तलिङ्गद्रयग्रहणानन्तरं पर्वसन्त्रोक्तपञ्चाचारमाश्रयति ततथानन्तज्ञानादिगणस्मरणरूपेण भावनमस्कारेण तथैव तदगणप्रतिपादक-वचनहरूपेण द्रव्यनमस्कारेण च गुरुं नमस्करोति । ततः परं समस्तदाभाशभपरिणामनिवृत्तिहरूपं स्वस्वहरूपे निश्वलावस्थानं परमसामायिकत्रतमारोहति स्वीकरोति । मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्च जगन्त्रये काल-त्रयेऽपि समस्तग्रुभाग्रुभकर्मभ्यो भिन्ना निषशुद्धानपरिणतिलक्षणा या तु क्रिया मा निश्वयेन बहुःप्रति-क्रमणा भण्यते । बतारोपणानन्तरं तां च गुणोति । ततो निर्विकन्पं समाधिबन्तन कायमुल्सुन्योपस्थितो भवति, तत्रश्चेवं परिपूर्णश्रमणसामद्रयां सत्यां परिपूर्णश्रमणो भवतीत्र्यर्थः ॥ ७ ॥ एवं दीक्षाभिमुखपुरुषस्य दीक्षाविधानकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथासतकं गतुम् । अथ निर्विकःगसामायिकसयमे यदा न्युतो करता है। वह दो प्रकारका लिंग व्यवहारसं गुरूका दिया हुआ कहा जाता है, क्योंकि गुरूने ही इन्य भाव लिगकी विधि बतलाई है. और यह शिष्य जब इस लिंगको स्वीकार करता है. तब मानता है. कि गुरूने मुझको मुनिपद दिया है, ऐसी भावनासे तन्मय होता है । पीछे गुरूको परम उपकारी जानकर नमस्कार करता है, उसके बाद बहुत भक्तिसे स्तुति करता है, और सब पापयोगोंकी क्रियांके दर करने-बाले पाँच महावतोंको यत्याचाररूप श्रतज्ञानसे सनता है. तथा जैसा सिद्धान्तमें टंकोत्कार्ण शरद सिद्ध समान आत्माका स्वरूप कहा है, वैसा ही जानता हुआ राग देवसे रहित सामायिक दशाको प्राप्त होता है. और प्रतिक्रमण, आलोचन, प्रत्याख्यानस्वरूप श्रतज्ञानसे सुनता है, सनकर तीन कालके कमोसे भी भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव करता है। तीन कालकी मन, वचन, कायकी कियासे रहित स्थिर स्वरूपको प्राप्त होता है. और जिस शरीरकी क्रियासे पाप होते. ऐसे काययोगका त्यागी होता है. तथा यञ्चाजातस्यरूपको धारणकर एकाप्रसे तिप्रता है । जब इतनी संपूर्ण क्रियायें होती हैं. तभी सुनिपदवी होती है ॥ ७ ॥ आगे यद्यपि अखंडित सामाधिक दशाको सुनि प्राप्त है, तो भी किसी कालमें छेदोप-स्थापक होता है, यह कहते हैं | इसस्मिनीन्डियरोधाः | पाप योगिकयासे रहित पाँच महाबत.

बदसमिर्दिदियरोषो लोचावस्स्यमचेलमण्हाणं। विदिस्सयणमदंतवणं ठिदिमोयणमेगभसं च ॥ ८ ॥ एदं खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णसा। तेसु पमसो समणो छेदोवहावगो होदि ॥ ९ ॥ जुम्मं। व्रतसिर्तिदियरोषो लोवावश्यकमचेलमस्नानम्। व्रतितव्यनमदन्तथावनं स्थितियोजनमेकभक्तं च ॥ ८ ॥ एते खलु मूलगुणाः अमणानां जिनवरैः मङ्गाः। तेषु प्रमचः अमणः छेदोपस्यापको भवति ॥ ९ ॥ गुम्मम्।

मर्वमावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्ष्णेकमहावृत्तव्यक्तवञ्चेन हिमानतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहविरत्या-त्मकं पञ्चतयं व्रतं तत्परिकरश्च पश्चतयी समितिः पञ्चतय इन्द्रियरोधी लोचः पटतयमावस्य-भवति तदा सविकल्पं छेदोपस्थापनचारित्रमारोहतीति प्रतिपादयति—वदसमिदिदियरोघो नतानि च समित्रयक्षेन्द्रियरोधश्च व्रतसमितिन्द्रियरोधः । लोचानस्मयं लोचं चावस्यकानि लोचावस्यकः "समाहारस्यैकवचनम"। अचेलमण्हाणं विदिसयणामदंतवणं द्विदिश्रोयणामेगभनं च अचेल-कास्त्रानक्षितिशयनादन्तथावनस्थितिभोजनैकभक्तानि ॥ एदे खन्द्र मुलगुणा समणाणं जिणवरेहि **पण्णत्ता** एते खल्न स्फुटं अष्टार्विशतिमूळगुणाः श्रमणानां जिनवरैः प्रज्ञताः **तेम् पमत्तो समजो** छेदोबद्रावगो होदि तेष मूलगुणेष यदा प्रमत्तः न्युतो भवति । सः कः । श्रमणस्तपोधनस्तदा-काले छेदोपस्थापको भवति । छेदे वतस्वण्डने सति पुनरप्यपस्थापकःछेदोपस्थापकः इति । तथाहि— निश्चयेन मूलमात्मा तस्य केवलज्ञानाचनन्तगुणा मूलगुणास्ते च निर्विकल्पसमाधिरूपेण परम-मामायिकाभिधानेन निश्चयैकवतेन मोक्षवीज्ञमतेन मोक्षे जाते सति सर्वे प्रकटा भवन्ति । तेन कारणेन पाँच समिति, और पाँच इन्द्रियोंका निरोध (रोकना )[ लोचावइयकं ] केशोंका लोंच, छह आवश्यक क्रियायें, [अचेलक्यं] दिगम्बर अवस्था, [अस्नानं] अग प्रक्षालनादि क्रियासे रहित होना, [श्रितिद्यायनं ] भूमिमें सोना, [अदन्तधायनं ] दाँतीन नहीं करना, [स्थितिभोजनं ] खडे होकर भोजन करना, चि और एक अस्तः । एक बार भोजन करना, एते ये २८ मिल-शुणाः ] मूलगुण [अमणानां ] मुनीबरोंके [जिनवरैः] सर्वज्ञवीतरागदेवने [स्वन्द्र ] निश्चयकर [प्रज्ञप्ता:] कहे हैं, इन मूलगुणोंसे ही यतिपदवी स्थिर रहती है। [तेषु] उन मूलगुणोंमें जो किसी समय [प्रमत्तः] प्रमादी हुआ [श्रमणः] सुनि हो, तो [क्वेदोपस्थापकः] संयमके छेद (अंग) का फिर स्थापन करनेवाला होता है। **भावार्थ-**ये अट्टाईस मूलगुण निर्विकल्प सामायिकके मेद हैं, इस कारण ये मुनिके मूलगण हैं, इन्हींसे मुनिपदकी सिद्धि होती है। जो कभी इन गुणोमें प्रमादी होजावे. तो निर्विकल्प सामायिकका भंग होजाता है. इसलिये इनमें सावधान होना योग्य है। जो यह माञ्चम हो, कि मेरे इस भेदमें संयमका भंग हुआ है, तो उसी भेदमें फिर आत्माको स्थापन करे, उस कमचेलक्यमस्नानं शितिश्चयतमदन्त्वपावनं स्थितिभोजनमेकभक्तमैतं एते निर्विकल्यसामायिकः संयमित्रकल्यत्वात् अवणानां मृत्वपुणा एव । तेषु यदा निर्विकल्यसामायिकसंयमाधिकहत्वेनान-भ्यस्तिविकल्यतात्ममाधित तदा केवलकत्यावमावार्थितः कुष्डलवल्यल्यात्प्रादिपरिष्रद्रः किल अयान्, न पुनः सर्वथा कल्याणलाभ एवेति संग्रभायं विकल्येनात्मानम्रुपस्थापयन् छेदो-पस्पापको भवति ॥ ८-९, ॥

अधास्य प्रत्रज्यादायक इव छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्तीत्याचार्यविकल्पमक्षापनद्वारेणो-पदिज्ञति —

> लिंगागहणे तेसि गुरू सि पन्बजनदायमो होदि। छेदेख्वद्वमा सेसा णिज्जाबमा समणा ॥ १०॥ लिङ्ग्रहणे तेषां गुरूरिति प्रवच्यादायको भवति। छेदयोज्यस्थायकाः शेषा निर्यायकाः श्रमणाः॥ १०॥

तदेव सामायिकं मूल्मुणञ्यक्तिकारणत्वात् निश्चयमूलगुगो भवति । यदा पनर्निर्विकन्पसमाधौ समर्थो न भक्त्ययं जीवस्तदा यथा कोऽपि सवर्णार्थी परुषः सवर्णमूलभगनस्तत्पर्यायानपि कण्डलादीन गृह्णाति न च सर्वश्चा त्यागं करोति, तथायं जीवोऽपि निथायमुलगुणाभियानपरमसमाध्यभावे छेदोपस्थापनं चारित्रं गुह्मति । होटे मत्यपस्थापनं छेदोपस्थापनम् । अथवा छेदेन त्रतभेदेनोपस्थापनं छदोपस्थापनम् । तच्च संक्षेपेण पञ्च-महावतक्कपं भवति । तेषां वतानां च रक्षणार्थं पञ्चसमित्यादिभेदेन पुतरष्टाविशतिमूलगुणभेदा भवन्ति । तेषां च मुळगुणानां रक्षणार्थे द्वार्विशतिपरीषहजयद्वादशविधतपथ्यरणभेदेन चतुर्विशहत्तरगुणा भवन्ति तेषां च रक्षणार्थं देवमनन्यतिर्थगचेतनकृतचतुर्विथोपसर्गजयदादशानप्रेकामावनादयक्षेत्यभिष्रायः ॥ ८-९ ॥ प्रबं मलोत्तरगणकथनरूपेण दितीयस्थले सञ्दर्धं गतम् । अथास्य नपोधनस्य प्रवत्यादायकः द्रवान्योऽपि निर्योपकसंज्ञो गुरुरस्ति इति गुरुव्यवस्थां निरूपयनि—स्टिशमादणे तेसि लिद्धग्रहणे तेषां नपोधनानां अबस्थामें छेदोपस्थापक होता है। जैसे कोई पुरुष सुवर्णका इच्छक है, उस पुरुषको सानकी कंकण, कंडल. सुद्रिका, आदि जितनी पर्यायें हैं, वे सब ग्रहण करना कन्याणकारी हैं, ऐसा नहीं है, कि सोना ही महण योग्य है, उसके भेद-पर्याय महण योग्य नहीं हो। यदि भेदोंको महण नहीं करेगा, तो सोनेकी प्राप्ति कहाँसे हो सकती है ? क्योंकि सोना तो उन भेटोंस्वरूप ही है. इस कारण सोनेके सब पर्याय-भेट ब्रहण करने योग्य हैं । उसी प्रकार निर्विकल्प सामायिक संयमका जो अभिलापी है, उसको उस सामा-किकके भेद २८ मूलगण भी प्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि सामायिक इन मूलगणोंरूप है, इस कारण इन गुणोंमें वह मुनि सावधान होता है. यदि किसी कारणसे कभी भंग होजावे, तो फिर स्थापन करता है।। ८-९।। आगे जैसे इस मुनिको दीक्षाके देनेवाले आचार्य होते हैं, उसी प्रकार इसके संबन . अंग हुआ हो, तो उपदेश देकर संयमके भेदोंमें फिर स्थापन कर, इस प्रकार मेदका बतलानेबाला उसरा भी इसका गुरू होता है, यह कहने हैं - [तेषां] पूर्वोक्त मुनियोंके [लिक्स करें] मुनिलिक्स प्रहर-

यतो लिङ्गप्रहणकाले निर्विकत्यसामायिकसंयममतिपादकतेन यः किलाचार्यः प्रवच्यादा-यकः स गुरुः, य पुनरनन्तरं सविकल्पच्छेदोपस्थापनसंयममतिपादकतेन छेदं प्रत्युपस्थापकः स निर्यापकः, योऽपि छिक्संयममतिसंशानविधानमतिपादकतेन छेदं सत्युपस्थापकः सोऽपि निर्यापक एव । तत्रछेदोपस्थापकः परोऽप्यस्ति ॥ १० ॥

अथ छिन्नसंयमप्रतिसंधानविधानमुपदिशति--

पयदम्हि समारद्वे छेदो समणस्स कायचेद्वम्हि । जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुन्विया किरिया ॥ ११ ॥

गर सि होदि गरुर्भवनीति । स कः । पञ्च जादायगो निर्विकल्पसमाधिरूपपरमसामायिकप्रतिपादको योऽसी प्रवच्यादायकः स एव दीक्षागरुः छेटेम अ बदगा छेदयोश वर्तकाः ये सेमा णिज्ञावगा समणा ते शेषाः श्रमणा निर्यापका भवन्ति शिक्षागुरवश्च भवन्तीति । अयमत्रार्थः --- निर्विकल्पसमाधिरूप-सामाधिकस्यैकदेशेन च्यतिंग्कदेशच्छेदः, सर्वथा च्यतिः सकलदेशच्छेद इति देशसकलमेदेन द्विधा छेदः । तयोक्षेद्रयोर्थे प्रायश्चित्तं दस्या सबेगपैराग्यजनकपरमागमवचनैः संबग्गं कर्वन्ति ते निर्यापकाः शिक्षागुरवः श्रतगुरुवर्श्वीत भण्यन्ते । दीक्षादायकस्तु दीक्षागुरुग्तियभिप्रायः ॥ १०॥ अथ प्रवस्त्रोक्तच्छेदद्वयस्य प्रायश्चित्तविधानं कथर्यात--पयदम्हि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेद्रम्हि जायदि जदि प्रयतायां समारव्यायां होतः श्रमणस्य कायचेदायां जायते यदि चेत् । अथ विस्तरः होतो जायते यदि चेत् । स्वस्थभावन्यतिलक्षणः छेदो भवति । कस्याम् । कायचेष्टायाम् । कथंभृतायाम् । प्रयतायां स्वस्वभाव-लक्षणप्रयत्नवरायां समारन्थायां अञ्चनशयनयानस्थानादिप्रारन्थायाम् । **तस्स पुणो आलोपणपुण्यिया** णकी अवस्थामें [गुरु: ] जो गुरू होता है, वह [प्रव्रज्यादायक: ] दीक्षाको देनेवाला [भवति] होना है, अर्थात कहा जाता है, छिदयो: ] एक देश सर्वदेशके भेदकर जी दो प्रकारके छेद अर्थात संयमके भेद उनके [उपस्थापकाः] उपदेश देकर फिर स्थापन करनेवाले [शेषाः] अन्य [अमणाः] यत्याचारमें अति प्रवीण महाभुनि है, वे [निर्योपकाः] निर्यापकगुरू कहे जाते हैं। भावार्थ-प्रथम तो जिस आचार्यके पाससे सुनिपदको दीक्षा लीजावे, वह गुरू दीक्षादायक कहा जाता है. और दीक्षा लेनेके बाद अंतरंग एकदेश जो कभी संयमका भंग हुआ हो. तो जिस गुरूके उपदेशमें फिर उस संयमकी स्थापना की नावे, वह गुरू, निर्यापक कहा जाता है, अथवा यदि जिस संयमका सर्वधा ही नाश हुआ हो. तो वह संयम जिस गुरूके उपदेशसे फिर अंगीकार किया जावे. वह गुरू भी निर्यापक कहा जाता है।। १०॥ आगे जो सयमरूप वृक्ष भंग हुआ हो, तो उसके जोड़नेकी विधि दिसलाते हैं--[प्रयतायां] यत्नपूर्वक [समारब्धायां] आरम्भ हुई [काय-चेष्टायां ] शरीरकी कियाके होनेपर [यदि ] जो [श्रमणस्य ] मुनिके [छेदः ] संयमका मंग [जायते] अलम्र हो, तो [पुन:] फिर [तस्य] उस मुनिको [आलोचनपूर्विका किया] जैसी कुछ यत्याचार ग्रंथोमें आलोचना-क्रिया कही गई है, वैसी ही करनी चाहिये, यह उपाय है। क्रिदोप- इंदरज्ज्ञा समणो समणं वबहारिणं जिणमदिन्हि । आसीज्जालोचिन्ता ज्वदिहं तेण कायव्वं ॥ १२ ॥ जुगलं । म्यतायां समारच्यायां छेदः अमणस्य कायचेष्टायाम् । जायते यदि तस्य पुनरालोचनापूर्विका क्रिया ॥ ११ ॥ छेदमयुक्तः अमणः अमणं व्यवहारिणं जिनमते । आसाधालोच्योपदिष्ठं तेन कर्तव्यम् ॥ १२ ॥ युगलम् ।

द्विविधः किलः संयमस्य छेदः, बहिरक्रोऽन्तरक्र्य । तत्र कायचेष्टामात्राधिकृतो बहिरक्रः, उपयोगाधिकतः प्रनरन्तरङः । तत्र यदि सम्यगपयक्तस्य श्रमणस्य भयवसमारन्धायाः काय-चेष्टायाः कथंचिद्वहिरङ्गच्छेदो जायते तदा तस्य सर्वयान्तरङ्गच्छेदवर्जितलादालोचनपूर्विकया क्रिययैव मतीकारः । यदा त स एवोषयोगाधिकतच्छेदसेन साक्षाच्छेद एवोषयुक्तो भवति किरिया तस्य पुनरालोचनपूर्विका क्रिया । तदा काले तस्य तपोधनस्य स्वस्थभावस्य बहिरक्रसहकारि-कारणभता प्रतिक्रमणलक्षणालोचनपर्विका पनः क्रियेव प्रायथितं प्रतिकारो भवति न चाधिकम् । कस्मा-दिति चेत । अन्यन्तरं स्वस्थमावचलनाभावादिति प्रथमगाथा गता । छेदपउत्ती समणी लेदे प्रयक्तः श्रमणो निर्विकारस्वसंवित्तिभावनाच्यतिलक्षणच्छेदेन यदि चेत प्रयक्तः सहितः श्रमणो भवति । समणं **बबहारिणं जिलमदरिह** श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते तदा जिनमते व्यवहारजं प्रायश्चि<del>त</del>कशस्त्रं श्रमणं **आमे**ज्ज आसाब प्राप्य न केवल साब आलोचित्ता निःप्रपञ्चमावेनालोच्य दोषनिवंदनं कत्वा । उचित्रं क्यकः अमणः ] अंतरंग उपयोगरूप यतिपद जिसके भंग हुआ हो, ऐसा मूर्ति [ जिनमते स्थाब-हारिणं ] वीतराग-मार्गमें व्यवहारिकयामें चतुर श्रिमणं ] महामुनिको [आसाद्य] प्राप्त होकर [आलोच्य] और अपने दोष प्रकाशित करके (कह करके) तिन ] उस महामुनिस [ उपिटक्टं] उपदेश किया गया, जो सुनिपद भंगका दंड वह किर्तुरुख करे। भावार्थ-संयमका भंग दो प्रकार होता है. एक तो बहिरद्ध इसरा अंतरङ्ग। जो उपयोगके विना शरीर ही की कियास भंग हुआ हो. वह बहिरक है. और जो उपयोगकर भंग हुआ हो, वह अंतरंग है। इस तरह दो प्रकारंस संय-मका भंग जानना । जो मुनि अंतरंगमें उपयोगकी निर्मलतास संयममें सावधान है. और बहिरङ चलना. बैठना, सोना, आदि शरीरकी कियाओंमें यत्नसे प्रवर्तता है, तथा यत्न करनेपर भी जिसका किसी तरह शरीरमात्र कियासे उपयोग विना ही संयमका भंग हुआ हो, तो उस मुनिके सर्वथा अंतरंगमें संयमका भंग नहीं हुआ, किंत बहाँपर किसी जातिका बहिरङ्गमें उस मुनिके उस संयमके स्थापन करनेका जपाय आलोचनादिक किया है। आलोचनादिक कियासे उस दोषकी निवृत्ति होती है, और जो अंतरक्रमें उप-बोगसे संयमका घात हुआ हो, तो यह साक्षात संयमका धात है। वह सुनि इस दोषको दर करनेके खिये जो आचार्य महामित भगवंत कथित व्यवहार-मार्गमें प्रवीण (चतुर) हो, उसके पास जाकर अपना दोष प्रकारो, (कहें ) आलोचनादि किया करे, और वह आचार्य जो संयमके ग्रास करनेका उपास

प्रतिसंधा-

तदा जिनोदितव्यवहारविधिविदग्धश्रमणाश्रयणालोचनपूर्वकतदुपदिष्टानुष्टानेन नम् ॥ ११-१२ ॥

अथ आमण्यस्य छेदायतनतात् परह्रव्यमतिबन्धा मतिषेष्या इत्युपदिशति—
अधिवासे व विवासे छेदविङ्कणो भवीय सामण्णे ।
समणो विङ्करद् णिचं परिङ्करमाणो णिवंषाणि ॥ १३ ॥
अधिवासे वा विवासे छेदविहीनो भूता आमण्ये ।
अमणो विङ्करत नित्यं परिङ्करमाणो निवन्यात् ॥ १३ ॥

सर्व एवं हि परदव्यमतिबन्धा उपयोगोपरञ्जलेन निरूपरागोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदा-तेण कायच्यं उपदिष्टं तेन कर्तव्यम् । तेन प्रायश्चित्तपरिज्ञानसहिताचार्येण निर्विकारस्वसंवेदनभावनानुकलं यदपदिष्टं प्रायधितं तत्कर्तन्यमिति सत्रतारपर्यम् ॥ ११--१२ ॥ एवं गरुन्यवस्थाकथनस्रपेण प्रथमगाश्चाः तथैव प्रायक्षित्तकथनार्थं गाथाद्वयमिति समुदायेन तृतीयस्थले गाथात्रयं गतम् । अथ निर्विकारश्रामण्य-च्छेदजनकान्परद्रश्यानुबन्धान्त्रपेधयति -विहरद विहरतु बिहारं करोतु । स कः । समागो शत्रुमित्रादि-समिचित्रश्रमणः शिश्चं नित्यं सर्वकालम् । किं कुर्वन्सन् । परिहरमाणो परिहरन्सन् । कान् । शिवंघाणे चेतनाचेतनमिश्रपरदृब्येष्वनुबन्धान् । क विहरत् । अधिवासे अधिकृतगुरुक्तवासे निश्चयेन स्वकीय-श्रदात्मवासं वा विवासे गुरुविरहितवासे वा । कि कृत्वा । सामण्णे निजशदात्मानुमतिलक्षगनिश्चयचारित्रे केटविहरों। भवीय होटविहीनो भत्या रागादिरहितनिजशहान्मानभतिलक्षणनिश्चयचारित्रच्यतिस्टपच्छेर-रहितो भूत्वा । तथाहि--गुरुपार्थे यावन्ति शालाणि तावन्ति पठित्वा तदनन्तरं गुरुं पृष्टा च समजील-( आचरण ) बतलावे, उसको अंगीकार करें । इस प्रकार फिर संयमको स्थापन करना चाहिये । ऐसे यह अंतरङ्ग बढिरङ्गरूप दो प्रकारकी संयमका छेदोपस्थापन जानना योग्य है।। ११-१२॥ आगे मनि-पदके भंगका कारण परदन्योंके साथ सबंध है. इसलिये परके संबंधोंका निषेत्र करते हैं—ि **आमण्ये** ] समताभावन्त्रप यति अवस्थामें [क्रेडिवहीनो भत्वा] अंतरंग बहिरंग भेदसे दो तरहका जो मनि-पदका भंग है, उससे रहित होकर [नित्यं] सर्वदा (हमेशा) [नियम्धान ] परदृत्यमें इष्ट अनिष्ट सम्बन्धोके [परिहरमाण:] त्यागता हुआ [अनिवासे] आत्मामं आत्माको अंगीकार कर जहाँ गुरूका वास हो. वहाँपर अर्थात् उन पृथ गुरुओंकी संगतिमें रहे, [बा] अथवा [विवासे ] अथवा उससे दूसरी जगह रहकर [विहरत] व्यवहार कर्म करे। आवार्थ-जो मुनि अपने गुरूओंके पास रहे, तब तो बहुत अच्छी बात है, अथवा अन्य जगह रहे, तब भी अच्छा है। परंत सब जगह हुछ अनिष्ट विषयोंमें सम्बन्ध ( राग द्वेष ) का त्याग होना चाहिये, तथा मुनिपदवीके भंग होजानेका कारण परद्रव्यके साथ संबंध होना ही है, क्योंकि परद्रव्यके संबंधसे अवश्य ही उपयोग मुमिमें रागभाव होता है. जिस जगह रागभाव है, वहाँपर वीतरागभाव यतिपदका मंग होता ही है। इस कारण परद्रव्यके साथ संबंध होना उपयोगकी अग्रद्धताके कारण हैं। इसलिये परद्रव्य संबंध मुनिको सर्वथा निषेध किया है।

यतनानि तदभावादेवाञ्चित्रामण्यम् । अत आत्मन्येवात्मनो नित्याधिकृत्व वासे वा [ गुरुतेन गुरुनिषकृत्य वासे वा ] गुरुभ्यो विशिष्टे वासे वा नित्यमेव प्रतिषेषयन् परव्रव्यप्रतिबन्धान् श्रामण्ये छेदविदीनो भूत्वा श्रमणो वर्तताम् ॥ १३ ॥

अथ श्रामण्यस्य परिष्णांयतनतात् स्वद्रन्य एव मतिबन्धो विशेष इत्युपदिशति— चरित णिबद्धो णिखं समाणो णाणस्मि दंसणसुहस्मि । पयदो सूलगुणेसु य जो सो पडिपुण्णसामण्णो ॥ १४ ॥ चरित निबद्धो नित्यं श्रमणो ज्ञाने दशैनसुखे । मयतो मृतगुणेषु च यः स परिष्णिश्रामण्यः ॥ १४ ॥

एक एव हि स्वद्रव्यमितवन्ध उपयोगमार्जकतेन मार्जितोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्यपरिपूर्ण-तायतनं, तत्सद्भावादेव परिपूर्णे श्रामण्यम् । अतो नित्यमेव ज्ञाने दर्शनादौ च मतिबद्धेन मुल-त्रपोधनैः सह भेदाभेदरत्त्रत्रयभावनया भव्यानामानन्दं जनयन तपःश्रनसःवैकत्वसंतोषभावनापन्नकं **भावयन तीर्थकरपरम**देवरागवरदेवादिनहायुरुवाणां चरितानि स्वयं भावयन परेवां प्रकाशयंत्र विहरतीति माबः ॥ १३ ॥ अथ श्रामण्यपरिपूर्णकार्गवात्स्वराद्धात्मदृश्ये निरन्तरमवस्थानं कर्तत्र्यमित्याह्याति -**चरदि** चरति वर्तने । कश्रं मतः जित्रद्धो आधीनः, जिन्न्यं निध्य सर्वकालम् । सः कः कर्ता । समजो लामा-<mark>लाभादिसमचित्रश्रमणः । क निबद्धः । **णाण्यिम** वीत्रागसर्वेजप्रणीतपरमाणमञ्जाने तत्रकलस्तरस्यसंवेदनज्ञाने</mark> **वा ढंसणग्रहम्मि** दर्शनं तत्वार्थश्रद्धानं तत्करुभुतनिजञ्जद्धाःमोपादेयर्हाचच्यनिश्चयसम्यक्तवः वा तत्त्रमुखेः **धनन्तम्**खादिगुणेषु पयदो मुलगुणेसु य प्रगतः प्रयन्तवस्थ । केषु । मृलगुणेषु निश्चयमुलगुणाधारपर-जब परदृज्यका संबंध सुनिके दूर हो जायगा, तो महज ही अंतरंग सुयमका घात न होगा, तभी निर्दोष मनिषदकी सिद्धि होगी । इस तरह परहत्यके विरक्त वीतरागमावोंमें लीन मनि कटी भी रहे. चाहे गरुके पास रहे. अथवा अन्य जगह रहे. सभी जगह वह निर्दोष है. और जो परमावीमें गर्गी देवी होता है. वह सब जगह संयमका धानी होता है. तथा महा सदोवी है। इसलिये परदृश्यकं सम्बन्ध मुनिको सर्वथा निषेध किये गये हैं ॥ १३ ॥ आगे मुनिपदकी पूर्णनाका कारण जपने आत्माका सम्बन्ध है. इसलिये आत्मामें लीन होना योग्य है, यहां कहते हैं— य: ] जो [अर्मण: ] मुनि [दर्शनमखे ] सम्यक दर्शन आदि अनंतगुण सहित [ज्ञाने] ज्ञानस्वरूप आत्मामें [निस्यं] हमेशां [चरित] प्रवृत्त (छीन) होता है, [सः] वह [मूलगुणेषु] २८ मृलगुणोमें [प्रयतः] सावधान होकर उद्यमी हुआ [परिपूर्ण श्रामण्यः] अंतरङ्ग बाह्य संयम भंगते रहित अखंडित यतिपदवी अर्थात् परिपूर्ण मुनिपदका धारक होता है। **भावार्थ--**अपने आत्मामें जो रत ( लीन ) होना, वह परिपूर्ण मुनिपद-बीका कारण है. क्योंकि जब यह अपनेमें रत होता है, तभी इसके परद्रव्यमें ममत्व भाव छटता है. और जिस अवस्थामें यह परदृत्यसे विरक्त हुआ, कि वहीं इसका उपयोग भी निर्मल हो जाता है. जिस जगह उपयोगकी निर्मलता है, वहाँ अवस्य ही मुनिपदकी सिद्धि होती है। इसलिये आलामें रत होना परिपर्ण

सुष्प्रयत्तत्वा चरितव्यं क्षानदर्शनस्त्रभावशुद्धात्मद्रव्यमतिबद्धशुद्धास्तितमात्रेण वर्तितव्यमिति तात्त्रयेषु ॥ १४ ॥

अय श्रामण्यस्य छेदायतनतात् यतिजनासमः स्वःस्मपरत्रव्यमतिवन्योऽपि शतिषेध्य इत्सु-पदिशति —

> भक्त वा खमणे वा आवसघे वा पुणो विहारे वा। उविधिन्हि वा णिबद्धं णेच्छिदि समणिन्हि विकथिन्ह।। १५॥ भक्ते वा क्षपणे वा आवसये वा पुनर्विहारे वा। उपयो वा निबद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम्॥ १५॥

श्रामण्यपूर्यायसहकारिकारणशरीरहत्तिहेतुमात्रतेनादीयमाने भक्ते तथाविधश्ररीरहत्त्यविरोधेन श्रद्धात्मद्रव्यनीरङ्गनिस्तरङ्गविश्रान्तिद्धत्रणानुसारेण पर्वतमाने क्षपणे नीरङ्गनिस्तरङ्गान्तरङ्गद्रव्य-प्रसिद्धवर्थमध्यास्यमाने गिरीन्द्रकन्दरमधृतावावसथे यथोक्तशरीरद्वत्तिहेतुमार्गणार्थमारभ्यमाणे मात्मद्रज्ये वा जो स्रो पिंडपण्णसामण्यो य एवं गुगविशिष्टश्रमणः स परिपूर्णश्रामण्यो भवतीति । अयमञार्थः-निजञ्जदात्मभावनारतानामेव परिपूर्णश्रामण्यं भवतीति ॥ १४ ॥ अथ श्रामण्यच्छेदकारणत्वा-ध्यासकाहारादिष्वपि ममत्वं निषेधयति—णेच्छिदि नेष्ठिति । कम । णिबद्धं निवदमावदम् । क । भन्ने का शहात्मभावनासहकारिभूतदेहरिथतिहेत्त्वेन गृह्यमाणे भक्ते वा प्राप्तकाहारे स्वमणे वा इन्द्रियदर्पविनाशका-रगभतखेन निर्विकन्पसमाधिहेतम् तं क्षपणे वानगते आत्रसन्धे वा परमात्मतन्त्रोपलन्धिसहकारिभते गिरिगृहाधावसचे वा प्रजो विहार चा श्रदात्मभावनासहकारिभूनाहारनीहारार्थन्यवहारार्थन्यवहार वा। सुनिपदका कारण है। ऐसा समझकर अपने ज्ञान दर्शनादि अनंत गुओंमें अपना सर्वस्व जान रत होना योग्य है, और अदाबीस मृत्युगोंमें यनसे प्रवृत्त होना योग्य है । इससे यह बात सिद्ध हई, कि मुनि-पदकी पूर्णता एक आत्मामें लीन होनेसे ही होती है, इस कारण अन्य परद्रव्यका सम्बन्ध त्यागना ही बोग्य है ॥ १४ ॥ आगे मनिके निकटमें यद्यपि सत्म परदृष्य भी है, तथापि उनमें मनिको रागभावपर्वक सम्बन्ध निषद्ध है, यह कहते हैं--- जो महाभुनि है, वह [अक्ते] आहारमें [बा] अथवा [अपणे] इन्द्रियोंको उत्तेजित न होने देनेका कारण तथा निर्विकल्प समाधिक कारणभूत अनशनमें [बा] अथवा [अनवसरेथे] गुफा आदिक निवासस्थलमं [वा पुनः] अथवा [विहारे] विहार-कार्यमें [वा] अथवा [उपधी ] शरीरमात्र परिग्रहमें [बा ] अथवा [अमणे ] दूसरे मुनियोंमें [बा ] अथवा [विकथायां] अधर्म-चर्चामें [निबन्धं] ममत्वपूर्वक सम्बन्धको [न] नहीं [इच्छिनि] चाहता है। आवार्य-मृतिपदका निमित्तकारण शरीर है, और शरीरका आधार आहार है, इसलिये उसको मनि प्रहण करते हैं, और अपनी शक्तिके अनुसार शुद्धात्मामें निश्रल रिथरताके निमित्तमूत उपवासको स्वीकार करते हैं, और मनकी चंचलताको रोकनेके लिये एकान्त पर्वतकी गुफादिकके निवासको, तथा शरीरकी प्रवृत्तिके लिये आहार नीहार कियामें विहारकार्यको भी करते हैं. और उनके मुनिपदवीका निमित्तकारण

विद्यारकर्मणि श्रामण्यवर्षायसहकारिकार्णतेनामतिविध्यमाने केवल्देहमात्रे उपर्यौ अन्योन्य-बोध्यवोधकभावमात्रेण कथंवित्यरिचितं श्रमणे शन्दपुद्रलोह्याससंवलनकस्मलितचिद्भिविभा-गायां श्रद्धारमद्रव्यविषद्मायां विकथायां चैतेष्त्रिपे तडिकल्याचित्रतचित्रभित्तितया मतिवेष्यः मतिवन्यः ॥ १५ ॥

अथ को नाम छेद इत्युपदिश्रति---

अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु । समणस्स सञ्वकाले हिंसा सा संतत्तिय त्ति मदा ॥ १६ ॥ अभयता वा चर्या शयनासनस्थानचङ्कमणादिषु । श्रमणस्य सर्वकाले हिंसा सा संततेति मता ॥ १६ ॥

अश्रद्धोपयोगो हि छेट:, श्रद्धोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेटनात तस्य हिंसनात स एव च पुनर्देशान्तरविहारे वा उविधिम्ह शुद्धीपयोगभावनासहकारिभूनशरीरपरिश्रहे ज्ञानोपयोगकरणाठौ वा समाणान्तिः परमात्मपदार्थविचारसहकारिकारणसते श्रमणे समग्रीलसंघातकतपोधने वा । विकासन्ति परमसमाधिविधातश्रङ्गारवीररागादिकथायां चेति । अयमत्रार्थः-आगमविरुद्धाहारविहारादिषु ताःवर्ष्वमेव निषदः । योग्याहारविहारादिष्विष ममत्वं न कर्तत्र्यमिति ॥ १५ ॥ एवं सक्षेपेणाचाराराधनादिकथिततपो-धनविद्वारच्याख्यानम्ख्यतेन चतर्थस्थलं गाथात्रयं गतम् । अथ ग्रद्वोपयोगभावनाप्रतिबन्धकच्छेदं कथयति--महा मता संमता । का । हिंसा श्रद्धोपयोगलक्षणश्रामण्यछेदकारणस्ता हिंसा । कथंसता । संतत्तिय क्ति संतता निरन्तरेति । का हिंसा मता । चरिया चर्या चेष्टा यदि चेत । कथंभता । अपग्रसा बा शरीरमात्र परिग्रह भी है, तथा गुरु शिष्यके भेदसे पठन-पाठन अवस्थामें इसरे मुनियांका सम्बन्ध भी है. और शहात्म द्रव्यकी विरोधिनी पौद्रलिक शब्दोंके द्वारा कथा चर्चा भी है । यद्यपि मुनिके परद्रव्यक्रप परिग्रह है. तथापि इनमें ममत्वबद्धिरूप चित्तवतिका निपेध है । यद्यपि मनिने स्थल परवत्यका त्यारा तो प्रथम ही कर दिया है, तथापि मनिपदमें भी इस प्रकारके सक्य परद्रव्यके अस्तित्वमें ममत्वभाव नहीं करना चाहिये, क्योंकि इनमें भी ममत्व भाव करनेले शुद्धात्म इन्यवृत्तिरूप मुनिपदका भंग हो जाता है। इसलिये सुरुम परदृत्योंमें भी सम्बन्ध करनेका निषेध है। १५॥ आगे शद्दोपयोगरूप यतित्वका सनिके कौनसा भंग है, इस बातको बताते हैं - चा ] अथवा [अमणस्य] मुनिके [शयनासनस्थान-चङ्मणादिष् ] सोने, बैठने, खड़े होने, चलने आदि अनेक क्रियाओं में [या] जो [अप्रयता] यल रहित [चर्या ] प्रवृत्ति होती है. [सा ] वह [सर्वकाले ] हमेशः [संतता ] अलिप्डत [हिंसा] चैतन्य प्राणोंका विनाश करनेवाली हिंसा है, [इति] इस प्रकार [मता] वीतराग सर्वज्ञ-देवने कही है। भावार्य संयमका घात हा अञ्चद उपयोग है, क्योंकि सुनिपद श्रद्धोपयोगरूप है। अग्रद्धोपयोगसे मुनिपदका नाश होता है, और अग्रद्धोपयोगका होना यही हिंसा है, सबसे वही हिंसा ज्ञानदर्शनकप श्रद्धोपयोगके घातसे ही होती है। वह अश्रद्धोपयोग मुनिके निरंतर उस समय ही समजना हिंसा।अतः श्रमणस्याशुद्धोपयोगाविनाभाविनी शयनासनस्यानवरूकमणाद्विष्यमयता या वर्षां सा खञ्ज तस्य सर्वकाल्येव संतानवृद्धिनी छेदानपौन्तरभूता हिंसैव ॥ १६ ॥

अथान्तरक्रवहिरक्रलेन छेदस्य द्वैविध्यम्रपदिशति-

मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा। पयदस्स णिन्ध बंघो हिंसामेन्तेण समिदस्स ॥ १७ ॥ भियतां वा जीवतु वा जीवोऽयताचारस्य निश्चिता हिंसा। प्रयतस्य नास्ति बन्धो हिंसामात्रेण समितस्य ॥ १७ ॥

अश्रद्धोपयोगोऽन्तरक्रच्छेदः, परमाणव्यपरोपो बहिरकः । तत्र परमाणव्यपरोपसद्धावे तदः-सद्भावे वा तदविनाभाविनाप्रयताचारेण प्रसिद्धचदश्रद्धोपयोगसद्भावस्य स्रनिश्चितहिंसाभाव-अप्रयत्ना वा निःक्रवायस्वस्वितिरूपप्रयत्नरहिता संक्षेत्रासहितेत्वर्थः । केष विषयेष । सयणासणाजाण-चंकमादीस् शयनासनस्थानचङ्कमणस्याभ्यायतपश्चरणादिष् । कस्य । समणस्य अमणस्य तपोधनस्य । क । सन्त्रकास्त्रे सर्वकाले । अयमत्रार्थः---वाह्यव्यापाररूपाः शत्रवस्तावत्प्रविमेव त्यक्त्वा तपोधनैः अशन-शयनादिन्यापारः पनस्यक्ती नायाति । ततः कारणादन्तरङ्गकोधादिशत्रनिश्रहार्थे तत्रापि संद्रेशो न कर्तव्य इति ॥ १६ ॥ अथान्तरङ्गबहिरङ्गहिंसारूपेण दिविधच्छेदमाख्याति—मरद व जियद व जीवो अग्रदाचारस्य ग्रिस्टिज्दा हिंसा प्रियतां वा जीवत वा जीवः प्रयत्नरहितस्य निश्चिता हिंसा भवति बहिरङ्गान्यजीवस्य मरणेऽमरणे वा, निर्विकारस्वसंवित्तिलक्षणप्रयत्नरहितस्य निश्वयञ्जद्भैनत्यप्राण्व्यपरो-पगरूपा निश्चयर्हिसा भवति । पयदस्य गरिथ बंधो बाह्याभ्यन्तरप्रयत्नपरस्य नास्ति बन्धः । केत । चाहिये, जिस समय मुनि सोना, बैठना, चलना, इत्यादि क्रियाओं में यत्नपूर्वक प्रवृत्ति नहीं करते । यत्नके विना मनिकी किया अटाईस मूलगणकी घातिनी है। यत्न उस ही समयमें नहीं होता. जिस समयमें उपयोगकी चंचलता होती है. यदि उपयोगकी चंचलता न हो. तो यत्न अवस्य हो । इसलिये उपयोगकी जो निश्चलता है, वही शुद्धोपयोग है । यत्न सहित कियासे भंग नहीं होता, और यत्न रहित कियासे भंग होता है, इसलिये यह बात सिद्ध हुई, कि सुनिकी जो यत्न रहित कियाओंमें प्रवृत्ति है. वह सब निरंतर शुद्धोपयोगरूप संयमको घातनेवाली हिंसा ही है, इसलिये मुनिको यत्नसे रहना योग्य है ॥ १६ ॥ आगे अन्तरङ्ग बहिरङ्गके भेदसे संयमके घानके भी दो भेद हैं, यह दिखाते हैं---[ जीव:] दूसरा जीव, [म्रियतां वा] मरे, जीवत वा] अथवा जीवित रहे, [अयताचारस्य] जिस मुनिका आचार यत्नपूर्वक नहीं है, उसके [हिंसा] हिंसा [निश्चिता] निश्चित है, क्योंकि [सिन-तस्य ] पाँचों समितियोमें [प्रयतस्य ] यत्नपृर्वेक प्रवृत्ति करनेवाले मुनिके [हिंसामान्नेण ] बाह्यमें जीवके पातके होने मात्रसे [यन्घ: ] बन्ध [नास्ति ] नहीं होता । भावार्थ—हिंसा दो प्रकारकी है, एक अन्तरङ्ग और दूसरी बहिरङ्गः ज्ञानप्राणको घात करनेवाली अञ्चल्लोपयोगरूप प्रवृत्तिको 'अन्तरङ्गद्विसा' कहते हैं। बाह्यजीवके प्राणीका घात करनेको 'बहिरङ्गहिंसा' कहते हैं। इन दोनोंमें अन्तरङ्गहिंसा मसिद्धेस्तथा तद्विनाभाविना भयताचारेण मसिद्ध्यदश्चदोपयोगासङ्कावपरस्य परमाणव्यपरोप-सङ्कावेऽपि वन्थामसिद्धया सुनिश्चितिहंसाऽभावमसिद्धेभान्तरङ्ग एव छेदो बलीयान् न पुनर्वहि-रङ्गः । एवमप्यन्तरङ्गच्छेदायतनमात्रताद्वहिरङ्गच्छेदोऽभ्युगम्येतैव ॥ १७ ॥

अय सर्वधान्तरङ्गच्छेदः प्रतिषेध्य इत्युपदिश्रति-

अयदाचारो समणो उस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो। चरदि जदं जदि णिचं कमलं व जले णिरुवलेवो॥ १८॥

हिंसामेचेज इञ्बहिंसामात्रेण कथंभूतस्य पुरुषस्य । समिदस्स समितस्य द्युद्धात्मस्वरूपे सम्यगिदो गतः परिणतः समितस्तस्य समितस्य । व्यवहारणेयादिपञ्चसमितिवृक्तस्य च । अयमत्रायः—स्वस्यावना-निक्रपनिखयप्राणस्य विनाशकारणमृता रागादिपरिणतिर्निश्चर्यहिंसा हिंसा भण्यते रागाधुपपेचेबहिरस्-निमित्तमृतः परजीवपातो व्यवहारहिंसेति द्विचा हिंसा ज्ञातन्या । किंतु विशेषः—बहिरह्नहिंसा भवतु वा मा भवतु स्वस्वभावनारूपनिथयप्राणघाते सति निश्चर्यहिंसा नियमेन भवतीति । ततः कारणास्मैव सुरूपेति ॥ १७॥ अथ तमेवार्थं दशन्तदार्शन्तास्या दृढयति——

> उचाल्यिम्ड पाए इरियासमिदस्स णिग्गमत्थाए । आवाधेज कुल्यिं मरिज तं जोगमासेज ॥ °१ ॥ ण हि तस्स तीण्णिमचो वंधो ग्रहुमो य देसिदी समये । ग्रच्छा परिमाहो चिय अन्सप्पमाणदो दिहो॥ °२ ॥ जुम्मं ।

## अयताचारः श्रमणः षट्स्वपि कायेषु वधकर इति मतः । चरति यतं यदि नित्यं कमलमिव जल्ले निरुपल्लेपः ॥ १८ ॥

यतस्तदविनाभाविना अमयताचारतेन मसिद्धचदश्रद्धोपयोगसङ्खावः पटकायमाणव्यपरो-मत्ययबन्धमिद्धया हिंसक एव स्थात् । यतश्च तद्विनाभाविना मयताचारतेन मसिद्धयदशुद्धोप-योगासद्भावः परप्रत्ययनन्यलेशस्याप्यमात्राज्ञलद्दलैलितं कमलमित्र निरुपलेपत्रपसिद्धेरहिसक जन्तः न केवलमाबाध्येत **मरि**ज्ञ म्रियतां वा । किं कृत्वा । तं जोगमासेज्ञ नं पूर्वोक्तं पादयोगं पादसंघः-नमाश्रित्य प्राप्येति । ण हि तस्स तिणामित्तो बंधो सहसो य देसिदो समये न हि तस्य तिनिमत्तो बन्धः सस्मोऽपि देशितः समये तस्य तपोधनस्य तन्त्रिमिन्तं सक्त्रजन्तवातनिमिन्तो बन्धः सस्मोऽपि स्तो-कोऽपि नैव दृष्टः समये परमागमे । दृष्टान्तमाह-मन्द्रज्ञा परिजाही श्रिय मुन्कीपरिग्रहेश्वेव अञ्चाप्प-पमाणदो दिद्रो अध्यातमं दृष्टमिति । अयमत्रार्थः - 'मुच्छा परिग्रहः' इति सत्रे यथाध्यात्मानसारेण मुच्छां-रूपरागादिपरिणामानुसारेण परिग्रहो भवति न च बहिरङ्गपरिग्रहानुसारेण तथात्र सुल्मजन्तुघातेऽपि यावनांशेन स्वस्वभावचळनऋषा रागादिपरिणतिळक्षणभावहिंसा तावनांशेन बन्धो भवति, न च पादसंघर्ट-मात्रेग तस्य तपोधनस्य गमादिपरिणतिलक्षणभावहिंसा नास्ति । ततः करणादबन्धोऽपि नास्तीति ॥ १ -२ ॥ अथ निश्चयहिंसारूपोऽन्तरङ्क्लेदः सर्वथा प्रतिपेथ्य इत्यपदिशति-अयदाचारो निर्मलामानभति-भावनालक्षणप्रयत्नरहितत्वेन अयनाचारः प्रयत्नरहितः। स कः। समणो श्रमणस्तपोधनः छस्स वि कार्यम वधकरो ति मदो पटस्विप कार्येष वधकरो हिंसाकर इति मतः समतः कथितः। चरि आचरित वर्तते। कथं यथा भवति। जदं यतं यत्नपरं जदि यदि चतु णिसं नित्यं सर्वकालं तदा कमलं व जले णिरुवलेवो कमलीमव जले निरुपलेप इति । एनावता किसुक्तं भवति-—शुद्धात्मसंवित्तिलक्षण-छहों [कारोषु ] पृथिवी आदि कार्योमें [चन्धक: ] बन्धका करनेवाला है, [इति ] ऐसा [सत: ] सर्वजदेवने कहा है। यिदि | यदि [नित्यं ] हमेशः यतं | यति कियामें यत्नका [चरित] आच-रम करता है, [तदा] तो वह मुनि [जलें] जलमें [कमलम] कमलकी [इव] तरह [निरूप-**छेप:** ] कर्मबन्धरूप लेपसे रहित है। **आवार्थ**—जिस समय उपयोग रागादिभावसे दृषित होता है, उस समय अवश्यमेव यति कियामें शिथिल होकर गुगोंमें यत्न रहित होता है। जहाँ यत्न रहित किया होती है, वहाँ अवस्यमेव अग्रुद्धोपयोगका अस्तित्व है। यस रहित कियासे पटकायकी विराधना होती है। इससे अश्रद्धोपयोगी मुनिके हिंसकभावसे बन्ध होता है। जब मुनिका उपयोग रागादि भावसे रंजित न हो, तब अवश्य ही यति कियामें सावधान होता हुआ यत्नसे रहता है, उस समय शुद्धो-पयोगका अस्तित्व होता है, और यत्नपूर्वक कियासे जीवकी विराधनाका इसके अंश भी नहीं है । अत-एव अद्विसकभावसे कर्मलेपसे रहित है, और यदि यरन करते हुए भी कदाचित् परजीवका घात होजाय, तो भी शुद्धोपयोगरूप अहिंसकभावके अस्तित्वसे कर्मलेप नहीं लगता । जिस प्रकार कमल यद्यपि जल्हों हुना रहता है, तथापि अपने अस्प्रस्य स्वभावसे निर्लेप ही है, उसी तरह यह सुनि भी होता है। इसल्चिये एव स्यात् । ततस्तैस्तैः सर्वैः मकारैरश्रद्धोषयोगरूपोऽन्तरङ्गच्छेदः प्रतिषेध्यो यैर्पैस्तदायतन-मात्रभूतः परमाणव्यपरोपरूपो बहिरक्वच्छेदो दुरादेव प्रतिषिद्धः स्यात् ॥ १८ ॥

अयेकान्तिकान्तरक्रच्छेदलादपधिस्तद्वत्मतिषेध्य इत्यपदिश्रति—

हबदि व ण हबदि बंधो मदिन्ह जीवेऽध कायचेद्वन्छ। षंघो धुवसुबधीदो इदि समणा छड्डिया सञ्वं ॥ १९ ॥ भवति वा न भवति बन्धो मृते लीवेऽथ कायचेष्टायाम् । बन्धो ध्रवमपुधेरिति श्रमणास्त्यक्तवन्तः सर्वम् ॥ १९ ॥

यथा हि कायव्यापारपूर्वकस्य परमाणव्यपरोपस्याश्रद्धोपयोगसद्भावासद्भावाभ्यामनैका-न्तिकबन्धतेन छेरलमनैकान्तिकमिष्ठं, न खल तथोपधेः, तस्य सर्वथा तदविनाभावित्रमसिद्धय-ग्रुद्धोपयोगपरिणतपुरुषः षडजीवकुले लोके विचरन्नपि यथपि बहिरङ्गद्रव्यहिंसामात्रमस्ति तथापि निश्चयहिंसा नास्ति । ततः कारणाञ्छद्वपरमात्मभावनाब्छेन निश्चयहिँसैव सर्वतात्पर्वेण परिहर्क्येति ॥ १८ ॥ अध बहिरक्क जीवघाते बन्धो भवति न भवति वा परिग्रहे सति नियमेन भवतीति प्रतिपादयति — हवि व ण इचिट बंघो भवति वा न भवति बन्धः कस्मिन्सति महिम्ह जीवं मृते सत्यन्यजीवे । अध अहो । कस्यां सत्याम । कायचेटिम्ह कायचेष्टायाम । तर्हि कथं बन्धो भवति । बंधो धवमवधीदो बन्धो भवति ध्रवं निश्चितम् । करमाद्रपधेः परिप्रहात्सकाशादिति हेतोः समणा छिड्डिया मध्यं श्रमणा महाश्रमणाः जिन जिन भावोंसे शुद्धोपयोगरूप अन्तरङ्गसंयमका सर्वथा घान हो, उन भावोंका निपेध है, और अन्तरक्कसंयमके घातका कारण, परजीवकी बाधान्त्रप बहिरक्कसंयमका भी घात सर्वथा त्यात्र्य है ॥१८॥ आगे सर्वथा अन्तरङ्गसंयमका घातक होनेसे मुनिको परिग्रहका सर्वथा निपंघ करने है - अधि आगे अर्थात मनिको परिग्रहसे संयमका घात दिखाते हैं, कि [कायचेष्टायां] सुनिकी हलन चलन कियाके होनेसे [जीवे] त्रस स्थावर जीवके [मृते स्रति] मरनेपर [हि] निश्चयस [बन्धः] कर्मलेप [भवति] होता है, [वा] अथवा [न] नहीं भी [भवति] होता है। किन्तु [उपधे:] परिग्रहसे [बन्ध:]बन्ध [धूर्व ] निश्चयसे होता हो है। [इति ] ऐसा जानकर [अमणा:] महासुनि अगहंतदेव [सर्व] समस्त ही परिग्रहको पहले ही ह्यिक्तवन्तः] छोड़ते हैं। भावार्थ—सुनिके इल्लन चलनादि कियासे परजीवका जो घात होता है, उस घातसे मुनिके सर्वधा बन्ध नहीं होता. होता भी है, और नहीं भी होता है, यहाँ अनेकान्त है, एक नियम नहीं। क्योंकि यदि अन्तरक्र ज्ञानिपयोग है, तो बन्ध नहीं होता । इसलिये बाह्य परप्राण वातंसे शुद्ध अशुद्ध उपयोगके होने या होवे. परन्त यदि मुनि परिग्रहका ग्रहण करें, तो बन्ध होवे भी न भी होवे, ऐसा नहीं है। किन्त निश्चसरे बन्ध होता है। क्योंकि परिप्रहके प्रहणसे सर्वथा अञ्चद्धोपयोग होता है। अतः अन्तरक्रसंयमका कात होनेसे बन्ध निश्चित है। अन्तरङ्ग अभिलाषाके विना परिप्रहका प्रहण कदाचित् नहीं होता, अन्त-

दैकान्तिकागुद्धोषयोगसद्भावस्यैकान्तिकवन्धलेन छेदसमैकान्तिकमेव। अत एव मगवन्तोऽईन्तः परमाः श्रमणाः स्वयमेव [प्रागेव ] सबेमेबोपर्षि मतिषिद्धवन्तः। अत एव चापरैरप्यन्तरङ्ग-च्छेदवत्तदनान्तरीयकलात्मागेव सर्व एवोपथिः मतिषेथ्यः॥ १९॥

> वक्तव्यमेव किल यचदशेषप्रुक्त-मेतावतैव यदि चेतयतेऽत्र कोऽपि । व्यामोहजालमतिदुस्तरमेव नृनं निश्चेतनस्य वचसामतिविस्तरेऽपि ॥

सर्वजाः पूर्व दीक्षकाले शद्भबद्धैकस्वभावं निजात्मानमेव परिग्रहं कृत्वा शेषं समस्तं बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहं लर्टितवन्तः । एवं जात्वा शेषतपोधनैरापि निजपरमातमपरिग्रहं स्वीकारं कत्वा शेषः सर्वोऽपि परिग्रहो मनोवचनकायैः कृतकारितानमतेश्व त्यजनीय इति । अत्रेदमुक्तं भवति-गृद्धं चैतन्यरूपनिश्वयप्राणे रागादि-परिणामरूपनिश्वयद्विसया पातिते सति नियमेन बन्धो भवति । परजीवघाते पुनर्भवति वा न भवतीति नियमो नास्ति, परद्रव्ये ममत्वसूपमुर्च्छापरिप्रहेण त नियमेन भवत्येवेति ॥ १९ ॥ एवं भावहिंसाव्या-ख्यानमुख्यत्वेन पञ्चमस्थले गाथापटकं गतन् । इति पूर्वोक्तकमेग 'एवं प्रामिय सिद्धे' इत्याधेकविंशति-गाथाभिः स्थलपञ्चकेनोत्सर्गचारित्रव्याख्याननामाः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः । अतःपरं चारित्रस्य देशकालापेक्षयापहतसंयमक्रपेगापवादन्याच्यानार्थं पाठकमे ग त्रिशहाधाभिदितीयोदन्तराधिकारः पारभ्यते ॥ तत्र चःवारि स्थलानि भवन्ति, तस्मिन्प्रथमस्थलं निर्प्रत्थमोक्षमार्गस्थापनामस्यत्वेन 'ण हि गिरवेक्स्बो चागो' इत्यादि गाभापञ्चकम् । अत्र टीकायां गाभात्रयं नास्ति । तदनन्तरं सर्वसावद्यप्रत्याख्यानत्रभगमामा-. यिकसंयमासमर्थानां यतीनां संयमगौचज्ञानोपकरणनिभित्तमप्रवादन्याख्यानमुख्यत्वेन 'छंदो जेण ण रङ्गभावके विना शरीरकी कियासे यत्न करते हुए परजीवका धात हो भी जाय, परन्तु परिग्रहका ग्रहण अन्तरङ्गभाव विना शरीरकी चेष्टासे कदाचित नहीं होता : इसलिये ऐसा जानकर ही भगवान बीतराग-देव परिप्रहका सर्वेशा त्याग करते हैं. और दसरे मुनियोंको भी यहां चाहिये. कि वे भी समस्त परि-ग्रहका त्याग करें। श्रद्धोपयोगरूप अन्तरङ्गसंयमका घात करो, या परिग्रहका ग्रहण करो, ये दोनों समान है। संयमके घातक दोनों हैं। इसलिये मुनिको चाहिये, कि जिस प्रकार अन्तरङसंग्रमके घातका निषेध करे, उसी प्रकार परिग्रहको सबसे पहल छोड़ दे। बहुत कहाँतक कहें, जो समझनेबाला है, वह थोड़े हो में समझ जाता है, और जो समझनेवाला न होवे, तो उसको जितना वचनका विस्तार दिखाया जाय, वह सब ही मोहका समूह अपार वागुजल होता है, अर्थात किसी प्रकार भी वह समझता नहीं ।। १९ ॥ आगे अन्तरङ्गभावसे जो बाह्यपरिश्रहका त्याग है, वह अन्तरङ्ग शुद्रोपयोगरूप संयमके बातका निषेधक नहीं है, ऐसा उपदेश करते हैं-यदि [निरपेक्ष: ] परिग्रहकी अपेक्षासे सर्वधा रहित [स्थागः] परिप्रहका त्याग [न] न होय तो [हि] निश्वयसे [भिक्सोः] सुनिके [आदाय-विद्यादिः ] चित्तकी निर्मेखता [ न ] नहीं [ भवति ] होती है, [ च ] और [ चित्ते ] ज्ञानदर्शनोपयोग- अयान्तरहरूक्टेदमतिषेष एवायद्वपिषमतिषेष इत्युपदिक्षति—

ण हि णिरवेक्त्लो चागो ण हवदि भिक्खुस्स आसयविखदी।
अविद्यदस्स य चिक्ते कहं णु कम्मक्त्वओ विहि<u>ओ</u>॥ २०॥
न हि निरोक्षस्यागो न अवति भिक्षोराश्चयविद्यदिः।

न १६ ।नरपक्षस्त्यामा न मनात ।महाराज्ञयानग्राह्मः । अविशुद्धस्य च चित्ते कथं सु कर्मक्षयो विहितः ॥ २० ॥

न खल वहिरक्रसंगसद्भावे तपसद्भावे तण्डलगताशुद्धतस्येवाशुद्धोपयोगस्पस्यान्तरक्रच्छे-दस्य प्रतिषेत्रसद्भावे च न शुद्धापयोगमूलस्य केवलस्योपलम्भः । ततोऽशुद्धापयोगस्यान्तरङ्गच्छे-दस्य प्रतिषेषं प्रयोजनमपेक्ष्योपधेर्विधीयमानः प्रतिषेषोऽन्तरङ्गच्छेदप्रतिषेष एव स्यात् ॥ २०॥ बिजादि' इत्यादि सत्रत्रयम् । तदनन्तरं स्त्रीनिर्वाणनिराकरणप्रधानत्वेन 'पेच्छदि ण हि इह लोगं' इत्याधे-कादश गाथा भवन्ति । ताश्चाग्रतचन्द्रद्रीकायां न सन्ति । ततः परं सर्वेपिक्षासंयमसमर्थस्य तपोधनस्य देशकालापेक्षया किचित्सयमसायकशारीरस्य निरवधाहारादिसहकारिकारणं प्रायमिति पनस्यपवादविशेषन्या-स्यानसस्यक्षेत्र 'उत्वयरंगं जिल्लासमें' इत्याधेकादशमाथा भवति । अत्र टीकायां गाथाचनप्रयं नास्ति । एवं मलसत्राभिष्रायेण त्रिशद्वाथाभि टीकापेक्षया पनदांदशगाथानि दिनीयान्तराधिकारे ससुदाय-पातनिका । तथाहि --अथ भावश्रद्धिपूर्वकबहिरङ्गपरिश्वपरिश्वागे कृते सति अभ्यन्तरपरिश्रद्वपरिश्यागः कत एव भवतीति निर्दिशति-ण हि णिरवेक्स्वो चागो न हि निरपेक्षस्थागः यदि चेत् परिग्रहस्थागः सर्वश्रा निरपेक्षो न भवति कित किमपि वस्त्रपात्रादिकं ग्रायमिति भवता भण्यते तर्हि हे शिष्य ण हवदि **चिक्कासम् आस्यविसदी न भवति भिन्नोराज्यविद्यद्धिः तदा सापेक्षपरिणामे सति भिन्नोरलपोधनस्य** चित्तशर्दिन भवति अविसद्धस्स य चित्ते शुद्धात्मनावनारूपश्चिद्धरहितस्य तपोधनस्य चित्ते मनसि हि स्फरं कहं त कम्माक्स्वओं विद्विओं कथं तु कर्मक्षयों विद्वितः उचिनो न कथमपि। अनेनैतदक्तं भवति - यथा बहिरङ्गतपसद्भावे सति तण्डलस्यान्यन्तरशद्धि कर्ने नायानि तथा विद्यमानेऽविद्यमाने बा बहिरङपरिप्रहेऽभिलापे सति निर्मलराद्धाःमानुभतिरूपां चित्तशद्धि कर्ते नायानि । यदि पनुर्विशिष्ट्रवैराग्य-पर्वेकपरिग्रहत्यागो भवति तदा चित्तशुद्धिर्भवत्येव ख्यातिपूजालाभनिमित्तत्यागे तु न भवति ॥ २० ॥ कप परिणामोमें अविदादस्यों जो समल है, उस मुनिके कियं किस प्रकार नि भला किसी-क्षयः] समस्त कर्मका नाश विष्टितः ] हो सकता है ! नहीं हो सकता । भावार्थ-जो सुनिके बाह्य परिग्रह तिल तुसमात्र भी हो, तो अन्तरङ्गमें शुद्रोपयोगरूप संयमका घात अवश्य होता है, उतने ही परिग्रहसे अग्रुद्ध भाव अवश्य होते हैं । जिस प्रकार चाँवलके ऊपर तुसके (दिलके) होनेसे चाँबलमें अवश्य आरक्त ( छछाई छिये हुए ) मछ होता है, उस ही प्रकार सुनिके किंचितमात्र भी बाह्य परिग्रहके होनेसे अभ्यन्तरमें निश्वयसे अशुद्ध भाव होते हैं। जिस मुनिके कुछ भी परिप्रह है, उसके शृद्धोपयोग नहीं होता. जहाँ श्रद्धोपयोग नहीं, वहाँ केवलपदकी प्राप्ति कहाँसे होवे । इसलिये जो कोई अश्रद्धी-पयोगस्य असंयम भावको छोड़ना चाहे, वह पुरुष बाह्य परिप्रहका सर्वथा त्याग करे, तब उस पुरुषके

अथंकान्तिकान्तरक्रूच्छेदसप्रुपियिस्तरेणोपहिश्चति—
किथ तम्ब्रि णान्धि मुच्छा आरंभो वा असंज्ञमो तस्स ।
तथ परदच्चिम रदो कथमप्पाणं पसाधयि ॥ २१॥
कथं तस्मिकास्ति मृच्छा आरम्भो वा असंयमस्तस्य ।
तथा परद्रच्ये रतः कथमात्मानं मसाधयित ॥ २१॥
उपिसद्भावे हि ममसपरिणामलक्षणाया मुच्छायास्तिद्वपयक्रममकमपरिणामलक्षणस्या-

अथ तमेव परिप्रहत्यागं द्रढयति---

गेण्डिंद व चेळखंडं भायणमस्यि ति भणिदमित मुत्ते । जिद सो चचालंबो हबदि कहं वा अणारंभो ॥ "३ ॥ बस्यक्खंडं दृश्यिभारणमण्णं च गेण्डिंदि णियदं । विज्ञिदि पाणारंभो विबखेबो तस्स चिचिम्म ॥ "४ ॥ गेण्डः विशुण्ड धोवइ सोमेइ जदं तु आदवे खित्ता । पर्यं च चेळखंडं विभेटि परतो य पालयिटि ॥ "५ ॥ विसेसयं ॥

गेण्हदि व चेलखंडं गृह्णति वा चेलखण्डं वलखण्डं भाषणं भिक्षाभाजनं वा अस्थि सि भणिटं अस्तीति भणितमास्ते । क । इह सुत्ते इह विवक्षितागमसूत्रे जिद्द यदि चेत् । सो चत्तालंबो हविद कहं निरालम्बनपरमात्मतत्त्वभावनाशून्यः सन् स पुरुषो बहिई व्यालम्बनगहितः कथं भवति न कथमपि वा अणारंभो निःक्रियनिरारभनिजात्मत्रवभावनारहितत्वेन निरारम्भो वा कथं भवति किंत सारम्भ एव. इति प्रथमगाथा ।। बत्थवर्षं हं दिस्यभायणं वलक्षण्डं दुन्धिकामाजनं अण्णं च गेण्डदि अन्यस गुह्नाति कम्बलमुद्दरायनादिकं यदि चेत् । तदा कि भवति । णियदं विज्जदि पाणारंभो निजशद्धचैतन्यलक्षण-प्राणिबनाशरूपो वा नियनं प्राणारम्भः प्राणयथो विद्यते न केवलं प्राणारम्भः विकरवेनो तस्य चित्तविद्या अविक्षिप्तचित्तपरमयोगरहितस्य परिग्रहपुरुषस्य विक्षेपस्तस्य विद्यते चित्ते मनसीति । इति दितीयगाश्चा ॥ गेण्डड स्वराद्धारमग्रहणरान्यः सन् गृह्वाति किमपि बहिर्देश्यं विभ्रणड कर्मधर्लि विहास बहिरक्रधर्लि विध-नीति विनाशयति । धोवर निर्मलपरमात्मतत्त्वमलजनकरागादिमलं विहाय बहिरक्रमलं धौति प्रकालस्यति सोसेड जदं त आदने खित्ता निर्विकत्पध्यानातपेन संसारनदीशोषणमकुर्वन् शोषयति शुष्कं करोति जदं तु यत्नपरं तु यथा भवति । किं कृत्वा । आतपे निक्षिप्य । किं तत् । पत्थं च चेल्रखंडं पात्रं वल्रखण्डं अन्तरङ्गसंयमके घातका निषेध अवस्य होता है ॥ २० ॥ आगे यह कहते हैं, कि सर्वधा अन्तरङ्गसंय-मका घात परिग्रहसे ही है— तिस्मिन् ] उस परिग्रहके होनेपर [मृच्छी ] ममत्व परिणाम [वा] अथवा उस परिप्रहके लिये [आरम्भः] उद्यमसे कियाका आरम्भ और तिस्या] उस ही मुनिके [असंयमः] शुद्धात्माचरणरूप संयमका घात [कथं] किस प्रकार [नास्ति] न होवे, अवश्य ही होंने, तिथा ] उस ही प्रकार जिसके परिग्रह है, वह मुनि [परद्वट्यो ] निजरूपसे भिन्न परद्रव्यक्रप रम्भस्य श्रद्धात्मरूपिंदिनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावस्य भावितात्तयोपधिद्वितीयस्य पर-द्रव्यरततेन श्रुद्धात्मद्रव्ययमापकताभावाच ऐकान्तिकान्तरङ्गन्छेदत्वप्रुपपेरवर्षायत एव । इदमत्र तात्पर्यमेवंविषत्रप्रुपपेरवर्षायं स सर्वेषा संन्यस्तव्यः ॥ २१ ॥

अथ कस्पचित्कचित्कशचित्कथंचित्कथंचित्कथिद्वपिश्तप्रतिपिद्वोऽप्यस्तीत्पपवादश्चपदित्रति— छेदो जेण ण विज्ञदि ग्रहणविसग्गेस्य सेवमाणस्स । समणो तेणिह वददु कालं खेसं विद्याणिसा ॥ २२ ॥ छेदो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य । अमणस्तेनेड वर्ततां कालं क्षेत्रं विज्ञाय ॥ २२ ॥

वा विभेदि निर्भयशुद्धात्मतत्त्वभावनाशुन्यः सन् विभेति भयं करोति । कस्मात्सकाशात । परदो य पर-तश्वौरादेः पालयदि परमात्मभावनां न पालयत्र रक्षयन्परद्रव्यं किमपि पालयतीति तृतीया गाथा ॥ ३-५ ॥ अथ सपरिग्रहस्य नियमेन चित्तराद्धिर्नश्यतीत विस्तरेणाख्याति - क्रिथ तम्हि णात्थि मच्छा परद्रव्यममत्वरहितनिश्चमत्कारपरिणतेर्विसदशमुच्छां कथं नास्ति अपि त्वस्त्येव । क । तस्मिन् परिम्रहाका-क्रितपरुषे आरंभो वा मनोवचनकायिकयारहितपरमचैतन्यप्रतिबन्धक आरम्भो वा कथं नास्ति कि वस्त्येव असंजमो तस्स शुद्धात्मानुमृतिबिलक्षणासंयमो वा कथं नास्ति किं त्वस्येव तस्य सपरिग्रहस्य तथ परद-**व्यक्ति रहो तथैव** निजात्मद्रव्यात्परद्रव्ये स्तः कश्चमत्पाणं प्रसाधयदि स त सपरिग्रहपुरुषः कथमात्मानं प्रसाधयति । न कथमपीति ॥ २१ ॥ एवं श्वेतान्वरमतानसारिशिष्यसंबोधनार्थे निर्धन्थमोक्षमार्यस्थापन-मुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथापञ्चकं गतम् । अधः कालापेक्षया परमोपेक्षासंयमशक्त्यभावे सत्याहारसंयमः शौचजानोपकरणादिकं किमपि प्राद्यमित्यपवादसपदिशति—छेदो जेण ण विज्ञदि छेदो येन न विवते। परिग्रहमें [रतः] रागी होकर [कथं] किस तरह [आत्मानं] अपने शुद्ध स्वरूपका [प्रसाध-यति । एकाप्रतासे अनुभव करसकता है ! नहीं कर सकता । भावार्थ-जिसके परिग्रह होता है, उसके अवस्य ही ममत्वभाव होते हैं। उस परिग्रहके निमित्तसे आरम्भ भी होता है, जहाँ ममता और आरम्भ होता है, वहाँ श्रद्धोपयोगरूप आत्मीक प्राणको हिंसा होती है, जहाँ हिंसा हो, वहीं असंयम भी हो. और भी परिव्रही सुनिको बड़ा दोष है, परिव्रह परहत्व्य है, जो परहत्व्यमें रत होता है, उसके इंग्रहात्मद्रव्यकी सिद्धिका अभाव होता है, श्रद्धात्मद्रव्यकी सिद्धि मुनिपदका मूल है, जहाँ यह नहीं, वहाँ मुनिषद नहीं। इसलिये इस कथनका यह अभिप्राय है, कि परिग्रह सर्वथा त्यागने योग्य है।। २१।। आगे किसी मुनिके किसी एक कालमें किसी एक तरहसे कोई एक परिग्रह अत्याज्य भी है, ऐसा अप-बादमार्ग दिखलाते हैं—[सेवमानस्य] परिश्रह सेवनेवाले मुनिके [ग्रहणविसर्गेषु] ग्रहण करनेमें अथवा त्यागनेमें [योन] जिस परिग्रहसे [छेदः] शुद्धोपयोगरूप संयमका धात [न विद्यते] नहीं हो, [तेन] उस परिम्हसे [श्रमणः] मुनि [कालं क्षेत्रं] काल और क्षेत्रको [विज्ञाय] जानकर [ इह ] इस छोकमें [ वर्ततां ] प्रवर्ते (रहे) तो कोई हानि नहीं है। आवार्थ--- उत्सर्गमार्ग वह है,

आत्मद्रव्यस्य द्वितीयपुद्रलद्रव्याभावात्सवे एवोषिः मतिषिद्ध इत्युत्सर्गः। अयं तु सिश्व-कालक्षेत्रवशात्स्वश्चिदमतिषिद्ध इत्यववादः। यदा दि श्रमणः सर्वोषिभतिषेषमात्थाय परम-स्वयेक्षासंयमं मतिपत्नुकामोऽपि विश्विष्टकालक्षेत्रवशावसक्षत्रक्तिं मतिपत्नुं क्षमते तदापकृत्य संयमं भतिपयमानस्तद्वादिक्षसाधनमात्रमुपविमातिष्ठते। स तु तया स्थीयमानो न सन्द्रपिक्षाच्छेदः, भत्युत छेदमतिषेध एव। यः किलाशुद्धोषयोगाविनाभावी स छेदः। अयं तु श्रमण्यपर्यायसङ-कारिकारशावरीरहनिदेतुभूतादारनिर्दारदिष्ठदणविसर्भनविषयच्छेदमतिषेथार्थस्रपादीयमानः स-वंया शुद्धोषयोगाविनाभृतवाच्छेदमतिषेथ एव स्यात्।। २२॥

अथामतिषिद्धोपधिस्वरूपमपदिशति--

## अप्पडिकुटं उवधि अपत्यणिजं असंजदजणेहिं । मुच्छादिजणणरहिदं गेण्हदु समणो जदि वि अप्पं ॥ २३ ॥

येनोपकरणेन राद्वोपयोगलक्षणसंयमस्य छेदो विनाशो न विधते । कयोः । गृहणविसगोस् प्रहणविसगीरा यस्योपकरणस्यान्यवस्तनो वा ग्रहणे स्वीकार विसर्जने । कि कुर्वतः तपोधनस्य । सेवमाणस्य तदपकरणं सेवमानस्य । समणो तेणिह वदद कालं खेतं वियाणिता श्रमणस्तेनोपकरणेनेह लोके वर्तताम् । किं कचा । काले क्षेत्रं च विजायेति । अयमत्र भावार्यः—कालं पञ्चमकालं शीतोष्णादिकालं वा क्षेत्रं भरतक्षेत्रं मानपजाङ्गलादिक्षेत्रं वा. विजाय येनोपकरणेन स्वसंवित्तिलक्षणभावसंयमस्य बहिरङ्गद्रव्यसंयमस्य वा. छेदो न भवति तेन वर्तत इति ॥ २२ ॥ अथ पूर्वमुत्रोदिनोपकरणस्वरूपं दर्शयति-अप्पाहिकद्वं उविधि निश्चयन्यवहारमोक्षमार्गसहकारिकारणनेनाप्रतिषिद्धमप्रिमपकरणरूपोप्रधि अपत्थणिजं असंजदजणेहि कि सब परिग्रहका निषेत्र किया है, क्योंकि आत्मांक एक अपने भावके सिवाय परदृत्यरूप दसरा पद्रस्ट-भाव नहीं है. इस कारण उत्सर्गमार्ग परिप्रह रहित है. और यह विशेषक्षप अपवादमार्ग है वह काल क्षेत्रके वरा किसी एक परिग्रहको ग्रहण करता है. इसलिये अपवाद भेदरूप है । यही दिखलाते हैं— जिस समय कोई एक मुनि सब परिग्रहको त्यागकर परम वीतराग संयमको प्राप्त होना चाहता है, बही मनि किसी एक कालकी विशेषतासे अथवा क्षेत्रके विशेषसे हीन शक्ति होता है, तब वह बीतरागसंयम दशाको नहीं धारण कर सकता. इसलिये सरागसंयम अवस्थाको अंगीकार करता है. और उस अव-स्थाका बाह्य साधन परिग्रह ग्रहण करता है। उस परिग्रहको ग्रहण कर तिष्टते हुए मुनिके उस परिग्रहसे संयमका घात नहीं होता । संयमका घात वहाँ होता है. जहाँपर कि सुनिपदका घातक अशुद्धोपयोग होता है। यह परिग्रह तो संयमके घातके दूर करनेके लिये है। सुनिपदवीका सहकारी कारण शरीर है, और उस शरीरकी प्रवृत्ति आहार नीहारके ग्रहण त्यागसे होती है. उसमें संयमके घातके निषेधके लिये अंगीकार करते हैं। इस कारण अञ्चलीपयोगमयी जो संयमका घात है, उसको दूर करनेवाला परिश्रह है, इसलिये घातक नहीं है ॥ २२ ॥ आगे जिस परिग्रहका मुनिके लिये निषेध नहीं है, उसका स्वरूप दिखळाते हैं—[अमण:] अपवादमार्गी मुनि [उपधि] ऐसे परिग्रहको [गृह्वातु ] ग्रहण करे, तो अमतिकुष्ट्यपिभमार्थनीयमसंयतजनैः । मुर्च्छोदिजननरहितं गृह्णातु अमणो यद्यप्यस्पम् ॥ २३ ॥

यः किळोपिः सर्वया बन्यासायकतादमतिकुष्टः संयमादन्यत्राज्ञचिततादसंयतजनामार्थ-नीयो रागादिपरिणाममन्तरेण थार्थमाणतान्मुर्ज्यदिजननरहितश्र भवति स खल्वमतिषिजः। अतो यथोदितत्त्वरूप एरोपथिरुपादेयो न पुनरल्पोऽपि यथोदितविपर्यस्तव्यरूपः॥ २३॥

अधोत्सर्ग एव वस्तुधर्मों न पुनरपवाद इत्युपदिशति-

किं किंचण सि तक्कं अपुण्यन्सकामिणोध देहे वि । संग सि जिणवरिंदा णिप्पडिकम्मसमुदिद्धा ॥ २४ ॥ किं किंवनमिति वर्कः अपुग्येककामिनोऽथ देहेऽपि । संग इति जिनवरेन्द्रा निःमतिकर्मतमुदिद्यन्तः ॥ २४ ॥

अत्र श्रामण्यवर्यायसहकारिकारणलेनामतिविध्यमानेऽत्यन्तमपात्तदेहेऽवि परद्रव्यसात्परि-ग्रहोऽयं न नामानुग्रहार्हः किंतुपेक्ष्य एवेत्यमतिकर्मलग्रपदिष्ट्वन्तो भगवन्तोऽर्हहेवाः । अथ तत्र व्यपार्थनीयं निर्विकारात्मोपलन्धिलक्षणभावसंयमरहितस्यासंयतजनस्यानभिलक्षणीयम् । ग्रच्छादिजणण-रहिद्धं परमात्मद्रव्यविलक्षणबहिर्दश्यमस्वरूपमुन्कीरक्षणार्जनसंस्कारादिदोषजननरहितम् । गेण्डदः समणो जिंदि वि अप्यं गृह्णात् श्रमणो यमध्यत्यं पूर्वोक्तमुपकरणोपिं यद्यध्यत्यं तथापि पूर्वोक्तोचितलक्षणमेव शाह्यं न च तदिपरीतमधिकं वेत्यभिप्रायः ॥२३॥ अथ सर्वसंगपरित्याग एव श्रेष्टः शेषमशक्यानुष्टानमिति प्ररू-पयति -- कि कि चा ित तक कि कि चनमिति तकी कि किचने परिग्रह इति तकों विचारः कियते तावत । कस्य । अपूर्णवभवकामिणो अपूर्नभवकामिनः अनन्तज्ञानादिचतुष्टयात्ममोक्षाभिलापिणः अध अही देही वि देहीऽपि संग ति सङ्गः परिग्रह इति हेतीः जिणवरिंदा जिनवरेन्द्राः कर्तारः णिप्पडि-कुछ भी दोष नहीं है। जो परिग्रह [अप्रतिकृष्टं] बंधको नहीं करता [असंयतजनैः] संयम रहित जनोका [अप्रार्थनीयं] प्रार्थना करनेके योग्य नहीं है, [मुच्छोदिजननरहितं] ममता, आरंभ हिंसादिक भावोंकी उत्पत्तिसे रहित है, और वह [यदापि] यद्यपि [अरूपं] थोड़ा है। आवार्थ-- जिस परिग्रहको असंयमी ग्रहण नहीं कर सकते. और जिससे रागादिभाव विना ग्रहण होनेसे मुच्छोंदि भाव नहीं होते, ऐसे परिग्रहका मुनिको निषेध नहीं है, किंतु ग्रहण करने योग्य है, और जो इससे विपरीत परिग्रह है, वह थोड़ा होनेपर भी ग्रहण योग्य नहीं है, जैसा कछ मुनिके योग्य है, वही ग्रहण योग्य है ॥ २३ ॥ आगे उत्सर्गमार्ग ही वस्तुका धर्म है, अपवादमार्ग नहीं, ऐसा उपदेश करते हैं—[अथ] अहो, देखो कि [अपुनर्भवकामिनः] मोक्षके अभिलावी मुनिके [देहेऽपि] देहके होनेपर भी [संगः] परिश्रह है, [इति] ऐसा जानकर [जिनवरेन्द्राः] सर्वज्ञ बीतरागदेव [नि:-प्रतिकर्मत्वं । ममत्वभाव सहित शरीरकी क्रियाके त्यागका [ उद्दिष्टवन्तः ] उपदेश करते हए, तब उस मुनिक [कि] क्या [किंचन] अन्य भी कुछ परिग्रह है, [इति] ऐसा [तकः] बडा ही

भुद्धात्मतत्त्वोपलम्मसंभावनरसिकस्य पुंसः शेषोऽन्योऽनुपाचः परिब्रहो वराकः किं नाम स्था-दिति व्यक्त एव हि तेषामाङ्कतिः। अतोऽत्रभाषिते उत्सर्ग एव वस्तुभर्मी न पुनरपबादः। इदमत्र तालपर्ये वस्तुभर्मतालपसनैबेन्थ्यमेवावलम्ब्यम्।। २४ ॥

अथ केऽपवादविशेषा इत्युपदिशति-

उवयरणं जिणमग्गे हिंगं जहजादरूवमिदि भणिदं। गुरुवयणं पि य विणओ सुस्तज्झयणं च णिद्दिं॥ २५॥

कम्मत्तप्रुरिद्वा निःप्रतिकर्मन्वपृपदिधवन्तः । छुद्रोपयोगलक्षणपरमोपेक्षासयमयलेन देद्देऽपि निःप्रतीकारित्वं कथितवन्त इति । ततो ज्ञायते मोक्षसुखाभिलापिणां निधयेन देद्दादिसर्वसंगपरित्याग एवोचितोऽन्यस्तप्-चार एवेति ॥ २४ ॥ एवमपवादःबाध्यानरूपेण दितीयस्थलं गाधात्रयं गतम् । अथैकादशगाधापर्यन्तं श्रीनिवणिनिराकरणसुख्यवेन व्याख्यानं करोति । तथथा—चेतान्यरमतानुतारी शिष्यः पूर्वपक्षं करोति—

> पेच्छदि ण हि इह लोगं परं च समर्णिददेसिदो धम्मो । धम्मिन्ह तम्हि कम्हा वियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ "६॥

पेच्छिदि ण हि इह लोगं निरुपरागनिजनैतन्यनिध्योपलिध्यभावनाविनाशकं स्थातिपुजालामुक्षं प्रेश्ते न च हि स्कुटं इह लोकम् । न च केवलिम्ह लोकं प्रं च स्वान्यप्राप्तिरूपं मोक्षं बिहाय स्वर्गमोग-प्राप्तिरूपं परं च परलोकं च नेच्छिते । स कः । समिणिददेसिदो धम्मो अमणेन्द्रदेशितो धर्मः जिनेन्द्रो-पिट्ट इत्थर्षः । धम्मिन्दि तम्हि कम्ब्हा धर्मे तस्मिन् कस्मात् वियाप्यं विकल्पितं निर्मश्यिल्क्षाद्व-प्रावरणेन पृथकृतम् । किम् । लिंगं सावरणचिक्षम् । कासां संबन्धि । इस्थीणं लीणामिति पूर्वपक्षनाया ॥ ६ ॥ अय पिद्वारमाह---

> णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धो ण हि तेण जम्मणा दिहा । तम्हा तप्पडिरूत्रं वियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ <sup>9</sup>७ ॥

णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिट्ठा निश्चयतः लीणां नत्कादिगतिबिळ्लणा-नन्तमुखादिगुणस्वमाया तेनैव जन्मना सिदिने दिष्टा न कथिता । तम्हा तप्पडिक्वं तस्माकारणाव्यति-विचार होता है । भावार्थ—विस्त मार्गेमं मुनिषदका सहकारी शरीर भी परवन्यरूप परिष्रह जानकर आदर करने योग्य नहीं है, वह भी ममतामावसे रहित होकर त्यागने योग्य है, और भगवंतदेवने मम-तासे आर विहारमें प्रश्चित होनेको मना किया है, तो उस मार्गेमं ग्रुडात्म रसके आस्वादी मुनिके अन्य परिष्रह विचारा कैसे बन सकता है, ऐसा अरहंतदेवका प्रकट (निश्चित) अभिप्राय है । इससे यह बात सिद्ध होती है, कि उत्सर्ग निर्णारिष्क मार्गे है, वही वस्तुका धर्म है । परिष्रह रहनेसे अथवादमार्ग वस्तुका धर्म नहीं है । इससे यह अभिप्राय निकला, कि उत्सर्गमार्ग ही वस्तुका धर्म है, इसिल्ये परम निर्फ्रय पदब अवलंबन करने योग्य है ॥ २४ ॥ आगे अथवादमार्गके कौनसे भेद हैं, उनको दिखलाते हैं— [जनमार्गे] सर्वेज्ञ वीतरागदेव कथित निर्फ्रय मोक्षमार्गमं [उपकरणं] मुनिके उपकारी परिग्रह

## उपकरणं जिनमार्गे लिक्नं यथाजातरूपमिति भणितम् । गुरुवचनमपि च विनयः स्वत्राध्ययनं च निर्दिष्टम् ॥ २५ ॥

योग्यं सावरणरूपं वियप्पियं र्लिग्मित्थीणं निर्मयिल्ङ्वागुधक्तने विकल्पितं कथितं लिङ्गं प्रावरणसहितं चिक्कम् । कासाम् । स्रीणामिति ॥ ७ ॥ अथ स्रीणां मोक्षप्रतिबन्धकं प्रमादबाहुन्यं दर्शयति—

> पइडीपमादमइया एदासि वित्ति भासिया पमदा । तम्हा ताओ पमदा पमादबहल ति णिदिद्वा ॥ "८ ॥

पद्वीपमादमस्या प्रकृत्या खभावेन प्रमादेन निर्हेता प्रमादमयो । का कर्यी भवति । एदार्सि वित्ति एतासां क्षेणां इतिः परिणतिः भासिया पमदा तत एव नाममाख्ययां प्रमदाः प्रमदासंज्ञ भणिता भाषिताः क्षियः । तम्हा ताओ पमदा यत एव प्रमदा संज्ञास्ताः क्षियः तस्मान्तत एव पमादबहुळ ति णिहिद्वा निःप्रमादपस्मात्मतन्वभावनाविनाशकप्रमादबहुळ। इति निर्दिष्टाः ॥ ८ ॥ अथ तासां मोहाविचाङ्कर्यं दर्शयति—

> संति धुत्रं पमदाणं मोहपदोसा भयं दुगुंछा य । चित्ते चित्ता माया तम्हा तासि ण णिव्याणं ॥ <sup>\*</sup>९॥

संति पुत्रं पमदाणं सान्त विचन्ते पुत्रं निश्चितं प्रमदानां क्षंणाम् । के ते । मोइपदोसा भयं दुगुंखा य मोहपिदिस्तानन्तमुखारिगुणस्करपनोक्षकारणप्रतिवन्यकाः मोहप्रदेशभयदुगुंखणरिणामाः चित्ते विचा माया कीटिन्यादिरिहतपरसबोधादिपरिणतेः प्रतिपक्षन्ता चित्ते मनसि चित्रा विचित्र माया तम्हा तासि ण णिच्याणं तत एव तासामध्यावाधमुखायनन्तगुणाधारम्तं निर्वाणं नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ९ ॥ अथैतदेव हदयि—

ण विणा बद्ददि णारी एकं वा नेमु जीवलोयम्हि । ण हि संउडं च गत्ते तम्हा तार्सि च संवरणं ॥ \*१० ॥

ण विणा बहुदि णारी न विना वर्तते नारी एकं वा नेमु जीवलोयिक्द तेषु विदेशिषरमात्म-ध्यानविवातकेषु पूर्वोक्तरोषेषु मध्ये जीवलोके लेकमणि दोषं विद्याय ण हि संदर्ध च गत्तं न हि स्फुटं संवृतं गात्रं च शरीरं तम्हा तासि च संवर्ण तन एव च नामां संवर्णं वकावरणं क्रियत इति ॥ १०॥ अब पुनरणि निवाणप्रतिवस्थकदोषान्द्रश्चीति—

> चित्तस्सावो तासिं सित्यिल्लं अत्तवं च पक्ललणं । विज्ञदि सहसा तास अ उप्पादो सहममणुआणं ॥ \*११ ॥

विज्ञिद विषते तालु च लेलु । किस् । चित्तस्सावो चित्तस्त्रः निःकामात्मतत्त्रसंवितिविनाशक-[इति] इस प्रकार [ मिणितं ] कहे हैं, कि [यथाजातरूपं लिक्कं ] जैसा मुनिका स्वरूप चाहिये,

[इति] इस प्रकार [ऑपिते] कहें हैं. कि [यथाजानरूपं लिक्कं] जैसा मुनिका खरूप चाहिये, वैसा ही शरीरके ब्रव्यल्क्किका होना, एक तो यह परिग्रह है | [गुरुवचर्च अपि] तखके उपदेशक गुरुके वचनरूप पुत्रलॉका प्रहण एक यह भी परिग्रह है, [च] और [बिनयः] जो कोई शुद्धामाके यो हि नामामितिषिद्धोऽस्मिश्रुपिधरपनादः स खलु निखिलोऽपि आमण्यपर्यायसहकारिकारणलेनोपकारकारकलादुपकरणभूत एव न पुनरन्यः । तस्य तु निशेषः सर्वादार्यवर्जितसहजचित्तस्य कामोहेकेण स्रवो रागसार्दभावः तासि तासां लीणां सित्यिक्षं शिथिन्स्य भावः शैथिन्यं
तद्भवसुक्तियोग्यपरिणामिववये चित्तदादर्याभावः सत्वहीनपरिणाम इत्यर्थः । अन्तवं च पुक्खल्यं स्रती
अववार्तिय अस्तवन्यं रात्तवयां सहसा झिटित मासे मासे दिनत्रयपर्यन्तं चित्तद्यद्विचाशको रात्तववी
अवतिवर्थः । उप्पादो सुद्दममणुआणं उत्पाद उत्पत्तिः सूक्ष्मल्यपयामिमनुत्पाणमिति ॥ ११ ॥
अधीरणतिकथानानि कथयति—

लिंगम्हि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्लपदेसेसु । भणिदो सहस्रप्पादो तार्सि कह संजमो होदि ॥ \*१२ ॥

ल्यिमिह य इत्थीणं थर्णतरे णाहिकक्खपदेसेसु क्षंणां व्हिक्ने योनिप्रदेशे स्तनान्तरं नाभिप्रदेशे क्ष्मान्देश क्ष्मान्देश क्षमान्देशे क्षमान्देशे क्षमान्देशे च भणिदो सुहुसुप्पादो एतेषु स्थानेषु स्वस्मनुन्यादिशीकोत्यादो भणितः । एते पूर्वोक्तदोषाः पुरुषाणां किं न भवन्तीति चेत् । एवं न वक्तव्यं क्षंषु बाहुल्येन भवन्ति । न चास्तित्वमानेण समानव्य । एकस्य विषकणिकास्ति द्वितीयस्य च विषं सर्वतोऽस्ति किं समानत्वं भवति । किंतु पुरुषाणां प्रथमसंहनन-बल्केन दोषिकासको सुक्तियोग्यविशेषसंयमोऽस्ति । तासि कह संनमो होदि ततः कारणात्यासां कथं संयमो भवनीति ॥ १२ ॥ अथ खोणां तद्ववमुक्तियोग्यां सक्वकक्षीनिर्जरां निषेध्यति—

जिद दंसणेण सुद्धा सुत्तज्झयणेण चावि संजुत्ता । घोरं चरदि व चरियं इत्थिस्स ण णिज्जरा भणिदा ॥ \*१३॥

जिंद दंसणेण सुद्धा यवाप दर्शनन सम्यक्ष्येन छुद्धाः सुत्तज्ञ्चयणेण चावि संजुत्ता एकादशाङ्ग-स्वाध्ययनेनापि संवुक्ता घोरं चरिव चारियं घोरं पशेषवासमासोपवासादि चरित वा चित्रं इरियस्स ण पिकारा भणिदित सावा कि क्षेत्रनस्य तद्ववक्षमेश्वययोग्या सक्तर्जनकेषा न भणितित भावः । किच यथा प्रथमसंदननामावाब्ली ससमनर्क न गण्डित तथा निर्वाध्याप एक्षेत्रचे वेदता गुरिसा के स्ववाधिकारुद्धा । सेसोदयेण वित्त बाणुकुत्ता य ते हु सिक्शित।" इति योधाकिषतार्थामध्ययण भावक्षीणां क्ष्र निर्वाध-वित्ते चेत् । तासां भावक्षीणां प्रथमसंहननमस्ति द्वव्यक्षीवेदाभावान्द्रवनोव्यपिणामप्रतिवन्धकतीककामोद्रकेषोऽपि नाति । द्व्यक्षीणां प्रथमसंहनने नास्तीत कस्माजागमे क्षितमात्त इति चेत् । तत्रोदाहरणगाथा— "अंतिमतिसंस्वक्रंण णियमेण य कृष्यमुमिनाईलाणं । आदिनतिगसंस्वक्रंण णात्र्य ति जिलेहि गिदितुं"॥ अथ मतस्-यदि मोक्षो नास्ति तर्हि भवदीयमते किमध्विकिकानां महावतारीपणम् । परिहास्माह—तरुपचांषण अनुभवी महासुनि है, उनका वित्यमं प्रवृत्त होनेस्प द्वव्यमनके पुत्रल यह भी परिष्ठह है, [च] और [सूत्राध्ययमं] वचनात्मक सिद्धान्तीका पदना, यह भी परिष्ठह [प्रस्तृत्वे है । सावार्य— विस्थारमहक्त अथवादमार्गमें निषेष नहीं किया गया है, वह सभी परिष्ठह यित अवस्थाका सहायक है,

१ अन्तिमसंहननत्रयं नियमेन कर्मभूमिमहिलानामस्ति । आदिमसंहननत्रयं नास्तीति जिनैर्निर्देष्टम् ॥

रुपोपेसितयथाजातरूपसेन विहरङ्गिळङ्गभूताः कायपुद्रलाः भूयमाणतरकाखवीभकागुरुगीर्थमाणा-स्मत्त्वयोतकसिद्धोपदेशवचनपुद्रलास्त्वयाजीयमाननित्यवीभकानादिनिधनमुद्धात्मत्त्वयोतनस-कुळ्यवस्थानिमित्तम्। न बोषचारः साक्षाद्रबिद्धान्हित अग्निवत् क्र्रोऽयं देवदत्त इत्यादिवत्। तथा चोक्तम्-पुष्ट्यामावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते। किंतु यदि तद्भवे मोवी भवति खीणां तिर्द्धान्तव्युद्धामावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते। किंतु यदि तद्भवे मोवी भवति खीणां तिर्द्धान्तव्युद्धान्तवि। किंतु भवन्मते मिलित्तविक्तरः खीति कप्यते तद्भयुक्तम्। तीर्थकरा हि सन्यवदर्शनिवद्धाद्धादिषोदश्याचनाः पृदेशवे भाविष्यता पथाद्भवत्ति । सन्यव्यदेः खीवेदकर्मणो बन्य एव नास्ति कवं खी भविष्यतीति। किं च यदि मिलितीर्थकरो वात्यः कोऽपि वा खीग्नुस्वा निर्वाणं गतः तिर्द्धि खीक्ष्यप्रतिमाराधना किं न कियते भवद्धिः। यदि पूर्वोक्तदोयाः सन्तः खीणां तिर्द्धितारुक्तिणोकृत्वीद्यीपद्ममुद्याभयत्यो जिनदीक्षां गृहीस्वा विशिष्टतप्रस्रणेन कथं पोडशस्वर्गे गता हिते सीतारुक्तिणोकृत्वीद्यीपद्ममुद्राभयत्यो जिनदीक्षां गृहीस्वा विशिष्टतप्रस्रणेन कथं पोडशस्वर्गे गता हिते सोतारुक्तिणोकृत्वीद्योत्मार्थन्ति । इदमत्र तार्ययम्-त्ययं प्रसुच्यत्मामे श्रात्यत्ययं परं प्रति विवादो न कर्तव्यः। कर्त्यात् । विवादे रागदेशोपिक्तिवति तत्वश्च ग्रद्धान्ति। अयोपप्रदारकर्पण विवादे रागदेशोपिक्तिवति तत्वश्च ग्रद्धान्ति। अयोपप्रदारकर्पण विवादे । कर्तव्याद्वात्वर्णा

> तम्हा तं पडिरूवं र्लिंगं तार्सि जिणेहिं णिहिहं । कुलरूववशोजुत्ता समणीशो तस्समाचारा ॥ \*१४ ॥

तम्हा यस्मानद्ववे मोक्षो नास्ति तस्मारकारणात् तं पडिरूबं लिगं तास्ति त्रिणेडिं णिहिट्ठं तल्ञाति ह्यं वल्रप्रावरणसिंदि जिङ्गं विद्धं लाञ्चनं तासां लीणां जिनवरैः सर्वज्ञीनिर्दिष्टं कथिनम् । कुलरूवव-भोजुत्ता समणीओ लोकरुगुञ्छगरिदत्वेन जिनदीक्षायोग्यं कुलं भण्यते । अन्तरङ्गानिर्वकारिचनद्यद्धि-ज्ञापकं बहिरङ्गानिर्विकारं रूपं भण्यते । शरीरमङ्गरिदिनं वा अतिबालद्वववुद्धिवैकल्यरिदितं वयो भण्यते । तैः कुलरूपवयोभिर्युकाः कुलरूपवयोयुका भवन्ति । काः श्रामण्यिजिकाः । पुनरिप किविशिष्टाः । तस्समा-चार् तासां लीणां योग्यस्तयोग्य आचारशालविहितसमाचार आचरणं यासां तास्तरसमाचारा इति ॥ १४॥ अयेदानी पुरुषाणां दीक्षामृत्ये वर्णन्यवस्थां कथयति—

> वण्णेमु तीमु एको कञ्जाणंगो तवोसहो वयसा । स्रमुहो कुंछारहिदो लिंगमाहणे हवदि जोम्गो ॥ \*१५ ॥

वण्णेसु तीसु प्को वर्णेषु त्रियेकः बाद्यणक्षत्रियवैश्यवर्णयेकः कञ्चाणंगो कृत्याणाङ्ग आतोग्यः त्वोसहो वयसा तपःसहः तपःक्षमः । केन । अतिवृद्धवाळवरिहतवयसा सुसुहो निर्विकाराभ्यन्तरपरम-वैतन्यपरिणितिविद्युद्धिद्यापकं गमकं विद्युक्तिपिकाराभ्यन्तरपरम-वैतन्यपरिणितिविद्युद्धिद्यापकं गमकं विद्युक्तिपिकाराभ्यन्तरपरम-वित्तयपरिणितिवद्युद्धिद्यापकं गमकं विद्युक्तिपिकाराभ्यन्तरपरम-वित्तयपरिणितिवद्युद्धिद्यापकं गमकं विद्युक्तिपिकाराभ्यन्तरपरम्वित्वयपरिणितिवद्यापकं निर्वाचित्रपर्वे । उत्तर स्वाच्याप्यापिकार्यके रहित सहज (स्वामाविक) स्वंदर यथाजातरूप वाद्य द्वय वियायव्यक्तिपर्वे प्रकार है, जिस्से सुद्धि द्वयुक्तरण है, और श्वदास्तत्वकं प्रकाशक वो वचनासंक पुद्रस्व हैं, उनको

मर्थश्रुतज्ञानसाभनीभृतश्रन्दारमञ्जनपुद्रलाथ शृद्धारमतस्वव्यञ्जकदर्शनादिपर्यायतत्परिणतपुरुष-विनीतताभिमायवर्तकवित्तपुद्रलाथ भवन्ति । इदमत्र तात्पर्यं, कायबद्धवनमनसी अपि न वस्तुवर्मः ॥ २५ ॥

## अथामतिषिद्धशरीरमात्रोपधिपालनविधानग्रुपदिश्रति---

कुंछारहिदो छोकमध्ये दुराचाराषपबादरहितः लिंगागाइणे हबदि जोम्मो एवं गुणविशिष्टपुरुषो जिन-दीक्षाब्रहणे योग्यो मबति । यथायोग्यं सम्बद्धायणि ॥ १५ ॥ अथ निश्वयनयाभिप्रायं कथयति—

जो रयणचयणासो सो भैगो जिणवरेहि णिहिहो । सेसं भंगेण पुणो ण होदि सल्लेहणाअरिहो ॥ "१६ ॥

को स्वणत्त्रयणास्मे सो भंगो जिणवरेहि णिहिद्रो यो रतनत्रयनाशः स भङ्गो जिनवरैनिर्दिष्टः । विश्रद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजगरमात्मतत्त्वसम्यकश्रद्धाज्ञानानुष्टानस्थपो योऽसौ निश्चयरनत्रयस्वभावस्तस्य विनाराः स एव निश्चयेन नारो भङ्गो जिनवरैनिर्दिष्टः सेसं भीगा प्राणो शेषभङ्गेन पुनः शेषखण्डसुण्ड-वातवृषणादिभक्केन ण होदि सल्लेहणाअरिहो न भवति सल्लेखनाईः लोकदगुञ्लाभयेन निर्धन्यसपयोग्यो न भवति । कौपीनप्रहणेन त भावनायोग्यो भवतीत्यभिप्रायः ॥ १६ ॥ एवं स्नीनिर्वाणनिराकरणव्या-ख्यानमुख्यत्वेनैकादशगाथाभिस्तृतीयं स्थलं गतम् । अथ पर्वोक्तस्योपकरणुख्यापवादः याख्यानस्य विशेष-विवरणं करोति-इदि भणिदं कथितम् । किम् । उवयरणं उपकरणम् । क । जिल्रमरगे जिनोक्तमोक्ष-मार्गे । किसपकरणम् । लिंगं शरीराकारपद्गलपिण्डरूपं द्रव्यलिङ्गम् । किविशिष्टम् । जहजादरूवं यथा-जातस्य यथाजातराब्देनात्र व्यवहारण संगपरित्यागयक्तं निश्चयेनाभ्यन्तरेण शद्भवद्भैकस्वभावं परमात्म-स्वरूपं गुरुवयणं पि य गुरुवचनमपि निर्विकारपरमच्छियोतिःस्वरूपपरमात्मतत्त्वप्रतिबोधकं सारभतं सिद्धोपदेशस्त्रपं गुरूपदेशवचनम् । न केवलं गुरूपदेशवचनं **मुत्तज्ञ्चयणं च** आदिमध्यान्तवर्जितजाति-जरामरणरहितनिजात्मद्रव्यप्रकाशकसूत्राध्ययनं च परमागमवाचनमित्वर्थः । णिहिद्रं उपकरणरूपेण निर्दिष्टं कथितम् । विणाओ स्वकीर्यानश्चयरत्नत्रयञ्चद्धिर्निश्चयविनयः, तदाधारपुरुपेषु भक्तिपरिणामो व्यवहारविनयः । उभयोऽपि विनयपरिणाम उपकरणं भवतीति निर्दिष्टः। अनेन किमक्तं भवति-निश्चयेन चतर्विधमेनोप-करणम् । अन्यद्पकरणं व्यवहार् इति ॥ २५ ॥ अथ युक्ताहारविहारलक्षणतपोधनस्य स्वस्थपमाञ्च्याति-गुरुके पाससे सुनता है, तथा जो अनादि अनंत शुद्धात्मतत्त्वका प्रगट करनेवाला श्रतज्ञान है, उसके वचनस्वरूप जो सूत्रपृद्रल हैं, उनको पढ़ता हैं, ये भी उपकरण हैं, और जिन महापुरुष मनीश्वरोंके ज्ञानादि भाव प्रगट हुए हैं, उनमें विनयरूप परिणत हुए जो चित्त पुद्रल हैं, ये भी उपकरण हैं। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि मुनिको जैसे शरीरमें ममताभावका निषेध है, उसी तरह बचन मनका भी निषेध है. क्योंकि ये भी वस्तुके धर्म नहीं हैं, इसलिये त्याज्य हैं, इनसे ही अपवादमार्गी सुनि कहलाते हैं. उत्सर्गमार्ग इनसे रहित है ॥ २५ ॥ आगे सुनिको निषेध नहीं किया गया, ऐसा शरीरमात्र परिग्रह उसके पालनेकी विधि बतलाते हैं--[अमणः] जो सुनि है, वह [इहलोकनिरापेक्षः] इस लोकमें विध-

इह्लोगणिरावेक्स्बो अप्पिडबद्धो परम्मि लोपम्हि । जुत्ताहारबिहारो रहित्कसाओ हवे समणो ॥ २६ ॥ इह्लोकनिरापेक्षः अपतिबद्धः परस्मिन् लोके । युक्ताहारविहारो रहितकबायो भवेत् अमणः ॥ २६ ॥

इहलागिणरावेक्स्बो इहलोकनिरापेक्षः टङ्कोत्कीर्णजायकैकस्वभावनिजात्मसंवितिविनाशकख्यातिपूजालाभ-. स्रोहलोककाहारहितः अप्पडिबद्धो परिम्म लोयम्हि अप्रतिबद्धः परस्मिन लोके तपश्चरणे कृते दिन्य-देवलीपरिवारादिभोगा भवन्तीति, एवंविधपरलोके प्रतिबद्धो न भवति जुत्ताहारविहारो हवे युक्ताहार-बिहारो भवेत । स कः । समाणो श्रमणः । पनरपि कथंनतः । रहिरकसाओ नि कषायस्वरूपसंवित्य-बष्टम्भवलेन रहितकषायश्चेति । अयमत्र भावार्थः –योऽसौ इहलोकपग्लोकनिरपेक्षत्वेन निःकषायत्वेन च पदीपस्थानीयगरीर तैलस्थानीयं प्रासमात्रं दत्त्वा घटपटादिप्रकाश्यपदार्थस्थानीयं निजयसमध्यपदार्थमेव निरीक्षते स एव यक्ताहारविहारो भवति, पुनरस्यः शरीरपोषणनिस्त इति ॥ २६ ॥ अथ पञ्चदशप्रमादै-योंकी अभिलाधा रहित हुआ [परस्मिन लोके] परलोकमें अर्थात होनेवाली देवादिपर्यायोंमें [अप्र-तिबद्धः ] अभिलापाकर नहीं बैंचे हुए [रहिनकषायः] राग डेप भावरूप कषायोंसे रहित होते हैं, [यक्ताहारविहार: ] योग्य आहार विहारमें [भवेत ] प्रवृत्ति करता है, अयोग्यको छोडता है। भावार्थ मुनीश्वरने अपना स्वरूप अनादि अनंत पुदलसे उपन हुए भावोंसे भिन्न जान लिया है. इसलिये कर्मके उदयसे जो मिली हुई मनुष्यादि पर्याय है, उसमें आत्म-बुद्धि नहीं करते. अर्थात अपनी नहीं मानता, और कपायोंसे रहित है, इसलिये मनुष्य संबंधिनी क्रियासे रहित है, उन्हें इस लोकमें पंचे-न्द्रीके विषयोंकी वाञ्ज नहीं है, तथा आगामी कालके देवादि गतिके दिव्य-सुखोंके भोगनेकी बाञ्छासे भी रहित हैं, इसलिये परलोककी भी अभिलाषासे कैंचे हुये नहीं हैं। जैसे घट पटादि पदार्थीके देखनेके लिये दीपकमें तेल डालते हैं, और बत्ती आदि को भी सँभालते हैं, उसी प्रकार मूनि श्रद्धात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये शरीरको भोजनसे, तथा चलनादि कियासे, योग्य आहार विहार कियामें प्रवृत्त करते हैं। इससे यह कथन सिद्ध हुआ, कि मुनीश्वर कषाय भावोंसे रहित हैं, इसलिये अपने वर्तमान शारीरके अनुरागसे प्रवृत्ति नहीं करते, किन्तु शुद्धात्मतत्वकी सिद्धिके लिये मुनिपदवी पालनेके निमित्त केवल खोख भय युक्ताहारविहारः साक्षादनाहारविहार एवेरयुपदिश्वति—
जस्स अणेसणमप्या तं पि तवी तप्यविच्यगा समणा ।
अणणं भिक्त्समणेसणमप्य ते समणा अणाहारा ॥ २७ ॥
यस्यानेषण आत्मा तदपि तपः तत्मत्येषकाः अमणाः ।
अन्यद्वेक्षमनेषणम्य ते अमणा अनाहाराः ॥ २७ ॥

स्वयमनवनस्वभावतादेषणादोषणून्यभैस्यताच युक्ताहारः साक्षादनाहार एव स्यात् । तथाहि—यस्य सकलकालमेव सकलपुद्रलाहरणागून्यमात्मानमवदुद्यमानस्य सकलावनतृष्णा-शृन्यतात्स्वयमनवन एव स्वभावः । तवेव तस्यानवनं नाम तपोऽन्तरङ्गस्य बलीयस्तात् इति स्वयोधनः प्रमत्तो भवतीति प्रतिवादयति—

> कोहादिएहि चउहि वि विकहाहि तर्हिदियाणमन्थेहिं। समणो हवदि पमत्तो उवजुत्तो णेहणिहाहिं॥ १९७॥

हबदि कोधादिपञ्चदशप्रमादरहितचिश्वमस्कारमात्रात्मतत्त्वभावनाच्यतः सन् भवति । स कः कर्ता । समजो सस्तरःस्वादिसमन्तिः श्रमणः। किंबिशिष्टो भवति । प्रमत्तो प्रमत्तः प्रमादी । कैः कृत्वा । कोहादिणहि चउहि वि चतुर्मिर्प कोशादिभिः विकहाहि स्रीमक्तवीरराजकथाभिः तहिदियाणमस्येहि तथैव पश्चेन्त्रियाणामर्थैः स्पर्शादिविषयैः । पुनरपि किरूपः । उत्रजुत्तो उपयुक्तः परिणतः । कान्याम् । णेहणिहाहि स्नेहनिद्राभ्यामिति ॥ १७ ॥ अथ युक्ताहारविहारनपोधनस्वरूपमुपदिशति-जस्स यस्य मनेः संबन्धा अप्या आत्मा । किविशिष्टः । अणेमणं स्वकीयग्रदात्मतस्वभावनीयन्नसंखामताहोरण तस--न्यान विद्यते एएणमाहागकाङ्का यस्य स भवत्यतंपणः । **तं पि तत्रो** तस्य तदेव निश्चयेन निराहारात्म-भावनारूपसुवासलक्षणं तपः, तप्पडिच्छगा समणा तत्प्रत्येषकाः श्रमणाः तनिश्वयोपवासलक्षणं तपः आहारमें प्रवर्तित -प्रेरित होते हैं ॥ २६ ॥ आगे कहते है, कि योग्य आहार विहार करनेपर भी मुनिको साक्षात आहार विहारसे रहित मानना चाहिये- यस्य आस्मा ] जिस मुनिका जीव [अनेषण: ] अपने स्वभावकर परद्रव्यके ग्रहणसे रहित निराहारी है, तिस् विदा आत्माका निराहार स्वभाव [अपि ] निश्वयसे [तपः] अंतरङ्ग तप है । [तत्प्रत्येषकाः अमणाः] उस निराहार आत्मस्वभा-वकी सिद्धिके वाञ्छक जो महामुनि हैं, वे [अनेषणं] आहारके दोषोसे रहित [अन्यत् भेक्षं] अन्य भिक्षाके विषयमें शुद्ध अन्नको प्रहण करते है, अरथ इसी लिये प्रहण करते हुए भी ति अमणाः वे महासुनि [अनाहाराः] आहार ग्रहणसे रहित ही हैं, ऐसा मानना चाहिये। भावार्थ-जो महासुनीकर हैं, उन्होंने भी अपना स्वरूप सदाकाल समस्त परद्रव्यरूप पुद्रलके प्रहणसे रहित जान लिया है, इसलिये भोजन करनेकी तृष्णासे रहित हैं, और यही उनके अंतरङ्ग अनशन नामा तप है। ऐसे निराहार आत्मस्वभावके भावनेवाले सुनि जो शरीरकी रिथतिके निमित्त आहार भी लेते हैं. तो सब दोबोंसे रहित ग्रद्ध अनको छेते हैं, इसलिये वे मुनि आहार प्रहण करते हुए भी नहीं छेनेवाछे कुता ये तं ख्यमनशनस्वभावं भावपन्ति श्रमणाः । तत्मतिषिद्वये वैवणादोषशून्यमन्यद्भैक्षं वरन्ति । ते किछाहरन्वोऽप्यनाहरन्त इति [ इव ] युक्ताहारतेन स्वभावपरभावपत्यमतिवन्धा-भावात्साक्षात्नाहारा एव भवन्ति । एवं स्वयमविहारस्वभावतात्समितिशुद्धविहारताच युक्त-विहारः साक्षादविहार एव स्यात् इत्ययुक्तमिष गम्येतेति ॥ २७ ॥

अथ करो यक्ताहारलं सिद्धचतीत्यपदिशति-

केवलदेहों समणो हेहे वि ममसरहिदपरिकम्मा । आजुत्तों तं तबसा अणिग्रहिय अप्पणो सर्सि ॥ २८ ॥ केवलदेहः अमणो देहेऽपि ममबरहितपरिकर्मो । आयुक्तवांस्तं तपसा अनिग्रह्णात्मनः चक्तिमृ ॥ २८ ॥

यतो हि अमणः आमण्यपर्यायमहकारिकारणसेन केवलदेहमात्रस्योपन्नेः मसमाप्रतिषेपक-प्रतीच्छित्त ताप्रत्येपकाः अमणाः । पुनर्राप कि येशाम् । अण्यां निवपसास्मतत्वाद्यद्वितं हेयम् । किम् । अणेमणं अनस्याहारस्येण्यं वास्त्रानेष्णम् । कृष्टमतम् । विकावं विसावां सर्वे विद्यां अत्र अत्र अत

अणेमणं अनस्याहारस्येपणं वाञ्छानेषणम् । कश्चंभतम् । भिक्यं भिक्षायां भवं भैक्ष्यं अश्च अश्च अहो ते समणा अणाहारा ते अनुशनादिगणविशिष्टाः श्रमणा आहारप्रहणेऽध्यनाहारा भवन्ति । तथैव च निःक्रियपरमात्मानं ये भावयन्ति पञ्चसमितिसद्विता विदरन्ति च विद्वारा भवन्तीत्यर्थः ॥ २७ ॥ अध तदेवानाहारकत्वं प्रकारान्तरेण प्राह—केनलडेहो केनलडेहोऽन्यपरिग्रहरहिनो भवति । स क: कर्ता । समणो निन्दाप्रशंसादिसमिचनः श्रमणः। तर्हि कि देहे ममत्वं भविष्यति । नैवम । देहे वि ममनगहिद-परिकम्मो देहेऽपि ममत्वरहितपरिकर्मा "ममर्ति परिवज्ञामि णिम्ममर्ति उबद्विदो । आलंबणं च मे आदा ही माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो अपना स्वभाव निराहार समझ रक्खा है, और दसरे जो आहार छेते हैं, तो रागी होकर नहीं छेते, इसलिये बंध नहीं होता । इस कारण निराहार ही मानने और इसीतरह चलनादि कियारूप विदार-कर्मको भी निजस्वभाव नहीं मानते हैं, और जो बिहार-कर्म करते भी हैं. तो ईर्यासमितिको गुद्धिसे योग्य विहार करते हैं। इसलिये विहार किया करनेपर भी अवि-हारी मानना चाहिये ॥ २७ ॥ आगे योग्य आहार किससे होता है, यह कहते हैं—[अमण:] मुनि [केवलदेह:] एक शरीरमात्र परिग्रहवाला होता हुआ और [देहेऽपि] देहके होनेपर भी उसमें न मम ] यह मेरा नहीं है, [इति] इस प्रकार [ममत्वरहितपरिकर्मा ] देहसंबन्धी अयोग्य आहार निहार कियासे रहित हुआ तथा [ आत्मन: शक्ति ] अपने स्थिरता भावस्वरूप बलको [ अनि-गहन ] नहीं छिपाता हुआ अर्थात् प्रगट करता हुआ [मं] उस देहको [तपसा] अनशनरूप तप-स्यामें [आयुक्तवान्] छगाता है। भावार्थ-मुनिके अन्य परिग्रह परमाणुमात्र भी नहीं, किंत सुनिअवस्थाका सहकारी कारण अकेला देहमात्र परिग्रह है, वह किसी प्रकार जबर्दस्तीसे भी दूर नहीं . किया जासकता है। इसलिये मुनिके केवल शरीरमात्र परिप्रहका निषेध नहीं है, और यद्यपि मुनिके शरीर है, तो भी उस शरीरमें ममतामान नहीं करने । तथा "कि किंचण ि तकं" ऐसी पहले गाथा

लात्केबख्देहले सत्यपि देहे 'कि किंचण' इत्यादिभाक्तनस्त्रचोतितपरमेश्वराभिभायपरिप्रदेण न नाम ममायं ततो नानुप्रहाईः कित्पेद्य एवेति परित्यक्तसमस्तसंस्कारलाद्रहितपरिकर्मा स्यात्। ततस्त्रन्ममलपूर्वकानुचिताहारप्रहणाभावाधुक्ताहारलं सिद्धचेत्। यतश्च समस्तामप्यात्मश्रक्ति मकटयमनन्तरस्त्रचोदितेनानशनस्त्रभावलक्षणेन तपसा तं देहं सर्वारम्भेणामिश्रक्तवान् स्यात्। तत आहारप्रहणपरिणामात्मकयोगप्वंसाभावाधुक्तस्येवाहारेण च युक्ताहारलं सिद्धचेत्।।२८॥

अथ युक्ताहारस्वरूपं विस्तरेणोपदिशति-

एकं खलु तं भत्तं अप्पहिपुण्णोदरं जहालद्धं । चरणं भिक्खेण दिवा ण रसावेक्खं ण मधुमंसं ॥ २९ ॥ एकः खलु स भक्तः अपरिपूर्णोदरो यथाळव्यः । भैक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमंसः ॥ २९ ॥

अवसेसाइं बोसरे" ॥ इति श्लोककथितक्रमेण देहेऽपि ममत्वरहितः आजत्तो तं तबसा आयुक्तवान् आयो-जितवांस्तं देहं तपसा । किं कृत्वा । अणिगृहिय अनिगृश्च प्रच्छादनमकृत्वा । काम । अप्पणी सर्ति आत्मनः शक्तिमिति । अनेन किमुक्तं भवति-यः कोऽपि देहाच्छेषपरिग्रहं त्यकवा देहेऽपि ममत्वरहितस्त्येव तं देहं तपसा योजयति स नियमेन यक्ताहारविहारी भवतीति ॥ २८ ॥ अथ यक्ताहारत्वं विस्तरेणा-ख्याति-एकं खळ तं भत्तं एककाल एव खळ हि स्फर्ट स भक्त आहारो यक्ताहारः कस्मादेकभक्तेनैव निर्विकल्पसमाधिसहकारिकारणभूतशर्रारिथितिसंभवात । स च कथंभूतः । अप्पिद्धिपणोदरं यथाशक्या कही गई है, उसमें सर्वज्ञ बीतरागका अभिप्राय यह है, कि परिग्रह सर्वथा त्याज्य है, ऐसा जानके भगवंतकी आजाको प्रहणकर शरीरमें ममताभावसे रहित होता है, देहके संभालनेमें प्रवृत्त नहीं होता. ममत्व बढिसे अयोग्य आहारको श्रहण नहीं करता. इस कारण मुनिके योग्य आहारकी सिद्धि होती है । उस अरोरको अयोग्य आहारसे पोपण नहीं करना, यथाशक्ति तपस्यामें ही लगाता है । सारांश यह निकला कि सुनिके अंतरंग बीतराग भावका बल है, इसलिये सब आरम्भसे शरीरको उसमें लगाता है. जो कभी आहार भी छेता है, तो योग्य छेता है, इसलिये वैराग्यके बलसे योग्य आहारकी सिद्धि है २८ ॥ आगे योग्य आहारका स्वरूप विस्तारसे दिखलाते हैं— स भक्तः वह श्रद्ध आहार [स्वल्फ़] निश्चयकर [एक:] एक काल (वक्त) प्रहण किया जाता है, तब योग्य आहार होता है, और वह योग्य आहार अपरिपूर्णोदर: ] नहीं पूर्ण होता है, पेट जिससे ऐसा होता है, यथा-लुक्य: ] जैसा कुछ मिले, वैसा ही अंगीकार करने योग्य है, [ अंक्षाचरणेन ] मिक्षावृत्ति कर लेना योग्य है, [दिवा] दिनमें ही छेने योग्य है, [न रसापेक्षः] जिस आहारमें मिष्ट क्रिग्धादि रसकी इच्छा न हो, तथा नि मधमांसः । शहद और मांसादि अयोग्य वस्तुएं जिसमें नहीं हैं ऐसा । भावार्थ-मुनिको एक ही बार आहार करना चाहिये, क्योंकि मुनि-पर्यायका सहायक शरीर है, उस शरीरको स्थिति एक बार आहार छेनेसे होजाती है, इसल्लिये एक वक्त छेना योग्य है, और जो

एककाल एवाहारो मुक्ताहारः, तावतैव श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणश्ररीरस्य भारणसात । अनेककालस्य शरीराजरागमेळ्यमानवेन प्रसद्य हिंसायतनीकियमाणी न युक्तः शरीराजराग-सेवकत्वेन च युक्तस्य अमृतिपूर्णोदर एवाहारां युक्ताहारः तस्ये वामृतिहतयोगलात । मृति-पूर्णोदरस्तु मतिहतयोगलेन कथंचित हिंसायतनीभवन न युक्तः। मतिहतयोगलेन न च युक्तस्य यथालव्य प्रवाहारो यक्ताहारः तस्यैव विशेषियतलक्षणानुराणशन्यतात । अयथा-लब्धस्त विशेषप्रियतलक्षणानरागसेव्यमानलेन पसद्य हिंसायतनीकियमाणो न पुक्तः । विशेष-प्रियतलक्षणानुरागसेवकतेन न च युक्तस्य भिक्षाचरणेनैबाहारी युक्ताहारः तस्यैवारम्भशून्य-बात । अभैक्षाचरणेन लारम्भसंभवात्मासद्धिःसायतनतेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्ता-न्तरश्रद्धिताम च युक्तस्य दिवस प्रवाहारो युक्ताहारः तदेव सम्यगक्लोकनात । अदिवसे त सम्यगवलोकनाभावादनिवार्यहिंसायतनलेन न युक्तः । एवंत्रिभाहारसेवनव्यक्तान्तरश्रद्धिलाश्र न्यनोदर: जहालुद्धं यथालुक्यो न च स्वेच्छालुक्यः चरणं भिक्रखेण भिक्षाचरणनेव लक्ष्यो न च स्वपाकेन दिवा दिवैद न च रात्रौ । ण रसाचेक्सं रसापेक्षो न भवति किंत सरसविरसादौ समन्तिः ण मधमंसं अमध्यमांसः अमध्यमांस इत्यपलक्षणेन आचारशास्त्रकथितिषण्डशद्धिकमेण समस्तायोग्याहाररहित इति । णताबता किमक्तं भवति । एवंविशिष्टविशेषणयक्तं एवाहारस्त्योधनानां यक्ताहारः कस्मादिति चेत् । चिटा-नन्तेकलक्षणनिश्चयपाणरक्षणमता रागादिविकल्पोपाधिरहिता या त निश्चयनयेनाहिमा तत्साधकरूपा बहि-शरीरके अनुरागसे बार बार छेवे, तो वह प्रमाद दशासे द्रव्य-भावहिंसाका कारण होता है, इसलिये बार बार छेना अयोग्य है, एक ही काल छेना उचित है, और एक बार भी शरीरके अनुरागसे जो लिया **जावे, तो वह भी अयोग्य है, संयमकी सिद्धिका कारण शरीरकी रिधतिके निमित्त जो छेना है. वह** योग्य है. और एक बार भी पेट भरके आहार लेना है. वह भी अयोग्य है, क्योंकि बहत आहारसे योगकी शिथिखता होनेपर प्रमाद-दशा होजाती है, वहीं हिंसाका कारण है, इसलिये उदर भरके भोजन करना बोग्य नहीं है, ऊनोदर रहना ठीक है. और शरीरके अनुरागकर जो पेटभर भी न लिया जाय. तो भी वह योग्य आहार नहीं है. संयमका साधन शरीरकी रिथतिके निमित्त ही ऊनोदर रहना ठीक है। जसा कछ मिले. वैसा ही अंगोकार करे. ऐसा नहीं, कि अपने लिये कराव । इसलिये यथालक्ष आहार ठीक है. और यथालम्ब आहार भी जो विशेष इन्द्रियस्वादके अनुरागसे किया जावे. तो वह हिंसाका स्थाम होता है, इसकारण निषेध योग्य है, यदि संयम-साधक शरीरकी स्थितिके निमित्त लिया जावे. तो बह बोम्य है । भिक्षावृत्तिसे जो आहार लिया जावे, तो आरम्भ नहीं करना पहता, और यदि भिक्षावृत्तिसे नहीं लिया जाने, तो हिंसाका कारण आरम्भ अवश्य होता है। इसलिये वह निषद है, भिक्षावृत्ति खोध्य है. सद्या राग भावसे अंतरङ्गकी अञ्चद्धतासे भिक्षावृत्तिसे भी प्रहण करना अयोग्य आहार कहा जाता है। संबम साधक शरीरकी स्थितिके लिये भिक्षा कर छेना बोग्य है। दिनमें अच्छी तरह दिखलाई देता है. द्यवाका पाउन होता है, इसलिये दिनका आहार योग्य है। रात्रिमें अच्छी तरह नहीं विखलाई देता है।

च युक्तस्य । अरसापेक्ष एवाहारो युक्ताहारस्तरेयेवान्तःशृद्धियुन्दरस्तात् । रसापेक्षस्तु अन्तरशृद्धया भराष्ट्र हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । अन्तरशृद्धिसेवकरवेन न च युक्तस्य अमधुमांस एवाहारो युक्ताहारः तस्यैवार्डिसायतनस्वात् । समधुमांसस्तु हिंसायतनस्वात्र युक्तः । एवंविधाहारसेवन-व्यक्तान्तरश्रुद्धित्वात्र च युक्तस्य मधुमांसमत्र हिंसायतनोयअक्षणं तेन समस्तर्हिसायतनशृत्य ववाहारो युक्ताहारः ॥ २९ ॥

अथोत्सर्गापनादमेत्रीसौस्थित्यमाचरणस्योपदिशति-

बालो वा बुड्दो वा समिभिहदो वा पुणो गिलाणो वा। बरियं बरद सजोग्गं मुलच्छेदो जधा ण हबदि॥ ३०॥

रङ्गपरजीवप्राणन्यपरोप्णनिष्टत्तिरूपा इन्याहिंसा च सा द्विविधापि तत्र युक्ताहारे संभवति । यस्तु तद्विपरीतः स युक्ताहारो न भवति । कस्मादिति चेत् । तद्विरुक्षणम्ताया इन्यरूपाया हिंसाया सङ्गावादिति ॥२९॥ अथ विशेषेग मांसद्रषणं कथयति—

> पक्केमु अ आमेमु अ विषवमाणामु संसपेसीमु । सैतिचयमुबबादो तज्ञादीणं णिगोदाणं ॥ <sup>१</sup>९८ ॥ जो पक्कमपकं वा पेसीं मंसस्स खादि फासदि वा । सो किल णिडणिट पिंडं जीवाणनणेमकोडीणं ॥ <sup>१</sup>१९ ॥ जस्मं ।

सा १ करू । णडणाद । पड जावाणमण्यकाडाण ।। ६८ ॥ जुम्म । भणित झयथाहारः । स कः । उत्रवादो व्यवहारनयेनीपादः । किविशिष्टः । संतत्तिचं सान्ततिको

इस कारण अवश्य हिंसा होती है, इसिल्ये रात्रिभोजन निषिद है, और दिनका भी आहार सराग पिरणामंसि करता अयोग्य है, संयम-साथनके निमित्त योग्य है। जो आहार सरस होगा उससे अवश्य
अंतरङ्ग अद्युद्ध होगा, ऐसा होनेपर हिंसाका कारण हो जायगा इसिल्ये सरस आहार योग्य नहीं,
नीरस आहार योग्य है। मधु मांस युक्त आहार हिंसाका स्थानक है, इसिल्ये निषेत्र किया गया है,
इनसे रिहेत आहार योग्य है, और जिन वस्तुओंम मधु मांसका दोष लगता हो, तथा हिंसा होती होते,
ऐसी वस्तुओंका आहार योग्य नहीं है, नि.पाप आहार योग्य है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जो
आहार पक्त कलिया जावे, पेट अरके न लिया जावे, निशाइतिसे युक्त यथालम्य दिनमें नीरस मांसादि
दोष रिहेत लिया जावे, बहु आहार योग्य है, इससे अन्य रीतिसे जो लेना है, बहु अयोग्य है।। २९।।
आगो उसर्मामार्ग और अपवादमार्गमें मैंग्रीभाव होवे, तो ग्रुनिके आचारकी स्थिता होसकती है, इसल्लिये
इन दोनोमें मैंग्रीभाव दिखलाते है—[बालो बा] बाकक हो, [बा] अथवा [मुद्ध:] जुइहा हो,
[बा] अथवा [अमाभिहत:] तपस्यांस लिज (इ.सी.) हुआ हो, [बा पुन:] अथवा [गलान:]
रोगसे पीड़ित होने, ऐसा ग्रुनि [यथा मूल्क्बेद:] जिसतरहसे मूल्यसंयमका पात [न भवति]
वहीं हो, उस तरहसे [इब्बयोग्यां] अपनी शक्तिक अनुतार [चर्यां] आपतरण [चरतु] करे।
भावार्य—उसमीमार्ग वहाँ है, जहाँपर ग्रुनि, बाल, इद्ध, बेद, रोग, इन चार अवस्वांकर सहित हो,

वालो वा दृद्धा वा श्रमाभिहतो वा पुनर्ग्जानो वा । चर्या चरत्र स्वयोग्यां मूलच्छेदो यथा न भवति ॥ ३० ॥

वालहृद्धभान्तग्लानेनापि संयमस्य धृद्धात्मत्त्वसाधनत्वेन मृलभूतस्य छेदो न यया स्यान्तया संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकक्षेत्रमेवाचरणमाचरणीयमित्युत्सर्गः । वालहृद्धभान्तग्लानेन श्रतीरस्य श्रद्धात्मत्वस्याभानभूतसंयमसाधनत्वेन मृलभूतस्य छेदो न यया स्याचया वालहृद्धभान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यमत्वेत्रसंयमसाधनत्वेन मृलभूतस्य छेदो न यया स्याचया वालहृद्धभान्तग्लानस्य स्वस्य योग्य पृद्धेवाचरणमाचरणीयमित्यपद्धाः । वालहृद्धभान्तग्लानेन संयमस्य तिरन्तरः । केवा संवन्या । णिगोदाणं निव्ययेन छुद्धवृद्धैकत्वभावानामनादिनिधनन्वेनोत्याद्ययरहितानामपि तिगोदश्वेवानाम् । पुतर्गय कर्थमृतानम् । तालादीणं तद्यगेतद्वस्यतस्यरहेत्वेन तज्ञातीनां मासजातीनाम् । कालविकरणभूताष्ठ । मेसपेसीष्ठ मांतर्यवेद्ध । क्ष्ममृताष्ठ । पृक्षमृ अभामृत्र अविव्यमाणाम् पृक्षमु वामाष्ठ च विष्यमाणात्वित प्रथमगाया । जो पृक्षमपृक्षं वा या कर्तां विकायकायाः वा पेसी विशे सण्डम् । कर्या । मंसस्य सांतर्य स्वादि निवद्धसामावनोत्यनसुस्वप्रभादाम्यलमानः सन् स्वादति सर्वातं फासदि वा सर्वेति वा सो किल णिह्मपि स्वतिसंवयोपतानाम् । कर्तिसंवयोपतानम् । कर्तिसंवयोपतानम् । कर्तिसंवयोपतानम्या स्वर्भाक्षकेतिनावनेककेटिनावनित्रस्य स्वर्भित स्वर्भव निवस्य विप्रक्षमपक्ष पत्यमानवेवा आयपितः स्वर्भवति । श्रेवर्षक भवति-योषक्यस्य प्रमुक्त प्रयमानवेवा प्रापृक्षं न भवति तथेव चाप्रिकमपक्ष पत्यमानवेवा प्रापृक्षं न भवति । तथेव चाप्रिकमपक्ष पत्यमानवेवा प्रापृक्षं न भवति । तथेव चाप्रिकमपक्ष पत्यमानवेवा प्रापृक्षं न भवति । तथेव काप्रपितमान्ति । १८—१९॥

अथ पाणिगताहारः प्राप्तकोऽध्यन्यस्मै न दातन्य इत्युपादिशति---अप्पडिकुटं पिंडं पाणिगयं णेत्रं देयमण्णस्स ।

्दत्ता भोतुमजोग्गं भ्रुत्तो वा होदि पडिकुटो ॥ \*२०॥

अप्यहिकुट्ट पिंड पाणिगयं णेव देयमण्णस्स अप्रतिकुष्ट आगमाविकद आहारः पाणिगतो हस्त-परंतु शुद्धासतत्वके साधनेवाछं संयमका भंग (नाश) जिस तरह न हो, उस तरह अति कठिन अपने योग्य आचरणको करे, वहीं उत्सर्गमांगे हैं, और जहाँपर बालादि दशायुक्त हुआ शुद्धासतत्वके साधने-बाले संयमका, तथा संयमके साधक शरीरका नाश जिसतरह न हो, उसी तरह अपनी शक्तिके अनुसार कोमल आचरणा करे, ऐसा संयम पालं वहाँ अपवादमार्ग है। इस तरह मुनिमार्गिक दो मेद हैं। उत्सर्ग-अवस्थामें कैसा ही रोगादि दशाकर पीड़ित हो, अपने अति कठोर आचरण करों संयमको पालं । अप-वाद अवस्थामें जो रोगादि अवस्थासे पीड़ा हो, तो शरीरकी रक्षा करे, कोमल आचारमें प्रवर्ते, संयमको पालं । इस तरह 'कठिन कोमल' दो प्रकारके सुनिके मार्ग हैं। जो इन दोनो मार्गोमें आपसस्या विरोध होते, जैसे कि उत्सर्गमार्गी अपवाद अवस्थाको न धारण करे, और अपवादमार्गी उत्सर्ग करे, रोगादि अवस्थाको वशसे चम्च दशस्य अपवादमार्गिको न धारण करे, तो शरीयके नाशसे संयमका ताल करेगा।

शुद्धात्मतत्त्वसाधनतेन मुख्युतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कश्रमा-चरणमाचरता श्रुतिरस्य श्रुद्धात्मतस्वसाधनभृतसंयमसाधनवेन मूलभृतस्य छेटो न यथा स्यात तथा बालहद्भश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्धप्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सर्गः । बालब्रद्धश्रान्तग्लानेन शरीरस्य श्रद्धात्मतत्त्वसाधनश्रतसंयमसाधनत्तेन मुलश्रुतस्य छेटो न यथा स्यात्तया बाळवदाश्रान्तस्लानस्य स्वस्य योग्यं ब्रहाचरणमाचरता संयमस्य श्रद्धात्मतत्त्व-साधनतेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य खस्य योग्यमतिकर्कश्रमप्या-गतो नैव देयो न दातव्योऽन्यस्मै दत्ता भोत्तमजोगां दत्वा पश्चाद्रोक्तमयोग्यं भ्रत्तो वा होदि पिडकुद्रो क्यंचित सको वा भोजनं कृतवान तर्हि प्रतिकृष्टो भवति प्रायश्चित्तयोग्यो भवतीति । अयमत्र भावः-हस्तगताहारं योऽसावन्यस्मै न ददाति तस्य निर्मोहात्मतत्त्वभावनारूपं निर्मोहत्वं जायत इति ॥ २० ॥ अथ निश्वयन्यवहारसंज्ञयोरुत्सर्गापवादयोः कथंवित्परस्परसापेक्षमावं स्थापयन् चारित्रस्य रक्षां दर्शयति-चरह बरत्, आचरत् । किम् । चरियं चारित्रमन्छानम् । कथंभृतम् । सजोमां स्वयोग्यमवस्थायोग्यम । कथं यथा भवति । मलन्कोदो ज्ञाचा वा हवदि मलन्कोदो यथा न भवति । स कः कर्ता चरति । बालो वा बुड़दो वा समिमिहदो वा पुणो गिलाणो वा बालो वा बुद्धो वा श्रमाभिहतः पीडितः श्रमाभिहतो वा न्तरपरिग्रहरूपं सबै त्याञ्यमित्यत्सर्गो निश्चयनयः सर्वपरित्यागः परमोपेक्षासंयमो वीतरागचारित्रं द्याद्योपयोग इति यावदेकार्थः । तत्रासमर्थः पुरुषः गुद्धात्मभावनासहकारिभृतं किमपि प्रासुकाहारज्ञानोपकरणादिकं गृह्वातीत्यपवादो व्यवहारनय एकदेशपरित्यागस्तथा चापहृतसंयमः सरागचारित्रं शभोपयोग इति यावदे-कार्यः । तत्र राज्ञात्मभावनानिभित्तं सर्वत्यागच्क्षणोत्सर्गे दर्धरानयाने प्रवर्तमानस्तर्पाधनः राज्ञात्मतत्वसाध-कत्वेन मलभतसंयमस्य संयमसाधकत्वेन मलभतशरीरस्य वा यथा छेदो विनाशो न भवति तथा किसपि इसलिये उत्सर्गमार्गीको अपवादमार्गसे मैत्रीभाव रखना योग्य है. और अपवादमार्गीको उत्सर्गमार्गसे मैत्रीभाव करना योग्य है । जो अपवादमार्गी रोगादिकसे पीहित हुआ शरीरकी रक्षांके लिये जघन्य ही बाचरण करनेमें प्रवृत्त (तैयार) होगा, तो वह प्रमादी हुआ, उत्कृष्ट संयमको नहीं पा सकेगा. और जबन्य संयमका भी नाश करेगा । इसलिये अपवादमार्गीको उत्सर्गमार्गसे मैत्रीभाव रखना योग्य है । यही मैत्रीभाव दिस्सलाते हैं—बाल, बृद्ध, खेद, रोग, इन दशाओंकर यद्यपि मुनि पीड़ित हो, तो भी शुद्धात्मतत्त्वका साधनेवाला जो संयम है, उसका नारा जिस तरह न हो, उसी प्रकार अति कठिन आचरणको आचरे, परंत वहीं सुनि जिस तरह संयमका कारण शरीरका नाश न हो. उसी प्रकार अपने योग्य कोमल आचरण भी आचरे। ऐसा मुनि अपबादमार्गकी अपेक्षा सहित उत्सर्गमार्गी कहा जाता है । तथा बारु, बृद्ध, खेद, रोग, इन अवस्थाओं से सहित मूनि संयमके साधन शरीरका जिस तरह नाश न हो. उस तरह अपने योग्य कोमल आचरणको आचरता है. परन्त वही सुनि जिस तरह शुद्धात्मतत्त्वका साधक संयमका नाश न हो, उसी प्रकार अति कठोर आचरणको चरणमाचरणीयमित्युत्सर्गसापेन्नोऽपवादः । अतः सर्वयोत्सर्गापवादमैन्या सौस्यित्यमाचरणस्य विभेयम् ॥ ३० ॥

अयोत्सर्गापवादविरोधदौःस्थमाचरणस्योपदिशति-

311

आहारे व विहारे देसं कालं समं स्वमं उविधि । जाणिता ते समणो वहदि जदि अप्पलेवी सो ॥ ३१ ॥ आहारे वा विहारे देशं कालं अनं समाम्रुपियम् । बाता तान अवणो कतेने यहक्पलेपी सः ॥ ३१ ॥

अत्र क्षमाग्लानसदेतुरुपवासः । बालरुद्धसाधिष्ठानं शरीरसुपिधः, ततो बालरुद्धश्चान्तग्लाना

प्रासकाहारादिकं ग्रह्मातीत्यपबादसापेक्ष उत्सर्गो भण्यते । यदा पनरपवादलक्षणेऽपहृतसंयमे प्रवर्तते तथापि ञ्जासम्तर्कसाधकावेन मलमृतसंयमस्य संयमसाधकावेन मलमृतश्रीरस्य वा यथोकोदो विनाशो न भवति तथोत्मर्गमापेक्षत्वेन प्रवर्तते । तथा प्रवर्तन इति कोऽर्यः । यथा संग्रमविराधना न भवति तथेत्यस्मर्गमापेक्षो-पबाद इत्यभिप्रायः ॥ ३० ॥ अथापवादनिरपेक्षमृत्सर्गं तथैबोत्सर्गनिरपेक्षमपवादं च निषेषयंश्वारित्ररक्षणाय व्यतिरेकदारेण तमेवार्थे द्रदयति-बद्ददि वर्तते । स कः कर्ता । समणो शत्रुपित्रादिसमचित्तः श्रमणः यदि । किम । जिन अप्पारेवी स्रो यदि चेदलपलेपी स्लोकसावयो भवति । क्योर्विषयोर्वती । आहारे व विहारे तपोधनयोग्याहारविहारयोः । किं कृत्या । पूर्वे जाणित्ता ज्ञात्या । कान कर्मतापनान । देसं बाचरे, तो वह उत्सर्गमार्गकी अपेक्षा लिये हुए, अपवादमार्गी है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि उत्सर्ग और अपबाद इन दोनों मार्गीमें जो परस्पर मैत्रीभाव होने. तो मनिक आचारकी स्थिरता अच्छी तरह होसकती है ॥ ३० ॥ आगे उत्सर्ग और अपवादमार्ग इन दोनोंमें आपसमें विरोध हो. तो मैत्रीभाव न होवे । उसके न होनेसे आचारको स्थिरता नहीं होसकती, यह कहते हैं—िस अमणः] वह अपबादमार्गी अथवा उत्सर्गमार्गी मुनि [ गढि ] जो [ अरूपलेपी ] थोडे कर्मबंबस लिप्त होता है. तो [देशं] क्षेत्र [कालं] शीत उष्णादि काल [अमं] मार्गादिकका खेद [क्शमां] उपवासादि करनेकी शक्ति जिपधि और बाल, बृद्ध, रोगादि अवस्थायुक्त शरीरखप परिग्रह [तान ] इन पाँचोंको [जात्वा] अच्छीतरह जानकर [आहारे] मुनि-योग्य आहार-कियामें [वा] अथवा [विहारे] हलन चलनादि कियामें [ चर्तते ] प्रवृत्त होता है । भाषार्थ-जो परमविवेकी उत्सर्गी अथवा अपवादी मिल इन देश आदि पाँच भेदोंको जानकर जिस कियामें कर्मबंध थोडा हो, और संयमका भंग न हो. ऐसी आहार कियामें प्रवर्ते, तो दोष नहीं है, क्योंकि संयमकी रक्षांके निमित्त जिस तरहसे शरीरका नाश न हो. उसी तरह कठोर अथवा कोमल कियामें प्रवर्तता है। इसलिये देश कालका जाननेवाला उत्पर्धा-मार्गी सुनि, बाल, बृद्ध, खेद, रोगी अवस्थाओंक कारक आहार विहारमें प्रवृत्त होता है, कोमल कियाको आचरता है. और अल्प कर्मबंध भी जिसमें होता है, ऐसी अपबाद अवस्थाको धारता हुआ उत्सर्गमुनि बहत अच्छा है, जो कि शरीर-रक्षा करके भी संवयका अंग नहीं होने देता है, और देश काछादिका

एव साक्रव्यन्ते । अय देशकालबस्यापि बालहद्धश्रान्तग्लानसानुरोधेनाहारविद्वारयोः प्रवर्त-मानस्य ग्रहाचरणगृहत्ततादस्यो लेपो भवत्येव तहरग्रत्सर्गः । देशकालहस्यापि बालहृद्धश्रान्त-म्कानलानरोधेनाहारविहारयोः प्रवर्तमानस्य महाचरणप्रवृत्तलादस्य एव छेपो भवति तहरम-पबादः । देशकालक्षस्यापि बालहृद्धश्रान्तग्लानतात्वरोधेनाद्यारिद्वारयोरस्यलेषभयेनामवर्तमान-स्यातिककेशाचरणीभयाक्रमेण शरीरं पातयतः सरलाकं पाप्योद्धान्तसमस्तसंयमाग्रतभारस्य तपसोऽनवकाञ्चतयाञ्चयप्रतिकारो महान लेपो भवति । तम्र श्रेयानपवादनिरपेक्ष उत्सर्गः । कालं सम्में स्वां उपधि देशं कालं मार्गाटिश्वमं क्षमं क्षमतामप्रवासादिविषये शक्ति उपधि बालवदशा-न्तरलानसंबन्धिनं शरीरमात्रोपधि परिग्रहमिति पश्च देशादीन तपोधनाचरणसहकारिभतानिति । तथाहि---पर्वकथितकमेण नाबदर्थरानशानुरूपोत्मर्गे वर्तते । तत्र च प्रामकाहारादिग्रहणनिमित्तमस्पलेपं दृष्टा यदि न प्रवर्तते तदा आर्तध्यानसङ्गेशेन शरीरत्यागं कृत्वा पूर्वकृतपृण्येन देवलोके समुत्यवते । तत्र संयमाभावान्म-हान लेपो भवति । ततः कारणादपवादनिरपेक्षमस्सर्गै त्यजति । श्रद्धासभावनासाधकमन्पलेपं बहलाभम-पबाद मापेक्षमत्मर्गं स्वीकरोति तथैव च पर्वसत्रोक्तक्रमेणापद्रतसंयमञन्दवाच्येऽपदादे प्रवर्तते तावत्प्रवर्तमानः जाननेवाला अपवादमार्गी मुनि, बाल, वृद्ध, खेद, रोग, अवस्थाओं के वशीभृत होकर आहार विहार कियामें प्रवर्तना हुआ कोमल आचरणोंको आचरता है, और न प्रमादी हुआ अति कोमल आचरणकर संयमका नाश करता है। जहाँपर संयमका नाश हुआ जानता है. वहाँ कठोर किया भी करता है, व्यति शिधिल भी नहीं होता । शरीरकी रक्षा करके संयमको पालता है, अल्प बंध भी होता है, ऐसी उत्सर्गअवस्थाको लिये हुए अपवादमार्गी सुनि बहुत अच्छा है, जो कि संयमको भी पालता है, और शरीरको भी डिगने नहीं देता । तथा देश कालादिका जाननेवाला उत्सर्गमूनि, बाल, बूढ, रोग, खेद, अवस्थाओं के होनेपर जो अल्प कर्मबंधके भयसे कोमल आचारको नहीं आचरण करे. आहार विहार कियामें नहीं प्रवर्ते. और मनमें यह जाने, कि मै इस उत्कृष्ट उत्सर्ग संयमको धारण करता हैं. मुझको जघन्य दशास्त्रकरूप अपवाद संयम योग्य नहीं है. तथा जो हीन अवस्थाको घारण करूँगा, तो बंध होगा, ऐसा जानकर उक्कप्ट ही आचारका आचरण करे, तो वह मुनि अति कठोर तप करके शरीरका नाशकर देवलोकमें जाके उत्पन्न होता है. वहाँ संयमरूप अग्रतका वमन (उन्टी) करता है. क्योंकि देवपद तपस्थाका कारण नहीं है। इसलिये वहाँपर वहीं जीव महा कर्मबंधसे लिस होता है। इस कारण जो उत्सर्गमार्गी अपवादमार्गि मैत्रीमाव नहीं करता, तो वह उत्सर्गमार्गी अच्छा नहीं है, जो कि शरीरका नाशकर संयमका नाश करता है। तथा जो देश कालादिका जाननेवाला अपवाद सुनि वाल, बुद्ध, खेत. रोग. अवस्थाओं के होनेपर आहार विहारमें प्रवृत्ति करे. और मनमें यह समझे. कि सिद्धान्तों में कहा है, कि जो अल्प बंघ भी होते, तो भी रोग खेदादि दशाओं के होनेपर वह मुनि कोमल आचारमें प्रवृत्ति करे. तो दोष नहीं है. ऐसा जानकर जो अति शिथिल (आलसी) होके स्वेच्छाचारी हथा आहार बिहारमें प्रवर्ते, तो वह संयमका नाश कर असंयमीके समान होवे, उस समय मुनिके तपका अभाव है,

देक्कालहस्यापि बाल्हद्रश्नान्तग्लानलाजुरोभेनाहारविहारयोरस्यलेपले विगाणय्य यथेष्टं प्रवर्ते मानस्य यहाचरणीभ्य संयमं विराध्यासंयतजनसमानीभूतस्य तदाले तपसोऽनवकाक्षतयाक्षक्य-प्रतिकारो महानः लेपो मवति तक्ष श्रेयानुत्सर्गनिरपेकोऽपवादः । अतः सर्वयोत्सर्गापवादविष्टिन्मतदौस्यत्यमाचरणस्य प्रतिषेध्यं तदर्थमेव सर्वयानुगम्यश्च परस्परसापेकोत्सर्गापवादविष्टृम्भितहृष्तिः स्याद्वादः ।

इत्येवं चरणं पुराणपुरुषेर्जुन्दं विशिष्टादरै-रुत्सर्गादपवादतथ विचरद्धद्धीः पृथम्भूमिकाः । आक्रम्य क्रमतो निष्टत्तिमतुलां कृता यतिः सर्वत-श्रित्सामान्यविशेषभासिनि निजद्रन्ये करोतु स्थितिस् ॥ ३१ ॥

इत्याचरणप्रज्ञापनं समाप्तम् ।

हरताचरणभक्ताभन समासम् । अय आमण्यापरनाम्नो मोक्षमार्गस्येकाम्रलक्षणस्य प्रज्ञापनं तत्र तत्मृलसाभनभूते प्रथम-मागम पत्र व्यापारयति—

सन यदि कशंचिदौषधपथ्यादिसावधभयेन व्याधिव्यथादिप्रतीकारमकृत्वा श्रद्धात्मभावनां न करोति तिहें महान लेपो भवति । अथवा प्रतीकारे प्रवर्तमानोऽपि हरीतकीन्याजेन गडभक्षणवदिन्द्रियसस्बलाम्पटचेन संयम्बिराधनां करोति तथापि महान लेपो भवति । ततः कारणादरसर्गीनरपेक्षमपवादं स्यक्तवा शहात्म-भावनारूपं शभोपयोगरूपं वा संयममविराधयनौषधपथ्यादिनिमित्तोत्पनान्पसावद्यमपि बहुगणराशिम्तसर्ग-सापेक्षमपवादं स्वीकरोतीत्यभिप्रायः ॥ ३१ ॥ एवं 'उवयरणं जिणमगे' इत्याधेकादशगाश्रामिरपवादस्य विशेषविवरणरूपंण चतर्थस्थलं व्याख्यातम् । इति पर्वोक्तकमेण 'ण हि णिरवेक्स्वो चागो' इत्यादि त्रिशदा-थाभिः स्थलचत्रप्रयेनापवादनामा 'द्वितीयान्तराधिकारः' समाप्तः । अतः परं चतर्दशरााथापर्यन्तं श्रामण्या-ऐसी अवस्थामें महान कर्म-बंधसं लिए होता है। इसलिये जो अपवादमार्गी उत्सर्गअवस्थासे मैत्रीमाव लिए हुए न होवे, तो वह अपवादमार्गी अच्छा नहीं है । इस कारण उत्सर्ग अपवादमें जो विरोध होवे. तो मुनिके संयमकी स्थिरता न हो । इसलिये उत्सर्ग अपवादमें मैत्रीभाव होना योग्य है । भगवानका मत अनेकान्त है, जिस तरह संयमकी रक्षा होवे, उसी तरह प्रवर्त, 'ऐसा नहीं है, कि संयमका नाश हो. अथवा न हो. परन्त अपनी एक अवस्थाको नहीं छोडना' ऐसा जिनमार्ग नहीं है. जिनमार्ग तो ऐसा है, कि कहीं अंकेला अपवाद ही है, कहीं अंकेला उत्सर्ग ही है, कहीं उत्सर्ग लिये अपवाद है, और कहीं अपबाद लिये उत्सर्ग है । जिस तरह संयम रहे, उसी तरह अपवादमें विरोध रहित हो । जो महापरुष हैं, उन्होंने उत्सर्ग अपवादरूप नाना तरह की भूमिको क्रमसे अंगीकार को हैं। उसके बाद उत्कृष्ट दशाको प्राप्त होकर समस्त किया-कांडसे निवृत्त हुए हैं । पश्चात् सामान्य विशेष स्वरूप चैतन्यरूप जो निजतस्व उसमें स्थिर हो रहे हैं। इसी कमसे अन्य भव्यजीव भी स्वरूपमें गुप्त रहें ॥ ३१ ॥ इस प्रकार अनुकार-विधि पूर्ण हुई । आगे एकाप्रतारूप मोक्ष-मार्गका स्वरूप कहते हैं. इस मोक्षमार्गका दसरा

एयग्गगदो समणो एयग्गं णिच्छिदस्स अत्येसु । णिच्छित्ती आगमदो आगमचेद्वा तदो जेद्वा ॥ ३२ ॥ ऐकाध्यगतः अमणः ऐकाय्यं निश्चितस्य अर्थेषु । निश्चितिगामत आगमचेछा ततो ज्येषा ॥ ३२ ॥

अमणो हि ताबदेकाम्यगत एव भवति । ऐकाम्यं त निश्चितार्थस्यैव भवति । अर्थनिश्चय-स्तागमादेव भवति । तत आगम एव व्यापारः प्रधानतरः, न चान्या गतिरस्ति । यतो न खल्बागममन्तरेणार्था निश्चेतं शक्यन्ते तस्यैव हि त्रिसमयप्रवृत्तत्रिलक्षणसकलपदार्थसार्थयाथा-त्म्यावगमसस्थितान्तरक्रगम्भीरतात् । न चार्थनिश्रयमन्तरेणैकाम्यं सिद्धचेत यतोऽनिश्रितार्थस्य परनामा मोक्षमार्गाधिकारः कथ्यते । तत्र चत्वारि स्थलानि भवन्ति, तेष प्रथमतः आग्रमाभ्यासमस्व्यत्वेन 'एयग्गमणी' इत्यादि यश्चाक्रमेण प्रथमस्थले गाथा'चत्रष्टयम् । तदनन्तरं भेदाभेदरःनत्रयस्वरूपमेव मोक्षमार्ग इति व्याख्यानरूपेण 'आगमपुर्वा दिट्टी' इत्यादि द्वितीयस्थले सूत्रचतुष्टयम् । अतःपरं द्रव्यभावसंयमकथन-रूपेण 'चागो य अणारंभो' इत्यादि तृतीयस्थले गाथाचतुष्टयम् । तदनन्तरं निश्चयन्यवहारमोक्षमार्गोप-संहारमध्यत्वेन 'मञ्ज्ञदि वा' इत्यादि चतुर्थस्थले गाथादयम् । एवं स्थलचत्रष्टयेन तृतीयान्तराधिकारे समदायपातनिका । तद्यथा---अथैकारयगतः श्रमणो भवति । तद्यैकारयमागमपरिज्ञानादेव भवतीति प्रका-नाम मुनीश्वरपद भी है, चाहे कोई मुनीश्वर कहो, अथवा मोक्षमार्ग कहे, नाममात्रका भेद है, वस्त-भेद नहीं है । मिन जो है, वे जान-दर्शन-चारित्रहरूप मोक्षमार्ग है, इस कारण एकता है । उस मोक्षमार्गका मूलसाधन जिनप्रणीत आगम है, इसलिये प्रथम ही सिद्धान्तकी प्रवृत्ति दिखलाते हैं—[ एकाक्रमत:] जो जान-दर्शन-चारित्रकी स्थिरताको प्राप्त हुये हैं. वह श्रिमण: ] सुनि कहलाते हैं. और श्रिधेष निश्चितस्य ] जीव अजीवादि पदार्थीके निश्चय ज्ञानवालेके [ ऐका इयं ] स्थिर भाव होता है, तथा [आगमन: निश्चिन: ] सर्वज्ञ बीतरागप्रणीत सिद्धान्तसे पदार्थीका यथार्थ ज्ञान होता है. [नन: ] इस कारण [आगमचेष्टा ] सिद्धान्तके अभ्यासकी प्रवृत्ति [ ज्येष्टा ] प्रधान है । भावार्थ—सनि बही है, जिसके ज्ञान-दर्शन-चारित्र स्थिर हुए हैं, और जो जीव संशय-विमोह-विश्रमसे रहित होकर जीबादि पदार्थीको जानता है, श्रद्धान करता है, उसके एकामता होती है, तथा जो भगवंतप्रणीत आग-मका अभ्यास करे. तो यथार्थ सब पदार्थोंका जाता देखनेवाला होता है. इस कारण पहले मोक्षमार्गीको सिद्धान्तके पठनकी प्रवृत्ति करनी योग्य है । सिद्धान्तके विना यथार्थं पदार्थोंका निश्चय नहीं किया जाता। त्रिकालवर्ती उत्पाद. व्यय. ध्रीव्यसहित द्रव्य-गण-पर्याय-लक्षणवाले सकल पदार्थीके समहका यशार्ध ज्ञान अकेले उस आगमसे ही होता है, उसी ज्ञानसे अन्तरङ्ग स्थिरतासे गम्भीर होता है, इसलिये आगम ही से पदाश्रोंका निश्चय होता है। जिसके पदार्थोंका निश्चय न हो. वह पुरुष निश्चय स्वरूपमें आकल चित्त हुआ स्थिर भावको नहीं धारण कर सकता, सब जगह डॉवॉडोल रहता है। अत्यन्त चन्नल भावसे कभी कर्तत्व व्यक्ते आवेशसे पराधीन हुआ तीन लोकका आप कर्ता होता है. सम्पूर्ण परभावोंके उत्पन्न

कटाचिकिश्विकीर्षाक्रिलितचेतसः समन्ततो होलायमानस्यात्यन्ततरस्रतया कटाचिचिकीर्षाज्यर-परवशस्य विश्वं स्वयं सिस्टक्षोर्विश्वव्यापारपरिणतस्य मतिक्षणविज्ञम्ममाणक्षोभत्या कदाचिद्बु-अक्षाआवितस्य विश्वं स्वयं भोग्यतयोपादाय रागादेषदोषकल्याषितचित्तवत्तेरिष्ठानिष्ठविभागेन पर्वातंतद्वेतस्य प्रतिवस्तुपरिणममानस्यात्यन्तविसंस्थुलतया कृतनिश्रयस्य निःक्रियनिभौगं युग-पदापीत्विश्वमृष्यविश्वत्येकं भगवन्तमात्मानमपद्यतः सततं वैयम्यमेव स्यातः । न चैकाम्यमन्त-रेण श्रामण्यं सिद्धचेत् , यतो नैकाय्यस्यानेकमेवेदमिति पश्यतस्तथामत्ययामिनिविष्टस्यानेकमे-वेदमिति जानतस्तथानुभृतिभावितस्यानेकमेवेदमितित्रत्यर्थविकल्पन्यादृत्तचेतसा संततं मवर्त-मानस्य तथा ब्रुक्तिदःस्थितस्य चैकात्ममतीत्यन् भृतिवृत्तिस्वरूपसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपरिणति-शयति—एयमागढो समणो ऐकाउयगतः श्रमणो भवति । अत्रायमर्थः—जगत्मयकालत्रयवर्तिसमस्त-व्रव्यगणपर्यायेकसमयपरिन्छित्तिसम**र्यं**सकलविमलकेवलज्ञानलक्षणनिजपरमात्मतत्त्वसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्टानरू-प्रमुखाः यं भण्यते । तत्र गतस्तन्मयत्वेन परिणतः श्रमणो मनति । **एयगां विविद्धिदस्य** ऐकाःयं पनर्नि-श्चितस्य तपोधनस्य भवति । केष । अत्येस दङ्गोर्त्कार्णज्ञायकैकस्वभावो योऽसौ परमात्मपदार्थस्तःप्रमति-व्यर्थेष क्रिक्टिक्सी आग्रामहो सा च पदार्थनिश्चितिरागमतो भवति । तथाहि---जीवभेटकर्मभेटप्रतिपादका गमाभ्यासाउवति न केवलमन्यासात्त्रथैवागमपदे सारभताविदानन्दैकपरमात्मतत्त्वप्रकाशकादः यात्माभिधाना-करनेकी इच्छासे समस्त इन्योंके न्यापारखप परिणमन करता है. और समय समयमें अहंबदिसे शोभ-भावकी हवासे क्षोभित समुद्रकी तरह क्षोभित हुआ, कभी भोगनंकी इच्छा करता है. समस्त ैरेलोक्यका भोक्ता अपनेको मानता है, सबको भोग्य जानता है, कि यह मेरी वस्त है, मै इसका भोगनेवाला हूँ, और राग देष भावांस कलक्ष्मित (मलिन) चित्त होता है, इष्ट अनिष्ट बस्तओंमें दिविधमेट मानकर प्रवर्तना है. हरएक बस्तुमें आत्मबुद्धिसे परिणमता है, अत्यंत शिथिल भावकर बहिर्मुख हुआ परमें आत्माका निश्चय करता है. और वह अकर्ता, अभोक्ता अपनी ज्ञान-शक्तिसे एक ही समय समस्त लोकालोकका पीनेबाला ( जाननेबाला ) और अपने स्वरूपसे एक है, ऐसे भगवंत आत्माको देखता जानता नहीं है. हमेशा चन्नालतासे क्रेशयक्त रहता है। इस कारण पदार्थीके निश्चय विना एकाप्रता नहीं होती. इसीसे ् पढाधीका निश्चय करना योग्य है। एकाम्रता विना मुनिपदकी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वह स्वऋपको पर उपाधिसे अनेकरूप देखता है, अमेकतारूप प्रतीतिके आवेश से अनेकरूप जानता है. अनेक ही स्वरूप देखता है, अनेकरूप अनुभव करता है, कि मेरा स्वरूप अनेक हैं, सब परभावोंसे रहित एक स्वरूपको देखता, जानता, अनुभवता नहीं है, इसी लिये हरएक पदार्थमें निरंतर आत्मभावसे प्रवर्तता है, संकल्प विकल्परूप चित्तकी प्रवृत्ति धारण करता है। इस प्रकार एकाग्रता बिना अधिर दुरिश्वत हुआ पुरुष अपने एक स्वरूपके अनुभवकी प्रवृत्तिकर ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप आत्मतस्वकी णकाग्रताको कैसे पासकता है? जहाँपर एकाग्रता न हो, वहाँ शुद्धात्मतस्व अनुभवरूप यतिपद किस तरह हो सके ? नहीं होता । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जिसका दूसरा नाम मोक्षमार्ग है, ऐसा बो

महत्त्वरिक्षित्रहित्वर्षात्मतत्त्वेकास्यामावात् ग्रुद्धात्मतत्त्वमहत्तिरूपं श्रामण्यमेव न स्थात् । अतः सर्वेषा मोक्षमार्गापरनाम्नः श्रामण्यस्य सिद्धये भगवदर्हत्सर्वज्ञोपज्ञे भकटानेकान्तकेतने शब्द-मध्यणि निष्णातेन ग्रुहृष्कुणा सवितव्यम् ॥ ३२ ॥

अयातमहीनस्य मोक्षारूपं कर्मक्षपणं न संभवतीति प्रतिपादयति— आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं विद्याणादि । अविजाणंतो अहे खवेदि कम्माणि किघ मिक्ख् ॥ ३३ ॥ आगमहीनः श्रमणो नैवात्मानं परं विज्ञानाति । अविजानसर्यान् क्षपयति कर्माणि कर्यं भिद्धः ॥ ३३ ॥

न खल्बागममन्तरेण परात्मन्नानं परमात्मन्नानं वा स्यात्, न च परात्मन्नानशुन्यस्व परमात्मज्ञानशत्यस्य वा मोहादिदन्यभावकर्मणां ज्ञप्तिपरिवर्तरूपकर्मणां वा क्षपणं स्यात । त्परमागमाच पदार्थपरिच्छितिर्भवति आगमचेटा तदो जेटा ततः कारणादेव मुक्तलक्षणागमपरमागमे च चेष्टा प्रवृत्तिः ज्येष्टा प्रजस्येत्यर्थः ॥ ३२ ॥ अथागमपरिज्ञानहीनस्य कर्मक्षपणं न भवतीति प्ररूपयति---आगमहीको समको जेवपाकं परं वियाकादि आगमहीनः श्रमणो नैवास्मानं परं वा विज्ञाताति अविजाणंतो अदे अविजानन्त्रर्थात्परमात्मादिपदार्थान् खबेदि कम्माणि किथ भिक्क क्षप्रयति कर्माण कथं भिक्षने कथमपि इति । इतो विस्तरः—"गणजीवापज्ञत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य । जबओगो वि य कमसो वीसं त परवणा भणिदा।।" इति गाधाकधितायागममजानन तथेव "भिण्णास जेण ण जाणि-यह मनिपद है. उसकी सिद्धिके निमित्त अहैत सर्वज कथित प्रगट अनेकान्त ध्वजासहित ब्रह्मरूप सिद्धांत मुक्तिवांछक पुरुषेकिर आदर करने योग्य है । सिद्धान्तके अभ्याससे पदार्थोंका निश्चय होता है. उस निश्चयसे एकाप्रता होती है, उस एकाप्रतासे मुनिपद होता है, मुनिपद और मोक्षमार्ग एक है । इस कारण मोक्षामिलापीको आगमका अन्यास करना उचित है।। ३२ ॥ आगे आगमसे जो रहित है. उसके मोक्षरूप कर्मोकी क्षपणा (क्षय ) नहीं होती, यह कहते हैं—[आगमहीन: अमण:] सिद्धान्त-कर रहित सुनि [आरमानं] नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्मस रहित शुद्ध जीवदव्यको और [परं] पर शरीरादि द्रव्य भाव कमींको [नैव] निश्चयकर नहीं [विजानाति] जानता है, और [अर्थात] जीव अजीवादि पदार्थीको [अविजानन् ] नहीं जानता हुआ [मिश्चः ] मुनि [कर्माणि ] हुन्य-मावस्य समस्त कर्मीका किथं | कैसे [अपयति ] नाश कर सकता है । भावार्थ-जिस बीवको सिदान्तका ज्ञान न हो, और आगमके पढ़ने सननेखप अभ्याससे रहित होवे, उसको अपना और परका ज्ञान नहीं होता. और निर्विकल्परूप परमात्माका भी ज्ञान नहीं होता है, उसीको दिखलाते हैं—अनंत संसारकार्या नदीका बढ़ानेवाला जो यह महामोह है, उससे कलंकित (मलीन) हए जगत-जीव हैं. वे भगवंतप्रणीत आगमके विना विवेकसं रहित हैं, जैसे धतूरको पीकर उत्मत्त (बावला) हुआ मनुष्य करने योग्य कार्य और अकार्यको नहीं जानता, उसी तरहसे अनजान हो रहे हैं, पर और आत्माको एक

तथाहि--- ताविधराग्रामस्य निरविधभवाषगामवाहबाहिमहामोहमखमलीमसस्यास्य जगतः धीतोत्मत्तकस्येवावकीर्णविवेकस्याविविक्तेन बानज्योतिषा निरूपयतोऽप्यात्मात्समदेशनिश्चित-शरीरादिद्रव्येषपयोगमिश्रितमोहरागद्वेषादिभावेष च स्वपरनिश्वायकागमोपदेशपूर्वकस्वानमवा-भावादयं परोऽयमात्मेति ज्ञानं सिद्धचेत । तथा च त्रिसमयपरिपाटीप्रकटितविचित्रपर्यायप्राग्भा-रागाधरामभीरस्वभावं विश्वमेव ब्रेयोकत्य प्रतपतः परमात्मनिश्चायकारामोपदेशपर्वकस्वानभवा-भावात ज्ञानस्वभावस्यैकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्धचेत । परात्मपरमात्मज्ञानशन्यस्य त दव्यकर्मारकोः शरीरादिभिस्तत्मत्ययैमोहिरागद्वेषादिभावैश्व सहैक्यमाकलयतो वध्यघातकविभागा-भावान्मोहादिद्रव्यभावकर्मणां क्षपणं न सिद्धचेतु । तथा च क्रेयनिष्ठतया प्रतिवस्त्र पातोत्पात-परिकत्तेव क्रमेरासंसारात्परिवर्तमानायाः परमात्मनिष्ठतमन्तरेणानिवार्यपरिवर्ततया क्रप्तिपरिव-र्तरूपकर्मणां क्षपणमपि न सिद्धचेत् । अतः कर्मक्षपणार्थिभिः सर्वथागमः पर्यपास्यः ॥ ३३ ॥ यउ णियदेहहं परमध्य । सो अंधउ अवरहं अंध्यहं कि दरिसावह पंथ ॥" इति दोहकमत्रकथिताद्यागमपद-सारभतमध्यात्मशास्त्रं चाजानन् पुरुषो रागादिदोषरहिताव्याबाधसस्वादिगुणस्वस्त्पनिजात्मद्रव्यस्य भावकर्म-शब्दाभिषेये रागादिनानाविकल्पजालैर्निश्चयेन कर्मभिः सह भेदं न जानाति तथैव कर्मारिविध्वंसकस्वकीय-परमात्मतत्त्वस्य जानावरणादिद्वव्यकर्मभिरपि सह प्रथक्त्वं न वेत्ति । तथा चाशरीरलक्षणश्रद्धात्मपदार्थस्य शरीरादिनोक्तर्मकर्मभिः सहान्यत्वं न जानाति । इत्यंभूतभेदज्ञानाभावादेहस्थमपि निजग्रद्धात्मानं न रोचते । समस्तरागादिपरिहारेण स च भावयति । ततश्च कथं कर्मक्षयो भवति न कथमपीति । ततः कारणान्मीक्षा-स्बाह्य देखते हैं, जानते है, शरीरादि परवन्यमें और उपयोगसे मिले हुए राग, हेब, मोह, भावोंमें एकता मानते हैं । स्वपर भेदका कारण जो सिद्धान्त उसके उपदेशसे जिसके आत्माका अनुभव नहीं हुआ है. इस कारण उसके यह आत्मा है, यह पर है, ऐसे मेदविज्ञानकी सिद्धि नहीं होती। और निर्विकल्प समाधिसे एक परमात्मज्ञानकी भी सिद्धि नहीं होती। वह परमात्मा तीन कालसंबंधी अनंत नाना प्रकारकी पर्यायों सहित लोक अलोकरूप समस्त बेयको एक समयमें जानकर प्रकाशमान है. ऐसे केवलज्ञान स्बभावन्द्रप आत्माको नहीं जानता है। जो परमात्माके भेदविजानसे शन्य है, और परमात्मज्ञानसे भी शन्य है. वह पुरुष द्रव्यकर्म, भावकर्म नोकर्मसे आत्माको एक (मिला हुआ) मानता है, ऐसा नहीं समझता, कि ये कर्म आत्माके घातक हैं. आत्मा इनसे घाता जाता है, इसी लिये आत्माके स्वभाव नहीं हैं. ऐसा मेद नहीं जानता, और समस्त विकल्पोंसे रहित होके स्वरूपको नहीं अनुभवता, तो बतलाइये कि ऐसे जीवके मोह आदिक द्रव्य भावकर्मीका क्षय किस तरहसे होवे ? नहीं हो सकता, और वहीं जीव अपनी मलते पर क्षेत्रोमें तिष्ठता है, हरएक पदार्थमें प्रहण और त्यागले राग द्वेष भावस्थ्य परिणमन करता है. इसलिये उस जीवका ज्ञान अनादि कालसे उलटा हो रहा है. परमात्मस्बरूपमें स्थिर नहीं होता । ऐसे जीवके अथिर राद क्षयोपरामरूप जानकर्मकी भी क्षपणा नहीं होती। जो कि भेटविज्ञानसे रान्य है. और परमात्मजानसे रान्य है। इस कारण अज्ञानीके द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, अधिर ज्ञानकर्म, इनका

अयागम प्रेकश्चश्चमीक्षमार्गमुपसर्पतामित्यनुकास्ति-

आगम्बन्स् साह्र इंदियचन्स्णि सञ्बभ्दाणि । देवा य ओहिचन्स् सिद्धा पुण सञ्बदी चन्स् ॥ ३४ ॥

ं आगमचञ्चः साधुरिन्द्रियचधुंचि सर्वभृतानि ।

देवाश्चाविष्वश्चयः सिद्धाः प्रनः सर्वतश्चश्चयः ॥ ३४ ॥

इह ताबद्भगवन्तः सिद्धा एव शुद्धज्ञानमयलात्सर्वतश्रक्षणः शेषाणि त सर्वाण्यपि भूतानि मृतद्रव्यावसक्तदृष्टिवादिन्द्रियचधूषि, देवास्तु सक्ष्मतिविश्वष्टमूर्तद्रव्यप्राहिवादविविश्वपः। अथ च तेऽपि रूपिद्रव्यमात्रदृष्टले नेन्द्रियनुश्वभ्यों ऽविशिष्यमाणा इन्द्रियनश्चष एव। एवममीषु समस्तेष्वपि संसारिषु मोहोपहतत्त्वा क्रेयनिष्टेषु सत्यु क्राननिष्ठत्वमूलशुद्धात्मतत्त्वसंवेदनसाध्यं सर्वत्रश्रश्चस्त्वं न सिद्धचेत । अथ तत्सिद्धये भगवन्तः श्रमणा आगमचक्षणो भवन्ति । तेन होयहानयोगन्योन र्थिना परमागमाभ्यास एव कर्क्य इति ताल्पर्यार्थः ॥ ३३ ॥ अथ मोक्षमार्गार्थिनामागम एव दृष्टितिया-ख्याति—आगमचवस्य ग्रुद्धात्मादिपदार्श्वप्रतिपादकपरमागमचक्षुषो भवन्ति । के ते । साह निश्चयरत्न-त्रयाधारेण निजग्रद्वात्मसाधकाः साधवः इंदियचक्खुणि निश्चयेनातीन्द्रियामुतकेवलज्ञानादिगुणस्वरूपा-ण्यपि व्यवहारेणानादिकर्मगन्धवशादिन्द्रियाधीनत्वेनेन्द्रियचक्षंषि भवन्ति। कानि कर्तुणि। सञ्जभदाणि सर्व-भूतानि सर्वसंसारिजीवा इत्यर्थः । देवा य ओहिचक्ख् देवा अपि च सूत्रममूर्तपुद्रलद्दव्यविषयावधिचक्षपः सिद्धा पुण सन्बदो चक्ख् सिद्धाः पुनः शुद्धबुद्धैकस्वभावजीवाजीवलोकाकाशप्रमितशुद्धासंख्येयसर्व-नारा नहीं होता । इसल्यि इन कर्मीके क्षयके निमित्तकारण आगमका अभ्यास करना योग्य है ॥३३॥ आगे मोक्षमार्गी जीवोंके एक सिद्धान्त ही नेत्र है, यह कहते हैं—[साधुः] मुनि [आगमचक्षः] सिद्धान्तरूपी नेत्रीवाला होता है, अर्थात् मुनिके मोक्षमार्गकी सिद्धिके निमित्त आगम नेत्र होते हैं. [सर्वभुतानि ] समस्त संसारी जीव [इन्द्रियन्थक्षेषि ] मन सहित स्पर्शनादि छह इन्द्रियोक्स्प चक्षवाले हैं, अर्थात संसारी जीवोंके इष्ट अनिष्ट विषयोंके जाननेके लिये इन्द्रिय ही नेत्र हैं, [स्व ] और [देवा: ] चार तरहके देव [अवधिचश्चष्यः] अवधिज्ञानरूप नेत्रीवाले हैं, अर्थात् देवताओं के सुक्स मतीक द्रव्य देखनेको अवधिज्ञान नेत्र हैं, लेकिन वह अवधिज्ञान इन्द्रियज्ञानसे विशेष नहीं, क्योंकि अवधि ... मुर्तद्रव्यको प्रहण करता है, और इन्द्रिय नेत्र भी मुर्तीकको प्रहण करता है, इससे इन दोनोंमें समानता है. [पन:] तथा [सिद्धाः] अष्टकर्म रहित सिद्धभगवान् [सर्वतः चक्कषः] सब ओरसे नेत्रोबाले हैं। कारार्थ — संसारमें जितने संसारी जीव है, वे सब अज्ञानसे आच्छादित हैं, इस कारण परजेय पहा-श्रीमें मोहित हैं, ज्ञानस्वरूप गुद्धात्मज्ञानसे रहित हैं, इससे इनके अतीन्द्रिय सबका देखनेवाला नेत्र नहीं है, सर्वदर्शी तो एक सिद्धभगवान् हैं, उस सिद्धपदकी प्राप्तिक निमित्त जो मोक्षमार्गी महासुनि हैं, वे काराम-नेत्रके धारक होते हैं, उस आमम-नेत्रसे स्वरूप परूपका भेद करते हैं। यद्यपि द्वेय ज्ञानकी परस्पर एकता हो रही है, मेद नहीं किया जाता है, तो भी आगम-नेत्रके बलते लक्षणभेद जुदा जुदा किये न्यसंवलनेनाशक्यविवेचनते सत्यपि स्वयरविभागमारवय्य निर्मित्रमहामोहाः सन्तः वरमात्मा-नमवाप्य सततं डाननिष्ठा प्रवावतिष्ठन्ते । अतः सर्वमप्यागमवञ्चवेव स्रुस्कृषां द्रष्टन्यम् ॥३४॥

अथागमचक्षुचा सर्वमेव दृश्यत एवेति समर्थयति-

सन्बे आगमसिद्धा अत्था गुणपजनहि चित्तेहि । जाणांति आगमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते समणा ॥ २५ ॥ सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यविधित्रैः । जानस्यागमेन हि दृष्टा तानपि ते अमणाः ॥ ३५ ॥

आगमेन तानत्सर्वाण्यपि द्रव्याणि मुमीयन्ते, अविशिष्ट् विस्पृष्ट् तिकणस्य सर्वद्रव्याणा-मविरुद्धलात । विचित्रगुणपूर्यायविशिष्टानि च मतीयन्ते, सहक्रमप्रवृत्तानेकथर्मव्यापकानेकान्त-मयत्वेनेवागमस्य प्रमाणत्वोपपत्तेः । अतः सर्वेऽर्था आग्रमसिद्धा एव भवन्ति । अथ ते श्रमणानां प्रदेशस्था इति । अनेन किमक्तं भवति, सर्वशदासप्रदेशे लोचनोःपत्तिनिमित्तं परमागमोपदेशादत्पनं निर्वि-कारं मोक्षार्थिभिः स्वसंवेदनजानमेव भावनीयमिति ॥ ३४ ॥ अथागमलोचनेन सर्वे दृश्यत इति प्रजापयति— सब्दे आगमसिद्धाः सर्वेऽध्यागमसिद्धाः आगमेन जाताः। के ते । अतथा विराद्धज्ञानदर्शनस्वभावो योऽसौ परमात्मपदार्थस्तत्वभत्तयोऽर्थाः । कथं सिद्धाः । गणपञ्जणहि चित्तेष्टि विचित्रगणपर्यायैः सह । जाणीते जानन्ति । कान । ते वि तान् पूर्वोक्तार्थगुणपर्यायान् । किं कृत्वा पूर्वम् । पेच्छित्ता दृष्टा ज्ञात्वा । केत । आरामेण हि आरामेनैव । अयमत्रार्थः—पूर्वमारामं पठित्वा पश्चाजानन्ति ते समणा ते श्रमणा भवन्तीति । अत्रेदं भणितं भवति-- सर्वे द्रव्यगुणपर्यायाः परमागमेन ज्ञायन्ते । कस्मान् । आगमस्य जाते हैं. इस भेदविज्ञानकी शक्तिसे प्राणी महामोहको जीतता है. पीछे परमात्मतत्वको पाता है. तब निरन्तर अनन्तज्ञानमें तिप्रता है। इसलिये सर्वेदर्शी सिद्धपदके साधक आगमको जानकर मक्तिके इच्छक महामनि सबको आगम-नेत्रसे देखते हैं. आगम बढ़ा नेत्र है ॥ ३४ ॥ आगे आगम-नेत्रसे सब देखा जाता है, यह बात दृढ़ करते हैं।-[सर्वे अर्थाः] सभी जीव अजीवादि पदार्थ हैं, वे [चित्रे:] नाना प्रकारके [गुणपर्यायै: ] गुणपर्यायोसे [आगमसिद्धाः ] सिद्धान्तमें सिद्ध है, [तान् अपि ] गुण पर्यायों सहित उन पदार्थीको भी [ते श्रामणाः] व मोक्षमार्गी महामूनि [हि] निश्चयकर [आगमेन दृष्टा] सिद्धान्त-नेत्रसे देखकर [जानन्ति] जानते है। भावार्थ-जितने जीव अजीवादि पदार्थ है, उनके गुण पर्यायांके भेदसे जा स्वरूप है, वह अनादिनिधन सिद्धान्तमें अच्छी तरह सिद्ध किया है, अर्थात सिद्धान्तमें द्रव्य, गुण, पर्यायका स्वरूप यथार्थ कहा है, किसी तर्क (न्याय) से खंडित नहीं होता, अविरोधरूप है। महभावी गुण और कमवर्ती पर्याय इन दो भेदोंसे द्रव्यमें वो . अनंतधर्म हैं. उन स्वरूप अनेकान्तको आगम कहा है, इससे प्रमाण है, क्योंकि नाना प्रकारके गुण पर्याय सहित सब द्रव्योंके अनेकांतस्वरूपका भागम कहनेवाला है । ऐसे आगम-नेत्रसे महासुनि सकल पदार्थीक स्वरूपको देखते हैं, जानते हैं । सब पदार्थ होय हैं, महामुनि ज्ञाता हैं, हन्यश्रत आगमको

क्रेयसमापद्यन्ते स्वयमेव, विचित्रमुणपर्यायविधिष्टसर्वद्रस्यन्यापकानेकान्तात्मकश्रुतक्कानोपयोगी-भ्रुय विपरिणमनात् । अतो न किंचिद्प्यागमचक्षुयामदृश्यं स्यात् ॥ ३५ ॥

अथागमझानतत्पूर्वतत्त्वार्थश्रद्धानतद्वभयर्ष्वसंयततानां योगपद्यस्य मोक्षमार्गतं नियमयति— आगमपुरुवा दिद्वी ण भवदि जस्सेह संजमो तस्स । णत्थिदि भणदि सुसं असंजदो होदि किथ समणो ॥ ३६ ॥ आगमपुर्वा दृष्टिने भवति यस्येद संयमस्तस्य ।

आगमपूर्वा दृष्टिन भवति यस्यद्द सयमस्तस्य । नास्तीति भणति स्वत्रमसंयतो भवति कथं श्रमणः ॥ ३६ ॥

इह हि सर्वस्यापि स्यात्कारकेतनागमपूर्विकया तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्ट्या श्रन्यस्य खपरविभागाभावात कायकपायैः सहैक्यमध्यवसतोऽनिरुद्धविषयाभिलापतया पड्जीवनिकाय-परीक्षरूपेण केवलज्ञानसमानत्वात . पश्चादागमाधारेण स्वसंवेदनज्ञाने जाते स्वसंवेदनज्ञानवलेन केवलज्ञाने च जाते प्रत्यक्षा अपि भवन्ति । ततः कारणादागमचक्षुषा परंपरया सर्वे दृश्यं भवतीति ॥ ३५ ॥ एवमा-गमान्यासकथनरूपेण प्रथमस्थे सत्रचत्रष्ट्यं गतम् । अथागमपरिज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानतदभयपूर्वकसंयतत्त्व-त्रयस्य मोक्षमार्गत्वं नियमयति —आगामणव्या दिटी ण भवदि जस्सेह आगमपूर्विका दृष्टिः सन्यक्तं नास्ति यस्येह लोके संजमो ।स्स णारिथ संयमस्तस्य नास्ति इदि भणादि इत्येवं भणति कथयति । कि कर्र । सूत्तं सूत्रमागमः । असंजदो होदि किंघ समणो असंयतः सन् श्रमणस्तपोधनः कथं भवति न जानकर भावश्रत जानके उपयोगी होकर परिणमें हैं, इस कारण महामूनि आगमके बलसे सबको देखते हैं. इसी लिये आगम-नेत्रमे कल भी अनदीखता नहीं रहता । इस कारण मीक्षाभिलापीको अभ्यास करना योग्य है ॥ ३५ ॥ आगे सिद्धान्तका ज्ञान और उस सिद्धान्तके अनुसार श्रद्धान और ज्ञान श्रद्धान संयक्त संयम ये तीनों एक कालमें होवें, तो मोक्षमार्ग होता है, ऐसा निश्चय करते हैं- [इह ] इस लोकमें [यस्य] जिस जीवके [आगमपूर्वा] पहले अच्छी तरह सिद्धान्तको जानकर [हृष्टि:] सम्यादर्शन [न भवति ] नहीं हो, [तस्य ] तो उसके [संयमः] मुनिकी कियारूप आचार [नास्ति ] नहीं होता, [ **इति** ] यह बात [सन्त्रं] जिनप्रणीत सिद्धान्त [भणिति] कहता है, [असंग्रतः] और जिसके संयमभाव नहीं है, वह पुरुष कियं ] कैसे [अमण: ] सुनि [ भवित ] हो सकता है ! नहीं हो सकता । **भावार्थ**—जिस परुषके प्रथम ही आगमको जानकर पदार्थीका श्रदान न हुआ हो. उस पुरुषके संयमभाव भी नहीं होता, यह निश्चय है, और जिसके संयम नहीं है, वह मुनि नहीं कहा जाता। जिसके आगमको जानकर श्रद्धान हुआ हो, वही सुनि कहलाता है, अन्यथा नहीं कहा जाता। इसी कथनको विशेषतासे दिखलाते हैं---ज्ञान दर्शन चारित्रका जो एक ही बार होना उसको मोक्षमार्ग कहते हैं. क्योंकि जो जीव अनेकान्त व्वजाकर विराजमान आगम-ज्ञानके अनुसार श्रद्धानरूप सन्यग्दर्शनसे रहित है, उसके मेदविज्ञानके अभावसे स्वपरका मेद नहीं होता, कवाय परिणामोंसे एकताका अन्यास होता है, वहाँपर राग, देष, मोह, भावसे विषयाभिलाषाका निरोध नहीं होता, इन्द्रियें विषयोंमें प्रवर्ततीं घातिनो भूला सर्वतोऽपि कृतमद्वनेः सर्वतो निदृष्यभावात्तया परमात्मद्वानाभावाद् द्वेवचक-माक्रमणनिर्गालकप्रितया ज्ञानरूपात्मतत्त्वैकाय्ययद्वस्यभावाच संयम एव न तावत् सिद्धचेत् । असिद्धसंयमस्य तु द्विनिश्चतेकाय्यगतत्वरूपं मोक्षमार्गापरनामश्रामण्यमेव न सिद्धचेत् । अत् आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयत्तानां गौगपद्यस्यैव मोक्षमार्गतं नियम्येत ॥ ३६ ॥

अथागवज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्तानामयीगपधस्य मोक्षमार्गतं विघटपति—

ण हि आगमेण सिज्झदि सरहणं जदि वि णरिष अत्येख ।

सरहमाणो अत्ये असंजदो वा ण णिज्बादि ॥ ३७ ॥

न शागमेन सिद्धचति श्रद्धानं यद्यपि नास्त्यर्थेषु । श्रद्धधान अर्थानसंयतो वा न निर्वाति ॥ ३७ ॥

श्रद्धानश्रन्येनागमजनितेन ज्ञानेन तद्दिनाभाविना श्रद्धानेन च संयमशृत्येन न ताबित्स-

कथमपीति । तथाहि-यदि निर्देषिनिजपरमाःमैबोपादेय इति रुचिरूपं सन्यक्तं नास्ति तर्हि परमागम-बलेन विश्वतिकज्ञानरूपमात्मानं जानन्त्रपि सम्यग्द्रष्ट्रिनं भवति ज्ञानी च न भवति तददयाभावे सति पद्मेन्द्रिय-विषयाभिलाषषडजीववधन्यावृत्तोऽपि संयतो न भवति । ततः स्थितमेततः परमागमज्ञानतःवार्षश्रद्धानसंयत-त्वत्रयमेव मक्तिकारणमिति ॥ ३६ ॥ अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्वानसंयतत्वानां यौगपद्यामावे मोक्षो नास्तीति व्यवस्थापयति— ण हि आगमेण सिज्झिद आगमजनितपरमात्मज्ञानेन न सिद्धचित । सहहणं जिट वि **णान्यि अत्येस** श्रद्धानं यदि च नास्ति परमात्मादिपदार्थेषु । **सरहमाणो अत्ये** श्रद्धधानो वा चिदानन्दै-कस्वभावनिजयरमात्मादिपदार्थान् । असंजदो वा ण जिल्लादि विषयकपायाधीनवेनासयतो वा न निर्वाति निर्वाणं न लमत इति । तथाहि-यथा प्रदीपसहितपुरुपस्य कृपपतनप्रस्तावे कृपपतनानिवर्तनं मम हितमिति निश्चयरूपं श्रद्धानं यदि नान्ति तदा प्रदीपः किं करोति न किमपि । तथा जीवस्यापि परमा-हैं, बटकायके जीवोंकी हिंसा होती है, अटकसं रहित हुआ यथेच्छाचारी होता है, सर्व स्थागरूप सुनिवत नहीं होता. उसी प्रकार निर्विकल्प समाधिकर परमात्मज्ञान भी नहीं होता. और जेय पदार्थीमें प्रवर्तनेवाली स्बच्छंद ज्ञानवृत्ति उस स्बरूपमें एकाप्र भावसे ज्ञानप्रवृत्तिका अमाव है ।इस कारण ऐसे जीवके आगम-जानपर्वक श्रद्धान विना संयमभावकी कैसे सिद्धि होवे : किसी तरह नहीं । जिसके संयमकी सिद्धि न हुई, . उसके निश्चित एकाप्रतारूप मोक्षमार्गनामा सुनियदकी भी सिद्धि नहीं होती। इसलिये आगमज्ञान, तत्त्वार्धश्रद्धान, संयमभाव, इन तीनोंकी एकता जब होने, तभी मोक्षमार्गकी सिंदि होती है ॥ ३६ ॥ आगे आगमज्ञान, तत्वार्थश्रद्धान, संयमभाव, इन तीनोंकी एकता हो, तभी मोक्षमार्ग होवे. यह कहते हैं---[ चिदि ] जो [ अर्थेषु ] जीवाजीवादि पदार्थीमें [ अद्भानं ] रुचिरूप प्रतीति [ नास्ति ] नहीं है, तो [आगमेन हि] सिद्धान्तके जाननेसे भी [न सिद्धयनि] मुक्त नहीं होता, [वा] अथवा [अर्थोत् ] जीवाजीवादिक पदार्थीका [श्रहघान: अपि ] श्रद्धान करता हुआ भी जो [असंघन: ] असंयमी होने, तो नह [ न ] नहीं [ निर्वाति ] मुक्त होता । आवार्य-यथपि आगमके बळसे सब

द्धपति । तथाहि — आगमवलेन सकलपदार्थान् विस्पष्टं तर्कपक्षिप यदि सकलपदार्थक्रेयाकारकरम्बितविद्यदेकक्रानाकारमात्मानं न तथा प्रत्येति तदा यथोदितात्मनः श्रद्धानशृन्यतया यथोदितमात्मानमननुश्वन् कथं नाम क्षेयनिमम्नो हानविमृदोऽक्षानी स्यात् । अक्षानिनश्च क्षेयद्योतको
भवकायागमः कि कुर्यात् । ततः श्रद्धानशृन्यादागमाक्षास्ति सिद्धिः । कि च — सकलपदार्थक्षेयाकारकरिन्वतिकार्वेकक्षानाकारमात्मानं श्रद्धानोऽप्यनुश्वमक्षि यदि स्वस्मिषेव संयम्य न
वर्तयति तदानादिमोहरागद्वेयवासनोपनितपग्रुत्व्यवङ्कमणस्वेरिष्याश्चिद्वृद्धः स्वस्मिषेव
स्थानाक्षिवासनिनिकस्यक्तत्त्वमृज्जितविद्वृत्यभावात्कथं नाम संयतः स्थात् । असंयतस्य च
यथोदितात्मतत्त्वमतितिकः अद्धानं यथोदितात्मत्त्वानुश्रृतिरूपं क्षानं वा कि कुर्यात् । ततः
संयमगृत्यात् श्रद्धानात् क्षानद्वा नास्ति सिद्धिः । अत आगमक्षानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानामयोगपद्यस्य मोक्षमार्गलं विचरतेत्व ॥ ३७ ॥

गमाधारण सकलपदार्थज्ञेयाकारकरावलम्बितविशदैकज्ञानरूपं स्वात्मानं जानतोऽपि ममात्मैवोपादेय इति निश्चयरूपं यदि श्रदानं नास्ति तदास्य प्रदीपस्थानीय आगमः किं करोति न किमपि । यथा वा स एव प्रदीपसहितपरुष: स्वकीयपौरुपबलेन कपपतनावदि न निवर्तते तदा तस्य श्रद्धानं प्रदीपो दृष्टिवां कि करोति न किमपि । तथायं जीवः श्रद्धानज्ञानसहितोऽपि पौरुषस्थानीयचारित्रवलेन रागादिविकायरूपादसंग्रमाग्रहि न निवर्तते तदा तस्य श्रद्धानं ज्ञानं वा कि कुर्यान्त किमपीति । अतः एतदायाति परमागमजानतत्त्वार्ध-श्रद्धानसंयतःवानां मध्ये द्रयेनैकेन वा निर्वाणं नास्ति किंत त्रयेणेति ॥ ३७ ॥ एवं भेदाभेदरस्तत्रयात्मकः पदार्थोंको विशेषक्रपसे जानता है. परंत सकल पदार्थोंके जाननेसे प्रतिविभिन्नत निर्मल जानाकार आत्मा जैसा है. उसको उसी प्रकार न जाने, वैसा ही श्रद्धान न करे, और जैसा कल कहा है. वैसा ही जो न अनुभवे, तो परक्षेयमें मग्न हुआ अजानी जीव अकेले आगमके जाननेसे ही श्रद्धान बिना जानी कैसे हो सकता हैं ? किसी प्रकार भी नहीं । यदि आगमको जाने और तत्वार्थका श्रदान करे. तभी जानी हो सकता है, अन्य प्रकार नहीं । यद्यपि आगम सकल पदार्थोंको प्रगट करता है, तो भी अज्ञानीको कल कार्यकारी नहीं होसकता. क्योंकि अज्ञानी श्रदानसे रहित है. इसलिये उसको आगमसे कल फलकी . सिद्धि नहीं होती। यद्यपि सकल ज्ञेय पदार्थीकर प्रतिविम्बित निर्मल ज्ञानाकार आत्माका कोई श्रद्धान भी करता है, कोई जीव अनुभव भी करता है, तो भी वही जीव अपनेमें जो संयम भाव धरके निश्चल होके नहीं प्रवर्ते, तो उस संयमीके जैसा कुछ कहा है, वैसा ही आत्मतत्त्वकी प्रतीतिरूप श्रद्धान क्या करे. और यथार्थ आत्मतत्त्वकी अनुभूतिरूप ज्ञान भी संयमभाव विना क्या करे, क्योंकि यह जीव अनाटि कालसे लेकर राग, देव, मोहकी वासनासे परमें लगा हुआ है, इसकारण इस जीवकी अशुद्ध चेतनाक्ष्पी व्यक्तिचारिणी स्त्री परभावोंमें रमती है. अपने आत्मीक-रसमें मग्न नहीं होती । परवासनासे रहित निस्कंप पक आत्मीक-तत्वमें संयमभाव विना स्थिरता नहीं होती, इसलिये संयमभाव रहित श्रद्धानसे वा जानसे मोक्ष नहीं होता, जब आगम-ज्ञान, तत्वार्धश्रद्धान, और संयमभाव इन तीनोंकी एकता हो, तभी मोक्ष-

32

अधागमज्ञानतत्त्वार्थअद्भानसंयततानां यौगपथेऽप्यात्मज्ञानस्य मोक्षमार्गसाधकतमसं द्योत-

जं अण्णाणी कम्मं खबेदि भवसयसहस्सकोडीिई। तं णाणी तिर्हि गुस्तो खबेदि उस्सासमेसेण ॥ ३८॥ यदज्ञानी कर्म क्षपयति भवशतसहस्रकोटिमिः। तज्ज्ञानी त्रिभिर्गुतः क्षपयत्युच्छ्वासमात्रेण॥ ३८॥

यदज्ञानी कर्म क्रमपरिपाटचा वालतपावैचित्रयोपक्रमेण च पच्यमानस्रपात्तरागद्भेषतया मुखदःखादिविकारभावपरिणतः प्रनरारोपितसंतानं भवशतसदृक्षकोटीभिः कथंचन निस्तरित, मोक्षमार्गस्थापनसञ्चलेन द्वितीयस्थले गाथाचतप्रयं गतम् । किंच बहिरातमावस्थानतरात्मावस्थापरमात्मावस्था मोक्षाबस्थात्रयं तिष्ठति । अवस्थात्रयेऽनुगताकारद्रव्यं तिष्ठति । एवं परस्परसापेक्षद्रव्यपर्यायात्मको जीवपदार्थः । तत्र मोक्षकारणं चिन्यते। मिथ्यात्वरागादिरूपा बहिरात्मावस्था ताबदश्रद्धा मुक्तिकारणं न भवति । मोक्षावस्था ञ्चातम्बरुमता सा चाँग्रे तिष्ठति । एताभ्यां त्राभ्यां भिन्ना यान्तरात्मावस्था सा मिथ्यान्वरागादिरहितत्वेन ञ्चा यथा सक्पितिगोतजाने शेषावरणे सत्यपि क्षयोपशमजानावरणं नास्ति तथात्रपि केवळजानावरणं सत्यप्येकदेश-क्षयोपशमज्ञानापेक्षया नारत्यावरणम् । यावतांशेन निरावरणरागादिरहितत्वेन श्रद्धा च तावतांशेन मोक्षकारणं भवति तत्र शद्धपारिणामिकभावरूपं परमात्मद्रव्यं ध्येयं भवति तत्र तस्मादन्तरात्मध्यानावस्थाविशेषात्कर्थनिद्धि-नम् । यदैकान्तेनाभिन्नं भवति तदा मोक्षेऽपि ध्यानं प्राप्तोति, अथवास्य ध्यानपर्यायस्य विनाशे सति तस्य पारिणामिकभावस्थापि विजाशः प्राप्नोति । एवं बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनम्बपेश मोक्षमार्गो जातन्यः । **अथ परमारामज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्त्वानां भेदरत्नत्रयरूपाणां मेलापकेऽपि यदभेदरत्नत्रयात्मकं निर्विकरप**न समाधिलक्षणमात्मज्ञानं निश्चयेन तदेव मक्तिकारणमिति प्रतिपादयति—जं अण्णाणी करमं खबेटि निर्वि-कल्यसमाधिरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मकविशिष्टभेदज्ञानाभावादज्ञानी जीवो यत्कर्म क्षपयति । काभिः कर्मभुताभिः। मार्ग होता है, ऐसा तार्प्य समझना ॥ ३७ ॥ आगे आगम-ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान और संयमभाव इस रत्नत्रयको एकताके होनेपर भी आत्मज्ञानको मुख्यरूप मोक्षमार्गका साधक दिखळाते हैं—[ अज्ञानी] परमात्मज्ञान रहित पुरुष [यत् कर्म] जो ज्ञानावरणादि अनेक कर्म [भवदातसहस्रकोटिभिः] सौ हजार कोड़ (अनेक) पर्यायांकर [ क्षपयति ] क्षय करता है, [ जिमिर्गुप्तः ] मन, वचन, कायकी कियाओं के निरोधकर स्वरूपमें लीन [जानी] परमात्मभावका अनुभवी जाता [तस ] उन जानावर-णादि असंख्यात लोकमात्र कर्मीको [उच्छवासमात्रेण] एक उत्वासमात्र (थोड़े) कालमें ही [ क्षपचित ] क्षय कर देता है । भावार्थ-अज्ञानी जीव क्रियाकांडकी परिपाटीसे और अनेक प्रकारके . अज्ञानतपके बलसे जो कर्म क्षय करता है, उसी कर्मके उदयसे राग, द्वेष, भावोंसे सख द:स्वादि विकार भावीं रूप परिणमता है, पश्चात् नवीन बंध करके सन्तान बढ़ाता है, इस कारण अनेक सौ हजार कोटि पर्यायोमें भी कर्मीका क्षय नहीं करता,-मुक्त नहीं होता, अज्ञानीके कर्मकी निर्जरा बंधका ही कारण

तदेव ज्ञानी स्थात्कारकेतनायमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्त्रयोगपद्यातिश्रयमसादासादितश्रद्धज्ञान-मयात्मकतानुश्रुतिलक्षणज्ञानितसद्भावात्कायवाञ्चनःकर्मोपरमग्रद्धतिश्रुप्ततात् मचण्डोपक्रमपच्य-मानमपदस्तितरागद्वेषतया द्रानिरस्तसमस्तद्भसदुःखादिविकारः पुनरनारोपितस्तानप्रच्यवास-मात्रेणैव लीलयेव पातयति । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयततानां यौगपद्येऽप्यात्मज्ञानमेव मोक्षमार्गसाथकतममनुमन्तव्यम् ॥ ३८ ॥

अथात्मक्कानशृत्यस्य सर्वागमक्कानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतलानां यौगपद्यमप्पर्किचित्करमित्य-जवास्ति —

> परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिएस जस्स पुणो । विज्ञदि जदि सो सिद्धिं ण लहदि सव्वागमधरो वि ॥ ३९ ॥

भवसयसहस्सकोद्धीहि भवशतसहस्रकोटिभिः तं गाणी तिहिं गत्तो तत्कर्म जानी जीवस्त्रगुतिगृतः सन खरेदि उस्सासमेत्रेण क्षपयत्युच्छवासमात्रेणेति । तद्यथा--बहिर्विषये परमागमाभ्यासबलेन यन्सम्यक-परिज्ञानं तथैव श्रद्धानं बताबन्छानं चेति त्रयं तत्व्याधारेणोत्पन्नं सिद्धजीवविषये सम्यकपरिज्ञानं श्रद्धानं तदगुणस्मरणानकलमन्छानं चेति त्रयं तत्त्रयाथारेणोत्पत्रं विशदाखण्डैकज्ञानाकारं स्वयुद्धात्मनि परिच्छित्त-रूपं सविकत्यज्ञानं स्वश्रदात्मोपादेयभनरुचिविकत्यरूपं सम्यग्दर्शनं तत्रैवात्मनि रागादिविकत्यनिवृत्तिरूपं सविकन्पचारित्रमिति त्रयम् । तत्त्रयप्रसादेनोत्पन्नं यन्निर्विकल्पसमाधिरूपं निश्वयरत्तत्रयस्थाणं विशिष्टरवसंवे-दनज्ञानं तदभावादज्ञानी जीवो बहमवकोटिभिर्यत्कर्म क्षपयित तत्कर्म ज्ञानी जीवः पूर्वोक्तज्ञानगुणसद्भावात् त्रिगुप्तिगुप्तः सन्नच्छवासमात्रेग लीलयैव क्षपयतीति । ततो ज्ञायते परमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां भेदरत्नत्रयस्त्रपाणां सद्भावेऽध्यभेदरत्तत्रयस्त्रपस्य स्वसंवेदनज्ञानस्यैव प्रधानःविमिति ॥ ३८ ॥ अथ पर्व-सत्रोक्तात्मज्ञानरहितस्य सर्वागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्त्वानां योगपद्यमध्यकिन्तिकरमित्यपदिशति—वरमा-है, और ज्ञानीके वह स्यादाद-ध्वजासे चिन्हित आगमका जानना, तत्वार्थ श्रद्धान, और संयमभाव इन तीन रुनत्रय भावोंकी अधिकताके प्रसादसे अंगीकार की गई शुद्ध ज्ञानमयी आत्मतरवकी अनुभूति, उस-रूप ज्ञानके होनेसं मन, वचन, काथकी क्रियाके निरोधसे स्वरूपमें गुप्त है, इस कारण वह जानी अपनी ज्ञान वैराग्यकी शक्तिके बलसे एक क्षणमें विना ही यत्नके अपनी लीला ही कर असंख्यात लोकमात्र कर्मोंको क्षय कर डालता है, कर्मके उदयमें राग, देव, मोह, भावींसे रहित है, इसलिये इष्ट अनिष्ट पदार्थीक संयोगसे सख द:ख विकारको नहीं धारण करता, इसी कारण नतन बंधका कर्ता नहीं है. संसारकी संतानका उच्छेदक है, सहज ही मुक्त होता है। इससे यह तात्पर्य जानना, कि आगमजान, तत्त्वार्थश्रद्धान, और संयमभाव इनकी एकताके होनेपर भी आत्मज्ञान ही को मोक्षके साधनेकी अधिकता है ॥ ३८ ॥ आगे आत्मज्ञानशुन्य पुरुषके आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमभाव इनकी एकता भी अकार्यकारी है, ऐसा कहते हैं-[ यस्य ] जिस पुरुषके [पुन: ] फिर [परमाणुप्रमाणं वा ] पर-माणुबराबर भी अतिसुक्ष्म दिहादिकेष ] शरीरादि परदृत्यों में [मूच्छा ] ममता भाव [यदि ] जो परमाणुममाणं वा मुर्च्छा देहादिकेषु यस्य पुनः । विद्यते यदि स सिद्धिं न लभते सर्वागमधरोऽपि ॥ ३९ ॥

यदि करतलामलकीकृतसकलागमसारतया भूतभवद्भावि च स्वोचितपर्यायविशिष्टमशेष-द्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन् अध्यानः संयमयंश्वागमद्रातच्वार्यश्रद्धानसंयतवानां यौगपदे-ऽपि मनास्रोहमलोपलिप्ततात् यदा शरीरादिम्-व्योपरक्तत्या निरुपरागोपयोगपरिणतं कृता द्रानात्मानमात्मानं नानुभवति तदा तावन्मात्रमोहमलकलङ्ककोलिकाकोलितैः कर्मभिरविश्वच्य-मानो न सिद्धचति । अत आत्मज्ञानशृन्यमागमज्ञानतच्यार्यश्रद्धानसंयत्तत्यौगपद्यमप्यक्तिचि-त्करमेव ॥ ३९ ॥

अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यं साधयति---

णुपमाणं वा सुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो विज्ञदि जिद् परमाणुमाशं वा मूच्छा देहादिकेषु विषयेषु यस्य वुरुषस्य पुनर्विषते यदि चेत् । सो सिर्द्धि ण लहदि स सिर्द्धि मुक्ति न लगते । कथंभूतः । सच्चा-गमभरो वि सर्वागनपरोऽपीति । अयमनार्थः — सर्वागनज्ञानतःवार्थश्रद्धानसंयतःवानां योगपये सित यस्य देहादिविषये स्तोकममत्वं विषते तस्य पूर्वमूत्रोक्तं निर्विकन्पसमाधिलक्षां निश्चयरत्तत्रयात्मकं स्वसंवेदनज्ञानं नास्तीति ॥ ३९ ॥ अथ श्रव्यभावसंयमन्यरूपं कथयति—

चानो य अणारंभो विसयविरानो खओ कसायाणं । सो संजमो त्रि भणिदो पन्त्रज्ञाए विसेसेण ॥ \*२१ ॥

वागो य निजयुद्धान्यपरियहं कृत्वा बाळान्यन्तरपरिवहनिवृत्तिस्यागः अणारंभी निःकियनिज[बियतो मौजूद है, तो [सः] वह पुरुप उतने ही मोह कलंकसे [सर्वागमघरोऽपि] दादरांगका पाठी होता हुआ भी [सिद्धि ] मोक्षको [न] नहीं [लभते ] पाता । भावार्य — जैसे हाथमें
निर्मल स्काटिकका मणिका अंतर बाहिरसे अच्छा दोस्तता है, उसी तरह जिन पुरुषांने समस्त आगमका
रहस्य जान लिया है, और उसी आगमके अनुसार त्रिकाल सन्वंधी सकल पर्याय सहित संपूर्ण द्रव्योके
जाननेवाला आत्माको वे जानते हैं, श्रदान करते हैं, और आवरण करते हैं । इसी तरह जिस पुरुषके
आगमज्ञान, तत्वार्थश्रदान, संयम, इस स्तन्यकी एकता भी हुई है, परंचु वही पुरुष जो किसी काल्यें
शरीरादि परुल्योमें रागभाव मल्ये सलित हुआ ज्ञानस्वरूप आत्माको वीतराग उपयोग भावरूप नहीं
अनुभव करता है, तो वही पुरुप उतने ही सूच्य मोहकलंकसे कील्ति कर्मींस नहीं खूटता—गुक्त नहीं
होता । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि वीतराग निर्विकत्य समापिसे आगमज्ञानसे शूच्य पुरुषके आगमग्रान, तत्वार्थश्रदान और संयमभावोकी एकता में कार्यकान नहीं है, जो आत्मज्ञान सहित हो, तमी
मोक्षक साथक हो सके, इस कारण आत्मज्ञान मोत्रका मुख्य साधन है। ३९। आगे जिसके आगमग्रान, तत्वार्थश्रदान, संयमभावकी एकता है, और आत्मज्ञानकी एकता है, उस पुरुषका स्वरूप कहते
हैं—[स श्रमणा:] वह महाधुनि [संयतः] संयगि [श्रपितः] भगवंतदेवने कहा है, जो कि

पंचसिवदो तिगुसो पंचेदियसंबुडो जिद्कसाओ । दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ ४० ॥ पञ्चसमित्रस्थितः एश्रेन्ट्रियसंहतो जितकायः । दर्जनकानसम्बः अमणः स संयतो अणितः ॥ ४० ॥

यः खल्वनेकान्तकेतनागमहानवलेन मकलपदार्थक्रेयाकारकरम्बितविक्रदेकहानाकार-मात्मानं श्रद्यानोऽनभवंश्रात्मन्येव नित्यनिश्चलां वृत्तिमिच्छन् समितिपञ्चकाङ्क्षितपृत्रत्ति-प्रवर्तितसंयमसाधनीकतन्त्रारीरपात्रः क्रमेण निश्चलनिरुद्धपश्चेन्द्रियद्वारतया सम्रपरतकायनान्धनो-व्यापारो भूता चिदहत्तेः परद्वव्यचङ्कमणनिमित्तमत्यन्तमात्मना सममन्योन्यसंबलनादेकीभृत-मपि स्वभावभेदपरतेन निश्चित्यातमनैन कश्चलो मछ इव सुनिर्भरं निष्पीडच निष्पीडच क्षाय-ज्ञासाद्रस्ये स्थिता मनोबचनकायन्यापारनिवत्तिरनारम्भः विसयविरातो निर्विषयस्यातमभावनोत्थसस्य तर्पि करवा पश्चेन्द्रियससाभिन्नाषःयागो विषयविरागः । स्वओ कसायाणं निःकषायग्रद्धाःसभावनावन्नेन क्रोधाः दिक्रवायत्वाराः क्रवायक्षयः । सो संज्ञमो ति भणिदो स एवंगणविशिष्टः संयम इति भणितः । पट्य-क्लाफ विमेमेका सामान्येनापि तावदिदं संयमलक्षणं प्रवत्यायां तपश्चरणावस्थायां विशेषेणेति । अत्राभ्य-न्तरहादा स्वित्तिभीवस्यमो बहिरङ्गिवतिश्च दृष्यसंयम् इति ॥ २१ ॥ अधारामज्ञानतत्वार्धश्रद्धानसंब-तत्वानां त्रयाणां यत्सविकल्पं यौगपयं तथा निर्विकल्पात्मज्ञानं चेति द्वयोः संभवं दर्शयति — पंचसमित्रो व्यवहारेण पञ्चममितिभिः समितः संबत्तः पञ्चसमितः निश्चयेन त स्वस्वरूपे सम्यगितो गतः परिणतः समितः तिगस्तो व्यवहारेण मनोवचनकार्यानरोधत्रयेण गृप्तः त्रिगृप्तः निश्चयेन स्वरूपे गृप्तः परिणतः पंचेतियसंबद्धो अपन्हारण पश्चेत्वियविषयव्यावत्या संवतः पश्चेत्वियसंवतः निश्चयेन वातीन्त्रियसस्वस्वादरतः जिल्ह्याओं व्यवहारण कोधादिकपायज्ञयेन जिलक्षायः निश्चयेन चाकपायात्मभावनारतः हंग्रणणाण-समस्रो अत्र दर्शनरान्देन निजराद्वात्मश्रद्धानरूपं सम्यग्दर्शनं प्राह्मम् । ज्ञानरान्देन त स्वसंवेदनज्ञानमिति ताभ्यां समग्री दर्शनज्ञानसमग्रः समग्रो सो संजदो भणिदो स एवंगणविशिष्टः श्रमणः संयत इति

पिश्वसिमः ] ईयोरि पाँच समितियों को पालता है [त्रिगुप्तः] तीन योगों के निरोधसे तीन गुहि-वाला हैं, [पश्चित्तियसंखृतः] पाँच इन्द्रियों को रोकनेवाला [जितकषायः] कणयां को जीतनेवाला और [क्षांनक्षात्तसम्मः] दरीन झानसे परिपूर्ण है। भावार्य — जो पुरुष स्थादादरूप आगमसे सकल खेषाकारकर प्रतिविधित, निर्मेल झानस्बरूप आरमाको जानता है, अद्ञान करता है, अनुभवता है, अपनेमें निश्चल हित्तिको चहता है, जिसने पाँच समितिक आवरणसे स्वेच्छाचार हित्तको रोककर, अपने शरीर और संयमका साधन वहा है, जिस के वाल हो के पंजित्यां का निरोध किया है, जिसके मन, वचन, कायसे कवाय दूर हुए हैं, जिन कथायों से यह वैत्यवृत्ति परद्रव्यमें गमन करती है, और जो कथाय आसाके साथ परस्यर मिलनेसे एकताको धारण करते हैं, उन कथाय-राखुओं को निश्चकर अपनेसे जुटे बात उनको एक ही बार अपने झानकी अधिकताको चूर कुर कर हाला है, जैसे प्रबीण मुख अपने राख्न मुखकों चक्रमक्रमेण नीवं त्याजयति, स खल्छ सक्रलपद्वन्यगुर्गोऽपि विशुद्धहिष्काप्तिमात्रस्वभावभूता-वस्यापितात्मतस्वोपजातनित्यनिश्वलद्वचितया साक्षात्संयत एव स्यात्। तस्येव चागमज्ञानतन्वार्थ-श्रद्धानसंयत्वयौगपद्यात्मज्ञानयोगपद्यं सिद्धचित ।। ४० ।।

अथास्य सिद्धागमज्ञानतन्त्रार्थश्रद्धानसंयतत्त्रयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतस्य कीदग्रुक्षण-मित्मक्रवास्ति—

> समसनुषंपुवग्गो समसुहदुक्को पसंसर्णिदसमो । समलोर्डुकंकणो पुण जीबिदमरणे समो समणो ॥ ४१ ॥ समगुबुन्युर्वगः समगुबदुःखः प्रवंसानिन्दासमः । समलोष्टकाश्वनः पुनर्जीवितमरणे समः अमणः ॥ ४१ ॥

संयमः सम्यन्दर्शनज्ञानपुरःसरं चारित्रं, चारित्रं धर्मः, धर्मः साम्यं, साम्यं मोद्दश्रोभविद्दीनः आत्मपरिणामः । ततः संयतस्य साम्यं छक्षणम् । तत्र शत्रुवन्धुवर्गयोः सुखदुःखयोः प्रश्नंसा-निन्दयोः लोष्ट्रताञ्चनयोर्जीवितुमरणयोश्च समः । अयं मम परोऽयं खः, अयमाहादोऽयं परि-भणितः । अत् एतदायातं व्यवहारेण यदद्विविषये व्याख्यानं कृतं तेन सविकल्पं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र-त्रयं यौगप्यं ग्राह्म । अभ्यन्तरव्याख्यानेन त निर्विकल्पात्मज्ञानं ग्राह्ममिति । मविकल्पयौगप्यं निर्विकल्पा-सम्जानं च घटत इति ॥ ४० ॥ अथागमजानतत्त्वार्धश्रद्धानसंयनत्वनक्षणेन विकल्पत्रययौगपयेन तथा निर्विकल्पात्मज्ञानेन च यक्तो योऽसौ संयतस्तस्य कि लक्षणमित्यूर्पादशति । इत्यूपदिशति कोऽर्थः इति प्रष्टे प्रत्यतरं ददाति । एवं प्रश्लोत्तरपातनिकाप्रस्तावे कापि कापि यथासंभवमितिशब्दस्यार्थो ज्ञानव्यः---. स श्रमणः संयतस्तपोधनो भवति । यः किंविशिष्टः । शत्रवन्यसम्बद्ग्यनिन्दाप्रशंसालीष्टकाञ्चनजीवित-मरणेष समः समिचतः इति । ततः एतदायाति । शत्रुवन्युसुखदः खिनन्दाप्रशंसालोष्टकाञ्चनजीवितमरण-मसल कर प्राणरहित कर देता है. उसी तरह विनाश किया है. ऐसा वह महामनि समट. सब परदव्यसे रहित हुआ, ज्ञान, दर्शन, चारित्रकी स्थिरतासे साक्षान संयमी है, और उसी मुनिके आगमज्ञान, तत्वार्थ-श्रद्धान, संयमकी एकता है, तथा आत्मज्ञानकी एकता है ॥ ४० ॥ आगे आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमभावका एकत्व और आत्मज्ञानका एकत्व जिस सुनिके सिद्ध हुआ है. और वह जिन लक्षणोंसे माञ्चम होता है, उनको दिखाते है— अमणः ] समता भावमें लीन महा मुनि है, वह [समदान्त्र-बन्धवर्गः ] रात्रु कुटुम्बके लोग इनमें समान भाववाला है, [समसुखद्ःखः] सुख और दुःख जिसके समान हैं, प्रशासानिन्दासमः ] बहाई और निन्दा-दोषकथन इन दोनोंमें समान है, [समलोष्टकाश्चन:] लोहा और सोना जिसके समान हैं, और पुन: जीवितमरणे सम:] प्राणधारण और प्राणत्याग ये दोनोंमें भी समान हैं। **भावार्थ-**सन्यग्दर्शन, सम्यग्जानयुक्त जो चारित्र है. उसको संयम कहते हैं. वही धर्म है. और उसीका नाम साम्यभाव भी है । मोह क्षोभसे रहित जो आत्माका परिणाम वह साम्यभाव है, इससे संयमीका छक्षण साम्यभाव है । शत्र, मित्र, सुख, द:ख,

तापः, इदं ममोत्कर्वणमिदमपक्षणमयं ममार्किचित्कर् इद्युपकारकमिदं ममात्मधारणमयमत्य-न्तविनामः इति मोडाभावात् सर्ववाप्यनुदितरागदेषद्वैतस्य सततमपि विश्वद्वदृष्टिव्रप्तिस्वभाव-मात्मानमनुभवतः बृबुवन्युम्रुखदुःखमशंसानिन्दालोष्टकाश्वनजीवितमरणानि निर्विशेषमेव क्रेय-सेनाकम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यवित्रवृत्तेर्यत्किल्ल सर्वतः साम्यं तत्त्तिद्वागमज्ञानतत्त्वार्यश्रद्धानसंय-तस्योगप्रधात्मज्ञानयीगप्रधस्य संयतस्य लक्षणमालक्षणीयम् ॥ ४१ ॥

अधेदमेव सिद्धागमञ्जानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्त्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतत्त्रमैकाम्यलक्षण-श्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गत्वेन समर्थयति—

> दंसणणाणचरित्तेसु तीसु जुगवं समुद्धिते जो दू । एयग्गगदो त्ति मदो सामण्णं तस्स पश्चिपणं ॥ ४२ ॥ दंशनद्वानचरित्रेषु त्रिषु सुगपत्समुत्यितो यस्तु । एकाग्रगत इति मतः श्रामण्यं तस्य परिपूर्णम् ॥ ४२ ॥

ब्रेयज्ञाततत्त्वतथामतीतिलक्षणेन सम्यग्दर्शनपर्यायेण ब्रेयज्ञाततत्त्वतथान् भतिलक्षणेन समताभावनापरिणतनिजञ्जात्मतत्त्वसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्टानरूपनिर्विकत्पसमाविसमःपन्ननिर्विकारपरमाज्ञा-दैकलक्षणसम्बासनपरिणनिस्वरूपं यत्परससाम्यं तदेवपरसागमजाननन्वार्थश्रदानसंयतत्वानां यौगपश्चेन तदा निर्विकल्पानमञ्जानेन च परिणाततपोधनस्य लक्षणं ज्ञातन्यमिति ॥ ४१ ॥ अथ यदेव संयततपोधनस्य साम्य-लक्षणं भणितं तदेव श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गो भण्यत इति प्रक्षपयति—दंसणणाणचरित्तेस तीस जुगवं समुद्धिदो जो दु दर्शनज्ञानचारित्रेषु त्रिषु युगफसम्यगुपस्थित उद्यतो यस्तु कर्ता **एयमागदो त्ति** स्तुति, निंदा मोना, लोहा, जीवन, मरण इत्यादि इष्ट, अनिष्ट विषयोमें मुनिक भेद नहीं है. समताभाव है। यह मेरा है, यह पर है, यह आनन्द है, यह द:ख है, यह मुझको उत्तम है, यह मुझको हीन है, यह उपकारी है, यह कछ नहीं, यह जीवन है, यह मेरा विनाश है, इत्यादि जो अनेक विकल्प हैं, वे मोहके अभावसे सुनिके नहीं होते, इसिलये महासुनि राग देवसे रहित हैं, सदाकाल निर्मल ज्ञान दर्शनमयी आत्माको अनुभवते हैं, सब इष्ट अनिष्ट विषयोंको ज्ञेयरूप जानते हैं, रागी होके कर्ता नहीं हैं, स्वरूपमें समस्त संकल्प, विकल्पोंसं रहित होके निश्चल तिष्टे हुए हैं, ऐसे मुनिके जो समताभाव है, वहीं महा-मुनिका लक्षण है, इसी लक्षणसे मुनिके आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमभाव इनकी एकता और आत्मज्ञानकी एकता सिद्ध हुई जान पड़ती है, इसलिये समभाव मुनिका प्रगट लक्षण है ॥ ४१ ॥ आगे पूर्ण सिद्ध हुई, जो यह आगमजान, तत्वार्थश्रद्धान, संयमभावकी एकता और आत्मजानकी एकता यही एकाप्रतारूप मोक्षमार्ग है, इसीका दूसरा नाम सुनिपदवी है, यह कहते हैं--[य:] जो पुरुष [दर्शनज्ञानचरित्रेषु] सम्यादर्शन, सम्याज्ञान, सम्यक्चारित्र, [त्रिषु] इन तीन भावोमें [यग-पत् ] एक ही समय [ समुस्थित: ] अच्छी तरह उद्यमी हुआ प्रवर्तता है, वह [ एकाग्रगत: ] एका-अताको प्राप्त है, **इति मतः** ऐसा कहा है, ति और तिस्य ] उसी पुरुषके [आमण्यं] हानवर्षायेण हेयहातृक्रियान्तरनिष्ट्रचिद्धभ्यमाणद्रप्टृहातृतत्त्ववृच्चित्रसणेन चारित्रपर्यायेण च त्रिभिरिष यौगपधेन भाव्यमावकभावविज्ञृष्टिमतातिनिर्भरेतरेतरसंवलनवलादङ्गाङ्गिभावेन परिणतस्यात्मनो यदात्मनिष्ठत्वे सति संयतत्वं तत्यानकवदनेकात्मकस्येकस्यान्त्रभूयमानता-यामिष समस्यपद्वव्यपरावर्तवाद्भिव्यक्तेकाप्र्यलक्षणश्रामण्यापरनामा मोक्षमार्ग एवावगन्तव्यः। तस्य तु सम्यप्दर्शनज्ञानवारिजाणि मोक्षमार्ग इति भेदात्मकलात्पर्यायम्थानेन व्यवहारनये-नैकाप्यं मोक्षमार्ग इत्यभेदात्मकलाद्वव्यम्थानेन निश्चयनयेन विश्वस्यापि भेदाभेदात्मकलात्त्वस्यपिति ममाणेन मज्ञितः।

मदो स ऐकाष्ट्रयगत इति मतः संमतः सामण्णं तस्स पडिपुण्णं श्रामण्यं चारित्रं यतित्वं तस्य परिपूर्ण-मिति । तथाहि-भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मस्यः शेषपद्रलादिपञ्चद्रव्येभ्योऽपि भिन्नं सहज्ञश्रद्धनित्यानन्दैक-स्वभावं मम संबन्धि यदात्मद्रव्यं तदेव ममोपादेयमितिरुचिरुषं सम्यग्दरीनम् । तत्रैव परिच्छित्तिरूपं सम्याजानं तस्मिनेव स्वरूपे निश्चलानभतिलक्षणं चारित्रं चेत्यक्तस्वरूपं सम्यादर्शनज्ञानचारित्रत्रयं पानक-बदनेकमध्यभेदनधेनैकं यत तत्मविक-पावस्थायां व्यवदारणैकारयं भाग्यते । निर्विकल्पसमाधिकाले त निर्श्व-ग्रेनेति तदेव च तामान्तरेण परमसास्यमिति तदेव परमसास्य पर्याग्रतामान्तरेण ठाडोपयोगलक्षणः श्राम-ण्यापरनामा मोक्षमार्गो जातत्य इति । तस्य त मोक्षमार्गस्य सम्यग्दर्शनजानचारित्राणि मोक्षमार्गे इति भेदातम्बद्धाः वर्षायप्रधानेन व्यवहारनयेन निर्णयो भवति । ऐकार्यं मोक्षमार्गं इत्यभेदात्मकत्वात द्रव्यप्रधाः यतिपद परिपूर्ण पूर्ण हुआ जानना । भावार्थ-क्रेय, ज्ञायक, तत्वकी यथावस्प्रतीतिका होना सम्यादर्शन है: जेय. जायकका यथार्थ जान लेना, सम्याजान है: और अन्य कियासे निवत्त होके दर्शन-स्वरूप आत्मामें प्रवृत्ति 'चारित्र' कहा जाता है । इन तीनों ही भावोका आत्मा भावक है, ये भाव्य है, इन भाव्य भावोंके बढ़नेसे अति परिपूर्ण परस्पर मिलाप है. आत्मा अंगी है. ये तीनों भाव अंग हैं. अंग . अंगीकी एकता है। इस प्रकार एक भावको परिणत हुए आत्माक स्वरूपमें लीन होनेरूप जो संयमभाव है. वह यद्यपि सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रके भेदसे अनेक है, तथापि एकस्वरूप ही है। जैसे आम तथा इमली आदिका बनाया हुआ 'पना' मिए खड़ा चरपरा सगंघ द्रव्य आदिके भेदसे अनेक है, तथापि सबको मिलकर एक पर्याय धारण करता है. इससे एक है. उसी प्रकार वह संयम यद्यपि रतनत्रयसे भेद लिये हुए है, तो भी तीनों भावोंका एक संयमरूप पर्याय है, इसलिये एकरूप है, एकरूप संयम-भाव सब परद्रव्यसे रहित है. प्रगट एकाप्रतारूप मुनिपद है, और यही मोक्षमार्ग जानना । उस मोक्ष-मार्गको जो दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे भेदकर कहना है, यह भेदस्वरूप पर्यायकी विवक्षाकर व्यवहारनयसे है. और एकाप्रतारूप मोक्षमार्ग ऐसा जो कथन है, वह अभेदस्वरूप द्रव्यार्थिककी विवक्षाकर निश्चय-नयसे जानना । जितने कुछ पदार्थ संसारमें हैं, वे सब भेद अभेदस्वरूप हैं । इसलिये भेदकर कहना वह व्यवहार है, और अभेदकर कहना वह निश्चय है, इन दोनोंकी सिद्धि प्रमाणसे होती है। यह मोक्ष-मार्ग निश्चयकर एक है. ज्यवहारकर अनेक होजाता है; ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन तीन भेदोंको लिए

इत्येवं मृतिपजुराश्यवशादेकोऽप्यनेकीभवं-क्षेलक्षण्यमयेकताष्ठपगतो मार्गोऽपवर्गस्य यः। द्रष्टृज्ञातृनिबद्धत्तिमचलं लोकस्तमास्कन्दता-मास्कन्द्रत्यविदाद्विकाशमतुलं येनोल्लसन्स्याथितेः॥ ४२॥

अथानैकाम्यस्य मोक्षमार्गतं विघटयति-

मुज्झदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दृव्यमण्णमासेज्ज । जदि समणो अण्णाणी बज्झदि कम्मेहिँ विविहेहिँ ॥ ४३ ॥ मुखति वा रूपति वा द्वेषि वा द्रव्यमन्पदासाद्य । यदि अमणोऽज्ञानी वथ्यते कर्मभिविविधैः ॥ ४३ ॥

यो हि न खळु बानात्मानमात्मानमेकमप्रं भावयति सोऽवश्यं क्षेपभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदासाद्य च बानात्मात्मक्षानाद् श्रष्टः स्ययमक्षानीभूतो क्षुवित वा रज्यति वा द्वेष्टि वा तयाभूतश्र वध्यत एव न तु विद्युच्यते । अतु अनैकाय्यस्य न मोक्षमार्गलं सिद्धचेतु ॥ ४३ ॥

नेन निश्चयनयेन निर्णयो भवति। समस्तवस्तुसमृहस्यापि भेदामदात्मकत्वानिश्चयव्यवहारमोक्षमार्गेद्वयस्यापि प्रमाणेन निश्चयो भवतीत्यर्थः ॥ ४२ ॥ एवं निश्चयव्यवहारसंयमप्रतिपादनमुख्यत्वेन ततीयस्थले गाधा-चतप्रयं गतम् । अथ यः स्वरादात्मन्येकायो न भवति तस्य मोक्षाभावं दर्शयति - ग्रज्यदि वा गज्यदि बादस्सदि वादञ्यमणामासेजा जदि सुद्धति वारज्यति वादेष्टि वायदि चेत्। किं कृत्वा द्रव्य-मन्यदासाद्य प्राप्य । स कः । समाणो श्रमणस्तुषोधनः । तदा काले अण्याणी अज्ञानी भवति । अज्ञानी सन् बज्झिट क्रमोहि विविहेहि बध्यते कर्मभिविविधैरिति । तथाहि-यो निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेनै-काम्रो भत्वा स्वात्मानं न जानाति तस्य चित्तं बहिर्विषयेषु गन्छति । तत्रश्चिदानन्दैकनिजस्वभावाच्यानो भवति । ततक्ष रागद्वेषमोहैः परिणमति तत्परिणमन् बहुविधकर्मणा बन्यत इति । ततः कारणान्मोक्षाधि-हुए यद्यपि अनेक है, तो भी एकाग्रताकर एक है। ऐसा एक अनेकस्वरूप यह मोक्षमार्ग जातापरुष्के विचारसे सिद्ध हुआ है। ऐसे मोक्षमार्गको हे जगतके भव्यत्रीवो ! तम अंगीकार करो, जिससे कि यह चिटानंट अपने अनंत प्रकाशको प्राप्त होवे ॥ ४२ ॥ आगे जिसके एकाप्रता नहीं है, उसके मोक्षमार्ग भी नहीं, यह कहते है— [यदि ] जो [अज्ञानी ] आत्मज्ञानसे रहित [अमण: ] सुनि [अन्यन द्ववयं] आत्मासे भिन्न परद्रव्यको [आसार्य] अंगीकार कर [मुह्मति वा] मोहको प्राप्त होता है, रिज्यति वा ] अथवा रागी होता है, वा देष्टि ] अथवा देषी होता है, तो वह अजानी मनि [विविधै: ] अनेक तरहके [ कर्मिभ: ] ज्ञानावरणादिकर्मीं है बध्यते ] वेंध जाता है । भावार्थ-को कोई ज्ञानस्वरूप आत्माको एकाम होकर नहीं चितता है, वह अवश्य ही परद्रव्यको स्वीकार करता है, और परदृष्यमें लगा हुआ, ज्ञानस्वरूप आत्मासे श्रष्ट होता है । अज्ञानी हुआ रागी, देवी, मोही, होता है। ऐसा होनेपर कर्मीसे बँधता है, मुक्त नहीं होता। इसलिये जो एकाप्रताकर रहित है, उसके मोक्ष- अधैकाम्यस्य मोक्षमार्गतमवधारयन्त्रुपसंहरति-

306

अट्टेसु जो ण सुज्झिदि ण हि रखदि जेव दोससुवयादि। समणो जिद सो णियदं खबेदि कम्माणि विविद्दाणि॥४४॥ अर्थेषु यो न सुबति न हि रज्यित नैव डेमसुपयाति। श्रमणो यदि स नियतं क्षपयति कर्माणि विविधानि॥४४॥

यस्त ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न ज्ञेयभृतं द्रव्यमन्यदासीदति । तद-नासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादभ्रष्टः स्वयमेव ज्ञानीभृतस्तिष्टम महाति न रज्यति न देषि भिनेकाग्रतीन स्वस्वकृषं भावनीयमित्यर्थः ॥ ४३ ॥ अथ निजञ्जातमनि योऽसावेकाग्रस्तस्येव मोक्षो भवतीत्यपदिशति-अटेस जो ण मज्यदि ण हि रज्जदि जोव दोसमवयादि अर्थेष बहिःपदार्थेष यो न महाति न रज्यति हि स्फर्ट नैवं देवसप्याति जिद्दि यदि चेत सो समाणो स श्रमणः णियदं निश्चितं खबेदि विविद्वाणि कम्माणि क्षपयनि कर्माणि विवधानि इति । अथ विशेष:-योऽसौ दृष्टश्र-तानभुतभोगाकाहारूपाद्यपःयानत्यागेन निजस्बरूपं भावयति तस्य चित्तं बहिःपदार्थेष न गश्छति ततश्च बहिःपदार्थे चिन्ताभावाजिर्विकारचित्रमस्कारमात्राञ्च्यतो न भवति । तदस्यवनेन च रागायभावादिविध-कर्माणि विनाशयतीति । ततो मोक्षार्थिना निश्चलिचेन निजानमिन भावना कर्तन्येति । इत्यं बीतराग-चारित्रव्याख्यानं श्रत्वा केचन बदन्ति—सयोगिकेवलिनामध्येकदेशेन चारित्रं, परिपर्णचारित्रं पनस्योगिचस्म-ममये भविष्यति तेन कारणेनेदानीमस्माकं सम्यक्तवभावनया भेदज्ञानभावनया च प्रयंते चारित्रं पश्चाद्वविष्य-नीति नैवं बक्तव्यम् । अभेदनयेन ध्यानमेव चारित्रं तच ध्यानं केवलिनामपचारेगोक्तं चारित्रमध्यपचारेणेति । बत्यनः समस्तरागादिविकरपजालरहितं सद्भात्मानुमृतिलक्षणं सन्यग्दर्शनज्ञानपूर्वकं बीतरागरुक्यस्थचारित्रं -नदेव कार्यकारीति । कस्मादिति चेत् , तेनैय कंपलज्ञानं जातस्तरमाचारित्रे ताल्पर्यं कर्तत्व्यमिति भावार्यः । किंच जन्मर्गेद्याख्यानकाले श्रामण्यं व्याख्यातमत्र पनर्गप किम**र्या**मिति परिहारमाह—तत्र सर्वपरित्यागळक्षण उत्सर्ग ua मह्यदेवन च मोक्षमार्गः अत्र तु श्रामण्यव्याख्यानमस्ति परं किंतु श्रामण्यं मोक्षमार्गो भवतीति मुख्य-मार्गकी सिद्धि नहीं है ॥ ४३ ॥ आगे जो एकाप्रनाको प्राप्त है, उसीक मोक्षमार्ग है, ऐसा कहकर व्याख्यानका संकोच करते है—ियः] जो ज्ञानस्वरूप आत्माका जाननेवाला [अमणः] मुनि [ यदि ] यदि [ अर्थेषु ] परस्वरूपपदार्थीमं [ न सुद्धाति ] मोहां नहीं होता, [ न हि र उपति ] तो वह निश्चयकर रागी नहीं होता, और ब्रिक्ंो देवभावका भी निव उपधानि नहीं प्राप्त होता. [ स: ] बह सुनि [ नियतं ] निर्धित एकाप्रताकर सहित हुआ [ विविधानि ] अनेक प्रकारके िक्रव्याणि । ज्ञानावरणादि कमीका श्रियपनि । क्षय करता है । भावार्थ-- जो पुरुष ज्ञानस्वरूप आत्माको एकामताकर चितवन करता है, वह जेयरूप परद्रव्यको अंगीकार नहीं करता. परको त्यागकर जानस्बद्धप आत्मामें हीन होजाता है. वहाँ आप ही जानी हुआ मोही, रागी, देवी, नहीं होता, ऐसी कीतराग अवस्थाकर मुक्त होता है। कर्मोंसे नहीं वैंघता। इसलिये जो मुनि एकाप्रभावको प्राप्त है. उसको

तथाभृतः सन् ग्रुच्यत एव न तु बध्यते । अत ऐकाव्यस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्धचेत् ॥ ४४ ॥ इति मोक्षमार्गगद्वापनम् ॥ अय भूभोषयोगमद्वापनम् ।

तत्र श्रभोपयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति-

समणा सुद्धवस्त्रसा सुहोवस्त्रसा य हॉनि समयम्हि । तेसु वि सुद्धवस्त्रसा अणासवा सासवा सेसा ॥ ४५ ॥ अमणाः शुद्धोपयुक्ताः श्रुभोपयुक्ताश्च मवन्ति समये । तेष्वपि शुद्धोपयुक्ताः अनासवाः सासवाः शेषाः ॥ ४५ ॥

ये खळु श्रामण्यपरिणति प्रतिद्वायापि जीवितकषायकणतया समस्तपरद्रव्यनिव्रत्तिप्रवृत्त-स्रविशृद्धद्दशिक्षप्रिस्वभावात्मतस्ववृत्तिरूपां शृद्धोपयोगभूमिकामधिरोदं न क्षमन्ते । ते तदपकण्ठ-निविष्टाः कषायकुर्ध्वकृतशक्तयो नितान्तमृतकुरुलमनसः श्रमणः कि भवेयूर्न वेत्यत्राभिधीयते। 'धम्मेण परिणदप्या' इति स्वयमेव निरूपिततादस्ति तावच्छभोपयोगस्य धर्मेण सहैकार्थ-त्वेन विशेषोऽस्ति ॥ ४४ ॥ एवं श्रामण्यापरनाममोक्षमार्गोपसंहारमुख्यत्वेन चतुर्यस्थले गाथाद्वयं गतम । अथ शभीपयोगिनां शास्त्रवस्वादव्यवहारेण श्रमणखं व्यवस्थापयति—संति विद्यन्ते । क । स्प्रायदिह समयं परमागमे । के सन्ति । समणा श्रमणास्त्रवोधनाः । किंबिशिष्टाः । सुद्धवजुत्ता शुद्धोपयोगयुक्ता शुद्धो-पयोगिन इत्यर्थः । सहोवजुत्ता य न केवलं शुद्धोपयोगयुक्ताः शुभोपयोगयुक्ताश्च । चकारोऽत्र अन्वयार्थे गौगार्थे प्राह्मः । तत्र दृष्टान्तः । यथा निश्चयेन शृद्धबद्धैकस्वभावाः सिद्धजीवा एव जीवा भण्यन्ते व्यवहारेण चतर्गतिपरिणता अश्चनीवाश्च जीवा इति तथा श्वन्नोपयोगिनां मुख्यत्वं शभोषयोगिनां त चकारसम्बय-व्याख्यानेन गौगत्वम् । करमाद्रौणत्वं जातमितिचेत् । तेस वि सद्धवज्ञा अणासवा सामवा सेसा ही मोलमार्गका सिद्धि है, इसमें संदेह नहीं है ॥ ४४ ॥ इस प्रकार मोक्समार्गाधिकार सम्प्रण हुआ। आगे शुभोपयोगका कथन करते हुए पहले शुभोपयोगीको मुनिपदवीसे जवन्य दिखलाते है—िसमये ] परमागममं [अमणाः ] मुनि [ शुद्धोपयुक्ताः ] शुद्धोपयोगी [ च ] और [शुभोपयक्ताः ] शुभो-पयोगी इस तरह दो प्रकारके [भवन्ति] होते हैं, तिषु अपि ] उन दो तरहके मुनियोमें भी [ब्राद्धोपयस्ताः] ग्रुह्भोपयोगी महासुनि [अनास्त्रवाः] कर्मोके आस्रवसे रहित है, [ब्रोचाः] बाकी जो शुभोपयोगी मुनि है, वे [ सास्त्रवा: ] आववभाव सहित है । भावार्थ—जो जीव यतिपरिणतिकी प्रतिज्ञा करके भी कषायके अंशके उदयसे सब परडच्योसे निष्टत होकर भी निर्मल ज्ञान, दर्शन, स्वभावकर आत्म-तत्त्वकी प्रवृत्तिरूप गुद्धोपयोग भूमिकाके ऊपर चढ़नेको असमर्थ हैं, गुद्धोपयोगी महामुनिके समीपवर्ती हैं, और जिनकी कपायके उदयसे शक्ति श्रीण होरही है, जिनका मन चंचल है, ऐसे शुभोपयोगी सुनि. मुनि होसकते हैं, कि नहीं ' ऐसा शिष्यका प्रश्न है, उसका उत्तर यह है, कि "धम्मेण परिणदप्पा" इत्यादि गाथामें हम समाधान कर आये हैं। इस्मोपयोगका धर्मक साथ एकार्थसमबाय है। एकार्थसमबाय उसे कहते है, कि जहाँ आत्मामें ज्ञान दर्शन परिणति है, और राग परिणति भी है, इस तरह एक आत्म- समवायः । ततः श्रुभोपयोगिनोऽपि धर्मसङ्गावाङ्गवेषुः श्रमणाः किंतु तेषां श्रुद्धोपयोगिषिः समं समकाष्टतं न भवेत्, यतः श्रुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकपायबादनास्त्रवा एव । इसे पुनरानवकीर्षकपायकश्वतात्सास्त्रवा एव । अत एव च श्रुद्धोपयोगिभिः समममी न सञ्जूषीयन्ते केवलमन्वाचीयन्त एव ॥ ४५ ॥

अथ शुभोपयोगिश्रमणलक्षणमास्त्रयति-

अरहंतादिसु भस्तः बच्छलदा पवयणाभिजुसेसु । विज्ञदि जदि सामण्णे सा सुहजुसा भवे चरिया ॥ ४६ ॥ अईदादिषु भक्तिर्वसलता पत्रचनाभियुक्तेषु । विद्यते यदि आमण्ये सा श्वयक्ता भवेचर्या ॥ ४६ ॥

सकलसंगसंन्यासात्मनि श्रामण्ये सत्यपि कपायलवावेशवशात स्वयं श्रद्धात्मद्वतिमात्रेणा-बस्थातमञ्जास्य परेषु भुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्थितेष्वर्धदादिषु भुद्धात्मवृत्तिमात्रावस्थितिपति-बळेन समस्तश्चभाश्चभसंकन्पविकल्परहितत्वाच्छद्भोपयोगिनो निरास्रवा एव शेषाः शुभोपयोगिनो मिथ्याव-विषयकपायकपाराभासविनरोधेऽपि पृण्यासवसहिता इति भावः ॥ ४५ ॥ अथ सभोपयोगिश्रमणानां लक्षणमाख्याति—सा सहजत्ता भवे चरिया सा चर्या राभवता भवेत । कस्य । तपोधनस्य । कथं-भतस्य । समस्तरागादिविकत्पगृहितपरमसमाधौ स्थातुमशक्यस्य । यदि किम् । विज्ञिदि जिदि विवते यदि चेत । का सामण्णे श्रामण्ये चारित्रे । कि वियते । अरहंतादिस भत्ती अनन्तगुण्युक्तेष्वहित्सिद्रेष् गणानगगयका भक्तिः वस्खलदा वसलस्य भावो वस्सलता वात्सन्यं विनयोऽनकलवृत्तिः । केप विषयेष । पत्रयणाभिजत्तेम् प्रवचनाभियुक्तेष् । प्रवचनशब्देनात्रागमो भण्यते संघो वा तेन प्रवचनेनाभियुक्ताः प्रव पटार्शमें दोनोंका समवाय है, इस कारण शभोपयोगीक भी धर्मका अस्तित्व है, इसी लिये शभोपयोगी क्री परक्रागममें मनि कहे हैं. परंत इतना विशेष है. कि शभोषयोगी शहोषयोगीकी दशामें समानता नहीं है. क्योंकि शहोपयोगी समस्त कवायोंसे रहित है, निराखव है, और शभोपयोगी कवाय अंशसे रहित नहीं है. इसके कषायका अंश जीवित है, सासव है । इसलिये शुद्धीपयोगीके बराबर नहीं है. जधन्य है ॥ ४५ ॥ आगे शुभोपयोगी मुनिका लक्षण कहते है— यदि ] जो [श्रामण्ये ] मुनि-अवस्थामें अर्हतादिषु अस्तिः । अरहंतादि पंचपरमेष्टियोमें अनुराग और [प्रवचनाभियक्तेष] परमा-गमकर युक्त शुद्धात्म स्वरूपके उपदेशक महामुनियोमें विस्सालना प्रीति अर्थात् जिस तरह गौ अपने बळडेमें अनुरागिणी होती है, उसी तरह [विद्यते] प्रवर्ते, तो [सा] वह [श्रू अयुक्ता] श्रूम गगकर संयुक्त [ चर्या ] आचारकी प्रवृत्ति [ भवेत् ] होती है । भावार्य—जो मुनि समस्त परि-महके त्याग करनेसे मुनि-अवस्थाको भी प्राप्त है, परंतु कषाय अंशके उदयवशसे आप श्रद्धात्मामें स्थिर होनेको अशक्त है, तो वह मुनि, जो शुद्धात्मस्वरूपके उपदेश हैं, उनमें भक्तिसे प्रीतिकरके प्रवर्तना है. पादकेषु भवचनाभियुक्तेषु च भक्त्या वत्सलतया च भचलितस्य तावन्मात्ररागमवर्तितपरह्रव्य-मद्यत्तिकंत्रितगुद्धात्महृत्यः थुमोषयोगि चारित्रं स्यात् । अतः थुभोषयोगिश्रमणानां थुद्धात्मा-तुरागयोगि चारित्रतं लक्षणम् ॥ ५६ ॥

अथ शुभोपयोगिश्रमणानां पृत्तत्तिमुपदर्शयति---

बंदणणर्मसणेहिं अन्बुहाणाणुगमणपडिवसी । समणेसु समावणओ ण णिंदिदा रायचिरयम्हि ॥ ४७ ॥ वन्दननमस्हरणाभ्यामभृदयानानुगमनमतिपत्तिः । श्रमणेषु श्रमापनयो न निन्तिता रागचर्यायामु ॥ ४७ ॥

भुभोपयोगिनां हि भुद्धात्मानुरागयोगिचरित्रतया समधिगतभुद्धात्महत्तिषु अमणेषु वन्दननमस्करणाञ्युत्यानानुगमनप्रतिपत्तिप्रहत्तिः भुद्धात्महत्तित्राणनिमित्ता श्रमापनयनप्र-हत्तित्र न दृष्येत ॥ ४७ ॥

चनाभियुक्ता आचार्योपाध्यायसाधवस्तिष्विति । एतदक्तं भविन-स्वयं शुद्धोपयोगरुक्षणे परमसामयिके स्थातमसमर्थस्यान्येषु शृद्धोपयोगफलभृतकेयलज्ञानेन परिणतेषु तथैव शृद्धोपयोगाराधकषु च यासौ भक्तिस्तन्छ-भोपयोगिश्रमणानां लक्षणमिति ॥ ४६ ॥ अथ शभोपयोगिनां शभप्रवृत्ति दर्शयति—ण **णिदिदा नैव** निषदा । क । रायचरियक्टि शभरागचर्यायां सरागचारित्रावस्थायाम् । का न निन्दिता । बंदणक्रामं-सर्गेहिं अब्सद्राणाणगमणपडिवत्ती वन्दननमस्काराभ्यां सहाभ्यःथानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्तिः । सम्रणेस समावणओं श्रमणेष श्रमापनयः रत्नत्रयभावनाभिषातकश्रमस्य खेदस्य बिनाश इति । अनेन किमुक्तं भवति—शहोपयोगसाधके शभोपयोगे स्थितानां तपोधनानां इत्थंभताः शभोपयोगप्रवत्तयो रतनत्रयाराधकः स्वरूपेष विषये युक्ता-एव विहिता एवेति ॥ ४७ ॥ अथ शुभीषयोगिनामेवेत्थंभूताः प्रवृत्तयो भवन्ति न उस मनिके इतनी ही रागप्रवृत्तिकर परदृश्यमें प्रवृत्ति होती है. और वह श्रद्धात्मतत्त्वकी स्थिरतासे चिंत होता है। ऐसे मुनिके शुभोपयोगरूप चारित्रभाव जानना । ये ही पंचपरमेष्टियोमें भक्ति, सेवा, प्रीति, शुभोपयोगी मुनीश्वरका छक्षण प्रगट हैं ॥ ४६ ॥ आगे शुभोपयोगी मुनीश्वरकी प्रवृत्ति दिखलाते है—[रागचर्यायां] सरागचारित्र अवस्थामें जो शुभोपयोगी मुनि है, उनको [श्रमणेषु] श्रद्धस्व-रूपमें थिर ऐसे महामुनियों में [अमापनयः] अनिष्ट बस्तुके संयोगसे हुआ जो खेद उसका दूर करना. और विन्दान नमस्काराभ्यां ] गुणानुवादरूप स्तुति और नमस्कार सहित अभ्यस्थानान गमन-प्रतिपत्तिः] आते हुए देखके उठकर खड़ा हो जाना, पीछे पीछे चळना, ऐसी प्रवृत्तिकी सिद्धि, िन निन्दिता निषेषहरूप नहीं की गई है। भाषार्थ--- शुभोपयोगी सुनि जो महा सुनीखरोकी स्तित करें. नमस्कार करें, उनको देखकर उठके खडे हों और पीछे पीछे चलें, इत्यादि विनयपूर्वक प्रवर्ते. तो योग्य है, निषेध नहीं है, और जो महामनिके स्थिरताके घातक कभी उपसर्गादिसे खेट हुआ हो. तो उसके दर करनेको वैयावृत्ति किया भी निषेधरूप नहीं है, शुद्धात्मभावकी थिरताके लिये बोग्य है. अब धूओषयोगिनामेवैक्षीयाः महत्त्वयो अवन्तीति मतिपादयति— दंसणणाणुवदेसो सिस्सग्गहणं च पोसणं तेसि । चरिया हि सरागाणं जिणिंदपूजीवदेसो य ॥ ४८ ॥ दर्शनहानोपदेशः शिष्पप्रवर्णं च पोषणं तेषाम् । चर्या हि सरागणां जिलेन्द्रपूजोपदेशयः ॥ ४८ ॥ अजुजिष्टुलापूर्वकद्वजैनहानोपदेशपहचिः शिष्पसंग्रहणमहचिस्तत्योषणमहचिर्जिनेन्द्रपूजो-पदेशप्रहचित्र थुभोषपोगिनामेव भवन्ति न शुद्धापयोगिनाम् ॥ ४८ ॥ अस सर्वा एव महत्त्वयः शुभोषपोगिनामेव भवन्तीत्यवशारयित— उवक्कणदि जो वि णिचं चादृच्वणस्स समणसंग्रस्स ।

कायबिराधणरहिदं सो वि सरागप्पधाणो से ॥ ४९ ॥

च शहोपयोगिनामिति प्ररूपयति—दंसणणाणचटेसो दर्शनं महत्रयादिग्हितं सम्यक्वं ज्ञानं परमागमी-पदेश: तयोरुपदेशी दर्शनज्ञानीपदेश: सिस्सरग्रहणं च पोसणं तेसि रतनत्रयाराधनाशिक्षाशीलानां जिल्ह्याणां ग्रहणं स्वीकारस्तेषामेव पोषणमञ्जनशयनादिनिन्ता चरिया हि सरासाणं दर्श्यमता चर्या चारित्रं भवति हि स्फटम् । केषाम् । सरागाणां धर्मानरागचारित्रसहितानाम् । न केवलमिःथम्ता जिलिहपुजी-बहेको य यथासंभवं जिनेन्द्रप् जादिधर्मोपदेशक्षेति नन सभोपयोगिनामपि कापि कार्ल सद्वीपयोगभावना इड्यते । इद्वीपयोगिनामपि कापि काले इभोपयोगभावना दृश्यते । श्रावकाणामपि सामायिकादिकाले इद्य-भावना दृश्यते, तेषां कथं विशेषो भेदो ज्ञायन इति । परिहारमाह —युक्तनुक्तं भवता परं किंतु ये प्रचरंग क्रभोषयोगेन वर्तन्ते यद्यपि कापि कालं अद्योपयोगभावनां कुर्वन्ति तथापि अभोपयोगिन एव भण्यन्ते । बेऽपि शुद्धोपयोगिनस्ते यर्धाप कापि कालं शुभोपयोगेन वर्तन्ते तथापि शुद्धोपयोगिन एव । कस्मात । बहपदस्य प्रधानःवादाम्रवननिम्बवनवदिति ॥ ४८ ॥ अथ काश्चिदपि य। प्रवृत्तयस्ताः श्रभोपयोगिना-खेदके नाश होनेपर मुनिके समाधि होती है, इसलिये योग्य है ॥ ४० ॥ आगे श्रमीपयोगियोंके ही ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं. यह कहते हैं---[हि] निश्वयकर [सरागाणां] ग्रुभोपयोगी सुनियोकी [ चर्या ] यह किया है. जो कि. दिर्शनकानोपदेश: । सन्यन्दर्शन सन्यन्जानका उपदेश देना. किएय-क्रहणं ] शिष्य-शाखाओंका संग्रह करना, [ च तेषां पोषणं ] और उन शिष्योंका समाधान करना, च ] और [जिनेन्द्रप्रजोपदेश: ] भगवान वीतरामकी पूजाका उपदेश देना, इत्यादि । आवार्थ--पूर्व कहीं जो कियायें वे अभोपयोगी मुनिके होती है. अद्वीपयोगियों के नहीं होती, क्योंकि अद्वीपयोगी वीतराग हैं, और ग्रुमोपयोगी सराग हैं, इसलिये इनके धर्मानुरागसे ऐसी इच्छा होती है, कि जीव धर्मको प्रहण करें, तो बहुत अच्छा है, ऐसा जानकर ज्ञान दर्शनका उपदेश देते हैं. शिष्योंको रखते हैं. पोषते हैं. भगवानकी भक्तिका उपदेश करते है. ऐसी शभोपयोगी मनिकी कियायें हैं ॥ ४८ ॥ आगे समस्त वैयाक्त्यादिक कियायें शुभोपयोगियोंके भी नहीं होती, यह कहते हैं-िय: अपि ] जो मुनि

उपकरोति योऽपि नित्यं चातुर्वर्णस्य श्रमणसंग्रस्य । कायविराधनरहितं सोऽपि सरागमधानः स्यात ॥ ४९ ॥

मतिज्ञातसंयमतात् पट्कायविराधनरहिता या काचनापि शृद्धात्मञ्ज्ञचित्राणनिमित्ता चातु-वैणस्य श्रमणसंयस्योपकारकरणपट्टिः सा सर्वापि रागमधानतात् श्रुभोपयोगिनामेव मर्वति न कटाचिदपि शृद्धोपयोगिनाम् ॥ ४९ ॥

अथ मृहत्तेः संयमविरोधितं प्रतिषेधयति-

जिद कुणिद कायखेदं वेजावबस्थमुजदो समणी। ण हवदि हवदि अगारी धुम्मो मो मावयाणं मे ॥ ५०॥

मेवेति नियमित - उवकुणदि जो ति णिचं चाइच्चण्णस्स समणसंघस्स उपकरोति योऽपि नित्यं कस्य चातर्वर्णस्य श्रमणसंघस्य । अत्र श्रमणशब्देन श्रमणशब्दवाच्या ऋषिमनियस्यनगारा ग्राह्याः । "देश-प्रत्यक्षवित्केबलभदिहसूनिः स्यादपिः प्रसत्तर्द्धिराखदः श्रेणियम्मेऽजनि यतिरनगारोऽपरः साधवर्गः । राजा महा। च देवः परम इति ऋषिर्विक्रियाक्षीणशक्तिप्राप्तो बद्धचौषधीशो वियदयनपटर्विश्ववेदी क्रमेण ॥" ऋषय ऋर्दि प्राप्तास्ते चतुर्विधा राजबहादेवपरमऋषिभेदात । तत्र राजर्षयो विक्रियाक्षीणर्दिप्राप्ता भवन्ति । ब्रह्म-र्षयो बद्धचौपधर्द्धयक्ता भवन्ति । देवर्षयो गगनगमनर्द्धिसंपन्ना भवन्ति । परमर्पयः केवलिनः केवलन्नानिनो भवन्ति मनयः अवधिमनः पर्ययकेवलिनश्च । यतयः उपशमकक्षपकश्चेण्यारुद्धाः । अनगाराः सामान्यसा-धवः । कस्मात् । सर्वेषां सम्बदःखादिविषये समतापरिणामोऽस्तीति । अथवा श्रमणधर्मानकलश्रावकादि-चातुर्वर्गसंवः । कथं यथा भवति । कायविराधणरहिदं स्वस्यभावनास्वरूपं स्वकीयग्रद्धचैतन्यलक्षणं निश्चयप्राणं रक्षन परकीयपटकायविराधनारहितं यथा भवति सो वि सरागण्यधाणो से सोऽपीःशंभत-स्तरोधनो धर्मातरागचारित्रमहितेष मध्ये प्रधानः श्रेष्टः स्यादिःयर्थः ॥ २९ ॥ अथ वैयावस्यकालेऽपि स्वकीयसंयमविराधना कर्तन्येत्यपदिशति-जिंद कणदि कायरवेदं वेज्जानचत्थमज्जदो यदि चेत करोति निश्चयसे [नित्यं] सदाकाल [चातर्वर्णस्य] चार प्रकारके [अमणसंघस्य] मुनीवरोंके संबका [कायविराधनरहितं ] पटकाय जीवोंको विराधना रहित [ उपकरोति ] यथायोग्य वैयावृत्यादिक कर उपकार करता है, [सोऽपि] वह भी चतुर्विध संघके उपकारी मुनिके [सरागप्रधानः] सराग-धर्म है, प्रधान जिसके, ऐसा शुभीपयोगी स्थात होता है। भावार्थ जो चार तरहके संघका उपकारी होता है, वह एक शद्धात्माके आचरणकी रक्षाके लिये होता है। चतुर्विध संघ शुद्धात्माका माचरण करता है, इससे उसकी रक्षाके लिये वह ऐसा उपकार करता है, जिसमें कि षट्कायकी विरा-धना (हिंसा) न होवे, क्योंकि यह मुनि भी संयभी है, इसलिये अपना संयम भी रखता है, उपकार करता है, इस कारण यह संयमी शुभोषयोगी है, शृद्धोषयोगियोंके ऐसी किया नहीं होती।। ४९ ॥ आगे ऐसी वैयाक्त्यादिक किया नहीं करे, जो कि अपने संयमकी विरोधिनी होवे, यह कहते हैं--- विया-कुरुपर्यं उचातः] अन्य मुनीक्षरोंकी सेवाके लिये उधमवान हुआ जो शुभोपयोगी मुनि वह [यदि] यदि करोति कायखेदं वैयाहत्त्यर्थष्ठद्यतः अमणः । न भवति भवत्यगारी धर्मः स आवकाणां स्यात् ॥ ५० ॥

यो हि परेषां शुद्धात्मश्चित्रत्राणाभिमायेण वैयाहत्त्यप्रहत्त्यां स्वस्य संयमं विराधयति स रहस्यपर्माञ्जमवेशात् श्रामण्यात् प्रच्यतते । अतो या काचन प्रहत्तिः सा सर्वेधा संयमा-विरोधेनैव विधातव्या । प्रहत्तावपि संयमस्यैव साध्यसात् ॥ ५० ॥

अथ महत्तेर्विषयविभागे दर्शयति-

जोण्हाणं णिरवेक्खं सागारणगारवरियजुक्ताणं। अनुकंपयोवयारं कुञ्बर् छेवो जदि वि अप्पो॥ ५१॥ जैनानां निरंपेक्षं साकारानाकारवर्यायुक्तानाम्। अनुकस्पयोपकारं करोतु छेपो यद्यप्यदः॥ ५१॥

या किलानकम्पापूर्विका परोपकारलक्षणा भद्वतिः सा खल्यनेकान्त्रमैत्रीपवित्रितचित्तेषु कायखेदं पटकायविराधनाम् । कथुमृतः सन् । वैयावृध्वर्थमुवतः समणो ण हवदि तदा अभगस्तपो-धनो न भवति । तर्हि कि भवति । हवटि अगारी अगारी गृहस्थो भवति । कस्मात । धम्मो सो सावयाणं से षटकायविराधनां कृत्वा योऽसौ धर्मः स श्रावकाणां स्यात न च तपोधनानामिति । इदमत्र तात्पर्यम--योऽसौ स्वगरीरपोषणार्थं शिष्यादिमोहेन वा सावधं नेच्छति तस्येदं व्याख्यानं शोभते. यदि पुनरन्यत्र सावविभिच्छति वैयाक्त्यादिस्वकीयावस्थायोग्ये धर्मकार्ये नेच्छति तदा तस्य सम्यक्तवमेव नास्तीति ॥ ५० ॥ अथ यद्यव्यन्पलेषो भवति परोपकारे तथापि झभोपयोगिभिर्धनोपकारः कर्तन्य इत्यप-दिशति-कुटबद करोत्। स कः कतां। श्रुभोषयोगी पुरुषः। कं करोत्। अणुईपयोजयारं अनुकम्पा-जो [कायखेदं ] पट्कायकी विराधनारूप हिंसाको [करोति ] करता है, तो वह [अमण: ] अपने संयमका धारक मुनि [ न भविन ] नहीं होता, किन्तु [ अगारी भविन ] गृहस्थ होता है, क्योंकि [सः] वह जीवकी विराधनायुक्त वैयावस्यादि क्रिया [श्रावकाणां] गृहवासी श्रावकोंका [धर्मः] धर्म [स्यात ] है। भावार्थ-जो कोई सराग चारित्री मृति अन्य मृत्तीवरोक्ती श्रद्धात्माचरणकी रक्षाके लिये वैयावृत्त्य क्रियाकर अपनेमें विराधना करता है, वह गृहस्थधर्मको करता है, मुनिपदसे गिरता है, क्योंकि हिंसा सहित गृहस्थका धर्म है, इसलिये ग्रह्मोपयोगी मुनिके संयमका धात न होते. इस तरह सेवादि कियामें प्रवर्तता है, क्योंकि अन्यकी संवामें जो प्रवर्तता है, वह भी संवमकी ही बुद्धिके छिये। इस कारण संयमका घात करना योग्य नहीं है ॥ ५० ॥ आगे परोपकार प्रवृत्ति किसकी की. यह मेद दिखलाते हैं-- [साकारानाकारचर्यायक्तानां] श्रावक मुनिकी आचार किया सहित जो [जैनानां] जिनमार्गानुसारी श्रावक और मुनि है, उनका [निर्पेक्ष्रं] फलकी अभिलाषा रहित होके [अनुकम्पया] दयाभावसे [ उपकारं ] उपकार अर्थात यथायोग्य सेवादिक क्रिया [ करोत ] शुभो-पयोगी करो, कोई दोव नहीं। [यदापि] लेकिन इस ग्रुभाचारसं [अस्य: लेप: ] धोडासा ग्रमकर्म श्रद्धेषु जैनेषु श्रद्धात्मक्षानदर्शनमञ्ज्यवित्या साकारानाकारचर्यायुक्तेषु श्रद्धात्मोपल्डम्भेतर-सकलिरपेक्षतयैवाल्यलेयाप्यमतिषिद्धा न पुनरल्पलेपेति सर्वत्र सर्वयैवामतिषिद्धा, तत्र तथामञ्ज्याश्रद्धात्मञ्जिकाणस्य परात्मनोरञ्जपनेतिति ॥ ५१ ॥

अथ परतेः कालविभागं दर्शयति--

रोमेण बा छुघाए तण्हाए वा समेण वा रूढं। दिहा समणं साहू पडिबज्जदू आदसस्तीए ॥ ५२ ॥ रोगेण वा खुपया तृष्णया वा अमेण वा रूढम्। इष्टा अमणं साधः मतिषद्यतामात्मशक्त्या ॥ ५२ ॥

यदा हि समधिगतशुद्धात्मव्रत्तेः श्रमणस्य तत्प्रच्यात्महेतोः कस्याप्युपसर्गस्योपनिपातः

सिंहतोपकारं दयासिंहतं धर्मवात्सन्यम् । यदि किम् । छेत्रो जदि वि अप्पो "सावधलेशो बहुपुण्य-राशौ" इति रुप्टान्तेन यथप्यन्यलेपः स्तोकसावयं भवति । केषां करोतु । जेण्हाणं (?) निश्चयन्यवहारमो-मोक्षमार्गपरिणत्भेनानाम् । कथम् । जिरुवेकस्वं निरुपेक्षं राज्ञान्मभावनाविनाशकल्यातिप्रजालाभवाञ्का-रहितं यथा भवति । कथंनुनानां जैनानाम् । सागारणगारचरियज्ञताणं सागारानागरचर्यायकानां श्रावकतपोधनाचरणसहितानामित्यर्थः ॥ ५१ ॥ किस्मिन्प्रस्तात्रे वैधावत्त्यं कर्तत्वमित्यपदिशति--पहि-वज्जद प्रतिपवनां स्वीकरोत् । कया । **आदमतीए** स्वशक्त्या । स कः कर्ना । **साह** रूनत्रयभावनया स्वात्मानं साधयतीति साधुः । कम् । समणं जीवितमरणादिसमपरिणतत्वाच्छ्रमणस्तं श्रमणम् । दिद्वा दृष्टा । कथं मृतम् । रूढं रूढं न्यारं पीडितं कदर्थितम् । केन रोगेण चा अनाकुरुवलक्षणपरमात्मनो बैंधता है, परंतु तो भी दोष नहीं है। भावार्थ-- जो यह दयाभावकर परोपकाररूप प्रवृत्ति कही है, बह अनेकान्तमे पवित्र है चित्त जिनका ऐसे उत्तम जैनी यती श्रावकोंमें करनी योग्य है. श्रादात्मकी प्राप्तिसे अन्य समस्त ग्राभ फलको बाञ्जासे रहित सहज ही जो अन्यकर्म लेप भी हो. तो भी अच्छा है. और जो श्रद्धात्माकी प्राप्तिसे रहित मिथ्यादष्टि है, उनकी सेवादिक, निपेध की गई है । जो उनकी सेवादि-कसे थोड़ा भी कर्मबंध है. तो भी निषेध है. क्योंकि उन मिध्याइष्टियोंकी सेवासे न तो अपनेको शहाता-तत्वकी प्राप्ति है, और न उनके शुद्धारम तत्वकी रक्षा है, दोनों जगह धर्मकी वृद्धि नहीं है, इससे उसका निषेध है।। ५१।। आगे किस समय धर्मात्माओं के वैयावरयादिक किया होती है, यह कहते हैं— [माध:] शभोपयोगी सुनि [रोगेण] रोगकर [चा] अथवा [क्षांचया] मूलकर [चा] अथवा [तरुणया] प्यासकर [वा] अथवा [अमेण] परीवहादिकके खेदकर [स्टढं] पीडित हुए [ अमणं ] महासुनीधरको [ दृष्ट्वा ] देखकर [ आत्मदात्मया ] अपनी शक्तिके अनुसार [ प्रति-पद्मता ] वैयावृश्यादिक किया करो। यहाँ सेवादिकका समय जानना। भावार्थ-जो सनि अच्छी तरह शुद्धस्वरूपमें लीन हुए हैं, उनके किसी एक संयोगसे स्वरूपसे चलायमान होनेका कारण कोईएक उपसर्ग आगया हो तो वह अभोपयोगी सनिका वैयावस्यादिकका काल है। उस समय ऐसा स्यात् स शुभोपयोगिनः स्वज्ञक्त्या प्रतिचिकीर्षा प्रवृत्तिकालः। इतरस्तु स्वयं शुद्धात्मवृत्तेः समिगमनाय केवलं निवृत्तिकाल एव ॥ ५२ ॥

अथ लोकसंभाषणपृष्टतेः सनिमित्तविभागं दर्शयति--

वैज्ञावचणिमिसं गिलाणगुरुवालबुङ्हसमणाणं । लोगिगजणसंभासा ण णिदिदा वा सुहोवजुदा ॥ ५३ ॥ वैयाहस्यनिमितं ग्लानगुष्ठवालहुद्धश्रमणानाम् । लोकिकनसंभाषा न निन्दिता वा भुभोषबुता ॥ ५३ ॥

समधिगतसृद्धाःत्मरुत्तीनां ग्लानगुरुवालरुद्धश्रमणानां वैयारुत्यनिमित्तमेव शुद्धात्मरुत्ति-शुन्यजनसंमाषणं प्रसिद्धं न पुनरन्यनिमित्तमपि ॥ ५३ ॥

अधैवयुक्तस्य शुभोषयोगस्य गोणयुख्यविभागं दर्शयति-

विलक्षणेनाकलकोत्पादकेन रोगेण व्यापिविशेषेण वा स्वधाप क्षथ्या तण्हाप वा त्रव्या वा समेण वा मार्गोपवासादिश्रमेण वा । अत्रेदं तात्पर्यम् —स्वस्वभावनाविद्यानकरोगादिप्रस्तावे वैयावश्यं करोति रोषकालं स्वक्रीयानप्रानं करोतीति ॥ ५२ ॥ अथ ज्ञानोपयोगिनां त्योधनवैयावस्यनिमित्तं लौकिकसंभाषगविषये निषेषो नास्तीत्यपदिशति — **ण र्णिटिटा** शुभीपयोगितपोधनानां न निन्दिता न निषिद्धा । का कर्मतापन्ना । लोगिगजणसंभासा लौकिकजनैः सह संभाग वचनप्रवृत्तिः सहोवजदा वा अथवा सापि श्रभोपयोगयक्ता भव्यते । किमथै न निविद्धा । वे ज्ञानस्रिक्तं वैयावस्यनिर्मित्तं । केषां वैयावस्यम् । शिलाणगुरुवालवड्ड-समजाजं ग्लानगरुबालग्रद्धश्रमणानाम् । अत्र गरुशन्देन स्थलकायो भण्यते अथवा पुत्र्यो वा गरुसिति। तथाहि--यदा कोऽपि अभोपयोगयुक्त आचार्य सरागचारित्रलक्षणञ्जभोपयोगिनां वीतरागचारित्रलक्षण-श्रद्धोपयोगिनां वैयावस्यं करोति तदाकालं तद्दैयावस्यनिमित्तं लौकिकजनैः सह संभाषणं करोति न शेषकाल इति भावार्थः ॥ ५३ ॥ एवं गाथापञ्चकेन लैकिकःयाख्यानसंबन्धिप्रथमस्थलं गतम् । अथायं कार्य करे, जो उनका उपसर्ग दूर होके स्वरूपमें स्थिरता हो । इससे अन्य जो श्रभोषयोगियोका काल है, वह अपने ग्रद्धात्मस्वरूपके आचरणके निमित्त है, संवादिकके निमित्त नहीं । वे मुनि उस समय ध्यानादिकमें प्रवर्तते हैं ॥ ५२ ॥ आगे अभोपयोगियों के वैयान त्यादिक के लिये अज्ञानी छोगोंसे भी बोलना पडता है, ऐसा भेद दिखलाते है—[ ग्लानग्रहवालबादश्रमणानां ] रोग पीडित, पुत्र्य आचार्य, वर्षीमें छोटे, और वर्षीमें बड़े, ऐसे चार तरहके मुनियोंकी वियावस्पनिमिन्तं ] सेवाके लिये [ द्वा मोपयुता ] ग्रुम भावोकर सहित [ लौकिकजनसंभाषा वा ] अज्ञानी चारित्रश्रष्ट जीवोंसे वचनकी प्रवृत्ति करनी (बोलना) भी नि निन्दिला निषेधित नहीं की गई है। आवार्य- को धर्मात्मा सुनि हैं. वे अज्ञानी लोगोंसे बचनालाप नहीं करते हैं. परंत किसी समय उन लोगोंसे बोलनेसे जो महामुनीश्वरोंका उपसर्ग दूर हो जावेगा, ऐसा माञ्चम पड़ जाय, तो उन सुनियांकी वैयादरयके लिये उन लोगोंसे वचनालाप करनेका निषेध नहीं है, अन्य कार्यके लिये निषेध है ॥ ५३ ॥

एसा पसन्धभूदा समणाणं वा पुणो घरम्थाणं । चरिया परेसि अणिदा ताएव परं लहदि सोक्स्तं ॥ ५४ ॥ एषा प्रश्नसभूता श्रमणानां वा पुनर्गृहस्थानाम् । वर्षा परेति भणिता तयैव परं लभते सौल्यम् ॥ ५४ ॥

एवसेष श्रुद्धात्मानुरागयोगिमशस्तवर्यारूष उपवर्णितः श्रुभोषयोगः तदयं श्रुद्धात्म-मकाशिकां समस्तविरतिष्ठुपेषुषां कषायकणसद्भावात्मवर्तमानः श्रुद्धात्मवृत्तिविरुद्धरागसंगत-लाहौणः अमणानां, गृहिणां तु समस्तविरतेरभावेन श्रुद्धात्ममकाशनस्याभावात्कपायसद्भावा-त्मवर्तमानोऽपि स्कटिक्रमपर्केणार्कतेजस्य इवेशसां रागसंयोगेनाशुद्धात्मनोऽनुभवात्कमतः परमनिर्वाणसोल्यकारणलाद्य ग्रुत्थाः। ५४।।

. वयावृत्त्यादिलक्षणशभोषयोगस्तवोधनैगौंणवृत्त्या श्रावकैस्तु मुख्यवृत्या कर्तत्र्य इत्याख्याति — भणिदा भगिता कथिता । का कर्मनापना । चरिया चारित्रमनशनन । किविशिष्टा । एसा एषा प्रत्यक्षीभता । पनश्च किरूपा । **पसत्यभटा** प्रशस्तन्ता धर्मानुसगरूपा। केषां संबन्धिनी । समणाणं वा श्रमणानां वा प्रणो घरत्थाणं गृहस्थानां वा पनियमेव चर्या परेत्ति परा सर्वोत्कृष्टेति ताएव परं लहिद सोकावं तथैव राभोपयोगचर्यया परंपरया मोक्षमस्यं लगते गहस्य इति । तथाहि—तपोधनाः शेषतपोधनानां वैयावस्यं कर्वामाः सन्तः कायेन किमपि निम्बबवैयावस्यं कर्वन्ति । बचनेन धर्मापदेशं च । शेवमौपपान्नपानाटिकं गृहस्थानामधीनं तेन कारणेन वैयावत्यक्रयो धर्मो गृहस्थानां सुख्यः तपोधनानां गौगः । द्वितीयं च कारणे निर्विकारचित्रमःकारभावनाप्रतिपक्षभतेन विषयकषायनिभित्तोत्पन्नेनार्तरौद्रध्यानद्रयेन परिगतानां गहस्थाना-मात्माश्रितनिश्वयधर्मस्यावकाणो नास्ति वैयात्रस्यादिधर्मेण दर्ध्यानवञ्चना भवति तपोधनसंसर्गेण निश्चय-व्यवहारमोक्षमार्गोपदेशलामो भवति । ततश्च परंपरया निर्वाणं लगत इत्यमिप्रायः ॥ ५० ॥ एवं हामो-आगे जभोषयोग किसके गौण है, और किसक सुख्य है, यह दिखलाते है — [ एषा ] यह [ प्रजास्त भूना ] गुनरागरूप [ चर्चा ] आचारप्रवृति [ श्रमणानां ] मुनीबरीके होती है, [ वा पुन: ] और ग्रिहस्थानां । श्रावकोंके परा । उन्कृष्ट होती है, [इति अणिता ] ऐसी परमागनमें कही गई है, ितया एव ] उसी शुभरागरूप आचार प्रवृतिकर श्रावक [परं सौरूपं] उत्कृष्ट मोक्ष पुराको [स्वयते] परभ्यरकर पाता है। आवार्य-श्रद्धारमामें अनुरागरूप जो ग्रुमाचार है, वह ग्रुद्धारमाकी प्रकाशनेवाली महाविरितिको प्राप्त मुनीश्वरोंके कवाय अंशके उदयसे गीगुरूप प्रवर्तता है, क्योंकि यह झुभाचार जहा-त्माके आचरणके विरोधी रागके सम्बंधमे होता है. और श्रावकके यह ऋभाचार मुख्य है. क्योंकि गृहस्थके महाविरतिका तो अभाव है, इसलिये शुद्धाःमाचारणकी थिरताके प्रकाशका अभाव है, इसी-कारण कवायोंके उदयसे सुख्य है। यह अभोपयोग रागके संयोगसे गृहस्थके शुद्धात्माके अनुभवसे परस्परा मोक्षका कारण होता है। जैसे स्फटिकमणिका सम्बंधसे ईंधनमें सूर्यसे आग परस्पराकर प्रगट होती है, उसी प्रकार गृहस्थके यह शुभोपयोग परम्परा मोक्षका कारण है ॥ ५४ ॥ आगे इस शुभोप- अय शुभोषयोगस्य कार्णवैपरित्यात् फर्जवैपरित्यं साघयति—
रागो पसस्यभूदो बल्खुविसेसेण फरूदि विवरीदं ।
णाणासूमिगदाणिह बीजाणिब सस्सकालम्हि ॥ ५५ ॥
रागः मशस्तभूतो वस्तुविशेषेण फर्लति विपरीतम् ।
नानाभूमिगतानीह बीजानीव सस्यकाले ॥ ५५ ॥

यथेकेवामपि वीजानां भूमित्रेपरीत्याजिष्यचित्रेपरीत्यं तथेकस्यापि मजस्तरागलक्षणस्य भूभोषयोगस्य पात्रेपरीत्यात्कज्ञेषरीत्यं कारणित्रज्ञेषात्कार्यविज्ञेषस्यात्रत्यं भावितात् ॥५५॥ अय कारणवैपरीत्यकल्ज्ञेषरीत्यं दर्शयति—

> छदुमत्थविहिद्वत्थुसु वदणियमज्झयणझाणदाणरदो । ण लहदि अपुणन्भावं भावं सादप्पगं लहदि ॥ ५६ ॥

पयोगितपोधनानां सभानप्रानकथनमञ्यतया गाथाप्रकेन दितीयम्थलं गतम । इत कर्वं गाथापटकपर्यन्तं पात्रापात्रवरीक्षामुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । अब ग्रभोपयोगस्य पात्रमृतवस्तुविहोपारकविहोषं दृशीयति— फलिट फलित फले ददाति । स. कः । रागो रागः । कथंभनः । प्रसत्थभदो प्रशन्तभूतो दानपूजादि-रूपः । कि फलति । विकरीदं विपरीतमन्यादशं भिन्नभिन्नफलम् । केन कारणभतेन । वत्थविसेसेण जवन्यमध्यमोःकृष्टमेदभिन्नरात्रभूतवस्त्विशेरेग । अत्रार्थे दशन्तमाह —**णाणाभूमिगदाणिह वीजाणिव** सम्बद्धालकि नाताभूभिगतानीह बीजानि इव सस्यक्षणे धार्यनिष्यतिकाल इति । अयमत्रार्थः न्यथा जघन्यमध्यमोःकृष्टभूमिवशेन तान्येव बीजानि भिजभिन्नफलं प्रयच्छन्ति तथा स एव बीजन्थानीयशुभोपयोगो भविम्थानीग्रपात्र मतवस्त्रविशेषेण भित्रभित्रफलं ददाति । तेन कि सिद्धम् । यदा पूर्वमत्रकश्चितन्यायेन सम्बन्धवर्षकः द्यभोषयोगो भवति तदा मुख्यवृत्या पुण्यवन्धो भवति परंपरया निर्वाणं च । नो चेत्पुण्य-बन्धमात्रमेव ॥ ५५ ॥ अथ कारणवैपरीत्यात्कलमपि विपरीतं भवति तमेवार्थं द्रदयति — ण लहि न छमते । स कः कर्ता । वदणियमज्ज्ञयणज्ञाणदाणारदो वतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । केषु विषयेषु । योगके कारणकी विपरीनतासे फलकी विपरीनता सिद्ध होती है—[प्रशस्तमून:] ग्रुमरूप [राग:] रागभाव अर्थात् शुभोपयोग [वस्तुविहोषेण] पुरुषके भेदकर [विपरीतं] विपरीत कार्यको [फलिनि] फलता है, जैसे [सस्यकाले] खेतीके समयमें [नानाभ्रमिगतानि] नानाप्रकारकी खोटी मुभिमें डाले हुए [हि] निश्चयसे बिजानि इव ] बीज धान्य विपरीत फलको करते हैं। आवार्थ - कोई कोई भूमियाँ ऐसी खराब हैं, कि जिनमें उपजनेके लिये बीया गया अन खराब होजाता है. उसी तरह यह श्रभीपयोग पात्रके भेदसे विषरीत फलको भी देता है. जिस तरहका पुरुष स्वराब और अच्छा होता है, वहाँ वैसे फलको उत्पन करता है, वह कारणके भेदसे कार्यमें भेद अवस्य होजाता है ॥ ५५ ॥ आगे कारणकी विभरीततासे फलकी विभरीतता दिखलाते हैं — जिल्लास्थविहिन-बस्तव ] अज्ञानी जीवोंकर अपनी बुद्धिसे कल्पित देव गुरु धर्मादिक पदार्थीमें वित्रनियमाध्ययन- छत्रस्थविद्दितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । न स्प्राते अपुनर्मावं भावं सातात्मकं स्प्राते ॥ ५६ ॥

धुभोषयोगस्य सर्वज्ञव्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिहितस्य पुण्योषचयपूर्वकोऽपुनर्भावोषकम्मः किल फलं, तत्तु कारणवैपरीत्याहिपर्यय एव । तत्र छद्यस्थव्यवस्थापितवस्तृनि कारणवैपरीत्यं तेषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वभणिहितस्य धुभोषयोगस्यापुनर्भावशृन्यकेवलपुण्याप-सदमाक्षिः फलवैपरीत्यं तत्स्रदेवमजनतम् ॥ ५६ ॥

अथ कारणवैपरीत्यकलैयरीत्ये एवं व्याख्याति—
अविदिद्परमध्येष्ठ य विमयकसायाधिगेसु पुरिसेखु ।
जुद्धं कदं व दत्तं फलदि कुदेवेसु मणुवेसु ॥ ५७ ॥
अविदितपरमार्थेषु च विषयकषायाधिकेषु पुरुषेषु ।
जुष्टं कतं वा दत्तं फलति कटेवेषु मजलेषु ॥ ५७ ॥

यानि बतादीनि । छटमस्थविहिदवस्थम् छग्रस्थविहितवस्तुष् अल्पज्ञानिष्रषञ्यवस्थापितपात्रभृतवस्तुष् । इत्थंभूतः पुरुषः कं न लभते । अपूर्णाङमावं अपूर्णभवशब्दवाच्यं मोक्षम् । तर्हि किं लभते । भावं सादण्यां लहिंद भावं सातात्मकं लभते। भावशब्देन सुदेवमनुष्यत्वपर्यायो ग्राह्यः। स च कथभूतः सातात्मकः सद्देशोदयस्य इति । नशहि-ये केचन निश्चयःयवहारमोक्षमार्थे न जानन्ति पुण्यमेव मुक्तिकारणं भगति है। उदास्यगन्देन गुद्धन्ते न च गुण्यस्यादयः । तैः उदास्थेर-ज्ञानिभिः शुद्धाःमोपदेशश्रन्थैर्यं द्वितास्तानि उद्यस्थविहितवस्तुनि भण्यन्ते । तत्पात्रसंसर्गेन यदृवतिय-माध्ययनदानादिकं करोति तदाप अद्भारमभावनानुकलं न भवति ततः कारणान्मोक्षं न लभने । सदेव-मनुष्याचं लभन इत्यर्थः ॥ ५६ ॥ अथ सन्यक्तवत्रनरहितपात्रेष भक्तानां कदेवमन् तत्वं भवतीति प्रतिपाद-यति—फलदि फलति । केष्र । कदेवस मणुवेस किस्तिदेवेषु मनुजेषु । किं कर्तु । जुट्टं जुटं सेवा ध्यानटानरतः ] जो पुरुष वतः नियम, पठन, ध्यान, दानादि कियाओमें लीन है, वह पुरुष अपन-भीवं ] मोक्षको [ न ] नहीं [लभते ] पाता, किन्तु [सातात्मकं भावं ] पुण्यक्रप उत्तम देव मनुष्यपदवीको [लभते] पाना है। भावार्थ-सर्वज्ञ वीतरागकर स्थापित देव, गुरु, धर्मादिकमें जो श्रभोषयोगरूप भाव निश्चल होते हैं, उनका फल साक्षात पुण्य है, परम्परा मोक्ष है, और इस ही श्रभो-पयोगके कारणकी विपरीतनासे विपरीत होता है. और विपरीत फलको करता है, यही दिखलाते हैं। जिन अज्ञानी जीवोंने देव, गुरु, धर्मादिक वस्तु स्थापित की हैं, वे कारण विपरीत है, उनमें वत, नियम, पठन, पाठन, ध्यान, दानादिककर अति प्रीतिसे लगनेरूप जो ग्रभोपयोग है, उससे मोक्षकी प्राप्ति नहीं है, कणके विना अकेले पयाल ( मूसे ) की तरह पुण्यरूप फल होता है, वह फल उत्तम देवता उत्तम मनुष्यगतिरूप जानना ॥ ५६ ॥ आगे कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतताको और भी विखलाते हैं - अविदित्तपरमार्थेषु नहीं जाना है, शुद्धाल पदार्थ जिन्होंने [ च ] और विषयकषाया- यानि हि छबस्यव्यवस्थापितवस्तृनि कारणवैपरीत्यं ये खळु श्रुद्धात्मपरिक्रानशून्यतया-नवासश्रुद्धात्मद्दत्तितया चाविदितपरमार्था विषयकषायाधिकाः पुरुषाः तेषु श्रुभोपयोगात्म-कानां जुष्टोपक्रतद्त्तानां या केवळपुण्यापसदमाप्तिः कळ्वैपरीत्यं तत्कुदेवमनुजनस् ॥ ५७ ॥

अय कारणवैपरीत्यात् फल्याविपरीतं न सिप्यतीति अद्धापयति— जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्येसु । किङ् ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णिल्यारमा हाँति ॥ ५८ ॥ यदि ते विषयकषायाः पाषभिति मरूपिता वा बास्नेषु । कथं ते तत्यतिबद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥ ५८ ॥

विषयक्रपायास्तावत्पापमेव तदन्तः प्ररुषा अपि पापमेव तदका अपि पापानरक्ततात पापमेन भवन्ति । ततो विषयकपायवन्तः स्वातुरक्तानां प्रण्यानुयायिनः [प्रण्यायापि न ] कृता कढं व कृतं वा किमपि वैयाक्त्यादिकम् । ढत्तं दत्तं किमप्याहारादिकम् । केषु । पुरिसेस् पुरुषेषु पात्रेषु । किविशिष्टेषु । अविदिदपरमत्येसु य अविदितपरमार्थेषु च परमात्मतत्वश्रद्धानज्ञानशृत्येषु । पुनरपि किरूपेषु । विसयकसायाधिगेस विषयकपायाधिकेषु विषयकपायाधीनत्वेन निर्विषयञ्जात्मस्यकूपभावना-रहितेष इत्यर्थः ॥ ५७ ॥ अथ तमेवार्थं प्रकारान्तरेग इदयति ---जदि ते विसयकसाया पात्र ति पह्निद्धा व सत्थेस यदि च ते विषयकवायाः पापमिति प्रकृषिताः शाक्षेत्र किह ने तप्पडिवद्धा परिमा जिल्यारमा होति कथे ते तःत्रतिबद्धा विषयकवायप्रतिबद्धाः पृष्ट्या निस्तारकाः संसारीतारका दातुणाम् । न कथमपीति । एतर्कं भवति-विषयकपायास्नावत्पापस्वस्त्रपास्तरतः पुरुषा अपि पापा एव धिकेषु ] इन्द्रियोंके विषय तथा क्रोधादि कपाय जिनके अधिक है, ऐसं [पुरुषेषु ] अज्ञानी सनुष्योंकी [जरुट ] बहुत प्रीतिकर सेवा करना, [कुल ] टहुल चाकरी करना, [चा ] अथवा [दस्तं ] उनको आहारादिकका देना, वह [क्कदेवेषु ] नीच देवों में [मनुजेषु ] नीच मनुष्योमें [फलित] फलता है। भावार्य-जिन अज्ञानी छग्नस्थ जीवोंने विपरीत गुरु स्थापन किये है, वे कारण विपरीत हैं, आत्माके जाने विना और आचरण विना परमार्थज्ञानसे रहित हैं, तथा विषय कषायोंके सेवनेवाले हैं। ऐसे गुरुओंकी सेवा भक्ति करना, वैयावृत्यका करना, और आहारादिकका देना, इन कियाओंसे जो पण्य होता है. उसका फल नीच देव और नीच मनध्य होना है ॥ ५७ ॥ आगे कारणकी विपरीततासे उत्तम फलकी सिद्धि नहीं होती, यह कहते हैं—[यदि] जो [ते] वे [विषयकपायाः] स्पर्श आदिक पाँच विषय, क्रोधादि चार कथाय [शास्त्रेषु ] सिद्धाःतमें [पापं ] पापरूप हैं, [इति प्ररू-पिताः] ऐसे कहे गये हैं, [वा] तो [तरप्रतिबद्धाः] उन विषय कवायांसे युक्त हैं, [ते प्ररुषाः] वे पापी पुरुष अपने भक्तोंक किया किस तरह निस्तारकाः तारनेवाले भवन्ति हो सकते हैं ! नहीं होसकते । आवार्य-विषय और कषाय ये दोनों संसारमें बड़े भारी पाप हैं. जो जीव विषय-कषायोकर पापी हैं, और अपनेको गुरु मानते हैं, अपने भक्तोंको पुण्यात्मा कहते हैं, वे पापी कल्प्यन्ते कयं पुनः संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फलमविपरीतं सिच्येत् ॥ ५८ ॥ अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं दर्शयति—

उत्तरदभावो पुरिस्तो समभावो धर्मिगेस सन्वेस । गुणसमिदिदोबसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥ ५९ ॥ उपरतपापः पुरुषः समभावो धर्मिकेषु सर्वेषु ।

गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमार्गस्य ॥ ५९ ॥

उपरतपापत्नेन सर्वथर्मिमध्यस्यतेन गुणग्राभोपसेवितेन च सम्यन्दर्शनज्ञानचारित्रयौग-पद्यपरिणतिनिवृत्तैकाय्यात्मकसुमार्गभागी स श्रमणः स्त्रयं परस्य मोक्षपुण्यायतनताद्विपरीत-फळकारणं कारणमविपरीतं परयेयम् ॥ ५९ ॥

अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं व्याख्याति-

असुभोवयोगरहिदा सद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा । णिरधारयंति लोगं तेसु पसत्थं लहदि भत्तो ॥ ६० ॥ अक्षुभोपयोगरहिताः श्रुद्धोपयुक्ता श्रुभोपयुक्ता वा । निस्तारयन्ति लोकं नेषु मशस्तं लभते भक्तः ॥ ६० ॥

ते च स्वकीयभक्तानां दानुणां पुण्यविनाशका एवेति ॥ ५८ ॥ अथ पात्रभूनतपोधनलक्षणं कथयति-उपरतपापत्वेन सर्वशर्मिकसमद्शित्वेन गुणशामसेवकत्वेन च स्वस्य मीक्षकारणत्वात्परेषां पुण्यकारणत्वाचे-त्थमतगुणयुक्तः पृहवः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैकाद्रयळक्षणनिश्चयमोक्षमार्गस्य भाजनं भवतीति ॥ ५९ ॥ अध तेषामेव पात्रमृतनपोधनानां प्रकारान्तरेग लक्षणमुपलक्षयति — श्रद्धोपयोगश्चमोपयोगपरिगतपुरुषाः पात्रे संसारके तारनेवाल कैसे कहलाये जासकते हैं ! उनसे उत्तम फर कैसे सिद्ध होसकता है ! किसी तरह भी नहीं, क्योंकि संसारमें विषय कषाय महापाप हैं। इसलिये विषय और कषायवाले तरन तारन नहीं होसकते ॥ ५८ ॥ और उत्तम फलका कारण उत्तम पात्र दिखलाते हैं — सः ] वह [पुरुष: ] परम-मुनि [समार्गस्य] रुनत्रयकी एकतासे एकाव्रतारूप मोक्षमार्गका [भागी] सेवनेवाला पात्र [भवति ] होता है । जोकि [उपरनपापः] समस्त विषय कषायरूप पापोसे रहित हो, [सर्वेषु ] सभी [धार्मिकेषु] धर्मीमें [समभावः] समदृष्टि हो, अर्थात् अनंत नयस्वरूप अनेक धर्मीमें पक्ष-पाती नहीं हो, मध्यस्थ हो, और **ग्रिणसमितिनोपसेवी** ] ज्ञानादि अनेक गुणोंके समूहका सेवने-बाला हो । भावार्थ-पूर्वोक्त गुणों सहित ऐसे महायुरुष मुनि तारनेमें समर्थ हैं, आप और दूसरेको पुण्य और मोक्ष देनेके ठिकाने हैं। एसा यह उत्तम पात्र उत्तम फलका कारण समझना।। ५९॥ आगे फिर भी उत्तम फलका उत्तम कारण दिखलाते हैं - अञ्चरभोषयोगरहिताः ] स्रोटे राग-रूप मोह देपभावोंसे रहित हुए ऐसे [ ग्राद्धीपयुक्ताः ] सकल कपायोंके उदयके अभावसे कोई शुद्धोपयोगी [ वा ] अथवा [ शू भोपयुक्ताः ] उत्तम रागके उदयसे कोई शुभोपयोगी इस तरह यथाक्तलक्षणा एव श्रमणा मोहद्वेषामशस्तरागोच्छेदादशुमोषयोगवियुक्ताः सन्तः सक्षरू कषायोदयविच्छेदात् कदाचित् शुद्धोषयुक्ताः मशस्तरागविषाकात्कदाचिच्छुमोषयुक्ताः स्वयं मोक्षायतनतेन लोकं निस्तारयन्ति तद्भक्तिभावाषद्वचमशस्त्रभावा भवन्ति परे च पुण्यभाजः ॥ ६० ॥

अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसम्रुपासनपृष्टिं सामान्यविशेषतो विधेयतया सूत्र-

द्वैतेनोपदर्शयति--

दिद्वा पगरं वस्थुं अब्सुद्वाणप्पधाणिकरिपाहि । वद्दद् तदो गुणादो विसेसिद्व्वी त्ति उवदेसो ॥ ६१ ॥ दृष्ट्वा पक्रतं वस्त्वस्युत्धानप्रधानक्रियाभिः । वर्ततां ततो गुणद्विशेषितव्य इति उपदेशः ॥ ६१ ॥

श्रमणानामात्मविश्रद्धिहेतौ मकते वस्त्रनि तदनकलकियामहत्त्वा गुणातिशयाधानम-भवन्तीति । तद्यथा----निर्विकन्पसमाधियनेन समायभोपयोगस्यरहिनकाने कदाचिद्रांतरागचारित्रनक्षण-द्माद्वोपयोगयुक्ताः कदाचिःपुनर्गोहद्वेषाशुभरागरहितकाले सरागचारित्रलक्षणशुभोपयोगयुक्ताः सन्तो भन्यलोकं निस्तारयन्ति, तेप च भव्यो भक्तो भव्यवरपण्डरीकः प्रशस्तकरूभतं स्वर्गे रूभते परंपरया मोक्षं चेति भावार्यः ॥ ६० ॥ एवं पात्रापात्रपरीक्षाकथनम्ख्यतया संथापक्षकेन ततीयस्थलं गतम । इत कर्ध्वम आचारकथित-क्रमेण पूर्वे कथितमपि पुनरपि इटीकरणार्थे विशेषण नपोधनसमाचारं कथयति । अधाभ्यागननपोधनस्य दिनत्रयपर्यन्तं सामान्यप्रतिपर्ति तदनन्तरं विशेषप्रतिपत्ति दर्शयति--- बहुद् वर्तनाम् । स कः । अत्रत्य आचार्यः । किं इःवा । दिहा इट्ठा । किम् । बन्धुं तपोधनमृतं पात्रं बन्तु । किंविशिष्टम् गुपादं प्रकृतम् अस्यन्तरनिरुपरागशुद्धाःसभावनाजापकविररङ्गानर्थन्थनिर्विकारस्यपम् । क्राभिः कृत्वा वर्तताम् 🗻 अस्रद्राणप्प-भागिकिरियाहि अभ्यागतयोग्याचारविहिताभिरश्यथानादिकियाभिः तदो गणादो ततो दिनत्रयानन्तरं दोनों प्रकारके सुनि [ स्टोकं ] उत्तम भव्य जीवोंको [ निस्तारचन्ति ] तारते है । तिष ] उन दोनों तग्हके सुनियोंका भिक्तः । सेवक महापुरुष प्रिशास्तं । उत्तम स्थानको लिभते । पाता है। आवार्थ-ये उत्तम मुनि आप मोक्षक ठिकान है, इमलिये जगतके उद्वार करनेवाले हैं, जो इन मुनियोंकी भक्ति करता है, वह उत्तम भावों सहित होता है, और जो अनुमोदना करता है, वह भी पण्यफलको भोगता है ॥ ६० ॥ आगे जो उत्तन फलके कारण उत्तन पात्र हैं, उनकी सेवा सामान्य विशेषतासे दो गाथाओंमें दिखलाते हैं-- तितः ] इस कारण जो उत्तम पुरुष हैं, वे [प्रकृतं ] उत्तम [बस्तू ] पात्रको [द्रष्ट्वा ] देवकर [अभ्यत्थानप्रधानकियाभिः ] आता हुआ देखके उठ खड़ा होना, इत्यादि उत्तम पातकी कियाओंकर [चर्तनां] प्रवर्ते । क्योंकि [ग्रणात ] उत्तम गुण होनेसे [विशेषितव्यः] आदर निनयादि निशेष करना योग्य है, [इति] ऐसा [ उपदेश: ] भगवंतदेवका उपदेश है । भावार्थ — भगवंतकी ऐसी आज्ञा है, कि जो ज्ञानादिगणींसे

मतिषिद्धम् ॥ ६१ ॥

अब्सद्वाणं गहणं उवासणं पोसणं च सकारं। अंजलिकरणं पणमं अणिदमिह गुणाधिगाणं हि ॥ ६२ ॥ अभ्युत्थानं ग्रहणप्रपासनं पोषणं च सत्कारः। अज्जलिकरणं प्रणामो भणितमिह गुणाधिकानां हि ॥ ६२ ॥ बनोऽधिकाणानामध्यास्थास्यास्योणसस्योणणस्काराःचलिकरणप्रणा

श्रमणानां खताऽिषेकगुणानामभ्युत्यानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्चलिकरणपणामप्रदृत्तयो न मतिषिद्धाः ॥ ६२ ॥

अय अमणामासेषु सर्दाः महर्ताः प्रतिषेघयति— अन्धुद्वेषा समणा सुतत्थविसारदा उवासेया । संजमतवणाणडहा पणिवदणीया हि समणेहि ॥ ६३ ॥

गणादणविशेषात विसेसिटच्यो ति तेन आचार्येण स तपोधने: स्नत्रयभावनावदिकारणक्रियाभिर्विशे-षितव्यः । उन्तरेसा इत्युपंद्यः सर्वज्ञगणधरदेवादीनामिति ॥ ६१ ॥ अथ तमेव विशेषं कथयति, भणितं भिगतं कथितम् इह अस्मिन्प्रन्ये । केषां सवन्यो । गुणाविगाणं हि गुणाविकतपोधनानां हि स्फटम् । कि भणितम् । अन्ध्रदाणं ग्रहणं उवासणं पोसणं च सकारं अंजलिकरणं पणमं अन्यत्थानप्रहणी-पासनपोपगमन्कारा ब्रालिकरगप्रगामाधिकम् । अभिमुखगमनमन्यत्थानम् , प्रहगं स्वीकारः, उपासनं श्रद्धा-त्मभावनासहकारिकार गतिमिनं सेवा, तदर्थमेवाशनगपनादिचिन्ता पोपगम् , भेदाभेदरत्तत्रयगगप्रकाशनं सत्कारः, बद्धान्नलिनमस्कारोऽञ्चलिकरणम्, नमोऽस्त्विनवचनव्यापारः प्रजाम इति ॥ ६२ ॥ अधाभ्या-गतानां तदेवा श्वःथान। दिकं प्रकारान्तरेण निर्दिगति --- अब्भुद्रेया यथपि चारित्रगुणेनाधिका न भवन्ति तपसा वा तथापि सम्यन्तानगणेन ज्येष्टनाच्छनवितवार्धनम्यत्येयाः अभ्यत्येया अभ्यत्थानयोग्या भवन्ति। के ते । समजा निर्धन्थाचार्याः । किविशिष्टाः । स्तत्थिविसारदाः विशुदज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मतस्व-अधिक हो, उसका आदर विनय करना, धर्माःमाओं हो थोग्य है। इसलिये धर्मात्माओं हो उत्तम पात्रकी बिनगादि किया अवश्य करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ आगं विनगादि कियाको विशेषपनेस कहते हैं---[इह ] इस लोकमें [हि] निश्चयकर [गुगाधिकानां] अपनेसे अधिक गुगों सहित महाप्रक्षेके लिये [अभ्यत्थानं] सामने आते हुए देखकर उठके खड़ा होक सामने जाना, [ग्रहणं] बहुत आदरसे आइये, आइये, ऐसे उत्तम वचनोकर अंगीकारकर [उपासनं] सेवा करना, [पोचणं] अञ्चपानादिकर पोपना, सिस्कारी गुगोकी प्रशंसाकर उत्तम यचन कहना, अञ्चलिकरणी विनयसे हाथ जोड़ना, [ य ] और [प्रणामं ] नमस्कार करना योग्य है । भावार्थ-इतनी पूर्वोक्त उत्तम कियायें अपनेसे गुणोकर उत्कृष्ट पुरुषोंकी करनी योग्य है ॥ ६२ ॥ आगे जो असलमें मुनि तो नहीं हैं. लेकिन सुनिसे माछून पड़ते हैं, ऐसे दृष्यिलिंगी सुनियोकी आदर विनयादिक सब कियाओंका निषेध है, यही कहते हैं- श्रमणै: ] उत्तम मुनियों कर िहि ] निश्वयसे [सूत्रार्थविज्ञारदा: ] अभ्युत्येयाः श्रमणाः स्त्रार्थनिज्ञारदा उपासेयाः । संयमतपोज्ञानाढणाः प्रणिपतनीया हि श्रमणैः ॥ ६३ ॥

सूत्रार्थवैशारद्यपर्वर्तितसंयमतपःस्वतत्त्रज्ञानानामेव अमणानामभ्यत्यानादिकाः पट्टचयोऽ-

मतिषिद्धा इतरेषां तु श्रमणाभासानां ताः मतिषिद्धा एव ॥ ६३ ॥

अय कीद्दशः श्रमणाभासो भवतीत्याख्याति-

ण हवदि समणो सि मदो संज्ञमतवसुत्तसंपज्जसो बि । जदि सदहदि ण अत्ये आद्रपथाणे जिणक्तादे॥ ६४ ॥ न भवति श्रमण इति मतः संयमतपःद्वनसंपयुक्तोऽपि । यदि श्रद्धते नार्यानात्मभानान् जिनाच्यातान् ॥ ६४ ॥

प्रमृत्यनेकान्तात्मकपदार्थेषु बीतरागसर्वज्ञप्रणीतमार्गेण प्रमाणनयनिक्षेपैर्विचारचतुरचेतसः सुत्रार्थविशारदाः । न केवलमन्यत्थेयाः त्रवासेया परमचिञ्ज्योतिः परमात्मपदार्थपरिज्ञानार्थमपासेयाः परमभक्तया सेवनीयाः । संजमतवणाणहरा पणिवदणीया हि संयमतपोज्ञानाढ्याः प्रणिपतनीयाः हि स्फूटं बहिरङ्गेन्द्रियसंयम-प्राणसंयमबळेनाभ्यन्तरे स्वशुद्धात्मनि यत्नपरत्वं संयमः । बहिरङ्कानशनादितपोबळेनाभ्यन्तरे परद्रव्येच्छा-निरोधेन च स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं तपः । बहिरङ्ग्यरमारामाभ्यासेनाभ्यन्तरं स्वसंवेदनजानं सम्यरज्ञा-नम् । एवमुक्तलक्षणैः संयमतपोज्ञानैराद्याः परिपर्णा यथासभवं प्रतिवन्दनीयाः । कैः । समणेहिं श्रमणै-रिति । अत्रेदं तात्पर्यम्--ये बहश्रुता अपि चारित्राधिका न भवन्ति तेऽपि परमागमान्यासनिमित्तं यथा-योग्यं वन्दनीयाः । द्वितीयं च कारणम्-ते सम्यक्ते ज्ञाने च पूर्वमेव दृदतराः अस्य तु नवतरतपोधनस्य सम्बन्ते ज्ञाने चापि दादर्चे नास्ति तर्हि स्तोकचारित्राणां किमर्थमारामे बन्दनादिनिपेधः कृत इति चेत् । अतिप्रसंगनिषेधार्थमिति ॥ ६३ ॥ अथ श्रमणामासः कीदशो भवतीति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति —ण हवदि समणो स श्रमणो न भवति ति मदो इति मतः संमतः। कः। आगमे । कथंभूनोऽपि । संजमततः **सुत्तसंपुजुत्तो वि** संयमतपःश्रुतैः संप्रयुक्तोऽपि सहितोऽपि । यदि किम् । **जदि सदहदि ण** यदि चेन्मुढ-परमागमके अर्थोंमें चतुर और सियमतपोज्ञानाढ्याः सियम, नपरया, ज्ञान, इत्यादि गुगीकर पूर्ण ऐसे [अमणाः] महामुनि [अभ्यूत्थेपाः] खड़े होके सामने जाकर आदर करने योग्य हैं, [ उपासेचाः ] सेवने योग्य हैं, और [प्रिणिपतनीचा ] नमस्कार करने योग्य है । भावार्थ--जो मुनि सम्यग्दरीन, ज्ञान, चारित्रकर सहित है, उन्होंकी पूर्वोक्त विनयादि किया करनी योग्य है, और जो द्रव्यक्तिंगी श्रमणाभास सुनि हैं, उनकी विनयादि करना योग्य नहीं है ॥ ६३ ॥ आगे श्रमणामास मुनि कैसा होता है, यह कहते हैं - सियमतपःसूत्रसंप्रयक्तोऽपि । संयम, तपस्या, सिद्धान्त, इनकर सहित होनेपर भी यिदि ] जो मुनि [जिनाख्यानान् ] सर्वज्ञवीतराग कथित [आत्म-प्रधानात । सब हेर्योंके जाननेसे आत्मा है, मुख्य जिनमें ऐसे [अर्थात ] जीवादिक पदार्थीका [न अदुरेत] नहीं श्रद्धान करता, वह मिथ्यादृष्टि श्रिमणाः] उत्तम सुनि [न भवति] नहीं आगमहोऽपि संयतोऽपि तपःस्योऽपि जिनोदितमनन्तार्थनिर्भरं विश्वं स्वेनात्मना क्रेयतेन निष्पीततादात्मप्रधानमश्रद्धानः श्रमणाभासो अवति ॥ ६४ ॥

अथ श्रामण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दर्शयति---

अववद्दि सासणात्यं समणं दिद्वा पदोसदो जो हि । किरियासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णद्वचारिसो ॥ ६५ ॥ अपवदति शासनस्यं अमणं दृष्टा पद्वेषतो यो हि ।

क्रियास नातमन्यते भवति हि स नष्ट्वारित्रः ॥ ६५ ॥

श्रमणं शासनस्थमपि पद्वेषादपवदतः क्रियास्वननमन्यमानस्य च प्रदेषकषायितस्वासारित्रं त्रयादिपञ्चविंशतिसम्यक्तवमल्रहितः सन् न श्रद्धते न रोचते न मन्यते । कान् । अत्थे पदार्थान् । कथंमतान् । आदपधाणे निर्दोषिपरमात्मग्रसृतीन् । पनरपि कथंमतान् । जिणक्तवादे वीतरागसर्वज्ञेना-ख्यातान दिव्यध्वनिना प्रणीतान गणधरदेवैर्प्रनथविरचितानित्यर्थः ॥ ६४ ॥ अथ मार्गस्थश्रमणदृष्णे दोषं दर्शयति -- अववदि अपवदित दृषयत्यपवादं करोति । स कः । जो हि यः कर्ता हि स्फटम । कम् । समर्ण श्रमणं तपोधनम् । कथंभतम् । सासणत्यं शासनस्यं निश्वयव्यवहारमोक्षमार्गस्यम् । करमात् । पदासदो निर्देषिपरमात्मभावनाविलक्षणात् । प्रदेषात्कषायात् । किं कृत्वा पूर्वम् । दिट्टा दृष्टा अपवदते । न केवलं अपवदते । जागुमण्जदि नानुमन्यते । कास विषयास । किरियास यथायोग्यं वन्दनादिकियास हविह हि सो भवति हि स्फुटं सः । किंविशिष्टः । ण्ट्रचारित्तो कथंचिदतिप्रसगान्नष्टचारित्रो भवतीति । तथाहि---मार्गस्थतपोधनं दृष्टा यदि कथंचिन्मात्सर्थवशादोषप्रहणं करोति तदा चारित्रस्रष्टो भवति स्फटं पक्षादात्म-निन्दां कृत्वा वर्तते तदा दोषो नास्ति कालान्तरे वा निवर्तते तथापि दोषो नास्ति । यदि पुनस्तत्रैवानवन्धं कृत्वा तीवकषायवशादतिप्रसंगं करोति तदा चारित्रश्रष्टो भवती ययं भावार्यः । बहश्रतेरत्पश्रततपोधनानां दोषो न प्राह्यस्तैरपि तपोधनैः किमपि पाटमात्रं गृहीत्वा तेषां दोषो न प्राह्यः किंतु किमपि सारपदं गृहीत्वा स्वयं भावनैव कर्तन्या । कस्मादिति चेत् । रागद्देषोत्पत्तौ सत्यां बहश्रतानां श्रुतफलं नास्ति त्रपोधनानां होसकता. [ इति मत: ] ऐसा यह श्रमगाभासपुनि सिद्धान्तोमें महापुरुषिन कहा है । भावार्थ-जो सिद्धान्तका जाननेवाला भी है, सुयमी तपस्वी भी है, लेकिन सर्वज्ञप्रगीत जीवादिक पदार्थीका श्रद्धान नहीं करता, इसीसे वह श्रमणाभास कहा जाता है ॥६४॥ आगे यथार्य मुनिपद सहित मुनिकी जो किया विनयादि नहीं करता, वह चारित्रमे रहित है, ऐसा दिखळाते हैं-[य:] जो मुनि [शासनस्थं] भगवंतको आज्ञामें प्रवृत्त [अमणं] उत्तम मुनिको [हष्टा] देखकर [प्रदेषतः] देव भावसे [हि] निश्चयकर [अपवदित ] अनादर कर बुराई करता है, [कियासु ] और प्वींक विनयादि कियाओंमें [न अनुमन्यते ] नहीं प्रसन्न होता, [सः] वह देवी अविनयी सुनि [हि] निश्चयसे [नष्ट-बारिन्नः] चारित्र रहित [भवति ] है। भावार्थ-जो कोई मुनि दूसरे जिनमार्गी मुनिको देखकर हेब भावसे निन्दा करता है. निरादर करता है वह कवाय भावोंकी परिणतिसे नष्टचारित्री होता है ॥६५॥ नश्यति ॥ ६५ ॥

अथ श्रामण्येनाधिकं हीनिभिशाचरतो विनाशं दर्शयति—
गुजदोधिगस्स विजयं पडिच्छगो जो वि होमि समणो स्ति ।
होज्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ ६६ ॥
गुजतोऽधिकस्य विनयं मत्येषको योऽपि भवामि श्रमण इति ।
भवन गुणायरो यदि स भवत्यनन्तसंसारी ॥ ६६ ॥

स्वयं जघन्यगणः सन् श्रमणोऽहमपीत्यवलेपात्परेषां गुणाधिकानां विनयं प्रतीन्छन तपःफलं चेति ॥ ६५ ॥ अत्राह शिष्यः—अपबादन्याख्यानप्रस्तावे शभोपयोगो न्याख्यातः पनरपि व्याख्याने कते सति तत्रासमर्थतपोधनैः कालापेक्षया किमपि जानसंग्रमशौचोपकरणादिकं प्राव्यमित्यपवाद-व्याख्यानमेव मुख्यम् । अत्र त यथा भेदनयेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपश्चरणसूपा चतुर्विधाराधना भवति । सैवाभेदनयेन सम्यक्तवचारित्ररूपेण दिथा भवति । तत्राप्यभेदविवक्षया पनरकीव वीतरागचारित्राराधना । तदा भेदनयेन सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानसम्यक्तचारित्रकृपिक्षांवधमोक्षमार्गो भवति । स एवाभेदनयेन श्रामण्या-परमोक्षमार्गनामा पुनरेक एव स चामेदरूपो मुख्यबृत्या 'लुयरगगदो समणो' इत्यादि चुर्द्दशगाथानिः पूर्वमेव न्याख्यातः । अयं त भेदरूपो मुख्यवृत्त्या श्रभोपयोगरूपेणेदानी न्याख्यातो नास्ति पुनरुक्तदोष द्वति । एवं समाचारविशेषविवरणरूपेग चतुर्थस्थलं गाथाष्टकं गतम् । अध्र स्वयं गणहीन सन्नपरेषां गुणा-धिकानां योऽसौ विनयं बाञ्छित तस्य गुणविनाशं दर्शयति—स होदि अर्णतसंसारी स कथंचिदनन्त-संसारे संभवति । यः किं करोति । पिंडच्छगो जो वि प्रत्येषको यस्तु अभिलापकोऽपेक्षक इति । कम । विषायं वन्दनादिविनयम् । कस्य संबन्धिनम् । गुणदोधिगस्स बाह्याभ्यन्तरस्नत्रयगुणाभ्यामधिकस्यान्य-त्रपोधनस्य । केन करवा । होमि समणो चि अहमपि श्रमणो भवामीस्यभिमानेन गर्वेण । यदि किम । होक्तं गणाधरो जिंदे निश्चयव्यवहाररःनत्रयगुणाभ्यां हीनः स्वयं यदि चेद्रवतीति । अयमत्रार्थः — यदि चेदगणाधिकेत्यः सकाशाद्वर्वेण पूर्वं विनयवाञ्छां करोति पश्चादिवेकबलेनाःमनिन्दां करोति । तदानन्त-संसारी न भवति यदि पुनस्तत्रैव मिध्याभिमानेन ख्यातिपुजालामार्थे दराग्रह करोति तथा भवति । अथवा आगे जो यतिपनेसे उत्कृष्ट है, उसको जो अपनेसे हिन आचर वह अनंतससारी है, यह दिखलाते हैं—[य:] जो मुनि [अहं श्रमण:] मैं यती [भवामि] हूँ, [इति] ऐसे अभिमानसे [गणत: अधिकस्य] ज्ञान संयमादि गुणोंकर उत्कृष्ट महामुनियोंसे [विनयं] आदरको [प्रस्येषकः] चाहता है, वह यिदि ] जो [गुणाधरः] गुगोको नहीं धारण करनेवाला [भवन ] हुआ संता [सः] इंटे गर्वका करनेवाला, वह [अनंतसंसारी] अनंत संसारका भोगने वाला [ अवित ] होता है । आवार्थ — जो कोई महामुनिके पासंस अपना विनय चाहता है, और कहता

है. क्या हुआ जो ये गुगोसे अधिक हैं, मैं भी तो यति हूँ, ऐसा अहंकार भी करता है, वह संसारमें

श्रामण्यावछेपवज्ञात् कदाचिदनन्तसंसार्येपि भवति ॥ ६६ ॥

अथ श्रामण्येनाधिकस्य हीनं सममिवाचरतो विनाशं दर्शयति-

अधिगगुणा सामण्णे बहंति गुणाघरेहिं किरियासु । जिद ते मिच्छुवजुस्मा हवंति पञ्महचारिसा ॥ ६७ ॥ अधिकगुणाः श्रामण्ये वर्तन्ते गुणायरैः क्रियासु ।

यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रशृष्टवारित्राः ॥ ६७ ॥

स्वयमधिकगुणा गुणाभरैः परैः सह क्रियाम् वर्तमाना मोहादसम्यगुपयुक्तताचारित्राद्-भ्रदयन्ति ॥ ६७ ॥

अथासत्संगं मतिषेध्यतेन दर्शयति---

णिच्छिदसुत्तत्थपदो समिदकसाओ तबोधिगो चावि । लोगिगजणसंमग्गं ण चयदि जदि संजदो ण इवदि ॥ ६८ ॥

यदि कालान्तरेऽध्यात्मनिन्दां करोति तथापि न भवतीति ॥ ६६ ॥ अथ स्वयमधिकगणाः सन्तो गणाधरैः सह बन्दनादिकियास वर्तन्ते तदा गुणविनाशं दशैर्यात—बद्देति वर्तन्ते प्रवर्तन्ते जिद्दे वित । क वर्तते । किशियाम बन्दनादिकियास । कैः सह । गृणाघरेहिं गुणाधरेगुणरहितैः । स्वयं कथंसृताः सन्तः । अधिमामणा अधिकम् माः । क । सामण्णे श्रामण्ये चान्त्रि ने मिच्छवज्ञता हवंति ते कथंचिदिति प्रसंगानिभ्यात्वप्रयक्ता भवन्ति । न केवलं मिथ्यात्वप्रयुक्ताः प्रभद्रचारिता प्रभष्टचारित्राश्च भवन्ति । तथाहि— यदि बहश्रतानां पार्श्वे जानादिगुणबङ्ग्यर्थे स्वयं चारित्रगुणाधिका अपि बन्दनादिकियाम् वर्तन्ते नदा दोधो नास्ति । यदि पनः केवलं ख्यानिएजालाभार्थं वर्तन्ते नदातिप्रसंगादोषो भवति । इदमन्न नात्प-र्यम — बन्दनादिकियास वा तन्त्वविचारादौ वा यत्र रागदेपोत्पतिर्भवति तत्र सर्वत्र दोष एव । नन अव-दीयकल्पनीयमागमे नास्ति । नैवम । आगमः सर्वोऽपि रागदेषपरिहारार्थम एव परं किंत ये केचतोत्रमापि-बादरूपेगागमनयविभागं न जानस्ति त एव रागद्वेषौ कर्वस्ति न चान्य इति ॥ ६० ॥ इति पर्वोक्तक्रमेण 'ण्यमगदो' इत्यादि चतर्दशमाथाभिः स्थलचतुष्टयेन श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गाभिधानस्तृतीयान्तराधिकारः भटकता है। इस कारण अपनेसे बडोका विनय करना योग्य है।। ६६ ॥ आगे आप यतिपनेमें उत्क्रप्ट हो. और जो गणहीनकी विनयादिक करता है. तो उसके चारित्रका नाग होजाता है. यह दिखळाते हैं—[यदि] जो [श्रामण्ये] यतिपनेमें [अधिकगुणाः] उत्कृष्ट गुणवाले महामुनि हैं, वे [गुणाधरै:] गुणोकर रहित हीन मुनियोंक साथ [कियासु ] विनयादि कियामें [वर्तन्ते] प्रवर्तते हैं, तो [ते ] वे उरकुष्ट सुनि [मिथ्योपयक्ताः] मिथ्या भावींकर सहित हुए [प्रभुष्टचारित्राः] चारित्रश्रष्ट[ भवन्ति ] होजाते हैं । भावार्य-जो अपनेसे हीन गुगौवालेका विनय आदर करते हैं, वे अज्ञानी हुए संयमका नाश करते हैं ॥६७॥ आगे कुसंगतिका निषेध करते है — निश्चितसञ्चार्थपट: ] निक्षय करिंगे हैं, सिद्धान्त और जीवादि पदार्थ जिसने [ श्रामितकषाय: ] और जिसने कषायोक्षी निश्चितस्त्रार्थपदः श्रमितकषायस्तपोऽधिकश्चापि । स्त्रीकिकजनसंसर्गे न त्यजति यदि संयतो न भवति ॥ ६८ ॥

यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सञ्जहमणः शब्दश्रमणः त्राच्यस्य सकलस्यापि सञ्च-हमणो विश्वस्य च युगपदतुस्यृततदुभयश्रेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सञ्जहमणो बाहतत्त्वस्य निश्चयनयाश्रिश्चितस्रवार्यपदलेन निरुपरागोपयोगलात् शमितकपायलेन वहुन्नोऽभ्यस्तनिष्कम्यो-पयोगलाचपोऽधिकलेन च सुष्टु संयतोऽपि सप्तार्थिःसंगतं तोयमिवावस्यं भाविविकारलात् स्त्रीकिकसंगादसंयत एव स्याचतस्तरसंगः सर्वया प्रतिषेध्य एव ॥ ६८ ॥

## अथ लौकिकलक्षणग्रपलक्षयति---

समातः । अथानन्तरं द्वाजिद्यायापर्यन्तं पश्चमिः स्थतैः ग्रुभोपयोगाधिकारः कृष्यते । तत्रादौ लौकिकः संसर्गनिपेषमुख्यतेन गिष्किद्यसुत्तःसपदो ; स्यादिपाटकमेण गाथापश्चकम् । तदनन्तरं सरागसंयमापरनामग्रुभोपयोगस्वरूपक्षयेन गिष्किद्यसुत्तःसपदो ; स्यादिपाटकमेण गाथापश्चकम् । तदन्तरं सरागसंयमापरनामग्रुभोपयोगस्वरूपक्षयनप्रधान्त्वेन 'समणा मृदुबजुत्ता' स्थादि सृत्राष्टकम् । ततः य प्रथापात्रपर्धाः
प्रतिपादनव्द्रपेण 'रागो पसा्थमुद्देग' स्थादि गाथापट्दकम् । ततः परमाचारादिविद्वितःकमेण पुनरिष संक्षेपरूपेण समाचारन्याख्यानप्रधान्त्वेन 'दिट्टा पगदं बन्धुं' इत्यादि सृत्राष्टकम् । ततः पर प्रथरनमुख्यवेन
'जे अजधार्गाहदस्था' स्थादि गाथापश्चकम् । एवं द्वाजिद्यस्थामिः स्थल्यक्षकेन चतुर्थान्तगिकारे समुदायपातिनका । तथ्या अथ लौकिकसंसर्गं ग्रिनेपेश्यनि—णित्रिष्ठसूत्तन्यपद्दो निविद्याने ज्ञावानि
निर्णातान्यकेनान्तस्थानाव्यविक्षासादियद्वार्थप्रतितादकानि सृत्रार्थपदानि चेन स भवति निवित्रमृत्रार्थपदः
समिद्कसाओ परिवये कोधादिपरिहांग्ण तथान्यन्ते पर्सागरमायपरिणतिनज्ञष्ठद्वात्मभावनाव्यवे प्रतिपन्नदिव्यमाच तपोऽपिकक्षापि सत् स्वयं संयतः कतां लोगिजनस्याद्याप्तस्याच चयदि जदि लौकिकाः
स्वन्यान्ति परिवर्य क्षेप्ति स्वर्यस्वते स्वर्यते वदि चेत् संत्रदे ण द्वादि निर्दि संयते न भवतीति ।
अयमात्रार्थः—स्वयं भवितान्यपि ययसंवृत्तनसंसर्गे न स्थनति तदानिपरिच्यादिप्रसंगतं जलिवि बक्रतिभावं गष्टलीति ॥ ६ ८ ॥ अधानकस्याख्यणं क्रयते—

शांत किया है, [च] और जो [नपोऽधिकः अपि ] तपस्याकर उत्कृष्ट है, तो भी [यदि ] जो [छोकिकजनसंसर्ग ] चारित्रश्रष्ट अञ्चानी मुनियोक्षी संगति [न जहाति ] नहीं छोड़ता है, तो वह [संयतः ] संयमी मुनि [न भवित ] नहीं होसकता । भावार्थ—जो भगवःप्रणीत राष्ट्रप्रक्षका जाननेवाला है, आत्मतत्वको भी जानता है, बहुत अभ्यासकर निष्कंप उपयोगी है, और तपकी अधिकतासे उत्कृष्ट संयमी भी है, इत्यादि अनेक गुणोंकर जुक्त है, तो भी छौकिक मुनिकी जो संगति नहीं छोड़े, तो वह संयमी नहीं होसकता । जैसे आगके सम्बन्धसे उत्तम शीतल जल अवस्य गर्भ विकारको भारण करता है, उसी तरह मुनिभी कुसंगतिसे अवस्य नाशको प्राप्त होता है । इसल्यि कुसंगति त्यागने योग्य है॥ ६८ ॥ आगे छौकिक मुनिका लक्षण कहते हैं—[नैप्रन्थ्यं प्रवास्तितः] निर्मेष मुनिपदको

णिग्गंथो पञ्चइदो वहदि जिद् एहिगेहि कम्मेहि । सो लोगिगो सि भणिदो संजमतबसंजुदो वाबि ॥ ६९ ॥ निर्फ्रन्यः मत्रजितो वर्तते वयैहिकैः कर्मभिः । स लौकिक इति भणितः संयमतपःसंयतश्रापि ॥ ६९ ॥

स र्णाकक शत नायक समतवस्तरावाय । ५२॥
मतिज्ञातपरममेर्केक्ट्यमद्रम्यवाद्वदृदसंयमत्योभारोऽपि मोहबहुलतया श्रृश्रीकृतशृद्धचेतनव्यवहारो सुद्दमेतुष्यव्यव्यवशिक व्याघूर्णमानसादैहिककर्मानिहृत्तो लेकिक इत्युच्यते ॥ ६९ ॥
अथ सन्सर्भा विश्रेयतेन द्रश्रीयति—

तम्हा समं गुणाद्वे समणो समणं गुणेहिं वा अहियं। अधिवसदु तम्हि णिचं इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं॥ ७०॥ तस्मात्समं गुणात् श्रमणः श्रमणं गुणेवीधिकम्। अधिवसत् तत्र नित्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम्॥ ७०॥

तिसिदं च भुक्तिबदं वा दुहिदं दहूण जो हि दुहिदमणो । पडिचज्जदि तं किवया तस्सेमा होदि अणकंपा ॥ \*२२ ॥

तिसिदंव भुक्तिसदंवा दृहिदंवा दहण जो हि दृहिदमणो पडिवज्जदि तृषिनं वा बुसुक्षितं वा दुःखितं वा दृष्ट्वा कमपि पाणिनं यो हि स्फूटं दुःखितमनाः सन् प्रतिपद्यते स्वीकरोति । कं कर्मताप-नम् । तं प्राणिनम् । कया । कि.प्रया कृषया दयापरिणामेन तस्सेसा होदि अणुकंषा तस्य पुरुषस्येषा प्रत्यक्षीभूता शुभोषयोगरूपानुकम्पा दया भवनीति । इमां चानुकम्पां ज्ञानी स्वस्थभावनामविनाशयन् संक्षेशपरिहारण करोति । अज्ञानी पुनः संक्षेशेनापि करोतीत्यर्थः ॥ २२ ॥ अथ लौकिकलक्षणं कथयति--**णिमांथो पञ्चडतो वस्त्रा**दिपरिग्रहरहितत्वेन निर्भन्थोऽपि दीक्षाग्रहणेन प्रज्ञितोऽपि **चट्टि जटि** वर्तते यदि चेत् । कैः । एहिगेहि कम्पेर्हि ऐहिकैः कर्मीमः भेदाभदरःनत्रयभावनाशकैः ख्यातिप्जालामनिमित्तै-ज्योतिषमन्त्रवादिवैदिकादिभिरैहिकजीवनोषायकर्मभिः सो छोगिगो त्ति भणिदो स लौकिको ज्यावहारिक इति भणितः । किं विशिष्टोऽपि संजमतवसंज्दो चावि द्रव्यरूपसंयमतपोन्यां संयुक्तश्चापीत्यर्थः ॥ ६९ ॥ अश्रोत्तमसंसर्गः कर्तन्य इत्युपदिशति--तम्हा यस्माद्धीनसंसर्गादगणहानिर्भवति तस्मान्कारणात अधि-भारणकर दीक्षित हुआ मुनि [ यदि ] जो [ ऐहिकै: ] इस लोकसम्बन्ध [ कर्मीन: ] ससारी-कर्म ज्योतिष, वैषक, मंत्र यंत्रादिकोंकर [ वर्तते ] प्रवर्ते, तो [ सः ] वह अष्ट मुनि [ संयमतपःसंप्र-युक्तोऽपि ] संयम तपस्याकर सहित हुआ भी [लौकिकः] लौकिक [इति ] ऐसे नामसे [ अणित: ] कहा है। आवार्थ-यद्यपि निर्पेश दीक्षाकी प्रतिज्ञा की है, संयम तपस्याका भार भी लिया है, लेकिन जो मोहकी अधिकतासे शुद्ध चेतना व्यवहारको शिथिल करता है, 'मै मनव्य हूँ' ऐसे अभिमानकर घूम रहा है, और इसलोक सम्बन्धी कर्मोंसे रहित नहीं हुआ ऐसा अप्र मुनि लौकिक कहलाता है। ऐसेकी संगति सुनिको त्यागने योग्य है।। ६९॥ आगे अच्छी संगति करनी चाहिये, यतः परिणामस्त्रभावतेनात्मनः सप्तार्चिःसंगतं तोयभिवावस्यं भाविविकारतार्छौकिकः संगात्संयतोऽप्यसंयत एव स्यात् । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणैः समोऽधिको वा श्रमणः श्रमणेन नित्यमेत्राधिवसनीयः तथास्य शीतापवरककोणनिष्ठितशीततोयवत्समगुणसंगादगुण-रक्षा शीततरहिनशर्करासंगृक्तशीततोयवन् गुणाधिकसंगात् गुणवृद्धिः ॥ ७० ॥

इत्यथ्यास्य शुभोषयोगज्ञाननां काचित्यद्वत्तिं यतिः सम्यक् संयमसाष्टवेन परमां कामश्रिद्वत्तिं क्रमात् । देलाकान्तसमस्त्रवस्तृत्विसरमस्तारसम्योदयां ज्ञानानन्दमयीं दशामनुभवतेकान्ततः शाखतीम् ॥ इति श्चभोषयोगमञ्जापनम् । अथ पश्चरत्नम् ।

तन्त्रस्यास्य शिखण्डिमण्डनमित्र प्रद्योतयत्सर्वतो द्वैतीयीकमथाईतो भगवतः संक्षेपतः शासनम् ।

वसद अधिवसतु तिष्ठतु । स कः कर्ना । समणी श्रमणः । क । तुम्हि तस्मिन्नधिकरणभूते णिचं निःयं सर्वकालम् । तस्निन्कत्र । समर्णं अमणे लक्षणवशादधिकरणे कर्म पठचते । कथंभूते अमणे । समं समे समाने । करमात । गणादो वाधास्यन्तररनत्रयलक्षणगणात् । पुनरपि कथेमूते । अहियं वा स्वस्माद्रधिके वा । कै: । गुणेहिं मुलोत्तरगुणै: । यदि किम । इच्छटि जटि इच्छित वाञ्छति यदि चेत । कम । **दक्खपरिमोक्खं** स्वात्मोध्यसखविळत्तणानां नारकादिदःखानां मोक्षं दःखपरिमोक्षमिति । अथ विस्तरः — यथाप्रिसयोगा जलस्य शीतलगुगविनाशो भवति तथा व्यावहारिकानसमर्गात्सयतस्य संग्रमगणिवनाशी भवतीति जात्वा तरोधनः कर्ना सणगणं गणाधिकं वा तरोधनमाश्रयति नदास्य नपी-धनस्य यथा शीतलभाजनसहितशीतलजलस्य शीनलगुणस्था भवति तथा समगुणसंसरगीद्रगुणस्था भवति । यथा च तस्यैव जलस्य कर्पर गर्करादिशीनलदः यनिश्चेषे कते सति शीतलगणवदिर्भवति तथा निथय-ऐसा दिखलाते हैं—ि तस्मान ] इस कारणसे, अर्थान आगके सम्बंधमें जलकी तरह, मूनि भी लौकि-ककी कसंगतिसे असयमी हो जाना है। इससे कुसंगतिको त्यागकर श्रिमणः ] उत्तम मुनि [ चिटि ]-जो [ दःखपरिमोक्षं ] दुःखसे मुक्त हुआ (छुटना) [ इच्छति ] चाहता है, तो [ गुणात समं ] गुणोंसे अपने समान [बा] अथवा [गुणै: अधिक] गुणोंमें अपनेसे अधिककी [अमणम] श्रमणको [तत्र ] इन दोनोंको संगतिमें [अधिवसत् ] निवास करना चाहिये। भावार्थ-जे मोक्षाभिलापी मुनि हैं, उसको चाहिये, कि या तो गुर्गोमें अपने समान हो, या अधिक हो, ऐसे दोनोंकी संगति करें, अन्यकी न करें । जैसे शीनल घरके कोनेमें शीनल जलके रखनेसे शीनल गुणकी रक्षा होती है, वह जल अति शीतल हो जाता है, वरफ मिश्रीकी संगतिसे और भी अधिक शीतल हो जाता है, उसी तरह गुणाधिक पुरुषकी संगतिसे गुण बढते हैं, इसलिये सत्संगति करना योग्य है। मनिको चाहिये. कि पहली अवस्थामें तो पूर्व कही हुई शुभोपयोगसे उत्पन्न प्रवृत्तिको स्वीकार करे, पीछे कमसे संयमकी

## च्याकुर्वज्जगतो विलक्षणपथां संसारमोक्षस्थिति जियात्संपति पश्चरत्नमनघं स्त्रेरिसैः पश्चभिः॥

अथ संसारतत्त्वमुद्धाटयति--

जे अजचागहिदत्था एदे तब सि णिच्छिदा समये। अबंतफलसमिद्धं भर्मति ते तो परं कालं॥ ७१॥ ये अयथागृहीतार्था एते तत्त्वमिति निश्चिताः समये। अत्यन्तफलसमुद्धं भ्रमन्ति ते अतः परं कालम्॥ ७१॥

ये स्वयमविवेकतोऽन्यथैव प्रश्विपद्यार्थानित्थमेव तत्त्वमिति निश्वयमारचयन्तः सततं सम्प्रचीयमानमहामोहमळमलीमसमानसत्या नित्यमज्ञानिनो भवन्ति ते खळ समये स्थिता अप्यनासादितपरमार्थश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सन्तोऽनन्तकर्मफुलोपभोगपारभारभयंकरमन-व्यवहारस्त्तत्रयगुणाधिकससर्गादगुणवृद्धिभवनीति सत्रार्थः ॥ ७० ॥ इतःपरं पञ्चमस्थले संक्षेपेण संसार-स्वरूपस्य मोक्षस्वरूपस्य च प्रतीत्यर्थं पञ्चरनसृतगाश्रापञ्चकेन ज्याख्यान करोति । तद्यथा । अथ संसार-स्वरूप प्रकटयति ---अत्यन्तफलसम् हं भ्रमन्ति न विवतेऽन्त इत्यन्यन्तं ते परं कालं द्रव्यक्षेत्रकालसवभाव-पञ्चत्रकारसासारपरिश्रमणरहित्रशदात्मस्वद्भप्रभावनाध्यताः सन्तः परिश्रमन्ति । कम् । परं कालम् अनन्त-कालम् । कथंभूतम् । नारकादिदःखाद्यात्यन्ताक्रतसमृद्धम् । पुनर्ययं कथंभूतम् । अतो वर्तमानकालात्यरं उन्क्रष्टतासे परम दशाको धारण करे । इसलिये हे भन्यो ! समस्त वस्तकी प्रकाशनेवाली केवलज्ञाना-नन्दमयी अविनाजी अवस्थाको सब तरहंस पाकर अपने अतीन्द्रिय सुखको अनुभवो ॥ ७० ॥ इस प्रकार यह जा भोषयोगका अधिकार पूर्ण हुआ । आगे पंच रत्नोंको पाँच गाथाओं से कहते हैं । ये पंच रत इस सिद्धान्तके मकट हैं. और भगवन्तके अनेकान्तमनको संक्षेपसे कहते हैं. और संसार मोक्षकी रिथतिको प्रगट करते हैं. इसलिये ये पंच रून जयवन्ते होवें । संसारतःव १, मोक्षतत्व २, मोक्षतत्त्वका साधन ३, मोक्षतत्त्वसायन सर्वमनोस्थस्थान कथन ४, और शिष्यजनोको शाख-पठनका लाभ ५, ये पाँच रत्न है। आगे पाँचोंमें से प्रथम ही संसारनत्वको कहते हैं—ि से ] जो परुष [समये] जिनमतमें द्रव्यलिंग अवस्था धारणकर तिष्ठते भी है, ठेकिन [अयथागृहीतार्थाः] अन्यथा पदार्थीका स्वरूप ग्रहण करते हुए ि एते तस्वं ो जो पदार्थ हमने जानलिये हैं, ये ही वस्तुका स्वरूप है. [ इति ] ऐसा मिथ्यापना मानकर [ निश्चिता: ] निश्चय कर बेंडहें, [ ते ] ऐसे वे श्रमगामास सनि [अतः] इस वर्तमानकालसे आगे [ अस्यन्नफलसमृद्धं ] अनन्तन्नमगरूपी फलकर पूर्ण [ परं कालं ] अनंतकालपर्यंत [ अमन्ति ] भटकते हैं । भावार्थ — ये अज्ञानी मुनि मिन्याबृद्धिसे पदार्थका श्रद्धान नहीं करते हैं. अन्यकी अन्य कल्पना करते हैं. और सदा महामोह महकर चित्तकी मिलनतासे अविवेकी हैं. बचपि द्रव्यिकिंगको धारण कर रहे हैं, तो भी परमार्थ मुनियनेको नहीं प्राप्त हुए हैं, जो मुनिके समान माञ्चम पड़ते हैं, वे अनंतकालतक अनंतपरावर्तनकर भयानक कर्म-फलको मोगते हुए सटकते हैं। इस- न्तकालमनन्तभवान्तपरावर्तेत्नवस्थितदृत्तयः संसारतस्वमेवावबुध्यताम् ॥ ७१ ॥ अथ मोधनस्वमद्वादयति—

अजधाचारविकुस्तो जधस्यपद्गिच्छिदो पसंतप्पा । अफक्रे चिरं ण जीवदि इह सी संपुष्णसामण्णो ॥ ७२ ॥ अपयाचारविबुक्तो यथार्थपद्गिबिदः मशान्तात्मा । अफले चिरं न नीबति इह स संपूर्णभामण्यः॥ ७२ ॥

यस्त्रिजोक् वृत्तिकाषमानिर्मकषिवेकदीषिकालोककालितया यथावस्थितपदार्थनिश्चयनि-वर्तितोत्त्रुक्यस्वरूपमन्यरसततोपकान्तात्मा सन् स्वरूपमेकमेवाभिष्ठुरूपेन वरस्यथाचारवियुक्तो नित्य ज्ञानी स्थात् स खळ सपूर्णश्चामण्यः सामात् श्रमणो हेलावकीर्णसकल्याक्तनकर्षकल्या-हन्त्रिपादितवृतनकर्मकल्याच पुनः माण्यारणदेन्यमनास्कन्दन् द्वितीयभावपरावर्ताभावात् श्रद्धस्यमावावस्थितद्विमालितत्त्वम्यवस्थतायः॥ १९ ॥

भावितमिति । अयमत्रार्थः--इःश्रंभृतसंसारपरिश्रमणपरिणतपृरुषा एवाभेदेन संसारस्वरूपं ज्ञानन्यमिति ॥ ७१ ॥ अथ मोक्षरवरूपं प्रकाशयति —अजधाचारविजुत्तो निश्चयःयवहारपञ्चाचारभावनापरिणतःवा-दयथाचारवियक्तः विपरीताचाररहित इत्यर्थः । जधन्यपदणिचिछदो सहजानन्दैकस्वभावनिजपरमात्मादि-**पदार्थपरिजानसहितःवाद्यथार्थपदनिश्चितः पसंतप्पा** विशिष्टपरमोपशमभावपरिणतनिजाःमदृश्यभावनासहित-खाळशान्तात्मा **जो** यः कर्ता **सो संपुण्णसामण्णो** स संपूर्णश्रामण्यः सन् चि**रं ण जीवदि** चिं बहुतरकालं न जीवति न तिष्ठति **अफ्छे** गुद्धात्मसवितिसमुत्पन्नसुखापुनरसास्वादरहितःवेनाफले ससारे । किम् । जीवं मोक्षं गुच्छतीति । अयमत्र भावार्थः-द्रार्थभतमोक्षतत्त्वपरिणत परुष एवाभेदेन मोक्षस्यरूपं जातन्यमिति लिये ऐसे श्रमणाभास सुनिको संसारतत्व जानना चाहिय, दूसरा कोई ससार नहीं है, जो जीव मिथ्या-बुद्धि छिये हुए हैं, वे ही जीव संसार हैं ॥ ७१ ॥ आगे मोक्षतत्त्वको प्रगट करते है**—ि अयथाचार**-**चियुक्तः** ] जो पुरुष मिथ्या आचरणसे राहेत है, अर्थात् यथावत् स्वरूपाचरणमें प्रवर्तते है, [ यथार्थ-पदनिश्चितः ] जैसा कुछ पदार्थीका स्वरूप है, वैसा ही जिसने निश्चल श्रदान कर लिया है, प्रशा-स्नास्मा] और जो राग देवसे रहित है, ऐसा [स:] वह पुरुष [संपूर्णश्रामण्यः] सम्पूर्ण सुनि-पदनी सहित हुआ [इह ] इस [अफ्लेंड] फल रहित संसारमें [चित्रं] बहुत कालतक वि जीवति | प्राणोंको नहीं धारण करते हैं, थोड़े काञ्जक ही रहते हैं। भाषार्थ-- त्रिलोकका चुडामणि-क्ष समान निर्मेश विवेकरूपी दीपक्के प्रकाशस जिस महामुनिने यथावत पदार्थीका निश्चय किया है. और एक अपने ही स्वरूपको मुख्यपनेसे आचरता है, विपरीत आचरणसे रहित हुआ, सदाकाल ज्ञानी है. ऐसा परिपूर्ण मुनिपदवीका धारक महामुनि पूर्व वैधे समस्त कर्म-फलोकी निर्जरा करता है. नवीन कर्म-. बंध-फलका उत्पन्न करनेवाला नहीं होता, इससे फिर संसारिक प्राणींके धारण करनेकी दीनताको नहीं काता । जिसके दूसरी पर्यापका अनाब है, ऐसा यह ग्राह स्वरूपमें स्थित सुनि है, उसीको तम मोक्ष-

अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वग्रहाटयति--

सम्म विदिदपदत्या चला उर्वाहं बहित्यमञ्ज्ञात्ये । विसयेषु णावसत्ता जे ते ह्युद्ध ति शिहिद्धा ॥ ७६ ॥ सम्यग्विदिवपदार्थास्यक्वोपर्धि बहित्यमध्यस्यम् । विषयेष नावसक्ता ये ते ग्रद्धा इति निर्दिष्टाः ॥ ७३ ॥

अनेकान्तकलितसकलकातृक्षेयतस्यययायस्यितस्यस्यपाण्डित्यशीण्डाः सन्तः समस्तवहि-रङ्गान्तरक्रसंगसंगतिपरित्यागविविकान्तथकपकायमानानन्तक्षक्तिचैतन्यभास्त्ररात्मतत्त्वस्वस्याः स्वरूपग्रसग्रुष्ट्रकल्यान्तरस्यश्चिततः विषयेषु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः समस्तान्त्रभाव-चन्तो भगवन्तः शुद्धा एवासंसार्याटितविकटकर्मकवाटिवघटनपटीयसाध्यवसायेन मकटीक्रिय-माणावदानायमोक्षतत्तस्याभनतत्त्वसम्बक्ष्यताम् ॥ ७३ ॥

॥ ७२ ॥ अथ मोक्षकारणमास्याति—सम्मं विदिद्यदृद्या संगयविष्ययानध्यवसायरहितानन्तज्ञाना-दिस्वभावनिजयरमान्मयदार्थप्रभृतिसगरतवस्त्रविचारचतुर्यचत्त्वचात्रयेप्रकाशमानसातिशयपरमविवेकःयोतिषा सम्बग्धिदितवदार्थाः । पनगपि किरूपाः । विसयेस णाउसत्ता पक्षेन्द्रियविषयाधीनरहितत्वेन निजासत्तत्व-भावनारूपपरमसमाधिसंजातपरमानन्दैकलक्षणम्खम्धारसारवादान्भवनफलेन विषयेषु मनागप्यनासकाः । किं कृत्वा । पूर्वे स्वस्वसूपपरिप्रहं स्वीकारं कृत्वा चत्ता त्यस्वा । कम् । उत्रहिं उपधि परिप्रहम् । किंवि-शिष्टमः । बहित्थमञ्जात्थं बहित्यं क्षेत्रायनेकविषं मध्यस्थं मिध्यात्वादिचतर्दशमेदभित्रमः । जो एवंगुण-विभिष्टाः ये महात्मानः ते सद्ध त्ति जिहिंदा ते श्रद्धात्मानः श्रद्धोपयोगिनः सिद्धचन्ति इति निर्दिष्टाः कथिता । अनेन व्याख्यानेन विमक्तं भवति — इत्थंभताः परमयोगिन एवाभेदेन मोक्षमार्गा इत्यव-बोद्धन्याः ॥ ७३ ॥ अथ ब्राद्धोपयोगलक्षणमोक्षमार्गं सर्वमनोरथस्थानन्तेन प्रदर्शयति-प्राणियं मणितम् । तत्त्व जानो. अन्य मोक्ष नहीं । जो परद्रव्यसे मुक्त हुआ स्वरूपमें छीन है, वहीं जीव मुक्त है ॥७२॥ आगे मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व दिखलाते है—िये ] जो जीव[सम्यग ] यथार्थ [विदिनपदार्था: ] समस्त तस्वोंको जानते हैं, तथा [ बहिस्थमध्यस्थं ] बाह्य और अंतरंग रागादि [ उपधि ] परि-प्रहको [स्यक्त्वा] छोड़कर विषयेषु ] पाँच इन्द्रियोके स्पर्गादि विषयोमें [न अवसक्ताः] लीन नहीं है **ति** वे, जीव **[फादाः**] निर्मल भगवन्त मोक्षतत्त्वके साधन हैं, **[इति**] ऐसे [ निर्दिष्टा: ] कहे गये हैं। भावार्थ-जो अनेकान्तपने सहित सकल हेय ज्ञायक तत्वोंके यद्यार्थ जाननेमें प्रबीण है, समस्त बाह्य अंतर परिग्रहको त्यागकर दैदीप्यमान हुए है, अनंत ज्ञानशक्तिकर बिराजमान आत्मतत्त्व जिनके घटमें है. इन्टियांके विषयोमें किसी समय भी आसक्त नहीं होते. स्वरूपमें क्से लीन हैं. कि मानों सखसे सोरहे हैं. इसलिये विषयोंसे रहित है, संसारमें लगे कर्मरूप किवाडोंक उधाइनेको जिन्होंसे अपनी शक्ति प्रगट की है, और महाप्रभाव सहित हैं, ऐसे शुद्धजीव है, वे ही मोक्ष-तरवके साधक जानने चाहिये ॥ ७३ ॥ आगे मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व सर्व मनोवान्छित अर्थीका स्थान अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वं सर्वमनोरपस्थानतेनाभिनन्दयति— सद्धस्स य सामण्णं अणियं सुद्धस्स दंसणं णाणं । सुद्धस्स य णिव्वाणं सो बिच सिद्धो णमो तस्स ॥ ७४ ॥ शृद्धस्य च श्रामण्यं भणितं शृद्धस्य दर्शनं ज्ञानम् । शृद्धस्य च तिर्वाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मै ॥ ७४ ॥

यत्तावत्सम्यर्दर्शनद्वानचारित्रयोगपद्यप्रस्तैकाम्यलक्षणं साक्षान्मोक्षमार्गभतं श्रामण्यं तज्ञ श्रद्धस्यैव । यच समस्त्रभूतभवद्भाविव्यतिरेककरम्बितानन्तवस्त्वन्वयात्मकविश्वसामान्यविज्ञेष-पत्यक्षमतिभासात्मकं दर्शनं ज्ञानं च तत् श्रद्धस्येत । यच निःमतिधविज्रम्भितसहज्ज्ञानानन्द-म्रद्भितदिव्यस्यभावं निर्वाणं ततः श्रद्धस्यैव । यश्च टङ्कोत्कीर्णपरमानन्दावस्थासः स्थितात्मस्य-भावोपलस्भगस्भीरो भगवान सिद्धः स श्रद्ध एव । अलं वाग्विस्तारेणः, सर्वमनोरथस्थानस्य मोश्रतन्त्रसाधनतन्त्रस्य शद्धस्य परस्परमङ्गङ्गिभावपरिगतभाव्यभागकभावतात्प्रत्यस्तमितस्व-किस् । सामण्यां सम्यप्दर्शनज्ञानचारित्रैकाडयशत्रसित्रादिसमभावपरिगतिरूपं साक्षान्मो तकारगं यन्छा-मण्यम् । तत्तावःकस्य । सद्भम् य शहरूव च शहोपयोगिन एव सद्भम् दंसणं णाणं कैठोक्योदर-विवरवर्तित्रिकालविषयसमस्तवस्त्रगतानन्तयर्भैकसमयसामान्यविशेषपरिन्छित्तसमर्थं दर्शनज्ञानदृयं तन्त्रब्रद्ध-स्वैव सद्धस्य य जिट्याणं अध्यावाधानन्तसन्वादिग्याधारम्तं पराधीतरहितन्त्रेन स्वायनं यन्निर्वाण तश्चद्रस्थेव सो चिय सिद्धों यो जौकिकमायाञ्चनरमदिग्विजयमन्त्रवन्त्रादिसिद्धवित्रद्वास्वशुद्धान्मोपलम्मः लक्ष गटाहोः क्रीर्णजायकैकस्य नावो ज्ञानायर गायप्रवियक्षमेरहितः येन सम्यवन्यायप्रगुणान्त भैतानन्तगुणसहितसिद्रो भगवान् सः चैव खुदः, एवं णामो तस्स निर्देशिनिजयरमात्मन्याराध्यमधकसंबन्धलक्षत्रो भावनमस्कारोऽस्त तस्येव । अत्रेतदक्तं भवति-अस्य मोक्षकारणसनश्चीपयोगस्य मध्ये सर्वेष्टमनोरथा लभ्यन्त इति मत्या है, यह दिखलाते हैं— जाद्धस्य ] जो परम वीतरागभावको प्राप्त हुआ मोक्षका साधक परम योगीश्वर है, उसके श्रामवयं ] सन्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रकी एकताकर एकाप्रता लिये हुए साक्षात् मोक्षमार्ग-ऋष यतिषर [ भणितं ] कहा है. [ च ] और [ शुद्धस्य ] उसी शुद्रोपयोगी मोक्षसाधक सुनीश्वरके िरकोनं ज्ञानं ] अतीत, अनागत, वर्तमान, अनन्त पर्याय सहित सकल पदार्थोको सामान्य विशेषतासे देखना जानना भी कहा है, चि तथा [ग्राह्मस्य] उसी शुद्रोपयोगी मोजमार्गी मुनीधरके [ निर्वाण ] निरावरण अनन्त ज्ञान, दरीन, सुख, वीर्व, सहित परम निर्मल मोक्ष-अवस्था भी है, सि **एव** ] वही शुद्ध मोक्ष-साधन [ सिद्ध: ] टंकोल्कार्ण परम आनन्द अवस्थामें थिररूप निरावरण दशाको प्राप्त परब्रह्मरूप साक्षात् सिद्ध है, तिस्मे ] ऐसे सर्वमनोरथके ठिकाने मोक्ष-साधन शुद्धोपयोगीको [ नम: ] हमारा भावनमस्कार होते । भावार्थ-वहत विस्तारसे कहाँतक कहा जाय, यह जो -मोक्षतत्त्वका साधन गुद्धोपयोगी महामुनि है, वह सब मनोवान्छित कार्योका स्थान है, क्योंकि इस दशाके होनेपर सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, इससे यह मोक्ष-मार्ग है, इसीके अनंत ज्ञान दर्शन हैं, इसीको

334

परविभागो भावनमस्कारोऽस्तु ॥ ७४ ॥

अथ शिष्यजनं शास्त्रफलेन योजयन शास्त्रं समापयति—

धुज्झिदि सासणमेथे सागारणगारचरियया जुत्तो । जो सो पवयणसारं छहुणा कांक्षेण पप्पोदि ॥ ७५ ॥ बुध्यते शासनमेतत् साकारानाकारचर्यया युक्तः । यः स प्रवचनसारं छदना कांछेन प्राप्तोति ॥ ७५ ॥

यो हि नाम मुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्रस्यरूपव्यवस्थितरुचिसमाहितलात साकारानाकार-चर्यया यक्तः सन् शिष्यवर्गः स्वयं समस्तशास्त्रार्थविस्तरसंक्षेपात्मकश्रुतज्ञानोपयोगपूर्वकातुः भावेन केवलमात्मानमन्भवन् शासनमत्तद वृध्यते स खल निरवधित्रिममयप्रवाहावस्थायितेन सकलार्थसार्थात्मकस्य पवचनस्य सारभुतं भूतार्थस्यसंवेद्यदिव्यज्ञानानन्दस्यभावमननुभूतपूर्व शेषमनोरथपरिहार तेत्रैव भावना कर्तन्येनि ॥७४॥ अथ शिष्यजन शास्त्रफलं दर्शयन शास्त्रं समायपति— पप्पोदि प्राप्तीति स्रो शिष्यजनः कर्ता । कम् । प्रवचनसारं प्रवचनसारशब्दवाच्यं निजयस्मात्मानम् । केत् । लहणा कालेण स्तोककालेन । य किं करोति । बुज्झिदि य शिष्यजनो वृथ्यते जानाति । किम । सामणमेयं जास्त्रमिदम् । किं नाम । पत्रपणमारं सम्यग्ज्ञानस्य तस्येत्र ज्ञेयमृतपरमात्मादिपदार्थानां तत्सा-ध्यस्य निर्विद्यारस्यम्पदनजानस्य च नवैत्र तत्वार्वय्यः तन्त्वन्त्रमसम्बद्धानस्य तदिवयभागानेकान्तासक्वयः-मात्मादिहरूयाणां तेन व्यवहारसम् (क्वेन साध्यस्य निजयद्धात्मरुचिन्द्रपनिश्वयसम्यक्वस्य तथैव च व्रत-समितिगुण्याद्यनुष्टानुरूपस्य सरागुचारित्रस्य तेनैव साध्यस्य स्वयद्वात्मनिश्वजानुमुनिरूपस्य बीतगाचारित्रस्य च प्रतिपादकः बारावचनमाराभिरोयम् । कथंसनः सः शिष्यजनः । **मारारणगारचरियया जन्तो** सागा-रानागारचर्यया यक्तः । आभ्यन्तरस्नत्रयानुष्ठानभुषादेशं कृत्वा बहिर्द्धरनत्रयानुष्ठानं सागरचर्या श्रावक-चर्या । बहिरङ्गरनत्रयाधारेणास्यन्तरहतत्रयानुष्टानमनागारचर्या प्रमत्तसंयतादितवोधनचर्येत्यर्थः 🕽 ७५ ॥ इति गाथापञ्चकेन पञ्चरनसर्ज्ञ पञ्चमस्थलं न्याख्यानम् । एवं 'णिष्ठिदमत्तःथपदो' इत्यादि हार्त्रिशदा-मोक्ष है, और यही साक्षात सिद्ध है। जो सब उत्तम अवस्थायें है, उन ऋप यही मानना चाहिये ॥ ७४ ॥ आगे शिष्यजनोको शाक्षका फल दिखलाकर शाखकी समाप्ति करते है **—ियः ] जो परुष** [ साकारानाकारचर्यया यक्तः ] श्रावक और मुनिकी क्रियासे संयुक्त हुआ [ एतत शासनं ] इस भगवन्तप्रणीत उपदेशको विध्यते | समझता है, सि: वह [लघुना कालेन] थोड़े ही कालमें [प्रवचनसारं ] सिद्धान्तके रहस्यभूत परमारमभावको [प्राप्नोति ] पाता है । भावार्थ-जो कोई शिष्यजन निर्मल ज्ञान दर्शनमें स्थिर होके श्रावक अथवा यतिभावको प्राप्त हुआ संक्षेप विस्तार-रूप अर्थोंसे गर्भित श्रतज्ञानको पहले यथावन् (जैसेका तैसा) जानकर, आत्माको अनुभवता हुआ, इस भगवात्रणीत उपदेशको समझता है, वह पुरुष सकल पदार्थीका सूचक इस प्रवचन सिद्धान्तका सारमृत स्वसंवेदन ज्ञानगन्य सचिदानंद पूर्वमें नहीं अनुभव किया था, जिसका ऐसे भगवन्त आत्माको

(अ०३, गा० ७५-

भगवन्तमात्मानमबाप्नोति ॥ ७५ ॥ गाधासमाप्तिः ॥

इति तत्त्वदीपिकायां श्रीमद्श्वतत्त्वन्द्वधरिविरचितायां भवचनसारहत्ती चरणाबुद्धचिका-नामकस्तृतीयः श्रुतस्कन्यः समाप्तः ॥ ३ ॥

नतु कोऽपमात्मा कथं वावाष्य इति वेत्, अभिहितमेतत् पुनरप्यभिषीयते । आत्मा हि तावेबतन्यसामान्यन्यामानन्त्यभादिष्वेकं द्रश्यमनन्त्यभ्यापकानन्त्त्त्यश्यप्यभ्यक्ष्यन्त्रम्यमाणपूर्वकस्यानुभवमगियमाणसात् । तत्तु द्रश्यनयेन पटमात्रविक्रमात्रम् १ । पर्यायनयेन तन्तुमात्रवर्ष्यकेनकानिमात्रम् १ । अस्तितनयेनायोभयगुणकार्ध्वकान्तरालवर्तिसंहितावस्थल- स्योन्ध्यस्यविश्वस्यत् । स्वद्रश्यकेनकालभावेदस्तितवस्यत् ३ । नास्तितनयेनानयोभयगुणकार्ध्वकान्तरालवर्त्यसंहितावस्थल- स्योन्ध्यस्याक्ष्यनिक्षस्यत् । स्वद्रश्यकेनकालभावेदस्यिक्षस्यत् ३ । नास्तितनयेनानयोभयगुणकार्ध्वकान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालस्यान्यस्याक्ष्यान्यस्याक्ष्यान्यस्यस्याक्षस्यान्यस्यस्यान्तर्यस्यान्तरः समातः ॥

इति श्रोजयसेनाचार्यकतायां तात्पर्यकृती पूर्वोक्तकसेण 'एवं पणिसय सिक्षे' इत्यावेकविशितााधा-भिरुत्सर्गाधिकारः । 'ण हि णिखंक्त्वो चार्गा' इत्यादि विश्वद्राधाभिरपवादाधिकारः । ततः परं 'ण्यमगतदो समणो' इत्यादिचतुर्दशगाधाभिः श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गाधिकारः । ततोऽप्यनन्तरं 'गिष्ठ्यस्पुक्तकपदो' इत्यादिद्याविश्वद्राधाभिः ग्रुमोपयोगाधिकारक्षेत्यन्तराधिकारचनुष्टयंन सन्तनविनााधानिश्वरणानुयोगः चिक्रका नामा तृतीयो महाधिकारः समातः ॥ ३ ॥

अत्राह शिष्यः । परमात्मद्रव्यं ययापि पूर्वं बहुधा व्याख्यातम् । तथापि संक्षेपेग पुनर्राप कव्यतामिति भगवानाहः — केवच्ह्यानाधनन्तपुणानामाधारसूनं यतदात्मद्रव्यं भण्यते । तस्य च नयैः प्रमाणेन च परीक्षा क्रियते । तथाया—प्तावत् शुद्धनिश्वयेन निरुपाधिन्कटिकवन्समस्तरागादिविकव्योपाधिरहिनम् । पाता है ॥ ७५ ॥

इति श्री**पांडे हेमराज**कत श्रीप्रवचनसार सिद्धान्तको बालावबोधभाषाटीकार्मे **चारित्र** अधिकार पूर्ण हजा ॥ ३ ॥

जो कोई यह प्रश्न करे, कि यह आल्मा कैसा है ? और इसकी प्राप्ति किस तरह होती है ! तो उसका समाधान पहले भी कर आये हैं, और फिर भी ताल्पयेरूपसे कहते हैं—यह आल्मा चैतन्यरूप अनन्त भर्मानक एक द्रन्य हैं, वे अनन्त धर्म अनन्त नयोसे जाने जाते हैं, अनन्त नयरूप अुतज्ञान है। उस अुतज्ञानप्रमाणसे अनन्त पर्यस्करण आल्मा जाना जाता है, इस कारण नयोसे क्यु दिख्लाई जाती है। वही आल्मा द्रव्याधिकनयकर विद्यान है, जैसे वह एक है, और पर्याधिकनयकर वही आल्मा ज्ञान बरीनादिरूपसे अनेकरूप, काल, भावोंचे अनित्त हैं, वही आल्मा अन्तिव्यक्त क्यान्त कर्माव कर्माव कर्माव कर्माव कर्माव कर्माव क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान्त क्यान क्यान्त क्यान क्यान्त क्यान क्यान क्यान क्यान्त क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क

अस्तिलनास्तिलनयेनायोमयानयोमगुणकार्ग्रकान्तरालन्तर्यगुणकार्ग्रकान्तरालन्तिसंहिताबस्थासं-हिताबस्थलक्ष्योत्मात्वालक्ष्योत्मात्वमात्कनविशित्ववत क्रमतः स्वपरद्वयक्षेत्रकालभावैरस्तितः नास्तितवत ५। अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयगुणकार्ध्वकान्तरालवर्र्यसंहितावस्थलक्ष्योन्यस्व लक्ष्योन्मुखमाक्तनविश्विखनत् युगपत्स्वपरद्वव्यक्षेत्रकालभावैरवक्तव्यमः ६ । अस्तितावक्तव्यनयेना-योमयगुणकार्भ्रकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मस्वायोमयानयोमयगुणकार्भ्रकान्त-रालवर्त्यग्रणकार्मकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मखालक्ष्योन्मखामकनविश्विखवत खद्रव्यक्षेत्रकालमावैर्युगपत् खपरद्रव्यक्षेत्रकालमावैश्वास्त्तिवद्वक्कव्यम् ७। नास्त्तिवावक्कव्यनये-नानयोमयाग्रणकार्म्ककान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्धुखायोमयानयोमयग्रुणकार्ध्वकान्तरालवर्त्यः गुणकार्म्यकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्म्यखालक्ष्योन्म्यखानम्बन्धाकानविशिखवत् परद्रव्य क्षेत्रकालभावेर्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्व नास्तित्ववद्वक्तव्यम् ८। अस्तित्वनास्तितावक्त-तदेबाञ्ज्जनिश्वयनयेन सोपाधिस्फटिकवःसमस्तरागादिविकल्पोपाधिसहितम् । ग्रद्धसद्भत्वयवहारनयेन शुद्रस्पर्शरसगन्धवर्णानामाधारभृतपुद्रलपरमाणुबन्धेवलज्ञानादिशुद्रगुणानामाधारभृतम् । तदेवाशुद्धसद्भूत-व्यवहारनयेनाराजस्पर्शरसगन्धवर्णाधारभतदन्त्रणकादिस्कन्धवन्मतिज्ञानादिविभावगणानामाधारभुतम् । अनप-चरितासदभतः यवहारनयेन द्रचणकादिस्कन्थसं क्षेत्राबन्धस्थितपद्रलपरमाणवत्परमौदारिकशरीर बीतरागसर्वजवदा चतप्रयकर लोहमई बाण अस्तित्वरूप है, उसी प्रकार स्वचतप्रयकर आत्मा अस्तित्वरूप है । वही आत्मा नास्तिवनयकर पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नास्तिवरूप है, जैसे वही लोहमई बाण परचतुष्ट्यसे लोहमई नहीं है, धनुष और डोराके बीचमें नहीं है, साधनेका समय अन्य नहीं है, और निशानेके सामने नहीं है. ऐसे वही लोहमई बाण परचतप्रय नयकर नास्तित्वरूप है, उसी प्रकार परचतप्रयसे आत्मा नहीं है। वही आत्मा अस्तिनास्तित्वनयसे स्वचनष्ट्य परचतष्ट्रयके क्रमसे अस्तिनास्तिरूप है, जैसे बही बाण स्वचतप्रय परचतप्रयको क्रम-विवक्षासे अस्तिनास्तिकप होता है । वही आत्मा अवक्तव्यनयकर एक ही समय स्वचत्रष्टय परचत्रष्टय अवक्तन्य है, जैसे वहीं बाण स्वपरचत्रष्टयकर अवकन्य साधता है। वहीं आत्मा अस्तिअवक्तव्यनयकर स्वचत्रष्टयकर और एक हो बार स्वपरचत्रष्ट्रयकर अस्तिअवक्तव्यरूप बाणके दृष्टान्तरं समझ लंगा । नास्तिअवक्तव्यनयकर बही आत्मा परदृष्य, क्षेत्र, काल भावोंकर और एक ही समय स्वपरचतष्ट्रयकर नास्तिअवक्तन्यस्य बाणके दृष्टान्तमे जान छेना । अस्तिनास्तिअवकन्य-नयकर वही आत्मा स्वचतुष्टयकर परचतुष्टयकर और एक ही बार स्वपरचतुष्टयकर बागकी तरह अस्तिनास्तिअवक्तव्यरूप सिद्ध होता हैं । विकल्पनयकर वही आत्मा भेद लिये हुए है, जैसे एक पुरुष, कमार, बालक, जवान, बद्ध भेदोंसे सविकल्प होता है। अविकल्पनयकर वही आत्मा अभेदरूप है. जैसे वही परुष अभेदरूप है । नामनयकर वही आत्मा शब्दब्रह्मसे नाम लेके कहा जाता है। स्थापनानयकर वही आत्मा पुरुलका सहारा लेकर स्थापित किया जाता है। जैसे मूर्तीक पदार्थकी स्थापना है। द्रव्यनयकर वही आत्मा अतीत अनागत पर्यायकर कहाजाता है, जैसे श्रेणिकराजा तीर्थंकर-

व्यनयेनायोमयग्रणकार्ध्वकान्तरालवर्तिसंहितावस्थलक्ष्योन्मखानयोमयाग्रणकार्धकान्तरालवर्त्यसं हिताबस्यालक्ष्योन्सुखायोमयानयोमयगुणकार्धुकान्तरालबर्त्यगुणकार्धुकान्तरलबर्तिसंहिताबस्या-संहिताबस्यलक्ष्योन्म्रखालक्ष्योन्म्रखमाक्तनविज्ञिखवत खड्ड्यक्षेत्रकालमावैः परद्रव्यक्षेत्रकालमावै-र्थुगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्वास्तित्वनास्तित्ववदवक्तव्यम् ९। विकल्पनयेन विशुक्तमारस्यविरैक-पुरुषवत्सविकल्पम् १०। अविकल्पनयेनैकपुरुषमात्रवदविकल्पम् ११। नामनयेन तदात्मवत् शब्द-ब्रह्मामर्शि १२। स्थापनानयेन मर्तिसवस्सकलपदलालम्बि १३। द्रव्यनयेन माणवकश्रेष्ठिश्रमण-पार्थिववदनागतातीतपर्यायोद्धासि १४। भावनयेन पुरुषायितप्रदृत्तयोषिद्वत्तदालपर्यायोङ्घासि १५ । सामान्यनयेन हारस्रन्दामस्त्रबद्धचापि १६ । विशेषनयेन तदेकस्रकाफलबद्ध्यापि १७ । नित्यनयेन नटद्यवबदबस्थायि १८ । अनित्यनयेन रामरावणबदनबस्थायि १९ । सर्व-गतनयेन विस्फारिताक्षचक्षर्वत्सर्ववर्ति २०। असर्वगतनयेन मीलिताक्षचक्षर्वदात्मवर्ति २१। शन्यनयेन शन्यागारवत्केवलोद्धासि २२ । अशन्यनयेन लोकाक्रान्तनीवन्मिलितोद्धासि २३ । सर्वज्ञवदा विवक्षितैकप्रामगहादिस्थितम् । इत्यादि परस्परसापेक्षानेकनयैः प्रमीयमाणं व्यवहियमाणं क्रमेण मेचकस्वभावविवक्षितैकघर्मञ्यापकत्वादेकस्वभावं भवति । तदेव जीवदःयं प्रमाणेन प्रमीयमाणं मेचकस्व-भावानामनेकधर्माणां युगपद्रचापकचित्रपटवदनेकस्वभावं भवति । एवं नयप्रमाणास्यां तत्त्वविचारकाले महाराज हैं। भावनयकर वही आत्मा जिस भावरूप परिणमता है, उस भावसे तत्मय हो जाता है, जैसे प्रकाशीन स्त्री विपरीत संभोगमें प्रवर्तती हुई उस पूर्यायरूप होती है. उसी प्रकार आत्मा वर्तमान पूर्याय-कप होता है । सामान्यनयकर अपने समस्त पर्यायोमें व्यापी है, जैसे हारका सत सब मोतियोमें व्यापी है। विशेषनयकर वही द्रव्य एक पर्यायकर कहा जाता है, जैसे उस हारका एक मोती सब हारोमें अन्यापी है । नित्यनयकर श्रीव्यस्तप है, जैसे नट यद्यपि अनेक स्वांग रचना है, तो भी नट एक है, उसी तरह नित्य है । अनित्यनयकर वही द्रव्य अवस्थान्तरकर अनवस्थित है. जैसे नट राम रावणादिके स्वांगकर अन्यका अन्य होजाता है। सर्वगतनयकर सकलपदार्थवर्ती है, जैसे खुली आँख समस्त घट पटादि पदार्थोंमें प्रवर्तती है। असर्व गतनयकर अपनेमें ही प्रवृत्ति करती है, जैसे बंद किया हुआ नेत्र अपनेमें ही मौजद रहता है। शुन्यनयकर केवल एक ही शोभायमान है, जैसे शन्य घर एक ही है। अशन्य-नयकर अनेकोंसे मिला हुआ शोभता है, जैसे अनेक लोगों से भरी हुई नाव शोभती है। जान डेयके अमेद कथनरूप नयकर एक है, जैसे अनेक ईंधनरूप परिणत हुई आग एक है। ज्ञानन्नेयके भेदकथन-रूपनयकर अनेक हैं, जैसे आरसी (दर्पण) अपने अनेक घट पटादि पदार्थीके प्रतिविम्बसे अनेकरूप होती है। नियतनयकर अपने निश्चित स्वभावको लिये हुए है, जैसे जल अपने सहज स्वभावकर शीतलता लिए होता है। अनियतनयकर अनिश्चित स्वभाव है, जैसे पानी आगके सम्बन्धसे उच्छा हो जाता है। स्बभावनयकर किसीका बनाया हुआ नहीं होता, जैसे स्वभावकर कांटा विना बनाया हुआ तीखा ( पैना)

ज्ञानक्रेयाद्वेतनयेन महदिन्धनभारपरिणत्धमकेतुवदेकम् २४ । ज्ञानक्रेयद्वेतनयेन परमतिबिम्ब-संपृक्तदर्पणवदनेकम् २५ । नियतिनयेन नियमितीष्ण्यविविध्यतस्यमावमासि २६ । अनिय-तिनयेन नियत्यनियमितीष्यपानीयवदनियतस्यभावभासि २७। स्वभावनयेनानिधिततीक्ष्य-कण्टकवत्संस्कारनर्थनयकारि २८। अस्वभावनयेनायस्कारनिधिततीक्ष्णविधित्ववत्संस्कारसार्थ-क्यकारि २९ । कालनयेन निदायदिवसानसारिपच्यमानसहकारफलकत्समयायचिसिद्धिः ३० । अकालनयेन कत्रिमोध्मपाच्यमानसहकारफलवत्समयानायत्त्तसिद्धिः ३१ । प्रस्वकारनयेन पुरुषकारोपलब्धमधककटीकपुरुषकारवादिवद्यवसाध्यसिद्धिः ३२ । दैवनयेन पुरुषकारवादिदः त्तमधककटीगर्भलब्धमाणिक्यदेवदादिवदयवसाध्यसिद्धिः ३३ । ईश्वर्नयेन धात्रीहटावलेखमा-नपान्थवालकबत्पारतन्त्र्यभोकत ३४ । अनीक्षरमयेन स्वच्छन्द्रदारितक्ररक्रकण्ठीरववतस्वातन्त्र्य-भोक्त ३५ । गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानक्रमारकवदगुणग्राहि ३६ । अगुणिनयेनोपाध्याय-विनीयमानकुमारकाध्यक्षवत केवलमेव साक्षि ३७ । कर्तनयेन रञ्जकबद्दागादिपरिणामकर्त् ३८ । अक्रुतेनयेन स्वकर्मप्रतस्त्रकाध्यक्षवत्केवलयेव साक्षि ३९ । भोक्तनयेन हिताहितान्न-योऽसौ परमात्मद्रत्यं जानानि स निर्विकत्पसमाधिप्रस्तावे निर्विकारस्वसंबेदनज्ञानेनापि जानातीति ॥ पनरप्याह शिष्यः --- ज्ञातमेवासम्बन्धं हे भगवितदानी तस्य प्राप्यपायः कथ्यताम् । भगवानाह---सकछ-विमलकेवलज्ञानदर्शनस्वभावनिजयरमात्मतस्वसम्यकश्रदानज्ञानानशानरूपाभेदरस्वत्रवारमकनिर्विकरपसभाधिसं-होता है। अस्वभावनयकर सँनाला हुआ होना है, जैसे लोहेका बाण बनानेसे तीखा होता है। काल-नयकर कालके आधीन सिद्धि होती है. जैसे ग्रीष्मकाल (गर्मी) के अनुसार डालका आम सहजमें पक जाता है। अकालनयकर कालके आधीन सिद्धि नहीं है, जैसे धासकी गर्मीसे पालमें आम पक जाता है। पुरुषाकारनयसं यत्नसे सिद्धि होती है, जैसे शहदके उत्पन्न करनेके लिये काठके छेदमें एक मध-माखी रखते हैं, उस मक्षिकाके शब्दसे दसरी शहदकी मक्खियाँ आकर अपने आप मधुळता बनाती हैं. इस तरह यत्नसे भी शहदकी सिद्धि होती है. उसी प्रकार यत्नसे भी द्रव्यकी सिद्धि होती है । दैवनयकर विना यत्न भी साध्यकी सिद्धि होती है, जैसे यत्न किया था शहदके लिये परंतु दैवसंयोगसे उस मधु-छत्तेमें माणिकरत्नकी प्राप्ति हो गई, इस तरह यत्न विना भी सिद्धि होती है। ईश्वरनयकर पराधीन हवा भोगतः है. जैसे पंथी बालक धायके आधीन हुआ खान पान किया करता है। अनीश्वरनयकर स्वाधीन भोका इंद्र तैसे स्वेच्छाचारी सिंह प्रगोको विदारणकर खान-पान किया करता है। गुणनयकर गणीका प्रहण करनेवाला है, जैसे उपाध्यायकर सिखाया हुआ कुमार गुणप्राही होता है । अगुणनयकर केवल साक्षीमत है. गणप्राही नहीं है, जैसे अध्यापकसे सिखलाये हुए कमारका रक्षक पुरुष गणप्राही नहीं होता । कर्तानयकर रागादि परिणामोका कर्ता है, जैसे रॅगरेज रंगका करनेवाला होता है । अकर्ता-नयकर रागादि परिणामोका करनेवाला नहीं है, साक्षीभूत है, जैसे रॅंगरेज जब अनेक रंग करता है. तब कोई तमाशा देखनेवाला तमाशा ही देखता है, वह कर्ता नहीं होता । भोक्तानयकर सुख द:खका भोका मोकुव्याधिततस्युत्वदुःखादिमोक् ४० । अभोकृतमेन हिताहिताक्रमोकुव्याधिताध्यक्षयन्व-स्तित्वत्वत् केवलमेव साक्षि ४१ । क्रियानयेन स्वाणुमिक्षपृत्रंजातदृष्टिलन्यनियानान्ध्यत्दुः द्यानपाथान्यसाध्यसिद्धिः ४२ । झाननयेन चन्यक्रमोचकपरमाण्यन्तरसंयुज्यमानपरमाण्यक्रस्य-मोक्षपोर्द्वतानुवर्ति ४४ । निश्चयनयेन केवलवध्यमानसुच्यमानवस्यमोक्षोवितस्तिग्यक्षतत्व-गुणपरिणतपरमाण्यक्रन्यमोक्षयोरेजैतानुवर्ति ४५ । अधुद्धनयेन घटतराविविष्टमृष्णात्रवस्तो-पाधिस्वमात्रम् ४६ । शुद्धनयेन केवलमृष्णात्रवस्तिवाधिस्वमात्रम् ४९ । तद्कस्

जातरागावपाधिरहितपरमान्दैकलक्षणसुखापृतरसास्त्रादानुभवमलभमानः सन् पूर्णमासीदिवसे जलक्छोल-अधितसमद इव रागदेषमोहकलोलैयांवदस्वस्थरूपेण क्षोमं गण्कययं जीवस्तावकालं निज्ञादात्मानं न है। जैसे हित, अहित पथ्यको छेता हुआ रोगी मुख दःखको भोगना है। अभोक्तानयकर भोक्ता नहीं है. केवळ साक्षीमत है, जैसे हित, अहित पृथ्यको भोगनेवाले रोगीका तमाशा देखनेवाला धन्वन्तरी वैद्यका नौकर साक्षीयत है। कियानयकर कियाकी प्रधाननासे सिद्धि होतो. जैसे किसा अंधेने महाकष्टसे किसी पाषाणके खंभेको पाकर अपना माथा फोडा, वहाँपर उस अंग्रेके मस्तकमें जो लोह (रक्त)का विकार था. वह दर हो गया. इस कारणसे उसकी आँथे खल गई. और उस जगह उसने खजाना पाया. इस प्रकार किया-कष्टकर भी बस्तकी प्राप्ति होती है । ज्ञाननयकर विवेकको ही प्रधाननासे बस्तकी सिद्धि होती है, जैसे किसी रतके परीक्षक पुरुषने किसी अज्ञानी दीन पुरुषके हाथमें चिनामणियन देखा. तब उस दीनपुरुषको बुलाकर अपने घरके कोनेमें से एक सुद्री चनेके अन्नकी देकर उसके बदले चिंता-मणितल हे लिया. उसी प्रकार किया-कप्रके विना ही वस्त्वकी सिद्धि होती है। व्यवहारनयकर यह आत्मा बंध मोक्षावस्थाको दिविधामें प्रवर्तना है. जैसे एक परमाण दसरे परमाणसं बंधता है. और खलता है. उसी प्रकार यह आत्मा बंध मीक्ष अवस्थाको पुरुलके साथ धारण करता है। निश्चयनयकर पर-दुव्यसे बंध मोक्षावस्थाकी दिविधाको नहीं धारण करता. केवल अपने ही परिणामसे बंध मोक्ष अवस्थाको धाता है. जैसे अंकेला परमाण बंध मोश्र अवस्थाके योग्य अपने रिनम्ध रूक्ष गुण परिणामको धरता हुआ बंध मोक्ष अवस्थाको धारण करता है। अग्रुद्धनयकर यह आत्मा उपाधिजन्य स्वभावको लिये हुए है, स्वभावस्त्य है, जैसे भैदभाव रहित केवल मृतिका होती है। इत्यादि अनन्त नयांसे वस्तुका अहि होती है। बस्त अनेक तरह बचन-विलाससे दिखलाई जाता है, जितन बचन है, उतने हा नय हैं, जितने नय हैं. उतने ही मिथ्याबाद है। जो एक नयको सर्वथा मानें, तो मिथ्याबाद होता है. और जो कशंकित माना जाय, तो यथार्थ अनेकतारूप सर्व वचन होता है, इसलिये एकान्तपनेका निषेव है। एक ही बार वस्तको अनेक नयकर सिद्ध करते हैं । यह आत्मा नय और प्रमाणसे जाना जाता है, जैसे एक समद अब जदी जदी नदियोंके जलसे सिद्ध किया जावे, तब गंगा यसना आदिके सफेद नीलादि बलोके जाबदिया वयणवहा ताबदिया चेव हाँति णयबादा । जाबदिया णयबादा ताबदिया चेव हाँति परसमया ॥ परसमयाणं वयणं सिच्छं खल्ड होदि सम्बहा वयणा । जहणाणं पुण वयणं सम्मं खु कहंचि वयणादो ॥

एयमनया दिशा प्रत्येकमनन्तपर्यव्यापकानन्तनयैनिक्ष्यमाणस्वदन्तसद्वातिमञ्जूबलनील्गाङ्गयास्रुनोदकमार्वदनन्तपर्गाणां परस्यस्यद्वात्वमात्रेण शक्यविवेचनतादमेचकस्यभावेकवर्मव्यापकेकप्रमिलाद्ययादितेकान्तात्मारमद्रव्यम् । युगयदनन्तपर्यव्यापकानन्तनयव्याप्येकश्चतः
ज्ञानलक्षणप्रमाणेन निरूष्यमाणं त् समस्ततरङ्गिणीपयःपूरसमयायात्मकेकमकराकस्यनन्तपर्माणं वस्तुतेनाश्चवविवेचनतान्येवकस्यभायानन्तपर्यवेचपर्यक्षप्रमिलात् ययोदितानेकान्तात्यात्मदृष्ट्यं

स्यात्कारश्रीवासवदयैर्नयाँग्रैः पञ्चन्तीत्थं चेत् ममाणेन चापि । पद्म्यन्त्येत्र मस्फुटानन्तधर्मे-स्वात्मद्रच्यं शृद्धचिन्मात्रमन्तः ॥

प्राप्नोति इति । स एव वीतरागमर्वज्ञप्र गीतोपदेशयत एकत्वियविक्रनेत्वियपञ्चेत्वियसंज्ञिपर्याप्तमन्त्रयदेशकल रूपंदियपद्वाविन्यायाय्ययस्यिद्वसद्धर्मश्रव गत्रहणधारणश्रद्धानसंय मविषयस्वनिवर्तनकोधादिकषायव्याव-मदस एक एक स्वभावको धारता है, उसी प्रकार यह आत्मा नयांकी अपेक्षा एक एक स्वरूपको धारण करता है । और जैसे वहीं समुद्र अनेक निर्दयोंके जलोंसे एक ही है, भेद नहीं, अनेकान्तरूप एक वस्त है. उसी प्रकार यह आत्मा प्रमाणकी विवक्षांसे अनंत स्वभावमय एक द्रव्य है । इस प्रकार एक अनेक स्वरूप नय प्रमाणमं सिद्धि होती है, नयोसं एकस्वरूप दिखलाया जाता है, प्रमाणमे अनेक स्वरूप दिखलाये जाते है । इस प्रकार स्वास्पनकी शोभासे गर्भितनयोंके स्वरूपसे और अनेकान्तरूप प्रमाणसे अनत धर्म संयक्त शद्भवित्मात्र वस्तुका जो पुरुष निश्चय श्रद्धान करते हैं, वे साक्षात आत्मस्वरूपके अनु-भवी होते हैं। इस प्रकार इस आत्महरुयका स्वरूप कहा । आगे उस आत्माकी प्राप्तिका उपाय दिखलाते हैं --यह आत्मा अनादिकालमें लेकर पृह्लीककर्मके निमित्तमें मोहरूपी मदिरा (शराब )के पीनंसं मदोन्मत हुआ पूमता है, और समुद्रकी तरह अपनेमें विकन्प-तरंगीसे महाक्षीभित है। क्रमसे प्रवृत्त हुए अनन्त इत्त्रिय-ज्ञानके मेरीसे सदाकाल पुलटता रहता है, एकम्पप नहीं, अज्ञानभावकर पर-स्बाह्य बाह्यपदार्थीमं आत्मबद्धिसं मैत्रीभाव करता है, आत्मविवेककी शिथिलतास सर्वेथा बहिर्मुख हुआ है. बारम्बार पदलीककर्मक उपजानेवाल राग देव भावोकी दैततामें प्रवर्त रहा है। ऐसे आत्माको शद निदानन्द परमात्माकी प्राप्ति कहाँसे हो सकती है ! यदि यही आत्मा अर्थंड ज्ञानके अस्याससे अनादि पद्रक्षीककर्मसे उत्पन्न हुआ जो मिथ्यामोह उसको अपना घातक जानकर भेदाभिज्ञान द्वारा अपनेसे ज़ुदा इस्यभिहितमात्मद्रस्यमिदानीमेतद्रवाप्तिमकारोऽभिधीयते - अस्य ताबदात्मनो नित्यमेवानादिपौद्रलिककमेनिमित्तमोहमाबनाजुभावपूर्णितात्मद्रतितया तोयाकरस्येवात्मन्येव श्वुभ्यतः
कममद्रत्ताभिर्काप्तिस्यमेहमाबनाजुभावपूर्णितात्मद्रतितया तोयाकरस्येवात्मन्येव श्वुभ्यतः
कममद्रत्ताभिर्काप्तिस्यक्तिभिः परिवर्तमानस्य इप्तिव्यक्तिनिमेत्तत्या झेयभूतास्च विहरर्थन्यक्तिषु मद्रत्तमेवकस्य शिषलतात्मित्रवेकत्यात्मन्तविद्विस्य पुतः पौद्रलिककर्मनिर्मापकरामद्रेत्रतेनमुक्तंभानस्य द्रत एवात्मावाप्तिः। अथ यदा त्ययमेव प्रचण्डकमिकाण्डोवण्डीकृतात्मण्डशानकाण्डतेनानादियौद्रलिककर्मनिर्मात्मय [मोद्रस्य] वथ्यवातकवित्रप्ताद्वानपूर्वकविमायकरणात् केवल्यत्मभावानुभावनिभ्यक्तिः
विमायकरणात् केवल्यत्मभावानुभावनिभ्यक्तिः
विमायकरणात् केवल्यत्मभावनानुभावभावनिभ्यक्तिः
निम्यत्मत्वाक्ष्यस्य विद्यव्यक्तिमित्यस्य मद्वितानुद्विद्यभित्तो द्रत एवानजुभूतपूर्वमपूर्वज्ञाननन्दस्यभावं भगवन्तमात्मानमान्याति। अवाप्नोतेव ज्ञानानन्दात्मानं जगदपि
परमात्मातमिति।। भवति वात्र श्लोङ्गः—

र्तनादिपरंपराद्र्छभान्यपि कथेचिःकाकतालीयन्यायेनावाप्य सक्रलविमलकेवलज्ञानदर्शनस्वभावनिजपरमात्म तत्त्वसम्यकश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरस्त्रश्रयस्मकनिर्विकल्पसमाधिसंज्ञानग्रयवपाधिरहितपरमानन्दैकलक्षण-सुखामृतरसास्वादानुमवजामे सत्यमावास्यादिवसे जलकञ्चोलश्चोभगद्वितसमुद्र इव गगद्देषमोहकञ्चोलश्चोमः करके केवल आत्मस्यरूपकी मावनासे निश्चल (थिर) होते. तो अपन स्वरूपमें निस्तरंग समुद्रकी तरह निष्कंप हुआ तिष्ठता है। एक ही बार व्यान हुए जो अनन्तज्ञानका शक्तिक भेद अनकर यह पुलटता नहीं है। अपनी जान शक्तियों कर बाह्य पररूप बेय पदार्थीमें मेत्रीभाव नहीं करना है। निश्रल आत्म-ज्ञानकी विवेकतासे अत्यन्त स्वरूपके सन्सुख हुआ है। पुहलकर्मवंधके कारण राग देवकी दिविधासे दर रहता है । ऐसा जो परमात्माका आराधक पुरुष है, वहा पूर्वमें नहीं अनुभव किये हुए और ज्ञानानन्द स्वभाव ऐसे परमहाको पाता है। आप ही सायक है, आप ही साय्य है, अवस्थाक भेदसे साथ्य साधक भेद हैं। यह सम्पूर्ण जगत् भी ज्ञानानन्दस्बरूप परमान्ममावको प्राप्त होवे, और आनंदरूप अमृत-जलके प्रवाहकर पूर्ण बहती हुई इस केवलज्ञानरूपी नदीमें जा आस्मतत्त्व मग्न होरहा है, जो समस्त ही लोका-लोकके देखनेको समर्थ है, ज्ञानकर प्रधान हैं, जो तन्त्र अमृत्य उत्तम महारानकी तरह अतिशोभायमान है उस आत्मतत्त्वको स्याद्वादरूपी जिनेश्वरके मतको स्वीकार करके हे जगत्के भव्यजीयो ! तुम अंगीकार ् करो. जिससे कि परमानंदसुखकी प्राप्त होवा । इस प्रकार कंदकंदाचार्यकृत प्रवचनसारमें यह चरणानयोग पूर्ण हुआ । यह अनादिनिधन शन्दत्रहा अपने अर्थरसकर गर्भित है, किसी पुरुषसे इसका अर्थ किया हुआ नहीं हो सकता, आप ही अर्थशक्तिकर प्रवर्तता है। इसलिये ऐसा कोई नहीं समझलेना कि प्रवचनसारका अर्थ मैंन किया है, वह तो स्वतःसिद्ध ही है।हे भव्यो ! निर्मल ज्ञान-कलाके प्रकाशसे अनेकान्त-विधाको निथ्यसे धारण करके एक परमात्मतत्वको पाकर परम्आनंदरूप होना।

आनन्दास्तप्रिनर्भरवहत्कैवल्यकक्षोलिनीनिर्मयं जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्रीसुखम् ।
स्यात्काराङ्गीजनेश्रासनवश्रादासादयन्तृह्शस्त्
स्वं तत्त्वं द्वजात्यर्जाकिरणमस्पष्ट्रमिष्टं जनाः ॥
व्याख्येयं किल विश्वमानसादितं व्याख्यातु गुरुफे गिरां
व्याख्येयं किल विश्वमानसादितं व्याख्यातु गुरुफे गिरां
व्याख्यायं विश्ववायास्त्रमान्द्रस्तिरिति मा मोहाजनो वत्यातु ।
वत्यात्वद्य विश्वद्वाधिकलया स्यादादिद्याव्यावलात्
कृष्टकेकं सकलात्यशाश्राविदं स्वं तत्त्वस्यव्याकलः ॥

इति गदितमनीचैस्तत्त्वधुवावचं य-बिति तदिषि किलाभूत्कल्पमग्नी हुतस्य । अनुभवतृ तद्रचैथिचिदेवाद्य यस्माद-परिमिष्ठ न किंचित्तत्त्वमेकं परं चित् ॥ समाप्तेयं तत्त्वदीपिका टीका ।

रहितप्रस्तावे यथा निज्ञगुद्धात्मतरी स्थिरो भवति तथा तदैव निज्ञगुद्धात्मस्वसूपं प्राप्नोति ॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां तात्पर्यकृतौ एवं पूर्वोक्तक्रमण 'यस सुराष्ट्रर' इत्यायेकोत्तरहान-गाश्रापर्यक्तं सम्यव्जानाधिकारः, नदनन्तां 'नम्हा तस्स णमाई' इत्यादि त्रयोदशोत्तरहातगाश्रापयन्तं क्रेया-धिकागपरनामसम्यक्तवाधिकारः, नदनन्तां 'नवसिढे णयसिढे' इत्यादि सन्तन्वतिगाश्रापर्यन्तं चारिजाधि-कारखेति महाधिकारत्रयेणैकादःगाधिकत्रिणनगाश्रामिः प्रवचनसारमाभृतं समान्तम् । समान्तेयं तान्पर्यकृत्तिः प्रवचनसारस्य ।

जो महाबुद्धिवन्त हुए है, वे भी तत्वके कथन-समुद्रके परागामी नहीं हुए, और जो थोंड़ा बहुत तत्वका कथन मैंने किया है, बह सब तत्वकी अनन्ततामें इस तरह समा गया है, मानो कुछ कहा ही नहीं, जैसे आगमें होम करनेको बस्तु किननी हो डालो कुछ नहीं ग्रहती, उसी प्रकार तत्वमें सब कथन समा जाता है। इस कारण परमात्मतत्व वचनसे नहीं कहा जा सकता, केवल अनुभवगम्य है, इससे हे भन्यो! चिन्मात्र बस्तुको अनुभवो, क्योंकि इस लोकमें दूसरी उत्तम बस्तु कोई नहीं है। इस लिये श्रीअस्ट्रनचंद्राचार्य कहते हैं, कि चिदानन्द परमात्मतत्वका हमेशा घटमे (अंतरामें ) प्रकाश करो॥

इति बालबोधिनी भाषाटीका ।

### प्रशस्तिः ।

नाथान्वयं नमस्कृत्य मञ्चलारक्रवार्म्बम् । संबध्नामि प्रशस्ति डि नानाशब्दविराजि-ताम ॥ १ ॥ मक्तिश्रीर्यस्य कास्ता प्रसम्भावितं त्रोटितं कर्मवस्यं येन ध्यानेन प्लप्टं निवित्तः भवतर् पात को नेमिनाचः । ज्ञानाधिःज्ञांनमतिः सक्तस्मनिजनैः सेन्यमानो यतीन्द्रो भत्यानां यो हि चिन्त्यः सकलगुणनिधिर्वेवनाथो जितारिः ॥ २ ॥ विक्रमादिन्यराज्येऽस्मिश्चनुर्दशपरे शते। नवषष्ट्या यने कि च गोपाडी देवपत्तने ॥३॥ अनेकभभक्रपदपद्मलग्रस्तस्मिन्निवासी नतु पारक्षपः शृङ्कारद्वारा भूवि कामिनीनां भूभुक व्यक्तिद्वः श्रीवीरमेन्द्रः ॥ ४ ॥ मदनारिगृहं तत्र महिवश्वंसन्त्रभूमम् । वैद्वर्यच्यतितं मन्ये कि देवस्यात्र निर्मितम् ॥ ५ ॥ नन शकस्यादेवीन धनदेनात्र निर्मितमः। कंसतालेख घण्टार्धेवते यत्स्विगिक्षः सह ॥६॥ कामिन्यो यत्र गायन्ति नत्यन्ति हि स्वभावतः । पठन्ति विद्ययः पाउं निरवदां कते मदः ॥ ७ ॥ श्रीकाष्ट्रसंग्रे जगित प्रसिद्धे महदगणीचै त्रयमाधरान्त्रये । सदा सदान्तरविचारदर्ध गणे सरस्ये वरपण्कराख्ये ॥ ८ ॥ मनीश्वरोऽभन्नयसेनदेवः कृशाप्रकर्मा यशसां निवासः । पट्ट तदीये मुनिरश्वसेन वासीत्सदा ब्रह्मणि वसचेताः ॥ ९ ॥ पट्टे तदीये शुभक्रमंनियोऽप्यनन्तकीर्ति-र्गणरत्नवाधिः । मनीश्वरोऽभज्जिनशासनेन्द्रस्तत्पद्रधारी भवि क्षेमकोतिः ॥ १० ॥ पदे तदीये नव हैमकोतिस्तपःप्रभानिर्जितभान्भानः। रत्नत्रयालंकृत्यर्भमृतिर्यतीश्वरोऽभुजगति प्रसिद्धः ॥ ११ ॥ यनिपपानकोशयपटपदः परमधर्मधरः किम अधरः । न हि जडः कि नगः सल चन्द्रमा न हि विश्वः स कल्क्कविवर्जितः ॥ १२ ॥ पारावारो हि लोकं यो जनानिमिय-सेवितः । देवकोर्तियुनिः साक्षात्परं आरविवर्षितः ॥ १३ ॥ व्याख्यायेत्र गृहः साक्षात्पर्याः धर्मविनिर्गतः । प्रश्नातिमनिर्भाति परं रागविवज्ञितः ॥ १४ ॥ विगम्बरोऽभद्रभवि मेरुपवैतः सर्वावर्णेः किम सोऽध्यजङ्गमः । सरित्यतिः कि जलभारवर्जितो नभन्नराजः स कल्जनिर्गतः ॥ १५ ॥ प्रतापबन्दो हि मनिप्रवानः स्वव्याख्यया रजितसर्वलोकः । नियन्त्रितासीयमनो-विद्वको विद्यादिभभन्किलिको नितान्तम ॥१६॥ गुणरानीरकपारो भवसमणकाहितः। हेमचन्द्रो यतिः साक्षात्परं ब्राहविवर्षितः ॥ १७ ॥ ग्लावः साम्यं रत्नसानोः स्थिरत्वं भानोः सर्वः सर्वकारोश्च रूपम । गरभीरत्वं पयोचेः प्रसभमस्त्रिलं त्यागमेवं बलेश्च 'संगृहीत्वा विधात्रा किमन निजवलास्थापितोऽयं धर्मचन्द्रों लक्ष्मीणो ज्ञानदक्षो विवधमनिजना-

### रीकाकारस्य प्रशस्तिः ।

ब्रह्मनतमस्या किसा मार्गो रत्नत्रवास्यकः । तत्त्रकाशसमयांय नमोऽस्तु कुसुदेन्द्रवे ॥ ९ ॥ सूरीश्रीवीर-सेनास्त्र्यो मूलसंपेऽपि सत्तपाः । नैर्फ्रन्यपदबी मेजे जानस्वपरोऽपि य ॥ २ ॥ ततः श्रोसोमसेनोऽस्पृहणी गुणगणाध्यः । तद्विनेयोऽस्ति यस्तर्स्म ज्यसेनतपोस्त्रते ॥ ३ ॥ शोष्ठ बभूतः मालु १ गाषुः स्या धमस्तो वदाभ्यः । सूत्रस्ताः साधुमहीपतियस्तरसादयं बाह्मस्यत्त्रः ॥ ४ ॥ यः स्तान सर्वविदः स्वयामायकमाराजनया करीति । स श्रेयसे प्रास्त्रनासप्रव्यपुद्यारितुर्वास्त्रविकोषनीकः ॥ ५ ॥ श्रीमशित्रभुवनचन्त्रः निजमतवाराश्चितायना चन्द्रम् । प्रवासिक कामनामत्रवस्त्रमहावर्षतेकातचारम् ॥ ६ ॥ जगसमस्यसंसारिजीवकारणवस्यते । स्विपते नम्बकारो स्वभावात् ॥ १८॥ एकक्रीतिमुनेः किच्यो गुणरत्नमद्दोनिष्टिः। श्रक्कवारी द्वरीराज्ञः श्रीकवसविभूषितः ॥ १९॥ इति प्रशस्तिः।

गुणरत्नातां नवस्त्रिधुवनेन्दवे ॥ ७ ॥ त्रिधुवनकन्द्र चन्द्र नीमि महासंबमोत्तार्थं श्चिरखा । बस्योदयेन अगतां सान्ततमोराशिक्कन्तन कृष्टते ॥ ८ ॥ इति प्रशस्तिः ।

### भाषाकारकी प्रशस्ति।

दोडा—सुलप्रयक्तरता भय, कृतकृत् मितमान । असृतखंद टीका करी, देवमाव परवान ॥ १॥ असे करता सुलकी, तेली टीकाकार । तातें अतिशुंदर सरस, वरते प्रवचनसार ॥ २॥ सकलतत्वपरकासिनी, तस्वदीपिकानाम। टीका सरसुतिदे विको,यद टीका विभाराम ॥३॥ चीपाई—बालकोष यद कोनी जैसे । सो तुम सुनदु कहूं तैसे ॥

नगर आगरेमें हितकारी । कॅबरपाल प्याता अविकारी ॥ ४ ॥ तिन विचार जियमें इट कीती । जो आपा इट होर नधीनी ॥ अरपबुद्धि मी अरप बजाते । अयम अगोचर पुर पहिचाते ॥ ४ ॥ यह विचार मनमें तिन राज्यों । पांडे देसराज्यों आखी ॥ आगें राज्ञमहर्ने कीती । समयलारआपा रसलीती ॥ ६ ॥ अब जो प्रवचनकी है भाषा । तो जिनपमं वर्षे यह साखा ॥ तार्ते करह, विलंब न कीते । प्रस्नावना अंगकल लीते ॥ ७ ॥

दोहा — अवनीपति बंदाहि चरण, सुयण-कमल विद्वसंत । साहजिहांदिनकर-उदै, अरिगण-तिमिर नर्मत ॥८॥

सीरठा-निज्ञ सुबोध अनुसार, येसे हित उपदेशसी। रची भाष अविकार, जयवंती प्रगटह सद्दा ॥ ९ ॥ हेसराज हिय जाति अविकातीयके हित भणी। जिनवर-त्राण-प्रमानि, भाषा प्रवचनकी करी॥ १०॥

होडा—सजहसे नव उत्तरे, माघ मास सित पाख । पंजीय आदिनजारको. पूरन कोनी प्राच ॥ ११ ॥ पदसहरूसतनीन है. मंख्या प्रथममान। विदुष विवेकविचारिकरि, सुणिज्यो पूरुप प्रधान ॥ १२॥

इस प्रकार प्रशस्ति पूर्ण हुई ।





# कुंदकुंद-विद्धओ पद्ययाणस्यारो

[1]

- एस गुरासुरमणुसिंदवंदिदं घोदघाइकम्ममलं ।
   पणमामि वढढमाणं नित्यं घम्मस्म कत्तारं ॥ १ ॥
- मेसे पुण तिन्थयरं समन्दिसद्धं विसुद्धसन्भावे । समणे य णाणदंसणचरित्ततवकीरियायारे ॥ २ ॥
- 3) ते ते सब्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं। वंदामि य बहुने अरहते माणुसे खेते ॥ ३॥
- किचा अरहंनाणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं ।
   अज्ज्ञावयवम्माणं साहुणं चेव सन्वेसि ॥ ४ ॥
- तेसिं त्रिसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज ।
   उत्संपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥ ५॥ [पणगं]
- संपज्जदि णिव्याणं देवासुरमणुयरायविहवेहिं।
   जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्यहाणादो ॥ ६ ॥
- चारितं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो ति णिहिहो। मोहक्तोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥ ७ ॥
- परिणमदि जेण दन्त्रं तकालं तम्मय ति पण्णतं । तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मणेदन्त्रो ॥ ८ ॥
- 9) जीवो परिणमदि जदा मुहेण अमुहेण वा मुहो अमुहो । मुद्धेण तदा मुद्धो हवदि हि परिणामसन्त्रावो ॥ ९ ॥

<sup>1)</sup> ह बंदिसं, p पार्वि. 3) ह पलेसमेन परोसं. 4) A तथ, A चेंदि for चेत्र. 5) K विश्वहणाणं द्वाध्यवहायासमं, c सामाचित्र, ह जुत्ती for जतो. 6) त संपंजाह, ह समुख, A "पहाणउ p "प्याणदो. 7) A समुत्ति, ACP विह्ना, AP अप्पणोऽप समो. 8) Cह तकाल (क्रिं), [तस्मय ति?], A मुणेसम्मी.

- 10) पत्थि विणा परिणामं अत्थो अत्थं विणेह परिणामो । दव्यगुणपञ्चयत्थो अत्थो अत्थित्तिव्यत्तो ॥ १० ॥
- धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जिंद सुद्धसंपयोगजुदो ।
   पाविद णिव्याणसुद्धं सुद्दोवजुत्तो व सम्मसुद्धं ॥ ११ ॥
- 12) असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो। दुक्खसहस्मेहिं सदा अभिपुदो भमदि अर्चतं ॥ १२ ॥
- 13) अइसयमादसमुत्यं विसयातीदं अणोवममणंतं । अञ्जुच्छिण्णं च सुदं सुद्धवओगप्पसिद्धाणं ॥ १३ ॥
- मुविदिद्पयन्थसुत्तो संजमतवसंजुदा विगदरागो ।
   समणो समग्रहदक्वो भणिदा सद्धोवओगो ति ॥ १४ ॥
- 15) उवओगविसुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरओ । भट्टो सयमेवाटा जाटि परं णेयभुटाणं ॥ १५ ॥
- 16) तह सो लद्धसहात्रो सन्बण्ह सन्बलोगपदिमहिदो । भूदो सयमेबादा हबदि संयंश्व ति णिहिंद्रो ॥ १६ ॥
- 17) भंगविद्याणो य भन्नो संभनपरित्रज्ञिदो विणासो है । विज्ञदि तस्सेन पूर्णो टिदिसंभनणाससमनायो ॥ १७ ॥
- 18) उप्पादो य विणासो विज्ञदि सन्वस्स अहजादम्म । पज्जाएण द केणवि अहो खलु होदि सन्धृदो ॥ १८ ॥
- 18∗1) तं सब्बद्वतिरहं इहं अमरासुरप्पडाणेर्डि । जे सहहति जीवा तेसिं दुक्खाणि खीयंति ॥ १८∗१ ॥
  - पक्खीणचादिकम्मो अणंतवस्वीरिओ अधिकतेजो ।
     जादो अणिदिओ सो णाणं सोक्वं च परिणमदि ॥ १९ ॥
  - 20) सोक्यं वा पुण दुक्यं केक्ट्रणाणिस्स णित्थ देहगई। जम्हा अदिदियत्तं नाई तम्हा द तं णेयं ॥ २०॥

<sup>11)</sup> к पानह, к य for य 12) к नया, रा आनिह्ददी, с असिंद्दी, к समझ 13) др अदिसय.

14) др प्रस्थ - 15) с माहर्गी. 15) र गैंव. к सहाओ, с सक्लोबपडिमाहिदी, с इवह. 17) др
चिक्रणी, स लि for हिं, तर द्विर к सम्ताओं 18) त अस्य for आहु, с प्रवायेण, स संभूदी, 18=1) к
ते, ए प्याणीहिं, с ने for ये 19) ск पाह र वीरियो, ск अदिय, तर अर्थियों с अंदियंतों. 29) с
देवस्थ. к अवस्थित.

- 21) परिणमदो खलु णाणं पश्चक्वा सन्तदन्त्रपज्ञाया । सो णेत्र ते तिजाणिद उम्महपुन्तार्हि किरियार्हि ॥ २१ ॥
- 22) णित्य परोक्खं किंचि वि समंत सञ्ज्ञक्वगुणसिद्धस्स । अक्वातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२ ॥
- 23) आदा जाजपमाणं जाणं जेयण्यमाणमुहिद्दं । जेयं लोयालोयं तम्हा जाणं त सन्वगयं ॥ २३ ॥
- 24) णाणप्यमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्म सो आदा । हीणो वा अहिओ वा णाणादो हवदि धवमेव ॥ २४ ॥
- 25) हीणो जिद्द सो आदा तण्णाणमचेदणं ण जाणादि । अहिओ वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि ॥ २५ ॥ जगलं।
- 26 सन्त्रगदो जिणवसहो सन्त्रे वि य तम्मया जगदि अहा । णाणमयादो य जिणो विस्तयादो तस्य ते भणिया ॥ २६ ॥
- 27) णाणं अप्य त्ति मदं बदृदि णाणं विका ण अप्याणं । त्रद्धा णाणं अप्या अप्या णाणं व अण्यं वा ॥ २७ ॥
- 28 जाजी जाजमहात्रो अट्टा जेयप्यमा हि जाजिस्स । रूवाणि व चक्खणं जेवण्योण्जेस बहंति ॥ २८ ॥
- 29) ण पविद्वो णाविद्वो णाणी णेयेसु रूविभव चक्ख्। जाणिक पम्सिक णियदं अक्वातीको जगमसेसं ॥ २९॥
- 30) र्यणमिह इंदणीलं दृद्धज्झसियं जहा सभासाए । अभिभ्रय तं पि दृद्धं बृहदि तह णाणमत्थेस् ॥ ३० ॥
- 31) जदि ते ज संति अहा जाणे जाणं ज होदि सन्वगयं। सन्वगयं वा जाणं कहं ज जाजहिया अहा ॥ ३१॥
- 32) गेण्डिंद णेव ण सुंचिद ण परं परिणमिद केवली भगवं। पेच्छिद समंतदो सो जाणिद सन्वं णिरवसेसं॥ ३२॥

<sup>21)</sup> k ओश्माइ. 22) r वि सम्मल, k सया. 23) c ख for तु. 24) ck इबह, A अधियों, ck होंदि for इबदि 25) c बह, k ते लागों, A अधियों 20) ck निजी, A भगिदा. 27) k स्व बहह. k गाणं च 28) k सहाओं, AP अस्या. 29) AP गेएस, AP अस्वादीदी 30) AP रूपलोसह. AP इंड्यूक्ट्राइस्थ , k दुकुज्जासिय [दुबज्ह्रासिय] क बहर C में हुन. 31) ck बह, ck होंद्र, अस्या tor अद्वा. 32) c नेणहरू येव ग संबंद पर पर परित्याद ... देखाई... जागह, e निख्यहित, ck स्वयं.

- 33) जो हि सुदेण विज्ञाणिह अप्पाणं जाणगं सहावेण । तं सुबक्तेत्रलिमिसणो भणंति लोयप्पदीत्रपरा ॥ ३३ ॥
- 34) सुत्तं निगोविद्धं पोमालद्वयपोर्ति वयणेति । तं नाणणा हि णाणं सत्तस्य य नाणणा भिणया ॥ ३४ ॥
- 35) जो जाणदि सो णाणं ण स्वदि जाणेण जाणगो आदा । जाणं परिणमदि सर्व अद्धा जाणद्विया सन्वे ॥ ३५॥
- 36) तम्हा गार्ण जीवो णेयं दक्तं तिहा समक्खादं । दक्तं ति प्रको आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥ ३६ ॥
- 37) तकालिगेव सब्बे सदसब्भूदा हि पज्जया तासि । बहेते ते बाणे विसंसदो दब्बजादीणं ॥ ३७ ॥
- 38) जे णेव हि संजाया जे खलु णहा भवीय पज्जाया । ते होति असन्भदा पज्जाया णाणप्रवस्या ॥ ३८॥
- 39) जदि पश्चक्तमजायं प्रज्ञायं पन्त्रद्वयं च गाणस्म । ग्राहबिट वा तं गाणं हिन्तं ति हि के पर्ह्वति ॥ ३९ ॥
- 40) अत्थं अक्लिणिविद्धं ईहापुरुवेहिं जे विजाणित । तेसि परोक्लभूदं णादुमसकं ति पण्णतं ॥ ४० ॥
- अपदेसं सपदेसं मुत्तममुतं च पज्जयमजादं ।
   पत्त्रयं गयं च जाणदि तं जाणमिदिदियं भिणयं ।। ४१ ॥
- 42) परिणमदि णेयमद्वं णादा जदि णेत खाइगं तस्म । णाणं ति नं त्रिणिदा खत्रयंतं कम्ममेवता ॥ ४२ ॥
- 43) उदयगदा कम्मंसा जिणवरतमहेहिं णियदिणा भणिया । तेस विमृद्धो रत्तो दृद्धो वा वंधमणुभवदि ॥ ४३ ॥
- 44) ठाणिक्सेज्जितिहारा धम्युवदेसो य णियदयो तेसि । अरहतार्ण काले मायाचारो व्य हत्थीलं ॥ ४४ ॥

<sup>35)</sup> с विज्ञाबाइ, ск. सुर<sup>®</sup>, ∧म लोगं. 34) म तज्ञाज्या, रम भिनदा 35) र जाणइ, ск परिणवइ, म लालाहुदा. 36) ∧म तिचा for तिहा. त दश्च ति. 37) र तहालिएव, к पज्ञाचा 38) म संज्ञादा, ∧ट अत्वादा. 39) ск. जह. ∧म पच्चलश्चसवाद, म पल्डर्प, ह इवर, म पह्चतित. 40) кम आई, к. तहालियं. Аम गर с जाणइ. 42) к लाइय. 43) к भिनदा, ∧म हि सुदिये for विवस्ते.

- 45) पुष्णफला अरहंता तेर्सि किरिया पुषो हि ओद्इया। मोहादीहि विरहिया तम्हा सा खाइग ति मदा॥ ४५॥
- 46) जिंद सो सुद्दो व असुद्दो ण इत्रदि आदा समं सद्दावेण । संसारो वि ण विज्ञदि सन्वेसि जीवकायाणं ॥ ४६ ॥
- 47) जं तकालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सन्त्रं । अत्थं विचित्तविसमं तं णाणं ग्वाडयं भणियं ॥ ४७ ॥
- 48) जो ण विजाणदि जुन्तं अत्थे तिकालिंगे तिहुनणत्ये । णादं तस्म ण सकं सपज्जयं दुव्यमेगं वा ॥ ४८ ॥
- 49) द्वं अणंतपज्जयमेगमणंताणि द्व्यजादाणि । ण विजाणदि जदि जगर्व किथ सो सन्वाणि जाणादि ॥ ४९ ॥
- 50) उप्पज्जदि जदि णाणं कमसो अहे पड्ड णाणिस्स । तं णेव हवदि णिखं ण खाडगं णेव सन्वगदं॥ ५०॥
- 51) तिकालणिचित्रसमं सयलं सन्तन्थ संभवं चित्तं । जगवं जालदि जोण्डं अहो हि णाणस्स माहप्यं ॥ ५१ ॥
- 52 ण वि परिणमांद ण गेण्डदि उप्पज्जदि जेव तेमु अहेसु। जाणणावि ते आडा अवंधगो तेण पण्णत्तो ॥ ५२॥
- 52+2) तस्म णमाई लोगो देवामुरमणुअरायसंबंधो । भत्तो करोदि णिचं उवजुत्तो तं तहा वि अहं ॥ ५२+२ ॥
  - 53) अत्यि अमुत्तं मृत्तं अर्दिटियं इंदियं च अत्येसु । णाणं च तहा सोक्खं जं तेसु परं च तं णेयं ॥ ५३ ॥
  - 54) जं पेच्छदो अमुत्तं मुनेमु अर्दिदियं च पच्छण्णं । सयष्ठं सर्गं च इदरं तं णाणं हत्रदि पचचलं ॥ ५४ ॥
  - 55) जीवो सर्व अझुत्तो सुत्तिगदो नेण सुत्तिणा सुत्तं । ओगेण्डिता जोग्गं जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥ ५५ ॥

<sup>45)</sup> र और बिसा, रा बिरहिरा, र साइय ति 46) । जह ..हबह. 47) ए साविसं, 48) ट बिजाबह, ट लंड्र, र तेकालिके ट तिकालिके, ए तिकालिके र ट्रव्यं से वा 49) र जुगम जो ग विज्ञाबह (third foot), र काम ट किंद्र 50) ट जड ट हबह. र स्वाइय गेव सम्बन्ध 51) रा तेकाल, र विद्वस for बिस्स तरा के अंग्रह जागिर (third foot), ट जागह. 52) ट परिकाह ग नेक्ट्र उपज्ञाह, किंद्र परिकाह में नेक्ट्र उपज्ञाह, किंद्र परिकाह में नेक्ट्र उपज्ञाह, किंद्र परिकाह में नेक्ट्र उपज्ञाह, किंद्र परिकाह में नेक्ट्र उपज्ञाह, किंद्र परिकाह में नेक्ट्र उपज्ञाह, किंद्र परिकाह में नेक्ट्र उपज्ञाह, किंद्र परिकाह में नेक्ट्र उपज्ञाह, किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद्र परिकाह में किंद

- 56) फासो रसो य गंधो वण्णो सदो य पुमाला होति । अक्खाणं ते अक्खा जुगवं ते णेव गेण्डंति ।। ५६ ॥
- 57) परदृष्ट्वं ते अक्सा जेव सहावो ति अप्पणा मणिदा । उनलद्धं तेहि क्षत्रं पञ्चक्सं अप्पणा होदि ॥ ५७ ॥
- 58) जं परदो निष्णाणं तं तु परोक्सं ति भणिदमहेनु । जि केवलेण णादं हत्रदि हि जीवेण पचक्सं ॥ ५८ ॥
- 59) जादं सयं समत्तं णाणमणंतत्थविन्थडं विमलं। रहियं तु ओग्गहादिहिं मुहं ति एगंतियं भणियं ॥ ५९ ॥
- 60) जं केवलं ति णाणं तं सोक्खं परिणमं च सो चेत्र । खेदो तस्स ण भणिदो जम्हा घादी खयं जादा ॥ ६० ॥
- 61) णाणं अत्यंत्रायं लोयालोएस वित्यडा दिही ।
   णदमणिहं सन्वं इहं पुण जं हि तं लद्धं ॥ ६१ ॥
- 62) जो सहहंति सोक्खं मुहेमु परमं ति विगद्यादींजं । सजिदल ने अभव्या भव्या वा नं पडिच्छंति ॥ ६२ ॥
- 63) मणुयामुरामस्दि। अहिद्दा इंदियेहिं सहजेहिं। असहता तं दक्षं रमंति विसम्स सम्मेमु ॥ ६३ ॥
- 64) जेमि त्रिमयेमु रदी तेमि दुक्तं वियाण सन्भावं । जह तं ण हि सन्भावं वातारा णित्य विययत्यं ॥ ६४ ॥
- 65) पप्पा इट्टे त्रिसये फार्सेह समस्सिट सहावेण । परिणममाणो अप्पा सयमेव मुहं ण हवदि देहो ॥ ६५ ॥
- 66) एगंतेण हि देहो सुई ण देहिस्स कुणिद सम्मे वा । विसयवसेण द सोक्खं दक्खं वा हविद सयमादा ॥ ६६ ॥
- 67) तिमिरहरा जइ दिही जलस्स दीवेण प्रत्थि कायव्यं । तह सोक्सं सयमादा विसया किं तत्थ क्रव्वंति ॥ ६७ ॥

<sup>56)</sup> A परवो, ck पानो for फामो, P गिण्डांत 57) c सहाओ, A सहाव कि, ck अधिया, ck कह 58) A तमु for त तु c परेक्नो नि [परेक्न नि] 59) A विशिष्ट for विशयह, AP रिहर्ट, k उम्मानितिह, A सुद कि, AP प्रवेतिम 50) ck घाँट, k मणिओ, k पादिक्का कार्यों 61) AF घाँट, k मणिओ, k पादिक्का तु for है, k अग्य for कद. 62) A लहि, p ण for नो, k प्रयम् कि. 63) c क्ष्युमों, A विश्वद्वा, A तु for है, k अग्य for कद. 64) ck रहे, P समझ्यें, c तु निम्म सहस्यं 65) A विवय, k पानेहि, c आदा for अग्या. 66) A कुणाई. 67) Ar निह, A कदस्या, AP तथ.

- (68) सयमेव जहादिको तेजो उण्हो य देवदा णभिम । सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च लोगे तहा देवो ॥ ६८ ॥
- 68\*3) तेजो दिही णाणं इड्डी सोक्खं तहेव ईसरियं। तिहुत्रणपदाणदृश्यं माहप्यं जस्स सो अरिहो ॥ ६८\*३ ॥
- 68+4) तं गुणदो अधिगदरं अविच्छिदं मणुबदेवपदिभावं । अपुणन्भाविणद्धं पणमामि पुणो पुणो सिद्धं ॥ ६८+४ ॥
  - 69) देवदनदिगुरूपूजासु देव दाणिम्म वा सुसीलेसु । उनवासादिसु रत्तो सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥ ६९ ॥
  - 70) जुत्तो सुहेण आदा तिरियो वा माणुसो व देवो वा । भदो ताबदि कालं लहदि सहं इंदियं विविहं॥ ७०॥
  - 71) सोक्खं सहावसिद्धं णित्थ सुराणं पि सिद्धसुवदेसे । ते देहवेदणडा रमंति विसपस रम्पेस ॥ ७१ ॥
  - 72) णरणारयतिरियसुरा भर्जित जिद् देहसंभवं दृश्खं । किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२ ॥
  - 73) कुलिसाउडचक्वयरा सुहोवओगप्पनेहिं भोगेहिं। देहादीणं विद्धिं करेंति सुहिदा उवाभिरदा ॥ ७३ ॥
  - 74) जिंद संति हि पुष्णाणि य परिणामसमुद्रभवाणि विविहाणि । जणयंति विसयतण्डं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥
  - 75) ते पुण उदिष्णतण्डा दुहिदा तण्डार्डि त्रिसयसोक्खाणि । इच्छति अणुभवंति य आमरणं दुक्खसंतत्ता ॥ ७५ ॥
  - 76) सपरं वाधासहियं विच्छिण्णं वंधकारणं विसमं । जं इंदियोर्हे लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेत्र तहा ॥ ७६ ॥
  - 77) ण हि मण्णिद जो एवं णस्थि विसेसो ति पुण्णपावाणं । हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंख्यणो ॥ ७७ ॥
- 68) A जवादियों, ८४ जहाइयों, A तथा. ८४ लोए. 6863) P इस्सरिय, P तिहुलण 6864) ट अदिख्य देवराजुयारि , प्रविकास. 69) P हहीवजीगप्पती 70) ८ लड्ड 71) P सहावसुद्ध, A सिद्धमुखेदों, ट वेदणद्वा k वेदणसा. 72) P गरणारग, Ar किंव, ८ होदि for हवदि. 73) Ack प्रवाहरा, P कुलिसायु-व्यवसरा, Ak सुदेवजीग, ८४ वर्ष्ड्स, A सुदिवा. 74) ८ जड्, AP पुक्राणि. 75) AP शाहुद्धति. 76) A सिद्धमु-वर्षेत्र, 76 सुद्धात्र, प्रवाहरा, P सुर्विकार, Ak सुदेवजीग, ८४ वर्ष्ड्स, A सुदिवा. 74) ८ जड्, AP पुक्राणि. 75) AP शाहुद्धति. 76) AR सुद्धात्र करों सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धात्र अपने सुद्धा

- 78) एवं विदिद्दश्यो जो दृष्वेसु ण रागमेदि दोसं वा । उवओगविसद्धो सो स्ववेदि देहन्भवं दृक्खं ॥ ७८ ॥
- 79) चत्ता पातारंभं समुद्धिदो ना मुहिम्म चरियम्हि । ण जहिंदि जिंदि मोहादी ण लहिंद सो अप्पगं सुद्धं ॥ ७९ ॥
- 79\*5) तनसंजमप्पसिद्धो मुद्धो सम्मापनमाकरो । अमरासरिदमहिदो देनो सो लोयसिहरत्यो ॥ ७९\*५ ॥
- 79\*6) तं देवदेवदेवं जदिवस्वसहं गुरुं तिलोयम्स । पणमंति जे मणुम्सा ते सोक्खं अक्खयं जंति ॥ ७९\*६ ॥
  - 80) जो जाणदि अरहंतं दृश्यत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं । सो जाणदि अप्पाणं मोहो खल्द जादि तस्म लखं ॥ ८० ॥
  - 81) जीवो वनगदमोहो उनलदो तत्त्वमप्पणो सम्म । जहदि जदि रागदोमे सो अप्पाण लहदि सुद्धं ॥ ८१ ॥
  - 82) सब्बे वि य अरहंता तेण विधाणेण खिवदकम्मंसा। किचा तथांबटंसं णिव्वाटा ते णमो तेमिं॥ ८२॥
- 82\*7) दंसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा समम्पाचरियन्था । पजासकाररिहा दाणस्य य हि ते जमी तेर्सि ॥ ८२\*७ ॥
  - 83) द्वादिएसु मृदो भाषो जीवस्म हबदि मोहो ति । खुरुभदि तेणुच्छण्णो पप्पा समं व दोसं वा ॥ ८३ ॥
  - 84) मोडेण व गगेण व दोमेण व परिणदम्म जीवस्स । जायदि विविद्यो बंधो तम्हा ने संख्यबद्धका ॥ ८४ ॥
  - 85) अहे अजधागहणं करूणाभावो य मणुवतिरिष्मु । विसष्सु य प्यसंगो मोहस्मेदाणि लिंगाणि ॥ ८५ ॥
  - 86) जिलमत्यादो अहे पचक्कादीहिं बुज्जदो लियमा । सीयदि मोहोबचयो तम्हा सत्यं सम्बिद्धं ॥ ८६ ॥

<sup>79)</sup> A चरियमित, ा. ल चबहि, ा. च.ट्र. ा. चट्ट 700-5) K मांटजी 19-6) A निलोगस्त अ0) ा. जाइ 81) CK चयदि चट्ट, रायदोस ा च्यारि 52) ा स्मित्य CK तरीवरेस 82-7) ए माणप्यचण, c om 6 83) ट ख्राच्या A नेपांवरचण्यों 850 ा K अयदा, A व तिरियमध्ये(दे) द्व. र निसमेस्ट अस्पर्यांती. 86) K "गंगी ए च्य

- 87) द्वाणि गुणा तेसि पजाया अट्रसण्णया भणिया । तेसु गुणपज्जयाणं अप्पा दव्य ति उवदेसो ॥ ८७ ॥
- 88) जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलब्भ जोण्डमुबदेसं । सो सन्बद्धन्यमिक्नं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥
- 89) णाणप्यमप्पाणं परं च दव्यत्तवाहिसंबद्धं । जालदि जदि विष्ययदो जो सो मोहस्वयं कलदि ॥ ८९ ॥
- 90) तम्हा जिणममादो ग्रुगेहिं आदं परं च द्वेषु । अभिगच्छद णिम्मोहं उच्छदि जदि अपर्या अप्या ॥ ९०॥
- 91) सत्तासंबद्धदे सविमेसे जो हि णेव सामण्णे । सहहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि ॥ ९१ ॥
- 92) जो णिहदमोहदिही आगमकुमत्यो विसागचरियम्हि । अब्बुद्धियो महत्त्वा धम्मो नि विमेसिटो समणी ॥ ९२ ॥
- 92+8) जो तं दिहा तुहो अब्धुद्वित्ता करेदि सकारं । वंदणणमंसजादिहिं तत्तो सो धम्ममादियदि ॥ ९२ \*८॥
- 92\*9) नेण णरा व तिरिच्छा देवि वा माणृसि गर्दि पप्पा। विद्वविस्मरियेहिं सदा संपुष्णमणोरहा होति ॥ ९२\*९॥ { ॥ }
  - \*1) तम्हा तस्म णमाइं किचा णिचं पि तम्मणो होजा। वोच्छामि संगहादो परमहविणिच्छयाधिगमं ॥ \*१॥
    - अत्थो खळु दन्त्रमओ दन्त्राणि गुणप्पगाणि भणिदाणि । तेहिं पुणो पज्जाया पज्जयमृहा हि परमम्या ॥ १ ॥
    - जे पज्जयेमु णिरदा जीवा परसमयिंग नि णिहिद्वा ।
       आदसहाविम्म ठिवा ने सगसमया ग्रुणेदच्वा ॥ २ ॥
    - अपरिचत्तसहावेणुष्पादव्ययधुवत्तसंज्ञतं । गुणवं च सपज्जायं जं तं दव्वं ति वृचंति ॥ ३ ॥

<sup>87)</sup> c आस्यं, к दम्ब नि अन्तर किहणह. Ackr उबनद, त पावह. अ१) c जाणह जह. A किल्यव्यवरी: 90) r अहिराच्छद्र 91) तर खेलेंचे A सराणी १४२) r चरियम्मि १४४०) ck देवित माणुर्ति, k समा 1) cr अही: 2) r परसम्बग, तк परसमयग नि, c ठिवा...मुगेवच्या. 3) ck सहावं उपपाद, A जर्म, cs स्थ्य मि, c उबनित

- सब्भावो हि सहावो गुणेहिं सह पज्जपहिं चित्तेहिं।
   दव्यस्स सन्वकालं उप्पादन्वयपुत्रवेहिं॥ ४॥
- 5) इह विविद्दलक्खणाणं लक्खमणमेगं सदिति सन्त्रगयं । उवदिसदा खल धम्मं जिणवरवसहेण पण्णत्तं ॥ ५ ॥
- दन्त्रं सहात्रसिद्धं सदिति जिणा तचदो समन्स्वादा ।
   सिद्धं तथ आगमदो जेन्छदि जो सो हि प्रसम्बो ॥ ६ ॥
- 7) सदबिहुदं सहावे दव्वं दव्वस्स जो हि परिणामो । अत्येम्र सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ ७ ॥
- ण भवो भंगविद्धीणो भंगो वा णित्य संभवविद्धीणो । उप्पादो वि य भंगो ण विणा घोटवेण अल्बेण ॥ ८ ॥
- 9) उप्पादिद्वित्रिभंगा विज्ञंते पज्जएमु पज्जाया । दन्त्रं हि संति णियदं तम्हा दन्त्रं हवदि सन्त्रं ॥ ९ ॥
- 10) समवेदं खलु दुव्वं संभविठिदिणाससिणादहेहिं। एकस्मि चेव समये तस्डा दुव्वं खु तत्तिद्यं ॥ १० ॥
- (11) पाइन्सविद य अण्णो पज्ञाओं पज्जओं वयिद अण्णो । दन्तस्स तं पि दन्त्रं णेत्र पणदं ण उप्पण्णं ॥ ११ ॥
- 12) परिणमिंद सयं दव्वं गुणदो य गुणंतरं सदिविसिद्धं। तम्हा गुणपञ्जाया भणिया पुण दव्यमेव ति ॥ १२ ॥
- (13) ण हबिद जिद सहव्यं अमद्भुवं हबिद तं कहं द्व्यं । हबिद पुणो अण्णं वा तम्हा दव्यं सयं सत्ता ॥ १३ ॥
- (विभन्तपदेसत्तं पुत्रनिमिद् मासणं हि वीरस्म। अण्णत्तमतन्भावो ण तन्भवं होदि कथमेगं ॥ १४॥
- 15) सहव्यं सच गुणो सच्चेत्र य पज्जओ चि वित्थारो । जो खळु तस्स अभावो सो तदभावो अतदभावो ॥ १५ ॥

<sup>4)</sup> AP सगपजाएहि 5) K मेंग तु सिंदिति, AP सिंदित्ति 6) A समजादारे, K तह, P परसमयो.
7) CP अद्वेस, K तहाओ...संबचो 8) P विद्या, CK दस्वेण P घउन्वेण, C अद्वेण, 10) A एक्सिंग, K रेस्वेहि 11) AKP पाइन्मविंद, P अ for य, C शेव य णद्व. 12) CK दस्वमेजेति 13) K होदि तं, AP कमें 14) C भतन्मावं अतन्मव होदि कहमेक्सं, A होदि.

- (16) जंदन्त्रं तंण गुणो जो वि गुणो सो ण तश्वमत्यादो । एसो डि अतन्यावो णेव अयावो चि णिहिट्टो ॥ १६ ॥
- 17) जो खल द्व्यसहायो परिणामो सो गुणो सद्विसिद्धो । सद्वद्विदं सहाये दव्य चि जिणोबदेसोयं ॥ १७ ॥
- 18) णस्य गुणो त्ति व कोई पज्जाओ त्तीह वा विणा दब्वं। दब्बत्तं पुण भावो तम्हा दब्बं सर्य सत्ता ॥ १८॥
- 19) प्रविद्धं सहावे दव्वं द्व्यत्थपज्जयत्थेहिं। सदस्यावणिवद्धं पाइन्मावं सदा छमिट ॥ १९ ॥
- 20) जीवो भवं भविस्सदि गरोऽमरो वा परो भवीय पुणो । किं टब्बचं पजहदि ण चयदि अण्णो कहं हवदि ॥ २० ॥
- 21) मणुतो ण हवदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धो वा । प्रवं अहोज्जमाणो अणण्णभावं कथं लहि ॥ २१ ॥
- 22) द्व्यद्विएण सन्त्रं दन्त्रं तं प्रज्ञयद्विएण पुणो । हन्दि य अण्णमणण्णं नकाले तम्मयत्तादो ॥ २२ ॥
- 23) अस्थि त्ति य णस्थि ति य हबदि अवत्तव्यमिदि पुणो दव्यं । पज्जायेण द् केण वि नद्भयमादिद्रमण्णं वा ॥ २३ ॥
- 24) एसो ति णस्थि कोई ण णस्थि किरिया सहाविणव्यत्ता । किरिया हि णस्थि अफला धम्मो जदि णिप्फलो प्रमो ॥ २४ ॥
- 25) कम्मं णामसमन्त्रं सभावमध अप्पणो सहावेण । अभिभय णरं तिरियं णेरडयं वा सुरं कुणदि ॥ २५ ॥
- 26) णरणारयतिरियसुरा जीवा खलु णामकस्मणिव्वत्ता । ण हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकस्माणि ॥ २६ ॥
- 27) जायदि णेव ण णस्सदि त्वणभंगसमुद्भवे जणे कोई। जो हि भवो सो विलओ संभविलय त्ति ते णाणा ॥ २७ ॥

<sup>18)</sup> к सि ब, Р प्रजाबो 19) лР एवंविष, к एवविहयच्याचे, л लमदे, с लहृद्द к लहृद्दि. 20) с म्रविस्त्वह, л होदि (तर हवदि 21 - л मणुओ Р मणुली, л होदि ट हवद, ск कह्, с लहृद्द-22) к अपण्यामण्या, л त तहाल. 23) с हवद्द, л Р प्रजाण्या 25) ск सहावमहु, Р णारहब. 25) р णार्थ. 27) к अपविलिकते, с ते अण्या

- 28) तम्हा दु णस्थि कोई सहावसमबद्विदो त्ति संसारे । संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दुण्वस्स ॥ २८ ॥
- 29) आदा कम्ममलिमसा परिणामं लहदि कम्मसंजुत्ते । तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ २९ ॥
- 30) परिणामो सयमादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीवमया। किरिया कम्म त्ति मदा तम्हा कम्मस्स ण दुकत्ता॥ ३०॥
- 31) परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिथाभिमदा । सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥ ३१ ॥
- 32) णाणं अद्वियप्पो कम्मं जीवेण जं समारद्धं । तमणेगविधं भणिदं फलं ति सोक्खं व दक्तं वा ॥ ३२ ॥
- 33) अथ्या परिणामप्या परिणामो णाणकम्मफलभावी । तम्हा णाणं कम्मं फलं च आदा मृणेद्वो ॥ ३३ ॥
- 34) कत्ता करणं कम्मं फलं च अप्प ति णिच्छिदो समणो । परिणमिट णेव अण्णं जिंद अप्पाणं लहिट सुद्धं ॥ ३४ ॥
- 35) दन्त्रं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणांवजोगमओ। पोग्गलदन्वप्पसुं अचेदणं हन्दि अजीवं ॥ ३५ ॥
- 36) पोम्मलजीविणवद्भो धम्माधम्मन्धिकायकालड्ढो । बृहदि आगासे जो लोगो सो मन्त्रकाले दु ॥ ३६ ॥
- 37) उप्पादिहिदिभंगा पोमालजीवपगस्स लोगम्स । परिणामादो जायेते संघादादो व भेदादो ॥ ३७ ॥
- 38) लिंगेहिं जेहिं दन्त्रं जीवमजीवं च हविद विण्णादं। तेऽतन्माविसिंहा मुत्तामुत्ता गुणा णेया ॥ ३८ ॥
- 39) मुत्ता इंदियमेज्झा पोम्मल्दद्वप्पमा अणेगिविधा । द्व्याणममुत्ताणं गुणा अमुत्ता मुणेद्व्या ॥ ३९ ॥

<sup>28)</sup> ск जीवस्स for दब्बस्स 29) र लहर, त मिलिसिदि, र सिल्सिटि. 30) ट मबा 31) त नेबाबाए ट्राप्त तिहासिस्ता ट लख for पुण ट फटोम्झ. ट मोलबा 32 त अपविवारों, KP विवार, ट त अपोविद्द, ट्राप्त मिल्य, त कल नि । ए कल च 31) ट गुलेयती 34) K लेवसम्बर्ग, ट कहरू. 35) तन नेन्द्रमोजनोगसनी, टर्फ विशोगसभी, त य अप्रीय for अजीय. 36) P पुरुगाल त आवासे. 37) ACP परिणामा for परिणामादी, K जायदि 39) CKP अपोच. CK विद्वार

- 40) वण्णरसगंघकासा विज्ञंते योमालस्स सहुमादो । पुढवीपरियंतस्स य सहो सो योमालो चित्तो ॥ ४० ॥
- अगासस्सवगाहो धम्मदन्वस्स गमणहेदुत्तं ।
   धम्मदरदन्वस्स द गणो प्रणो ठाणकारणदा ॥ ४१ ॥
- 42) कालस्स बहुणा से गुणोवओगो नि अप्पणो भणिदो । णेया संखेबादो गुणा हि सुनिप्पहीणाणं ॥ ४२ ॥ जुगलं ।
- 43) जीवा पोमालकाया धम्माधम्मा पुणो य आगासं । सपदेसेहि असंग्या णित्थ पढेम चि कालस्म ॥ ४३ ॥
- 43\*2) एदाणि पंचदन्त्राणि उज्ज्ञियकालं तु अन्थिकाय ति । भण्णंने काया पुण बहुप्पदेसाण प्वयत्तं ॥ ४३ \*२ ॥
  - <sup>44</sup> लोगालोंगेमु गभी धम्माधम्मेहि आददो लोगो । सेसे पडुच कालो जीवा पुग पोमाला सेसा ॥ ४४ ॥
  - 45) जब ते णभप्पदेसा तथप्पदेसा हवंति सेसाणं । अपदेसो परमाण तेण पदेमुब्भवो भणिदो ॥ ४५ ॥
  - 46) समजो दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दव्यजादस्स । विवददो सो बहुदि पदेसमागासदृष्वस्य ॥ ४६ ॥
  - 47) विद्वददी नं देसं तस्मम समओ तदो परो पुत्रवो । जो अत्थो सो कालो समओ उपप्रणापद्धसी ॥ ४० ॥
  - 48) आगासमणुणितिहं आगासपदेसमण्णया भणिदं। सन्देसि च अणुणं सक्ति तं देदभवगासं॥ ४८॥
  - 49) एको च दुगे बहुगा संखातीदा नदो अणंना य । द्वव्याणं च पदेसा संति हि समय चि कालस्स ॥ ४९ ॥
  - 50) उप्पादो पद्धंसो विज्ञिद निद नस्स एकसमयिन्छ । समयम्स सो वि समओ सभावसमविद्धे हबिद ॥ ५० ॥
- 10) ए पुसालः . 11) A हाज for टाज 43) तक आयासं, A देसीई अर्घजादा, त पदेशो सि अल्लास्य 43.2) एययदश्यक्रियतं, ए बहुपदियानिययता 41) त कोयाकोयेतु ह कोयालोएसु ए पदस्य(गे. ए पुषु 45) दक्ष जह, तक्ष जहँ, तत तह, विद्याना. 46) ए मिसा for मेस, तर दिवस for रक्ष तथा त (का कायास (का both places) 49) AP एकी, तक्ष दुवे Ar चेलाचिदा. 50) द एगें, तक्ष स्वारं, द होदि

- 51) एगम्डि संति समये संभविदिणाससिणदा अहा । समयस्स सञ्ज्ञालं एस हि कालाणुसन्भावो ॥ ५१ ॥
- 52) जस्स ण संति पदेसा पदेसमेचं तु तचदो णादुं। सुर्णा जाण तमत्यं अन्यंतरभूदमत्यीदो ॥ ५२ ॥
- 53) सपदेसेहिं समम्मो लोगो अहेहिं णिहिदो णिचो । जो तं जाणदि जीवो पाणचढकेण संबदो ॥ ५३ ॥
- 54) इंदियपाणो य तथा बलपाणो तह य आउपाणो य । आक्रमाण्यालो जीवालं होति पाणा ते ॥ ५२ ॥
- 54\*3) पंच वि इंदियपाणा मणविनकाया य तिष्णि बलपाणा । आजप्पाणप्पाणो आउगपाणेण होति दसपाणा ॥ ५४\*३ ॥
  - 55) पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीवम्सदि जो हि जीविदो पुन्तं । सो जीवो ते पाणा पोमाल्डटन्वेहिं णिन्वत्ता ॥ ५५ ॥
  - 56) जीवो पाणिणबद्धो बद्धो मोहादिएहिं कम्मेहिं। उबभुंजदि कम्मफलं बज्झदि अण्णेहिं कम्मेहिं॥ ५६॥
  - 57) पाणावाधं जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं । जदि सो हबदि हि वंधो णाणावरणादिकम्पेहिं ॥ ५७ ॥
  - 58) आदा कम्ममलिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे । ण चयदि जाव ममत्तं देहपथाणेसु विसयेसु ॥ ५८ ॥
  - 59: जा इंदियादिविजई भवीय उवओगमप्पगं झादि । कस्पेडिं सो ण रंजदि किंद तं पाणा अण्चरंति ॥ ५९ ॥
  - 60) अत्थित्तणिच्छिद्स्स हि अत्थस्मत्थंतरिम्म संभूदो । अत्थो पजाओं सो संठाणादिप्पभेदेहि ॥ ६० ॥
  - वरणास्यतिरियसुरा संठाणादीहिं अण्णहा जादा।
     पज्जाया जीवाणं उदयादिहिं णामकस्मस्स ॥ ६१ ॥

<sup>51)</sup> A एकसि, ट एकस्मि, P एकहि 52) K पएला पएस', AP च for दू, K तमह्ने(ई). 53) ट जान्स, CK चत्रकेण P चुक्कादि. 54) CK तदा 51-63) CK मणविनकाए (दे)ल. 55) ट जीकिस्सदि, A पाना दुन for ते पाना. 55) ट मोहादियोहि, AP उत्पुंज for उत्युद्धेन्निर. 57) ट परोहोहि 58) A परित, AP व्यवदि for चयदि, CK समस्ति देवदवरोग्स. 59) A दिजयो. APC रजादि, A कव, P किय, for किद. 60) K सम्भूदों, A जाने. 61) A कदराद्ध हि.

- 62) तं सन्भाविषवद्धं दन्वसहावं तिहा समक्तादं। जाणदि जो सवियप्पं ण ग्रहदि सो अण्यदिवयम्हि ॥ ६२ ॥
- 63) अप्पा उनओगप्पा उनओगो णाणदंसणं भणिदो । सो नि सुरो असुरो ना उनओगो अप्पणो हनदि ॥ ६३ ॥
- 64) उत्तओगो जिंद हि सुहो पुण्णं जीवस्स संचयं जादि। असुहो वा तथ पावं तेसिममावे ण चयमत्थि॥ ६४॥
- 65) जो जाणादि जिणिहे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे । जीवेस साणकंपो उवओगो सो सहो तस्स ॥ ६५ ॥
- 66) विसयकसाओगाढो दुस्सुदिदुचिनदुहगोद्विजुदो । उम्मो उम्मम्मपरो उवओगो जस्स सो असुहो ॥ ६६ ॥
- 67) असुहोत्रओगरहिदो सुहोत्रजुत्तो ण अण्णद्वियम्हि । होज्ञं मञ्ज्ञत्थोऽहं णाणप्यगमप्पंगं ज्ञाण । ६७॥
- 68) णाहं देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारणं नेसिं। कत्ता ण ण कारयिदा अणमंता लेव कत्तीलं॥ ६८॥
- 69) देही य मणी वाणी पोमालदन्त्रप्यम ति णिहिद्वा । पोमालदन्त्रं हि पूणो पिंडी परमाणुदन्त्राणं ॥ ६९ ॥
- 70) णाहं पोम्मलमङ्भो ण ने सया पोम्मला कया पिंडं। तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ ७० ॥
- 71) अपदेसो परमाणु पदेसमेत्तो य सयमसहो जो । णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुहददि ॥ ७१ ॥
- 72) एगुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खतं। परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ ७२ ॥
- 73) णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा। समदो दुराधिगा जदि बज्ज्ञन्ति हि आदिपरिहीणा ॥ ७३ ॥
- 74) णिद्धत्तर्णेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण वंश्वमणुभवदि । छुक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्ज्ञदि पंचगुणज्ज्ञो ॥ ७४ ॥

<sup>63)</sup> K अणिरं(!), AP सी दि for सा वि. 64) CK तह 65) C अण्यारे, AP जीवे व for भीवेग्न 67) C रहिंगे 66) CK ण हि कारहरा. 59) AP पोग्गलस्थ्य पि. 70) P करा. 71) P किसी, C व for जो, ACKP मणुक्तवरि.

- 75) दुपदेसादी खंधा सुदुमा वा बादरा ससंठाणा । पुढविजलतेउवा क सगपरिणामेडि जायंते ॥ ७५ ॥
- 76) ओगाडगाडणिचिदो पुगालकायेहिं सञ्बदो लोगो। सहसेहि बादरेहि य अप्पाओगोहिं जोगोहिं।। ७६॥
- कम्मत्तवायाओमाा खंघा जीवस्स परिणइं पप्पा ।
   गच्छंति कम्मभावं वा हि ते जीवेण परिजमिदा ॥ ७७ ॥
- 78) ते ते कम्मत्तगदा पोगालकाया पुणो वि जीवम्स । संजारंते देहा देहंतरसंकर्म पप्पा ॥ ७८ ॥
- 79) ओरालिओ य देहो देहो वेउव्विओ य तेजइओ । आहारय कम्मइओ प्रमालद्वव्यपमा सब्वे ॥ ७९ ॥
- अरसमरूत्रमगंधं अन्वत्तं चेदणागुणमसदं ।
   जाण अलिंगमादणं जीवमणिदिदसंठाणं ॥ ८० ॥
- 81) मुत्तो स्वादिगुणो बज्झिद फासेर्डि अण्णमण्णेर्डि । तन्त्रिवरीदो अप्पा बज्झिद किथ पोमालं कम्मं ॥ ८१ ॥
- 82) रूबादिएहिं रहिदो पेच्छित जाणादि रूबमादीणि । दुव्याणि गुणे य जना नह बंधो तेल जाणीहि ॥ ८२ ॥
- 83) उत्रओगमओ जीवो मुज्झिद रजेदि वा पदुस्सेदि । पपा विविधे विसये जो हि पुणो नेहिं संबंधो ॥ ८३ ॥
- 84) भावेण जेण नीचो पेच्छिदि जाणादि आगदं विसये। रज्जदि नेणेव पुणो बज्बिद कम्म नि उबदेसो ॥ ८४ ॥
- 85) फासेहिं पुग्गलाणं वंशो जीवन्स रागमादीहिं । अष्णोण्यस्विगाहो प्रगलजीवप्पमो भणिदो ॥ ८५ ॥
- 86) सपदेसो सो अप्पा नेसु पदेसेसु पुगाला काया। पविसंति जहाजोगां चिट्टेति हि जेनि वज्झोति ॥ ८६ ॥

<sup>76)</sup> AK पीस्पर, A कायगर्डि 77) A ज दु for ज हि 78) AP पुत्रो हि for पुत्रो हि for पुत्रो हि for पुत्रो हि ति पुत्रो हि ति पुत्रो हि ति पुत्रो हि ति पुत्रो हि ति पुत्रो हि ति अप्पा क्यारि, दि हि ति अप्पा क्यारि, अप्रा हि ति ति क्या तथा, ८६ आणाहि अत्र (विवहें, AP विस्तर, ८६ से वर्ष), अभी अम्बिस, अर्थ प्रा प्रोहिंद, स्योग्यालं, A अभ्योग्यावदाहों, AK पोम्यालं 86) स्र पोम्यालं, ८६ व्हेर्सि, AF चिहति हि.

- 87) रत्तो बंधिद कम्मं ब्रुचिद कम्मेहि रागरहिदप्पा । एसो बंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ।। ८७ ।।
- 88) परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहजुदो । असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥ ८८ ॥
- 89) मुहपरिणामो पुण्णं अमुहो पात्र ति भणियमण्णेम । परिणामो णण्णगदो दुक्खक्खयकारणं समये ॥ ८९ ॥
- 90) सणिदा पुढिनिप्पसुहा जीनिणिकायाध थावरा य तसा । अण्णा ते जीनादो जीनो नि य नेहिंदो अण्णो ॥ ९०॥
- 91) जो णित्र जाणिदि एवं परमप्पाणं सहातमासेजा । कीरिद अज्ज्ञतसाणं अहं ममेदं ति मोहादो ॥ ९१ ॥
- 92) कुन्तं सभावमादा हबिद हि कत्ता सगस्स भावस्स । पोमालद्वन्वसमाणं ण द कत्ता सन्वभावाणं ॥ ९२ ॥
- 93) गेण्डिट णेत ण मुंचिद करेदि ण हि पोमालाणि कम्माणि। जीवो प्रमालमञ्झे बङ्ग्णिवि सन्वकालेस् ॥ ९३॥
- 94) स इदाणि कत्ता सं सगपरिणामस्स द्व्यजादस्स । आदीयदे कदाई विम्रचदे कम्मधूलीहिं ॥ ९४ ॥
- 95) परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि असुहम्हि रागदोसजुदो । तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहिं ॥ ९५ ॥
- 95\*4) मुहपयडीण निसोही तिच्नो अमुहाण संकिलेसम्मि । निन्तरीदो हु जहण्यो अणुभागो सव्नपयडीणं ॥ ९५%४॥
  - 96) सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेहिं। कम्मरजेहिं सिलिट्टो वंधो चि परूविदो समये ॥ ९६॥
  - 97) एसो वंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिहिट्टो । अरहतेहिं जदीणं वनहारो अण्णहा भिणिदो ॥ ९७ ॥

<sup>87)</sup> ट्रप्त मुचिर, ट्रप्त राव . 88) k मोहपदेश 89) ट्रपावं ति, Ack मणिव . 91) ट्रचाणह, ट्रप्ताविज, A मनेद सि. 92) ट्रप्त सहावं, ट्रपोगाणकममक्याणं. 93) ट्रिक्ट शेव ण मुंबह करेह, प्र पोशालमावेक. 94) ट्रप्त विद्यंचवे, ट्रप्तेटिं. 95) Ar मुहाम्म लमुहाम्म, ट्रप्तिवर, स्र मेवेदि for भावेटिं. 95-4) ट्रप्तिकंद this हुवांधित is not included in Prabhācandra's Commentary. 96) ट्रम् कसादरी, प्रश्र कम्मपर्शेट. 97) रुण्यकाएण.

- 98) ण चयदि जो द समर्चि अहं ममेदं ति देहदविणेख । सो साम्रक्षां चत्ता पहित्रक्षो होदि उम्मर्गा ॥ ९८॥
- 99) बार रोधि वरेसिंग में वरे संति वालमस्मेको । इदि जो झायदि झाणे सो अप्पाणं हवदि झादा ॥ ९९ ॥
- 100) एवं जाजप्याजं दंसजश्रदं अदिदियसहस्यं । धवमचलमणालंबं मण्णेऽहं अप्पर्ग सुद्धं ॥ १०० ॥
- 101) देहा वा दविणा वा सहदक्ता वाध सत्तमित्रजणा । जीवस्स ण संति धवा धवीवओगप्पगो अप्पा ॥ १०१ ॥
- 102) जो एवं जाणित्ता झादि परं अप्परं विसद्धप्पा । सागारोऽणागारो खबेदि सो मोहदमांठि ॥ १०२ ॥
- 103) जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे खबीय सामण्णे । होक्जं समसहदक्खों सो सोक्खं अक्खयं लहदि ॥ १०३॥
- 104) जो खबिदमोहकलमो विसयविरत्तो मणो णिरुंभिता । समबद्भिदो सहावे सो अप्पाणं हवदि झाढा ॥ १०४॥
- 105) णिहदघणचादिकम्मो पश्चक्खं सन्वभावतचण्ह । णेयंतगढ़ो समणो झादि कमहं असंदेहो ॥ १०५॥
- 106) सञ्जाबाधविज्ञत्तो समंतसञ्जनस्तावस्त्रणाणदृहो । भदो अक्खातीदो ब्रादि अणक्खो परं सोक्खं ॥ १०६॥
- 107) एवं जिला जिलिंदा सिद्धा मर्ग्य समुद्रिदा समला। जाटा णमोत्थ तेसि तस्य य णिव्वाणममास्य ॥ १०७॥
- 108) तस्हा तह जाणित्ता अप्याणं जाणगं समावेण । परिवज्जामि ममर्त्ति उवद्विदो णिम्ममत्त्रिम ॥ १०८ ॥
- 108×5) दंसणसंसद्धाणं सम्मण्याणोवजोगज्जाणं । अन्त्राबाधरदाणं णमो णमो सिद्धसाहणं ॥ १०८४५ ॥

<sup>98)</sup> AP जहिंद for चयदि, c होइ 100) ck अइदिय, P मण्णेहमप्पन सुद्धं 101) A सहदुह for खुदुक्खा, c धुवदवओगण्यगो. 102, ck दुवगिंद(ई). 103) k गधी है, c दिही for गठी समाव for सहावे, A बादा for सादा 105) CK घाइ, A सायदि किमद्र C य संदेहो. 106) A समस for समंत. в अक्ताचीदो. 107) с समद्रिदा. 108) к सहावेण, д तथ, к णिम्ममत्तिक 108⊕5) с र सार्च.

### f III 1

- एवं पणिमय सिद्धे निणवरवसहे पुणो पुणो समणे।
   पडिवज्जदु सामण्णं जिद्द इच्छिदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ १ ॥
- आपिच्छ बंधुवमां विमोचिदो गुरुकलत्तपुत्तेहिं ।
   आसिज्ज णाणदंसणचरित्ततववीरियायारं ॥ २ ॥
- समणं गणि गुणइढं कुल्रूवनयोत्तिसिद्धमिद्धदं ।
   समणेहि तं पि पणदो पहिच्छ मं चेदि अणुगहिदो ॥ ३ ॥
- 4) णाहं होमि परेसिं ण में परे णत्थि मञ्ज्ञमिह किंचि । इदि णिच्छिदो जिदिंदो जादो जयजादरूवयगे ॥ ४ ॥
- 5) जधजादरूवजादं उप्पाहिदकेसमंसुगं सुद्धं । रहिदं हिंसादीदो अप्पहिकसमं हवदि लिंगं ॥ ५ ॥
- कुच्छारंभिविसुकं जुनं उत्रजोगजोगसुद्धीहं ।
   लिगं ण परावेक्खं अप्रणन्भवकारणं जेण्हं ॥ ६ ॥ जगलं ।
- 7) आदाय तं पि लिंगं गुरुणा परमेणं तं णमंमित्ता । सोचा सबदं किरियं उबदिदो होदि सो समणो ॥ ७ ॥
- 8) बदसमिदिवियरोधो लोचाबस्सयमचेलमण्हाणं । खिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयणमेगभनं च ॥ ८ ॥
- 9) एदं खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णता । तेस पमत्तो समणो छेडोवडावगो होटि ॥ ९ ॥ जम्मं ।
- (विकासहणे तेसि गुरु ति पन्यज्जदायगो होदि । छेदेख्यद्वगा सेसा णिज्जावगा समणा ॥ १० ॥
- पयदम्हि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेद्वम्हि ।
   जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुन्तिया किरिया ॥ ११ ॥
- 12) छेदपउत्तो समणो समणं वनहारिणं जिणमदस्हि । आसेजालोचित्ता उनदिहं तेण कायव्वं ॥ १२ ॥ जुगलं ।

<sup>1)</sup> ck इच्छिदि जदि, P भोक्को for मोक्स. 2) ACP विमोहरो, c 'बायारे. 4) c ऋजाद. 5) c ऋजाद. 5) c ऋजाद. 6) c ऋजाद. 6) c ऋजाद. 6) ते खिल्ला, P विश्वत for विद्यूहे, Ck उद्यक्षीएं, Ck जोवरं 8) AP लेबारस्टक', c लेवाराया Ck टिंग, c 'मेयमते. 10) AP छेदेव्यदुरगा, c छेदेव्यदुरगा, Ck अगस्ट करा, c क्षार्यक्षाएं, ck आस्ट्रगा. 12) AP छेदेव्यदुरगा, Ck आस्ट्रिया.

- 13) अधिवासे व विवासे छेद्विहूणो भवीय सामण्णे । समणो विहरदु णिचं परिहरमाणो णिवंधाणि ॥ १३ ॥
- 14) चरिद णिबद्धो णिखं समणो णाणिम्म दंसणग्रुहिम । पयदो मूलगुणेस य जो सो पिडपुण्णसामण्णो ॥ १४ ॥
- 15) भत्ते वा स्वमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा । उवधिम्ह वा णिबद्धं णेच्छिदं समणिम्ह विकथिम्ह ॥ १५ ॥
- 16) अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु । समणस्स सन्वकाले हिंसा सा संतत्तिय ति मदा ॥ १६ ॥
- 17) मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । पयदस्स णित्य वंशो हिंसामेचेण समिदस्स ॥ १७ ॥
- 17\*1) उच्चालियम्हि पाए इरियासमिदस्स णिगामत्थाए । आबाधेज कुर्लिगं मरिज्ञ तं जोगमासेज ॥ १७\*१ ॥
- 17\*2) ण हि तस्स तिष्णिमित्तो वंशो सुहुमो य देसिदो समये । सुच्छा परिमाहो चिय अज्झप्पपमाणदो दिहो ॥ १७ \*२ ॥ जुम्मं ।
  - 18) अयदाचारो समणो छस्मु वि कायेमु वश्वकरो ति मदो। चरि जदं जदं जिंदं णिचं कमलं व जले णिरुवलेवो ॥ १८ ॥
  - 19) इत्रदि व ण इत्रदि बंधो मद्ग्निः जीवेऽध कायचेहिन्ह । बंधो धुत्रमुत्रधीदो इदि समणा छाङ्गिया सन्त्रं ॥ १९ ॥
  - 20) ण हि णिरवेक्लो चागो ण हविद भिक्खुस्स आसयिवसुद्धी । अविसुद्धस्स य चित्ते कहं णु कम्मक्खओ विहिओ ।। २० ॥
- 20+3) गेण्डदि व चेलुखंडं भायणमित्य ति भणिदिमिह सुते। जदि सो चत्तालंबो हवदि कहं वा अणारंभो ॥ २०\*३ ॥
- 20+4) बत्यक्लंडं दुहियभायणमण्णं च गेण्डदि णियदं । विज्ञदि पाणारंभो निकलेवो तस्स चित्तम्म ॥ २०\*४ ॥

<sup>13)</sup> ट्रा विदीलो: 14) P पविवरण for पविदुल्ण. 15, तुम सवर्षे, तुम स्वविधिस, ट्रास्ट आस्वस्थे: वा वृ(इ)लो: 16) त सम्बद्धालं, ट सार्तास्त्व. 17) तुम लोबर्ड, ति समिदनेष्ठ for समिदन्स. 17e1) ट पाये, ट जिल्लाहालं, ट सरेज 18) तिर मचयों ति for वश्वदों ति. 19) तुम सरेहिं for स्ट्रांस्ट, त सक्का तिर स्वविद्यात, तदार स्विधाः. 29) तुम लाको ट हदद स विसोहों, ट्रांस्ट हिंग यू ट्रास्ट हुं for यु. 20e3) ट निक्क्ष, ट जर, 20e4) म वस्पवाकर्षं ट निक्ट्स से नोक्क्षरे ट निक्क्षर.

- 20\*5) गेण्डइ विश्रुणइ घोवइ सोसेइ जदं तु आदवे खिता। पत्थं च चेळखंडं विभेदि परदो य पालयदि ॥ २००५ ॥ विसेसयं।
  - 21) किथ तम्हि णित्य मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स । तथ परदच्चिम रही कथमप्पाणं पसाधयि ॥ २१ ॥
  - 22) छेदो जेण ण विज्ञिद गहणविसन्मेस्र सेवमाणस्स । समणो तेणिह वहद कालं खेत्तं वियाणित्ता ॥ २२ ॥
  - 23) अप्पडिकुटं उनिष अः स्थिणिक्तं असंनदन्ति । गुच्छाटिनगणरहिटं गेण्हद समणो निद नि अप्पं ॥ २३ ॥
  - 24) किं किंचण त्ति तकं अपुणव्यवकामिणोध देहे वि । संग ति जिणवरिंदा णिप्पडिकम्मनग्रहिद्वा ॥ २४ ॥
- 24×6) पेच्छिद् ण हि इह लोगं परं च समर्णिद्देसिदो धम्मो । धम्ममिह तम्हि कम्हा वियप्पियं लिंगमित्यीणं ॥ २४×६ ॥
- 24:7) जिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिहा । तम्हा तप्पडिस्वं नियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ २४\*७ ॥
- 24-8) पइडीपमादमइना एदासि वित्ति भासिया पमदा । तम्हा ताओ पमदा पमादबहुल ति णिविहा ॥ २४\*८ ॥
- 24 9) संति धुवं पमदाणं मोहपदोसा भयं दुगुंछा य । चित्ते चित्ता माया तम्हा तासि ण णिव्याणं ॥ २४\*९ ॥
- 24×10) ण विणा बहृदि णारी एकं वा तेसु जीवलोयम्हि । ण हि संउडं च गत्तं तम्हा तार्सि च संवरणं ॥ २४\*१० ॥
- 24-11) चित्तस्सावो तासि सित्थिछं अत्तवं च पक्तलणं । विज्ञदि सहसा तामु अ उप्पादो सुहममणुआणं ॥ २४\*११ ॥
- 24\*12) लिंगान्डि य इत्थीणं थणंतरे णाडिकक्लपदेसेसु । भणिदो सुहुमुप्पादो तार्सि कह संजमो होदि ॥ २४\*१२ ॥

<sup>20</sup>e5) P has the termination दि for \$ throughout, CP पर्स for पस्थं. 21) CP हिन्द, A तम्मि, CK प्रसादयि, 22) P खिरा for जेसे, C विज्ञाणिता. 23) K जणस्त, CK प्रस्ति, AP जिल् सि प्रप. 24) CK देहों दि, CK समें ति, ACKP अपार्टि for जिप्पिट. 24\*0) C प्रवेशी, P विकास for जिल्हिंड. 24\*0) K परेसा. 24\*10) C वहंद, P तासि तु for तासि च 24\*11) P सैरिवार. 24\*12) C जस्वतिक.

- 24\*13) जदि दंसणेज सुदा सुत्तज्ञयणेण चात्रि संजुत्ता । बोरं चरित्र व चरियं इत्यिस्स ण णिज्जरा भणिता ॥ २४\*१३ ॥
- 24+14) तम्हा तं पहिरूवं लियां तार्सि जिणेहिं णिहिहं । कुलरूववशोजुत्ता समणीओ तस्समाचारा ॥ २४+१४ ॥
- 24\*15) वर्णसु तीसु एको कल्लाणंगो तवोसहो वयसा। सप्तहो कंलारहिटो लिंगमाहणे हवटि जोगो ॥ २४\*१५॥
- 24\*16) जो रयणत्त्रयणासो सो भंगो जिलवरेहि णिहिद्दो । सेसं भंगेण पूर्णो ण होदि:सल्लेहणाअरिही ॥ २४\*१६ ॥
  - 25) उत्तयरणं जिणमग्गे लिंगं जहनादरूतमिदि भणिदं । गुरुवयणं पि य विणओ सुत्तज्ज्ञयणं च णिहिट्टं ॥ २५ ॥
  - 26) इहलोगणिरावेक्स्बो अप्पडिबद्धो परिम्म लोयम्हि । जुलाहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥ २६ ॥
- 26\*17) कोहादिएहि चउहि वि विकडाहि तहिंदियाणमत्येहिं। समणो हबदि पमत्तो उवजुत्तो लेहिलहाहि ॥ २६\*१७ ॥
  - 27) जस्स अणेसणमप्पा तं पि तदो तष्पिहिच्छ्या समणा । अष्णं भिक्त्समणेसणमध ते समणा अणाहारा ॥ २७ ॥
  - 28) केवलदेहो समणो देहे वि ममत्तरिहदपरिकम्मा । आजुत्तो तं तवसा अणिगृहिय अप्पणो सर्ति ॥ २८ ॥
  - 29) पकं खलु तं मत्तं अप्पिडिपुष्णोदः जहालद्धं । चरणं मिक्खेण दिवा ण स्सावेक्खं ण मधुमंसं ॥ २९ ॥
- 29\*18) पकेसु अ आमेसु अ विपत्तमाणासु मंसपेसीसु । संतत्तियसुववादो तज्जादीणं णिगोदाणं ॥ २९\*१८ ॥
- 29\*19) जो पकमपकं वा पेसीं संसस्स खादि फासदि वा । सो किल विद्यादि पिंड जीवाणमणेगकोडीणं ॥ २९\*१९ ॥

<sup>24°13)</sup> P रंबर्विह for दस्त्रेण, c भणिया. 24°14) P तरणहिंद्धनं, c बर्गों. 24°16) c हेस्टस्मेंग, c होंद. 25) c लिपन, AP प्रणां for निर्देह 25) c लोग, P स्वयां 25°17) cP सोमासिएहि चहुटि ति, c "सहिंदि. 27) A तभी for तनी, cK "सह 28) A देते ण समेंगि रहिदपरिकम्में, P बेहेस्प(!.समिंत-रिह्मपरिकम्में, c स्वरित्य-रिक्ममें, P बेहेस्प, P सामित्य-रिक्ममें, C स्वरित्य-रिक्ममें, P केहेस्प(!.समिंत-रिक्ममें, C स्वरित्य-रिक्ममें, P बेहेस्प(!.समिंत-रिक्ममें, P बेहेस्प(

- 29\*20) अप्पिडिकुर्ट पिंड पाणिगयं जेव देयमण्णस्स । दत्ता भोजुमजोगं भ्रुतो वा होदि पडिकुट्टो ॥ २९\*२० ॥
  - 30) बालो वा बुड्ढो वा समिमहदो वा पुणो गिलाणो वा । चरियं चरदु सजोमां मूलच्छेदो जथा ण हवदि ॥ ३० ॥
  - 31) आहारे व विहारे देसं कालं समं समं उवधि । जाणिता ते समणो बहुदि जदि अप्पलेवी सो ॥ ३१ ॥
  - 32) एयमागदो समणो एयमां णिच्छिदस्स अत्येसु । णिच्छित्ती आगमदो आगमचेद्रा तदो जेद्रा ॥ ३२ ॥
  - 33) आगमहीणो समणो णेवप्पाणं पर वियाणादि । अविजाणंतो अहे खवेदि कम्माणि किथ भिक्ख ॥ ३३ ॥
  - 34) आगमचन्त्व् साह इंदियचनसृणि सन्त्रभ्दाणि । देवा य ओहिननस्त्र सिद्धा पुण सन्त्रदो चन्त्व ॥ ३४ ॥
  - 35) सब्बे आगमसिद्धा अत्था गुजपज्जएहिं चित्तेहिं। जाजंति आगमेण हि पेन्छिना ते वि ते समणा ॥ ३५ ॥
  - 36) आगमपुष्या दिही ण भवदि जन्सेह संजमो तस्स । णन्धीदि भणदि मुनं असंजदो होदि किथ समणो ॥ ३६ ॥
  - 37) ण हि आगमेण सिन्झिट् सहहणं जिट् वि णित्य अत्येसु । सहहमाणो अत्ये असंजदो वा ण णिव्यादि ॥ ३७ ॥
  - 38) जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं। तं णाणी तिहिं गत्तो खवेदि उस्सासमेत्रेणः॥ ३८॥
  - 39) परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो । विज्ञिट जिंद सो सिर्द्धि ण लडिट सन्वागमधरो वि ॥ ३९ ॥
- 39+21) चार्गा य अणारंभो निसयितरागो खओ कसायाणं। सो संजमो चि भणिदो पञ्चजाप निसेसेण ॥ ३९\*२१॥

<sup>30)</sup> p सम्बन्धियों for "हदों, K चरिंदे, AP मुलरछंद. 31) cK य for व. P उवर्डि. 32) cP अंद्रेष्ठ, P "विद्या तदो जिद्वा. 33) KP विज्ञाणादि, AP अस्ये, cK किह. 34) K देवा वि, A सम्बदा. 35) AC अञ्चा for अस्या. 36) P हवदि for अनेदि, AP पत्थि ति, AP हवदि c हवह for होदि 37) c अंद्रेष्ठ, c आहे. 38) CK सवसद, CK ववेंद्र. AP उत्सादिमत्तिण 39) AC देहादिवेंग्र. 39\*21) c पम्यज्ञावें,

- 40) पंचसिमदो तिगुत्तो पंचेंदियसंबुढो जिदकसाओ । दंसणणाणसमन्त्रो समणो सो संजदो भणिदो ॥ ४० ॥
- समसत्त्रवंधुत्रम्गो समस्रहदुक्खो पसंसर्णिदसमो ।
   समलोट्डकंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ ४९ ॥
- 42) दंसणणाणचिरित्तेसु तीसु जुगवं ससुद्विदो जो दु। एयलागदो ति मदो सामण्णं तस्स पिंडपुण्णं ।। ४२ ॥
- 43) मुज्झिद वा राज्जिद वा दुम्सिद वा द्व्यमण्णमासेजा। जिंद समणो अण्णाणी बज्जिदि कम्मेहिं विविहेहिं॥ ४३॥
- 44) अहेसु जो ण सुज्झिद ण हि रज्जिदि णेत दोससुत्रसादि । समणो जिटि सो णियदं ख्वेटि कम्माणि विविद्याणि ॥ ४४ ॥
- 45) समणा मृद्धवजुत्ता मुहोवजुत्ता य होति समयम्हि । तेमु वि मुद्धवजुत्ता अणामवा सासवा सेसा ॥ ४५ ॥
- 46) अरहंतादिमु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु । विज्ञदि नदि सामण्णे सा मृहजुत्ता भवे चरिया ॥ ४६ ॥
- 47) वंदणणमंसणेहिं अब्बुद्धाणाणुगमणपडिवत्ती । सम्रोगस समावणभो ण णिदिदा रायचरियम्हि ॥ ४७ ॥
- 48) इंसलजाणुवटेमो सिम्ममहर्ण च पोसणं नेसि । चरिया हि सरागाणं जिणिहपुत्रोवटेसो य ॥ ४८ ॥
- 49) उत्रकुणिद जो वि णिचं चादृब्बण्णम्स समणसंघम्स । कायित्राधणरहिदं सो वि सरागप्पधाणो मे ॥ ४९ ॥
- 50) जिंद कुणिद कायखेद वे जावचत्थमु जिदो समणो । ण हबदि हबदि अगारी थम्मो मो सावयाणं से ॥ ५० ॥
- जोण्हाणं णिरवेक्खं सागारणगारचरियजुत्ताणं ।
   अणुकंपयोक्यारं कुब्बद् लेको जदि वि अप्यो ॥ ५१ ॥

- 52) रोगेण वा छुघाए तण्हाए वा समेण वा रूढं। दिहा समणं साह पडिवज्जदु आदसत्तीए ॥ ५२ ॥
- 53) वेज्ञावद्यणिमित्तं गिलाणगुरुवालबुड्डसमणाणं । लोगिगजणसंभासा ण णिदिदा वा सहोवजदा ॥ ५३ ॥
- 54) एसा पसत्थभूदा समणाणं ता पुणो चरत्थाणं । चरिया परेचि भणिदा तापन परं लहदि सोक्सं ॥ ५४ ॥
- 55) रागो पसत्थभूदो दायुविसेसेण फलदि विवरीदं । णाणाभूसिगदाणिह वीजाणिव सस्सकालस्हि ॥ ५५ ॥
- 56) छदुमस्यविहिद्वत्त्युस्र वदणियमञ्झयणझाणदाणग्दो । ण लहदि अप्रणन्भावं भावं सादण्यगं लहदि ॥ ५६ ॥
- 57) अविदिद्यप्रसत्थेसु य विसयकसायाधिगेसु पुरिसेसु । जुद्रं कदं व दनं फलदि कृदेवेसु मणुवेसु ॥ ५७ ॥
- 58) जदि ने विसयकसाया पात्र ति परूबिदा व सत्थेस । किंद ने तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्यारमा होनि ॥ ५८ ॥
- 59) उत्तरद्वातो पुरिसो समभातो धम्मिगेमु सव्तेमु । गुणसमिदिदोत्रसेती इत्तदि स भागी सुमग्गस्स ॥ ५९ ॥
- 60) असुभोत्रयोगरहिदा सद्भुवजुत्ता सुद्दोवजुत्ता वा । णित्थारयंति लोगं तेसु पसत्यं लढदि भत्तो ॥ ६० ॥
- 61) दिहा पगदं वत्थुं अन्सुद्राणप्यशाणिकिरियाहि । बहदु तदो गुणादो विसेसिदन्यो त्ति उबदेसो ॥ ६१ ॥
- 62) अब्सुद्धाणं गहणं उवासणं पोसणं च सकारं। अंजलिकरणं पणमं भणिदमिह गुणाधिगाणं हि ॥ ६२ ॥
- 63) अब्बुद्धेया समणा सुत्तत्थिवसारदा उवासेया । संजमतवणाणडढा पणिवदणीया हि समणेहि ॥ ६३ ॥
- 64) ण हबिद समणो ति मदो संजमतवस्रतसंपज्ञतो वि । जदि सहहिद ण अत्थे आदण्याणे जिणक्लाचे ॥ ६४ ॥

<sup>52)</sup> ८ रोएण, ८४ खुदाए, ८२ साधू. 53) २ विज्ञावश्व. 55) ८ विवरीयं, ८२ भूमिगदाणि हि, ८ बोवाणि व. 57) ८ मधुनेसु १ मधुनेसु १०१ मधुनेसु. 58) ८ कह. 59) ८ वाओ. 60) ८४२ असुहोनओगरहिदा. 51) ८ दमह, ८ तत्ती गुणदो, ८ वैदक्ष ति. 62) ८ उववा(व)सण, ८८१ भणिदमिह. 64) ८ अट्टे आद्रपहाणे.

- 65) अववदि सासणत्यं समणं दिहा पदोसदो जो हि किरियास णाणुमण्यदि हचिद हि सो णहचारिचो ॥ ६५ ॥
- 66) गुणदोषिगस्स विणयं पिंडच्छगो जो वि होमि समणो ति । होज्जं गुणाधरो जिंद सो होदि अर्णतसंसारी ॥ ६६ ॥
- 67) अधिगगुणा सामण्णे बहंति गुणाधरेहिं किरियासु । जदि ते मिच्छवजुत्ता हवंति पन्मह्वारित्ता ॥ ६७ ॥
- 68) णिज्जिदमुत्तत्थपदो समिदकसाओ तरोधिगो चावि । लोगिगजणसंसगं ण चयदि जदि संजदो ण हवदि ॥ ६८ ॥
- 68+22) तिसिदं व भ्रुक्सिदं वा दुहिदं दहूण जो हि दुहिदमणो । पडिवज्जिदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकंषा ॥ ६८\*२२ ॥
  - 69) णिमांथो पन्त्रहरो बहुदि जदि एहिगेहि कम्पेहिं। सो लोगिगो चि भणिदो संजमतत्रसंजुदो चावि॥ ६९ ॥
  - 70) तम्हा समं गुणादो समणो समणं गुणेहिं वा अहियं। अधिवसद तम्हि णिचं इच्छिद जिद दुक्लपरिमोक्स्बं॥ ७०॥
  - 71) जे अजभागिहदत्था एदं तच नि णिच्छिदा समये । अचंतफलसमिद्धं भर्मान ने नो परं कालं ॥ ७१ ॥
  - 72) अजधाचार्त्रिजुत्तो जधस्यपद्गिषिच्छदो पसंतप्पा । अफले चिरं ण जीवदि इह सो संपुष्णसामण्यो ॥ ७२ ॥
  - 73) सम्मं विदिदपदत्था चत्ता उविह विहत्थमज्झत्थं। विसयेमु णावसत्ता जे ते सुद्ध ति णिहिहा ॥ ७३ ॥
  - 74) सुद्धस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्म दंसणं णाणं । सुद्धस्स य णिन्नाणं सो चिय सिद्धो णमो तस्स ॥ ७४ ॥
  - 75) बुज्झिद सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो । जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ ७५ ॥

<sup>68)</sup> AP जहाँदि for चयदि, c जर् 640-22) This gathā is not traced in P, there being altogather a different arrangement of gathās in this section. 69) A पण्यादरी, A कोमिगो स्त, A वीजनावज्ञती कि. 70) A अधिय, P अधिगं, C इच्छाइ. 72) P पतक्षणा for पर्यक्षणमा, ck औ for इइ. 73) P पोतक्षणा. 73) Ck सासमाजें.

## प्रवचनसारगायानां वर्णानुक्रमसूची.

Here is given an alphabetically arranged Index of the gathas of Pravacanasāra.

The first No, refers to the Book and the second to the gatha therein. The number
3. 29 \*20 means that it is the 20th additional gatha, of the version of Jayasena, following the 29th gatha of the 3rd Book according to Amptacandra's version.

|                             | भ       | मा                       |              |
|-----------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| <b>धइसय</b> मादसमुह्यं      | ₹.9३    | आगमनकस् साह्             | ₹.₹₽         |
| <b>अजधा</b> चारविजुत्तो     | ₹,७२    | आगमपुष्या दिद्वी         | ₹.₹६         |
| अडे अजधागहणं                | 9.64    | आगमहीणो समगो             | ₹.३३         |
| अट्ठेसुजो ण मुजझदि          | 3.88    | आगासमणुजिविद्वं          | ₹.¥¢         |
| अत्य अक्खणिविद्य            | ₹.₽٠    | <b>आगासस्</b> सवगाहो     | ₹-89         |
| अस्थि अमुत्तं मुत्त         | 8,48    | आदा सम्ममलियसो           | <b>२</b> .२९ |
| अत्यक्तांणव्छिदस्स          | ٦.٤٠    | आदा कम्ममलिमसो धरेदि     | ₹.५८         |
| अस्थि सि णस्थि सि           | ₹.₹३    | आदा गाणपमाण              | १ २३         |
| अत्यो लङ्क दब्बमओ           | ٦.٩     | आदाय तंपि लिंग           | e., £        |
| अधिगगुणा सामणी              | ₹.६.    | आपिच्छ बंधुबरग           | ₹.२          |
| अधिवासे व विवासे            | ₹.9३    | आहारे व विहारे           | ₹.३१         |
| अपदेसं सपदेसं               | १.४१    |                          |              |
| अपदेसी परमाणू               | २.७१    | इंदियपाणी य तथा          | ₹.५8         |
| अपयत्तावा चरिया             | ₹.9६    | इहलोगणिरावेक्को          | ₹.२६         |
| अपरि <b>चलसहा</b> वेणुप्पाद | ₹.३     | इह विविद्दलक्खणाण        | <b>૨</b> .૫  |
| अप्पष्टिकुट्टं उवर्धि       | ₹.२३    | 4                        |              |
| अप्पश्चिकुटु पिंड           | ₹.२९*२• | उषालियम्हि पाए           | ঽ ৭৬*৭       |
| अप्पा उवओगप्पा              | ₹.६३    | उदयगदा कम्मंसा           | ₹.8३         |
| अप्पा परिणामप्पा            | ₹.३३    | उपजदि अदि णाणं           | 8.40         |
| अब्भुद्वाण गहणं             | ₹.६२    | उप्पादद्विदिभगा विज्वेते | ٦.٢          |
| अन्भुद्वया समणा             | ₹ ६३    | उप्पादद्विदिभगा          | ₹.३७         |
| अयदाचारो समगो               | ₹.96    | उप्पादी पद्धसो           | ₹.५०         |
| <b>अर्सम्</b> द्यमग्ध       | ₹.८०    | उप्पादी व विणासी         | ₹.9८         |
| अरहतादिसु भत्ती             | ₹.४६    | उवओगमओ जीवो              | ₹.4३         |
| अववद्दि सासणस्यं            | ₹.६६    | उवओगविसुद्धो जो          | <b>१</b> .94 |
| अविदिइपर मत्थे सु           | ₹.५७    | उवओगो अदि हि             | ₹.६४         |
| अञ्चलीवयोगरहिदा             | ₹.६•    | उवकुणदि जो वि            | 3.89         |
| असहोत्रयेण आदा              | ₹.13    | उवसरणं जिजसरगे           | ₹.२५         |
| असुहोष <b>ओगरहि</b> दो      | ₹,६७    | उवरदपाबी पुरिसो          | 349          |
|                             |         |                          |              |

#### प्रवचनसार:

| प                         |                  | गेण्हदि योव ण        |    | 2.53         |
|---------------------------|------------------|----------------------|----|--------------|
| एकं खळुत भत्तं            | 3.35             | गेण्हदि णेवपरं       |    | <b>१.</b> ३२ |
| एक्टो व दुगे बहुगा        | ₹.85             | गेण्हदिव चेळखंड      |    | ₹.२•*३       |
| एगतेण हि देही             | ₹.६६             |                      | ₹  |              |
| एगम्डि संति समये          | २.५१             | चला पावारेम          |    | 2.05         |
| एगुत्तरमेगादी             | <b>२</b> .७२     | चरदि णियदो णिषं      |    | 3.18         |
| एदाणि पंचदक्त्राणि        | <b>૨.</b> ૪३** ર | चागो य अणारंभो       |    | £ 35*29      |
| एदे खलु मूलगुणा           | ₹ ९              | चारितं खलु धम्मो     |    | <b>2</b> .0  |
| एयरगगदी समणी              | <b>3</b> .३२     | ं वित्तस्सात्रो तासि |    | 3.28#11      |
| एवं जिणा जिणिदा           | 2.900            | · ·                  | _  | 4            |
| एव जाजापाज                | ₹.9००            | 1                    | ₩. |              |
| एव पणिमय सिद्धे           | ₹.9              | <b>छदुमत्थ</b> विहिद |    | ₹.५६         |
| एव विदिदस्थी              | १७८              | छेदुवजुत्तो समणो     |    | ₹ 93         |
| एवविह सहावे               | 2.15             | छेदी जेण ग विज्ञदि   |    | <b>3</b> .२२ |
| एम सुरामुर <b>मणुसिंद</b> | १.१              |                      | ज  |              |
| एसा पसत्यभूदा             | 3.48             | जदि कुर्णाद कायखंद   |    | ₹.५०         |
| एसो सि णत्थि              | <b>૨</b> .२४     | जिद्दितंण सति        |    | 2.39         |
| एस्रो बधसमासी             | <b>२.</b> ९०     | जांदे ते विसयकसाया   |    | 3,46         |
| मो                        |                  | जदि दसलेण सुद्धा     |    | ₹ ₹¥*¶₹      |
| ओगाढगाढणिचिदो             | ₹.७६             | जदि पश्चक्खमजाय      |    | <b>१</b> ३%  |
| ओरालिओ य देही             | 2,04             | जदिसंति हि पुण्णाणि  |    | 80.9         |
| <b>5</b>                  |                  | अदिसी सुडी           |    | ₹ 8 €        |
|                           |                  | जधप्राद्रस्थजाद      |    | <b>3</b> .4  |
| कत्ता करण कम्म            | ₹.३४             | जध ते णभप्पदेसा      |    | 2.84         |
| कम्मत्रणया ओग्गा          | ₹.७૩             | जस्स अणेसणमन्पा      |    | ₹.२७         |
| कम्म णामसमक्खं            | <b>२.</b> २५     | ज्ञह्मण सति          |    | 2.43         |
| कालस्स वट्टणा से          | ₹.₽₹             | ज अण्याणी कम्म       |    | 3.36         |
| किया अरहताणं              | <b>१.</b> ४      | ज को बल ति णाण       |    | 8.60         |
| किंध तम्हि गरिय           | ₹.२१             | अ तक्कांस्विमदरं     |    | 8.80         |
| कि किचण सि तक             | ₹.२₽             | जंदक्त तक्य गुणो     |    | ₹.9६         |
| कुलिसाउइचक्कथरा<br>•      | १.७३             | ज परदो विष्णाण       |    | 2.46         |
| कुम्बं सभावमादा           | 2.52             | ज पेच्छदो अमुत       |    | 8.48         |
| केवलदेही समणी             | 3,24             | जाद सय समल           |    | 8.45         |
| कोहादिएहि चउहि            | ₹.२६*१७          | जायदि गेव ग गस्सदि   |    | 2.20         |
| ग                         |                  | जिणसम्पादो अह        |    | 2.4          |
| गुणदोधिगस्स विणयं         | ₹.६६             | जीवा पोश्गलकाया      |    | ₹.#¥         |
| गेण्ड्ड विधुणह            | ₹,₹•#4           | जीवो परिणमदि         | •  | <b>2.</b> 5  |

|                          |                          |                           | 464                             |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| जीवो पाणणिवस्रो          | 2.44                     | णरणार <b>यतिरिय</b>       | <b>१</b> ,७२                    |
| जीवो भवं भविस्सदि        | २.२०                     | ण विणा वहदि णारी          | ₹.२४*1∘                         |
| जीवो ववगदमोहो            | ₹.८٩                     | ण विपरिणमदिण              | <b>१</b> .५२                    |
| जीवो सय अमुत्तो          | <b>१</b> ५५              | ण इवदि अदि सद्दव्यं       | 2.13                            |
| जुत्तो सुहेण आदा         | १.७०                     | ण इवदि समणो ति            | 3,48                            |
| जे अजधागहिद्दस्था        | 3.49                     | ण हि आगमेण                | 3.30                            |
| जेणेव हिं संजाया         | १.३८                     | ण हि णिरवेक्स्बो          | ₹.२०                            |
| जे पञ्जयेसु णिरदा        | ₹.₹                      | ण हितस्स तक्ष्यिमित्तो    | ₹.9७*₹                          |
| जेसि विसयेसु रदी         | ₹.६₽                     | ण हिमण्णदि जो             | 8.00                            |
| जो इदियादिविजई           | <b>૨</b> ૫૧              | जा <b>जस्यग्रमस्या</b> ज  | ₹.65                            |
| जो एव जाणिला             | ₹.9०२                    | <b>णाणप्यमाणमादा</b>      | १.२४<br>१.२४                    |
| जो खलु दब्बसहाबो         | २ १७                     | णाण अद्ववियय्यो           | २.२७<br>२.२७                    |
| जो स्वविद्योहकळुसो       | ₹.9०१                    | णाण अत्यतगय               | ₹.६٩                            |
| जो जाणदि अरहत            | ₹ ८०                     | णाण अप्य ति सद            | <u>६</u> .२७                    |
| जो जाणदि जिणिदे          | २.६५                     | णाणी णाणसहावो             | १.२८<br>१.२८                    |
| अयो अराणदि सो णाणं       | ₹.३५                     | णाहं देही ण मुणी          | ₹. ६८<br>₹. ६८                  |
| उने णवि ज्ञाणदि एव       | २ ९ १                    | णाहं पोस्मलमङ्भो          | ۶. ۰۰<br>ع. ۰۰                  |
| अतेण विजाणदि             | ₹.४८                     | णाह हामि परेसिंसंति       | ۶.۶۶<br>ع.۶۶                    |
| जो णिहदमोहगठी            | ₹,9०३                    | णाह होसि परेसि            | 3.8                             |
| जो णिहदमोहदिद्वी         | ₹.९३                     | णिस्गध पष्टबहुदो          | ₹.६९                            |
| जोण्हाण णिरवेक्लं        | <b>३</b> ५१              | णिच्छयदो इत्बीणं          | ₹.५°<br><b>३</b> .२४ <b>°</b> ७ |
| जोत दिहानुद्वो           | <b>₹.</b> ९२*∠           | शिच्छिदमु <b>सस्थ</b> पदो | ₹.६८                            |
| जो पकसपद्भ वा            | <b>३</b> .२ <b>९</b> *१९ | णिदस्त्रणेण दुगुणो        | ₹,५४                            |
| भो मोहगगदांसे            | ₹.८८                     | ंणिद्धावालुक्स्तावा       | ₹.७३                            |
| <b>जो स्यणस्त</b> यणासो  | ३.२४*१६                  | <b>णिहद्यणघादिकम्मो</b>   | २. <b>१</b> ०५                  |
| जो हि सुदेण              | ₹.३३                     | णो सहहति सोकव             | 8.59                            |
| 3                        |                          | त                         | 2.41                            |
| ठाणणिसे ज्वविद्वार।      | १ ४४                     | तकालिगेव सब्बे            |                                 |
| ण                        |                          | तम्हा जिणमस्यादो          | ₹.३७                            |
| ण चयदि जो दु             | ₹.९८                     | तम्हा गाण जीवो            | <b>१</b> ९०                     |
| णत्थि गुणो सि व          | ₹.96                     | तम्हातथा जाणिला           | ₹.३६                            |
| गत्य परोक्सं             | <b>१</b> .२२             | तम्हातस्य णमाइ            | ₹.1•८                           |
| णस्थि विणा परिणाम        | ₹.9•                     | तम्हात पडिरूव             | ₹.∘∗٩                           |
| ण पविद्वो णाविद्वो       | 2.35                     | तम्हात् पश्चिम कोइ        | ₹.२४ <sup>®</sup> १४            |
| ण भवी भंगविहीणो          | ₹.∠                      | तम्हा समं गुणादो          | ₹.२८                            |
| णरणारयतिरिय              | ₹.२६                     | तव <b>र्सजम</b> प्पसिद्धो | 3,00                            |
| णरणार <b>यतिरिबद्धरा</b> | 2.61                     | तस्य णमाइ लोगे            | <b>₹</b> .७९ <b>®</b> ५         |
|                          | ***                      | तरम तमाई स्थान            | ₹.५२●२                          |

३७६ प्रवचनसारः

| तह सो सदस्रहावो         |   | ₹.1६                    | पबदम्हि समार दे              |   | ₹.99  |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---|-------|
| तं गुणदो अधिगदरं        |   | 8.46#8                  | पप्पा इद्वे विसये            |   | 2.64  |
| त देवदेवदेवं            |   | <b>१.</b> ७९ <b>*</b> ६ | परदब्ब ते अक्सा              |   | 8.90  |
| तं सम्भावणिवद्          |   | ₹.३२                    | परमाणुपमाण वा                |   | 2.25  |
| त सव्बद्धवरिष्ट         |   | ₹.9*9€                  | परिणमदि चेदणाए               |   | 3.81  |
| तिकालणि <b>चविसमं</b>   |   | <b>2.</b> 49            | परिणमदि जदा                  |   | 2.54  |
| तिमिरहरा जइ दिही        |   | 8.50                    | परिणमदि जेण                  |   | 10    |
| तिस्विदंवा भुक्तिसद     |   | ₹.६८#२२                 | परिणमदि <b>णेयम</b> हं       |   | 8.88  |
| तेको दिही णाण           |   | १.६८#३                  | परिणमदि सयं                  |   | 2.13  |
| तेण गरावा               |   | <b>१.९२</b> *५          | परिणमदो सञ्च                 |   | 2.29  |
| ते ते कम्मलगदा          |   | 2,06                    | परिणामादो बधो                |   | 2.44  |
| ते ते सच्वे समग         |   | ₹.३                     | परिणामो सयमादा               |   | २.३०  |
| ते पुण उदिण्णतण्हा      |   | <b>१</b> .७५            | पविभक्तपदेसलं                |   | 2.98  |
| तेसि विसुद्धदसण         |   | <b>१</b> .५             | पंच वि इदियपाणा              |   | 2.48* |
|                         | द |                         | . प्रचसमिदो तिगु <b>त्तो</b> |   | 3,80  |
| दब्बद्विएण सम्ब         | • | <b>२.</b> २२            | पाडुक्भवदि य                 |   | 2.11  |
| दब्ब अणंतपज्जय          |   | ₹.85                    | पाणाबाध जीवो                 |   | 2.40  |
| द्व्य जीवसजीव           |   | ₹.३५<br>-               | पाणेहिं चहुहि                |   | 2.44  |
| दब्ब सहावसिद्ध          |   | <b>२</b> .६             | पुष्णफला अरहता               |   | ₹.¥4  |
| दव्याणि गुणो तेसि       |   | 4.4<br>8.60             | पेण्छदिण हि                  |   | ₹.२४* |
| दब्बादिएसु मुद्रो       |   | ₹.८३                    | पोश्यस्त्रजीवणिबद्धो         |   | ₹.३€  |
| दंसणणाणचरित्तेमु        |   | 3.83                    |                              | 4 |       |
| दंसणणाणुवदेसो           |   | 1.86                    | फासो रसो य गधो               |   | १५६   |
| दंसण <b>सं</b> सुद्धाण  |   | ₹.906*4                 | 1                            |   | ₹.८५  |
| दंसणसुद्धा पुरिसा       |   | <b>१</b> .८२*७          |                              | _ | V 1   |
| दि। पगदं बत्थू          |   | ₹.६१                    | 1                            | 4 |       |
| दुपदेसादी खदा           |   | <b>2</b> .44            | बाली वा बुडढो                |   | ₹.३•  |
| देवजदिगुरुपूजामु        |   | 8.65                    | बुज्झदि सासणमेव              |   | ₹.७५  |
| देहा दा दविणा           |   | ₹.9०9                   | !                            | भ |       |
| देही य मणी              |   | ₹.६९                    | भणिषा पुढवि-                 |   | 2.50  |
| <b>36</b> , 4, 4, 1,    | 9 | 3.4 )                   | भत्ते वा खमणे                |   | ₹ 94  |
|                         | - |                         | भंगविहीणो य                  |   | 3.90  |
| श्रम्मेण परिणदप्पा      |   | ₹.99                    | भावेण जेण जीवो               |   | 2.68  |
|                         | đ |                         |                              | # |       |
| पङ्डीपमादमङ्या          |   | <b>₹</b> .२₽ <b>*</b> ८ | मणुआसुरामरिंदा               | • | 1.53  |
| पक्षेष्ठ अन्य आमेषु     |   | 3.25*96                 | मणुनो ण होदि                 |   | 2.39  |
| <b>पक्की</b> णचादिकम्मो |   | 2.95                    | सरदुव जियदु                  |   | 3.10  |
|                         |   |                         | - •                          |   | ~     |

|                                        |   | गाथ                  | ासूची                     | <i>७७</i> इ    |  |
|----------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|----------------|--|
| मु <del>न्छारं</del> मवि <b>मुक्कं</b> |   | ₹.६                  | सहव्यं सम्ब गुणी          | 2.14           |  |
| मुज्झदिवारज्ञदि                        |   | 3.83                 | सपदेसेहिं समस्गो          | 2 43           |  |
| मुत्ता इंदियगेज्या                     |   | २.३९                 | सपदेसो मो अप्पा           | 2.56           |  |
| मुत्ती स्वादिगुणी                      |   | 2.69                 | सपदेमो सो अवप्पा          | ₹.८६           |  |
| मोहेण व रागेण                          |   | 8.68                 | सपरं बाधासहिय             | ₹.७६           |  |
|                                        | ₹ |                      | सन्भाषो हि सहाबो          | ₹ 8            |  |
| रसी बधदि कम्म                          |   | 2.20                 | समओ दुअप्पदेसो            | ₹.₽६           |  |
| रयणमिह इंदणीलं                         |   | ₹.३•                 | समणं गणि गुणहर्द          | <b>3</b> 3     |  |
| रागो पसत्थभूदो                         |   | 3.44                 | समणा मुद्धवजुत्ता         | 3 84           |  |
| रूवादिएहिं रहिदो                       |   | ₹.८२                 | समवेद संजुदम्भ            | २.१०           |  |
| रोगेण वा छुधाःग                        |   | 3.42                 | समसत्तुर्वधुवदगो          | ₹ 8 9          |  |
|                                        | ਲ |                      | सम्म विदिवपदस्था          | ₹.७३           |  |
| लिगमगहणे तेसि                          | • |                      | सयमेव जहादिची             | 8.46           |  |
| लिंग हि य इत्यीण                       |   | 3,90                 | सब्बगदो जिणवसहो           | ₹.२६           |  |
|                                        |   | <b>३</b> .२४*१२<br>- | सञ्चाबाधविजुत्तो          | 2906           |  |
| लिंगेहिं जेहिं दस्व                    |   | ₹.३८                 | सन्त्रे आगमसिद्धः         | 3.34           |  |
| लोगालोगेसुणभो                          |   | ₹.೪೪                 | सब्बेविय अरहता            | 8 68           |  |
|                                        | 4 |                      | संति भूव पश्चदाण          | 3.28"5         |  |
| व <b>ण्णरस</b> गधकासा                  |   | २ ४०                 | संपज्जदि णिव्याण          | <b>.</b> (     |  |
| वण्णेसुतीसु                            |   | 3.28*94              | सुत्त जिणोबदिष्ट          | 8 3 8          |  |
| यत्थकक्षंड दुहिय-                      |   | <b>३</b> .२०*४       | सुद्धस्य य सामण्य         | 3.98           |  |
| वदसमिदिदियरोधो                         |   | <b>3</b> ૮           | सुविदिद्पदम्थसुत्तो       | ₹.98           |  |
| वद्विददो न देमं                        |   | 280                  | मुहपयडीण विमोही           | <b>3</b> .55#8 |  |
| ब <b>दणण म</b> स <b>णेहिं</b>          |   | ₹.४०                 | मुहपरिणामी पुष्णं         | 2.45           |  |
| वि <b>सयकसाओगाडो</b>                   |   | २.६६                 | सेसे पुण तित्थयरं         | <b>१</b> .२    |  |
| वेजावचणिमित्र                          |   | 3.43                 | सोक्स्त्र वापुण दुक्स्त्र | <b>Q</b> .२.   |  |
|                                        | स |                      | सोक्तं यहावसिद्धं         | १.७१           |  |
| स इदाणि कत्ता                          |   | <b>२</b> .९४ '       | ₹                         |                |  |
| सत्तासंबद्धेदे                         |   | <b>2.53</b>          | इवदि ण इवदि               | ₹.9९           |  |
| सदवडिय सहावे                           |   | <b>ર</b> .ષ્         | हीणो जिह मो आहा           | 8.24           |  |

# अस्तयन्द्राचार्यटीकान्तर्गतानां स्वरचितानामुक्तानां च पद्यानां वर्णानुक्रमसूची—

|                                   |       |     | पृष्ठाह्यः |                                |
|-----------------------------------|-------|-----|------------|--------------------------------|
| आत्मा धर्मः स्वयमिति              |       |     | 904        |                                |
| (१) * आनन्दामृतपूरनिर्भर          |       |     | 3 # 3      |                                |
| इति गदितमनीचैः                    |       |     | 383        |                                |
| इत्याध्यास्य श्रुभोपयोग           |       |     | 330        |                                |
| इत्युच्छेदात्परपरिणतेः 🚅          |       |     | 982        |                                |
| इत्येवं चरणं पुराण <b>पुरुषः</b>  |       |     | २९०        |                                |
| इत्येव प्रतिपत्तुराशय             |       |     | ३०७        |                                |
| जानसप्येष विश्वं                  |       |     | <b>Ę</b> 9 |                                |
| <ul> <li>अवदिया वयणवहा</li> </ul> |       |     | 389        | कर्मकाण्ड, ८९४                 |
| जैनं <b>ज्ञान ज्ञेगतस्य</b>       |       |     | 588        |                                |
| ज्ञेयीकुर्वज्ञज्ञसा               |       |     | 584        |                                |
| * णिदस्स णिद्धेण                  |       |     | 200        | जीव <b>काव्य</b> , ६१४         |
|                                   |       |     | ₹ 0.0      | <b>जीवकाण्ड,</b> ६ <b>१</b> २. |
| तम्त्रस्यास्य शिखण्डि             |       | ••• | 33.        |                                |
| द्रव्यसामान्यविज्ञान              |       |     | १६२        |                                |
|                                   |       |     | २४६        |                                |
| द्रव्याणुसारि चरणं                |       |     | २४५        |                                |
| द्रव्यान्तरव्यतिकरा               |       |     | 969        |                                |
| निश्चित्यातमन्यधिकृत              | •••   |     | 905        |                                |
| परमानन्दसुधारस                    | • • • |     | 3          |                                |
|                                   |       |     | 388        | कर्मकाण्ड, ८९५                 |
| वक्तव्यमेव किल                    |       |     | २६९        |                                |
| व्याख्येय किल                     |       |     | <b>383</b> |                                |
| सर्वेञ्याप्येकचिद्र्प             |       |     | ٩          |                                |
| स्यात्कारश्री                     |       |     | 389        |                                |
| हेलोल्छप्तं महामोह                |       |     | 9          |                                |

<sup>•</sup> The verses marked with asterisk alone are quotations, and the rest are all ownposed by Amṛtacandra in various contexts in his commentary. The manner in which the verse anandamria etc. is introduced perhaps indicates that it is a quotation.

# जयसेनाचार्यटीकायामुक्तानां पद्मादीनां वर्णानुक्रमसूची—

|                                          |             |     |     | पृष्ठाञ्चाः |                          |
|------------------------------------------|-------------|-----|-----|-------------|--------------------------|
| अवाष्योरहोपः                             | •••         | ••• | ••• | 3           |                          |
| <b>अं</b> तिमतिगसंघडणं                   | •••         | ••• | ••• | २७७         | कर्मकाण्ड, ३२.           |
| उत्पा <b>दव्ययधीव्य</b>                  |             | ••• | 94: | 1,934       | तस्त्रार्थसूत्र, ५,३०.   |
| एकं द्वी श्रीन्वा                        |             |     |     | २५          | तत्त्वार्थसूत्र, २,३०.   |
| एको भावः सर्वभाव                         |             |     |     | 46          |                          |
| एगो मे सस्सदो                            |             |     |     | 90          | मूलाचार, ४८              |
| औदयिका भावा(१)                           |             |     |     | ५२          |                          |
| कायस्थित्यर्थमाहारः                      | •••         |     |     | २६          | दोहापाहुड, २१६. (१)      |
| कि पलविएण बहुणा                          |             |     |     | 96.9        | बारसअणुवेक्खा, ९०.       |
| गुणजीवा पज्जसी                           |             |     |     | २९३         | जीवकाण्ड, २.             |
| छठ्ठो सि पढमसण्णा                        |             |     |     | ₹ €         | जीवकाण्ड, ७०१.           |
| जेनि अत्थिसहाबो                          |             |     |     | 990         | पम्नास्तिकाय, ५.         |
| जो सकलणयररञ                              |             |     |     | 340         |                          |
| ण बलाउसाहणह                              |             |     |     | २६          | मूलाचार, ४८१.            |
| णिदस्स णिदंण                             |             |     |     | 206         | जीवकाण्ड, ६१४.           |
| णोकम्मकम्महारो                           |             |     |     | 34          | भावसंप्रह, ११०           |
| नवसिद्धं णयासद                           |             |     |     | २४२         | सिद्धभक्ति, २०           |
| देशप्रत्यक्षविद् .                       | •••         |     |     | 393         | चारित्रसार पृ. २२        |
| पुढतीजल च .                              |             |     |     | 986         | जीवकाण्ड, ६०१.           |
| पुर्वेद बेदता .                          |             |     |     | > 30        | विद्रभिक, ६.             |
| भावा जीवादीया.                           |             |     |     | 990         | प्रजास्तिकाय, १६         |
| भावान्तरम्बभावरूपो                       |             |     |     | 928         |                          |
| भिष्ण उजेण ण जाणि                        | <b>।य</b> उ |     |     | 253         | दोहापाहुढ १२८.           |
| भ <del>ुत्त</del> युपसर्गाभावा <b>त्</b> |             |     |     | રૂપ         | नन्दीश्वरभक्ति (१)       |
| ममलि परियजामि                            |             |     |     | २८२         | मूलाचार, ४५.             |
| मुख्याभावे सनि .                         |             |     |     | २७८         | आलापपद्धति.              |
| मोइस्स बलेण घाददे                        |             |     |     | २५          | कर्मकाण्ड, १९.           |
| व्यापक तदत <b>िक</b> ष्ठ                 |             |     |     | 33          |                          |
| शु <b>द्धस्</b> कटि <b>कसङ्का</b> श      |             |     |     | રેષ         |                          |
| सहो संदप्पभवो                            |             |     |     | 900         | पश्चास्तिकाय, ७९.        |
| समगुणपर्यायं इञ्यम्                      |             |     |     | 38          | तस्वार्थसूत्र, ५,३८. (१) |
| समञ्जानीलितमनसां                         |             |     |     | •3          | .,                       |
| सम्बद्धानज्ञान                           |             |     |     | ₹•६         | तस्वार्थसूत्र, १.१.      |
| समाद्वारस्येकवचनम्                       |             |     |     | २५७         |                          |
| सावगळेगो                                 |             |     |     | ३१५         | स्वयम्भृस्तोत्र, ५८.     |
|                                          |             |     |     |             |                          |

the commentary of Amracandra. The colophon, which gives the date of the MS runs thus in red ink:

इति तस्वतीषिका नाम प्रवचनसारवृतिः समान्ता ॥ ॥ ॥ तुभं भवतु भंगलं महा श्री देयादिया परमेश्वरो ॥ ॥ भी: ॥ अय संवस्तरे श्रीविकमादित्यमताब्दाः संवत् ॥ १९९७ ॥ ववं क्येष्ठ सुदि १३ ॥ व्रतिवस्तरे भी टोबामहापुर्ग् ॥ भी मुलसंधे बलात्काराणे सरस्वतीमच्छे अट्टारकश्रीपपनिदिदेवा तत्यहे ॥ व्रतिवस्तरे भी टोबामहापुर्ग् ॥ भी मुलसंधे बलात्काराणे सरस्वतीमच्छे अट्टारकश्रीपपनिदिदेवा तत्यहे भूतिकार्त्व स्त्राप्त स्वयं । मुक्तार्व्व श्रीमकार्वेवास्तात्वस्त्र महाम्तर्वात्त तत्युस्तकात् मथा सुंवरकालेन विचित्रता इंदीरमध्ये स्वयं व्यवं । स्त्राप्त १९३० ॥ भी ॥ भी रस्तु ॥ कस्याणमस्तु लेककपाठकथीः ॥ भी ॥ भी ॥ अप ना स्त्राप्त ।

It can be very easily detected from this colophon that the present MS. is written in Sainvat 1930, at Indore, by Sundaralāla from a MS. belonging to Brahma Narasinha, which appears to have been written at भोटोबानाइमाँ (भिकाश) in Sainvat 1497. Sundaralāla says that he copied it for his study; that indicates that he might be knowing Sanskrit, though the language of the colophon is not a piece of good Sanskrit, at any rate, it must be said to his credit that Sundarlāla is a faithful copyist.

P—It belongs to Sri Ailaka Pannālāla D. Jaina Sarasvati Bhavana, Bombay 4; it is numbered as 1370#309%. It is a paper Ms. oblong in size, measuring 12 by 61 inches. There are 43 leaves; and the Ms. for all appearance, is complete. It contains the text and the Sanskrit commentary of Prabhācandra. The Ms. is lately copied in Bombay, in Sanivat 1981, from a Ms written in Sanivat 1555. The Ms. is not carefully written; especially in the beginning portion, the copyist is not able to read correctly the Ms. from which he is copying, and which possibly appears to have been written in that padimatra system. Especially the Prakrit portion is very faulty. There is a good deal of disorder, especially in the third book, in the numbering and order of gāthās; one is not in a position to say whether the copyist is responsible for this, or more possibly, as the gaps in the middle indicate, the Ms. from which this copy is made, was not in a good condition.

As one interested in the well-being of that institution, I have to request the authorities of Sri Ailaka Pannālāla Sarasvati Bhavana to employ intelligent copyists to prepare MSS for the institution; otherwise carelessly written MSS, would defeat the very aim of the institution.

C-This Ms. belongs to the Balātkāragaņa Mandira, Karanja, No. 768. It has 178 folios, 10 by  $6\frac{1}{4}$  inches in size. Each page

### CRITICAL APPARATUS

The dialectal form of the Prakrit gathas, though they are physically placed in the Sanskrit commentary of Amṛtacandra, is substantially made to conform to the text as incorporated in the Sanskrit commentary of Jayasena, who, as it is evident from some of his remarks in his commentaries on the works of Kundakunda, appears to be particular about the Prakrit text; and hence, I was tempted to collate the gathās with the MSS containing the commentaries of Amṛtacandra and Prabhācandra, which have been designated as A and P and are described below. I regret, however, that I could not get a MS containing only the commentary of Jayasena.

For the benefit of those who want to read the Prakrit text continuously, I have given the Text with Various Readings in this edition. The Readings are collected from the following MSS.

A-It belongs to Sri Ailaka Pannālāla D. Jaina Sarasvati Bhayana, Bombay 4: and it is numbered as 534 \(\pi/136 \). It is a paper MS... oblong in size, measuring about 12½ by 6½ inches. It contains 70 leaves plus the last one. From the contents it is clear that some leaves after the 70th have been lost; and, therefore, the major portion of the final prose passage in Amrtacandra's commentary is missing: in the first book gatha No 23 with its commentary is not copied due to oversight; otherwise the MS. is quite intact, though the last page is slightly damaged in one corner. The MS, contains the gathas, chava and the Sanskrit commentary of Amrtacandra. The MS is fairly accurate, especially in Sanskrit portions, leaving aside some orthographical errors that can be easily detected. The writer appears to be an intelligent copyist with an uniform Devanagari hand. In the first and the last five pages he has written the introductory remarks, preceding each gāthā, in red ink; but in the middle they are simply rubbed over with red chalk; it is very convenient to read the gathas only, which, otherwise, would have been very difficult to be detected in those continuously and closely running lines. It is with this MS, that I have checked some of the knotty points in the printed text of has 16 lines, with some 42 letters in a line. It contains Pañcāstikāya, Pravacanasāra and Samayasāra accompanied by Bāļacandra's Kannada commentary on them. It is accurately copied in general, and may be about 200 years old. Pages 51 to 106 are covered by Pravacanasāra. It ends thus:

मंगल महाश्री : ॥ ३२०० ॥ सर्वश्रंथसंख्या ॥ ६६३४ ॥ मूलगाचा ॥ १८१ ॥ ३११ ॥ ४४३ ॥ सर्वगाचा ॥ ९३५ ॥

In its readings l is used for l; very often e and ya get interchanged, d is often v...itten for dh; etc. But these are ignored while recording the readings.

K—This belongs to the Senagana Mandira, Karanja. It contains Pañcāstikāya besides Pravacanasāra which covers 170 leaves, from 135 to 304. It ends thus:

ग्रंबसंख्या । ६७२० ॥ × ॥ मह्लिबेणाचार्यकृतटोकामिव भद्रं भयात ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥

The portion beginning with Mallisenācārya appears to be added later on and then scored off. Really speaking it contains the Tätparyavṛtti of Jayasena. The order of gāthās in the third chapter is different here and there. It writes I for  $I_i$  often ya and e are interchanged, and about va-iruti there is some looseness: these are generally ignored while recording the readings. Possibly it is copied from a MS in Kannada script and that explains the above details as well as the reading attham for laddham.

My friend Dr. V. P. Johrapurkar supplied to me the descriptions of C and K and also his careful collations of these from which I have recorded readings selected from the point of view of Prakrit dialectology. My thanks are due to him for his kindness in allowing me to use his collations.

In noting the following variants my attention was devoted to the dialectal differences, and those I have very scrutinizingly noted; naturally, apparent mistakes of the MSS have been ignored; some orthographical peculiarities have been recorded in a few cases. When a reading of some MSS is noted, it means that others agree with the text printed; and so forth. When all of them give a particular reading, I could not accept it, because my aim has been to give a tentative text as incorporated in the commentary of Jayasena.

These Various Readings, I am sure, would be useful, when we are out to build a critical text of Pravacanasāra without any bias for a particular commentator.

#### THE ENGLISH TRANSLATION

OF

# **PRAVACANASĀRA**

#### Rook I

- Here I pay obeisance to Vardhamāna, the saviour, the promulgator of the law, who is saluted by the Suras, Asuras and lords of men, and who has washed off the dirt of destructive Karmas.<sup>1</sup>
- (1 pay obeisance) also to the remaining Tirthankaras (i.e., the promulgators of the creed) along with all Siddhas (i.e., the liberated souls) whose nature is pure and to the Sramanas (i.e., the saints) whose behaviour is characterised by knowledge, faith, conduct, penance and energy.
- 3. I pay obeisance to them collectively as well as individually and to the contemporary Arahantas in the Mānusa region.<sup>2</sup>
- 4-5. After saluting Arahantas (i.e., Tirthankaras), Siddhas also Ganadharas (i.e. the direct disciples of Tirthankaras), the band of preceptors and all the saints, and after having taken the life (i.e. a state of life, asrama) of foremost knowledge and faith of pure nature, I adopt equanimity whereby Nirvāna is attained.

In these foot-notes P. stands for Pañcástikáva of Kundakunda and TS for

- Tattvirtha-sūtras of Umisviti as commented upon by Pūjyapūda 1. The passional vibrations etc. subject a soul to the influx of Karma which is of the nature of subtle matter. According to its fruit the Karma is divided into eight basic types 1 Jūdināvarani) a-k., knowledge-obscuring-k., which obscures the knowledge of the soul. 2 Darsanivaraniva-k, constitut-obscuring-k, which obscures the conative faculty of the soul, 3 Vedaniya-k, feeling-k, which gives rise to, determines and regulates the feelings of pleasure and pain, 4. Mohaniva-k., deludingk, which deludes the faith and conduct of the sout, 5. Arns-k, age-k, which determines the age in a particular embodiment, 6 Admu-k, body-making-k, which organises the various physical features of the embodied being, 7. Gotra-k, familydetermining-k, which determines the high or low family of the individual, and 8 Antaraya-k, obstructive-k, which handers the happy disposition of the soul. These cight are divided into two groups. Ghiti-k, destructive k, and Aghiti-k, non-destructive-k, according as they crush or not the natural attributes of the soul. The first, second, fourth and the last constitute Ghair-k, and the remaining are Aghair-k. These eight basic types (mālaprakrii) are further divided into 148 subtypes (uitara-prakrii) and so forth, each basic type dividing itself into various subtypes TS VIII
- 2. At present there are no Tithankaras in our region after Mahavira, who attained liberation in 527 B.C., but there are Tithankaras, according to the Jama tradition in the five wideha-countries of the Manuşa-kşetra i.e., the first two islands and a half of the Jama geography TS. III.

- Nirvāna, along with the glories of Devas,<sup>1</sup> Asuras and lords of men, accrues to a soul through conduct pre-eminently characterised by faith and knowledge.
- 7. Verily this realisation is the Dharma, which, in turn, is pointed out as equanimity; and equanimity is the state of the self in which infatuatory perturbation is absent.
- 8. For the time being a substance is said to be constituted of that by which it is transformed; therefore the self should be recognised as Dharma, when there is developed the condition of Dharma.
- 9. The Soul whose nature is amenable to modification comes to be auspicious, mauspicious or pure according as it develops auspicious, mauspicious or pure states (of consciousness).
- 10. There is no substance without a modification and no modification without a substance; the existence of a thing is made up of substance, quality and modification
- 11. The self that has developed equanimity, if endowed with pure activities, attains the bliss of Nirvāna, and if endowed with auspicious activities, attains heavenly happiness.
- 12 By the rise of inauspicious activities, the soul wanders for long as a low-graded human being, a sub-human being and a hellish one being subject for ever to thousands of miseries.
- 13 The happiness of those who are famous for their pure consciousness or serenity is transcendental, born from the self, super-sensuous, incomparable, infinite and indestructible.
- 14. That Sramana, who has well understood all things and the texts that explain them, who is endowed with self-control and penances, who is free from attachment, and to whom pleasure and pain are alike, is said to represent pure consciousness (For the definition of Sutra, see gathā 34).
- 15 He, who has manifested pure consciousness and is free from (knowledge- and conation-) obscuring, obstructive and deluding Karmic dust,<sup>8</sup> has become self-sufficient; and fully comprehends the objects of knowledge.
- 16 The ominiscient, who has realised his nature and is worshipped by the lords of all worlds, becomes self-sufficient; and he is called Svayambhu.

<sup>1</sup> vathā cārstrān nirvānam bhavati tathā Devendrādivibhavo pi

<sup>2</sup> See note on I. 1.

- 17. Further, he represents a condition of the collocation of permanence, origination and destruction; though therein the origination is without destruction and the destruction devoid of origination.
- 18. In fact, every entity is characterised by existence; and it is with regard to only one aspect that every object suffers origination and destruction.<sup>1</sup>
- 19. He develops knowledge and happiness after having exhausted the destructive Karmas, being endowed with excellent infinite strength and excessive justre and after becoming supersensuous.
- \*1. The miseries of those beings, that have faith in him who is the best among all things and who is respected by the foremost among gods and demons, are exhausted.<sup>2</sup>
- 20. In the case of the omniscient, the pleasure or pain is not physical, because he is endowed with supersensuousness: so it should be known
- 21. The omniscient who develops knowledge directly visualizes all objects and their modifications, he does never comprehend them through the sensational stages such as outlinear grasp.<sup>3</sup>
- 22. Nothing is indirect to him who is himself ever omniscient and who is all-round rich in the qualities of all the organs of senses though himself beyond the senses.
- 23. The soul is co-extensive with knowledge; knowledge is said to be co-extensive with the objects of knowledge; the object of knowledge comprises the physical and non-physical universe, therefore knowledge is omnipresent.\*
- 24-25. He, who does not admit the soul to be co-extensive with knowledge, must indeed concede that the soul is either smaller or larger than knowledge. If the soul is smaller, the knowledge, being insentient, cannot know; if larger, how can it know in the absence of knowledge?
- 26. The great Jina is everywhere and all the objects in the world are within him, since the Jina is an embodiment of knowledge

<sup>2</sup> The gathas which are marked with an asterisk are not recognised in Amriacandra's commentary, but they are treated as a regular part of the text by Jayasena, such verses are serially numbered with an asterisk.

<sup>3</sup> The sense-perception, being not immediate, has four stages. avagraha, outlinear graps, ibig, consideration or discrimination, aniva, judgement, albarand, retention of the judgement. Such stages are not present when omniscience is functioning. TS 1, 15

<sup>4</sup> See II 36, 44, 53 etc infra

and since they are the objects of knowledge.

27. The doctrine of Jina is that knowledge is the self and in the absence of the self there cannot be (any) knowledge; therefore, knowledge is the self, while the self is knowledge or anything else.

- 28. The knower has knowledge for his nature and all the objects are within the range of the knowledge, just as the objects of sight are within the ken of the eye, though there is no mutual inherence.
- 29. The knower, who is beyond sense-perception, necessarily knows and sees the whole world neither entering into nor entered into by the objects of knowledge, i just as the eye sees the objects of sight.
- 30. The knowledge operates on the objects, just as a sapphire, thrown in the milk, pervades the whole of it with its lustre.
- 31. If those objects are not within the knowledge, knowledge cannot be all-pervasive; the knowledge is all-pervasive, how then objects are not existing in it.?
- 32. The omniscient lord neither accepts nor abandons, nor transforms the external objectivity: he sees all around, and knows everything completely.
- 33. He, who clearly understands the self as of the nature of the knower on the authority of the scriptural knowledge, is called a sruta-kevalin by the sages that enlighten the world
- 34. That which is preached by the Jina through words, which are constituted of material substance, 2 is called the sutra (or the sacred text); knowledge consists in knowing it, and hence the sacred text also is designated as knowledge.
- 35 He who knows is knowledge; the self does not become a knower with knowledge (as an extraneous instrument).<sup>3</sup> The very

I have taken na pravistah na divistah as against the commentators who take na avistah (na apravistah)

<sup>2.</sup> Sound is material according to Jama philosophy, and it is the result of the clash of molecules (see II, 40 mfm, and also P. 79, TS V, 24). According to the Vaise-acks system, it is a quality of disting. When once it is accepted that sound is a quality, one is forced to find out some substance or the other, with which it is to be associated, and the Vaise-ack school conducts that it is the linge of disting, because no other substance is convenient for this attribution. As in Jamism, the Mimilimaka school holds that sound is a substance.

<sup>3.</sup> The doctor takes the temperature of the patient with the thermometer, i.e., his process of taking the temperature stands in need of an outside instrument. We are accustomed to define, nowadays, knowledge as the process of analysis and synthesis, and the author says that this process is not extraneous, but completely identical with nay the very nature of the soul.

self develops knowledge, and all the objects stand (reflected) in the knowledge.

- 36. Therefore the self is knowledge; the object of knowledge is the substance, which is said to be threefold; the substance comprises the soul and the (five) other (substances), which are prone to modification.
- 37. All modifications, present and absent, of all those types of substances, stand essentially (reflected) in the knowledge, as if in the present.
- 38. Those, which have never originated and those, in fact, that have been and are already destroyed are the absent modifications; they are directly visualised in omniscience.
- 39. If that omniscience would not directly visualise the future and past modifications, who then would call that knowledge super-natural?
- 40. It is declared that it is impossible to know the past and future for those who (are accustomed to) know the object by means of discrimination and other stages (of perception),<sup>2</sup> when it has fallen within the range of the senses.
- 41 That is called supersensuous knowledge which knows any substance, with or without space-points, with or without form, and those modifications which have not come into existence and those which are destroyed.
- 42. If the knower develops the influence of the object known, then he does not possess the knowledge which is born after the destruction of Karmas, the great Jinas say that he who so develops, (merely) enjoys the fruit of Karma.
- 43. The great Jinas say that portions of Karmas are necessarily operating (and giving their fruit); he, who is infatuated with, or shows attachment or aversion towards them, necessarily incurs bondage (of Karmas).
- 44. In the case of Arahantas, at the time of their Arhatship, (certain activities like) standing, sitting, moving about and religious discourse are natural (and necessary consequences of the Karmic fruition with no effort on their part), just as acting deceitfully is in the case of women.

<sup>1</sup> With reference to past, prevent and future, or with regard to substance, quality and modification, or with respect to origination, destruction and permanence, see II, 35-42 infra.

<sup>2</sup> See note on I, 21 ante.

- 45. Arahantas owe their status to the fruits of merits (or meritorious Karmas); their activities are the consequences of the Karmic operations; their activities are called ksayikī (i.e., due to the destruction of Karmas), because they are free from infatuation etc.
- 46. The transmigratory existence would be an impossibility in the case of all the embodied beings, if the soul itself is naturally incapable of developing auspicious and inauspicious states
- 47. That knowledge is called *ksāyika* (i.e., produced after the destruction of Karmas) which knows completely and simultaneously the whole range of variegated and unequal objectivity of the present and otherwise
- 48. He, who does not know simultaneously the objects of the three tenses and in the three worlds, cannot know even a single substance with its (infinite) modifications.
- 49. A single substance has infinite modes and infinite are the classes of substances; if he does not know (them) simultaneously, how will he be able to know all of them?
- 50. If the knower, after coming into contact with the objectivity, produces knowledge step by step; that knowledge cannot be eternal, neither can it be  $k_1 i j i k_2$ , nor all-pervasive.
- 51 The omniscience of the Jina knows simultaneously the (whole range of) variegated and unequal objectivity possible in all places and present in three tenses, indeed great is the glory of that knowledge!
- 52 The soul (of the omniscient), though knowing all the things, does not transform itself (under their influence), does not receive (anything external), nor does it become one among them; and hence it is said to be without Karmic bondage.<sup>1</sup>
- \*2 Him ever adores the devoted world consisting of Devas, Asuras and lords of men; so do I devotedly adore him.
- 53 Just as knowledge of various entities is super-sensitive with reference to non-concrete and sensitive with regard to concrete things, so too is happiness, that which is the best of those (two) should be realized.
- 54 That is pratyaksa knowledge which perceives (all) the nonconcrete (things), among the concrete those (atoms etc.) that are beyond the scope of senses, those that are hidden and all others that are related to substances and also that are not

- 55. The soul itself is non-concrete (i.e., devoid of the sense-qualities); when it is embodied, it comes to be concrete; (thus, being coupled with senses, ) it perceives the perceptible through (the stages of) outlinear grasp etc., or sometimes it does not.
- 56. The sense-qualities of touch, taste, smell, colour and sound have a reference to material objects;<sup>2</sup> the sense-organs can never grasp them simultaneously.
- 57. The sense-organs are of foreign stuff, they can never be said to form the nature of the soul. How then what is perceived by them can be direct (pratvaksa or immediate) for the soul?
- 58. Perception of things through a foreign agency is called *paroksa*, indirect or mediate; whatever is perceived by the soul alone is *pratyaksa*, direct or immediate?
- 59. That self-born, perfect, and pure knowledge which spreads over infinite things and which is free from (the stages of perception such as) outlinear grasp etc., is called the real happiness <sup>3</sup>
- 60. Whatever is known as omniscient knowledge, that alone is a condition of happiness, no (trace of) misery is said to be there, since the destructive Karmas\* are exhausted.
- 61. (In the omniscient) the knowledge reaches the very verge of objectivity, and the vision extends over the physical and superphysical universe; in Him all that is undesirable is destroyed and whatever is desirable is achieved.
- 62. The abhavya souls do not believe the statement that the happiness of those who are free from destructive Karmas is the best of all, while the bhavya souls accept it (and believe).
- 63. Lords of men, Asuras and Amaras, harassed by senses that are born with them, being unable to bear with the pain, sport themselves with attractive objects of senses.
- 64. Know that misery to be natural for those who are attached to the objects of senses; if it is not natural, there would not be any attempt for the objects of senses
  - 1 See note on 21 ante 2 IS V, 23
  - 3 Ignorance, which is the result of Knowledge-obscuring-karman, is misery in this world, then the real happiness consists in destroying the Karma and in developing absolute happiness which is identical with omniscience and constitutes the very stuff of the self.
    - 4 Sec note on 1 ante
  - 5 The souls incapable of attaining liberation are called abhavya, and those capable, bhavya, see P 163, TS. II, 7.

- 65. It is not the body, but the very soul itself, that develops happiness having obtained desired objects that are naturally endowed with the qualities of touch etc.
- 66. Really speaking, the body does not make any embodied being happy even in heaven; but the soul itself develops happiness or misery coming under the influence of the objects of enjoyment.
- 67. If the visual faculty of people could remove darkness, then the lamp is of no avail; so when the soul itself is happiness, what then the objects of enjoyment contribute?
- 68. Just as the sun, all by himself is lustrous and warm, and a deity of the sky, so also the liberated soul is (endowed with) knowledge and happiness, and is a divinity of the world.
- \*3. He is Arhan (i.e., worshipful one) whose glory consists of lustre, conation, knowledge, supernatural accomplishment, happiness, affluence and the leading lordship of the three worlds.
- \*4 I repeatedly offer obeisance to the Siddha, who is superior and never suffering in his merits, who holds Iordship over men and Devas and who is never (hereafter) bound to take birth anymore.
- 69. The soul, that is devoted to the worship of God, ascetic and the preceptor, to the offering of gifts, to virtuous conduct, and to the observance of fasts, is of auspicious activities (or manifestation of consciousness).\(^1
- 70 The soul, endowed with auspicious manifestation of consciousness, is born as a sub-human or human being or a god, and, during that period, obtains different kinds of sensual pleasures.
- 71. It is evident from the doctrine that the happiness even of the gods is not self-established; oppressed by physical urge, they sport themselves with attractive objects of senses
- 72. If men, denizens of hell, sub-human beings and gods (indiscriminately) suffer misery incidental to body, then of what avail is the (distinction of) auspicious or inauspicious activity of the soul?
- 73. Indra and other sovereigns, quite engrossed as if they are happy, nourish their bodies etc. by means of enjoyments that are the consequences of auspicious activities.
- 74. If there are, in fact, different merits resulting from auspicious activities (or mental condition), they (merely) occasion a sensual

<sup>1</sup> The term uparoga is very difficult to be rendered into English, the shade of its sense often depends on the context, similar is the case with *Dharma* and other words

thirst to all the beings among whom the gods come last (in the order of enumeration).1

- 75. Moreover those beings, with their thirst enhanced, pained with desires and burning with misery, hanker after the pleasures of senses and experience them till their death.
- 76. Happiness derived through sense-organs is dependent, amenable to disturbances, terminable, a cause of bondage and dangerous; and hence it is misery in disguise.
- 77. He, who does not admit that there is no difference between ment and demerit, wanders in this horrible and boundless transmigratory existence muffled in delusion.
- 78. Thus, knowing the nature of reality, he, who does not entertain attachment or aversion for any object, destroys all physical pain, being endowed with pure manifestation of consciousness.
- 79. Having abandoned sinful activities and proceeding on the path of auspicious conduct, if one does not abandon delusion etc., he cannot realize the pure self.
- \*5. He is the God who is known for his austerities and self-control, who is pure, who paves the path of heaven and liberation, who is worshipped by the lords of Amaras and Asuras and who stands at the summit of the physical world.
- \*6. Those men attain eternal happiness who salute the God among the gods of gods, who is foremost among the great saints, and who is the preceptor of the three worlds
- 80. He, who knows the Arahanta with respect to substantiality, quality and modification, realizes himself; and his delusion, in fact, dwindles into destruction.
- 81 The soul, being free from defusion and having grasped well the reality of the self, realizes the pure self, if it abandons attachment and aversion
- 82. It is in this way that even all the Arahantas have destroyed portions of Karmas; preaching the same they attained Nirvāna my obcisance to them
- \*7. Bow unto those persons who are pure in faith, foremost in knowledge, practising perfect conduct, and who deserve respect, honour and gifts

- 83. The deluded notion of the soul about substances etc., is called delusion, muffled therein and developing attachment or aversion the soul is baffled.
- 84. Various kinds of bondage become possible, when the soul develops delusion, attachment or aversion; therefore, they are to be destroyed.
- 85. False perception of things, absence of kindness towards subhuman and human beings and indulging with objects of pleasure these are the characteristics of delusion or infatuation
- 86. He, who regularly understands the reality from the Jaina scriptures with direct and other proofs, exhausts the heap of delusion; therefore the scripture should be studied.
- 87. Substances, qualities and their modifications are (technically) signified by the term *artha*; and among them, it is said, that the substance is the substratum of qualities and modifications.<sup>2</sup>
- 88 He, who destroys delusion, attachment and aversion, after having grasped the discourse of the Jina, escapes from all miseries within a short time.
- 89. He, who really knows his soul as constituted of knowledge and others as only related with it as substances, effects the destruction of delusion
- 90 Therefore, if the soul aspires after the delusionless state of the self, it should understand from the Jama creed the self and the non-self among the (scheme of) substances with regard to their qualities
- 91. He, who, in his state of *Sramanya* (i.e., asceticism), never believes in these substances with their closely related generality of existence and various special qualities, is not a Sramana, and religious purity is not possible for him.
- 92 The great souled Sramana, who has put an end to his delusive vision, who is expert in scriptures and who has established himself in conduct free from attachment, is qualified as Dharma.
- \*8 He acquires religious merit who, at his sight, is pleased, stands up and respects him with salutation, obeisance etc
- \*9. Thereby, human and sub-human beings, obtaining the grades of gods and men, have their desires ever fulfilled with wealth and affluence.

<sup>1.</sup> TS. VIII, 1-2. 2 TS V. 38, 41

## Book II.

- \*1. Having saluted and having constantly concentrated my mind on him, I shall discourse in short upon the knowledge consisting in the ascertainment of the highest objectivity.
- The object of knowledge is made up of substances, which are said to be characterised by qualities, and with which, moreover, are (associated) the modifications; those, who are deluded by modifications, are false believers.
- 2. Those beings, that are attached to modifications, are pointed out as the followers of the foreign creed (para-samayıka); and those, who establish themselves in the nature of the self, are to be known as the followers of one's own creed.\(^1\)
- That is called a substance which is endowed with qualities and accompanied by modifications and which is coupled with origination, destruction and permanence without leaving its nature (of existence).<sup>2</sup>
- 4. The nature of the substance is existence accompanied by qualities, by its variegated modifications and by origination, destruction and permanence for all the time.<sup>3</sup>
- 5. Here, amongst various characteristics, existence is described as one all-comprising characteristic by the great Jina, when (he was) clearly propounding the (religious) creed.\*
- 6. The Jinas have truly declared that the substance is naturally (and essentially) proved to be existential; and it is as well proved from the scriptures, he, who does not accept it, is a false believer.
- 7. That existing entity established in its nature is the substance; the development of the substance with reference to qualities and modes (artha) is (also) its nature coupled with permanence, origination and destruction.
- 8. There can be no origination without destruction, nor there is destruction without origination; origination and destruction are not possible in the absence of the permanent substantiality.<sup>5</sup>

ante.

<sup>1</sup> For the cosmological shade of meaning of samava, see P 3

<sup>2</sup> Compare P 10

<sup>3.</sup> Umāsvāti expresses the same in TS V, 29, 30, 38

<sup>4</sup> Compare P 8-9

<sup>5</sup> The case of liberated souls stands on a slightly different level, see I, 17

- Origination, permanence and destruction take place in modifications; modifications are (possible) necessarily in a substance, therefore the substance forms the base of all of them.
- 10. A substance, in fact, is intimately united with the (three) conditions signified by the terms: origination, permanence and destruction at one and the same moment; therefore, really speaking, the substance is (the substratum of) all the three.
- In a substance some modification originates and some other passes away; but the substantiality neither originates nor is destroyed.
- 12. The substance, which is not different from its (initial) existence, develops of its own accord some other quality leaving the one; therefore, modifications in qualities are further called the substance.
- 13. If the substance is not an existing entity, it must be either non-existing or again something else than a substance; in either case how can it be a substance? therefore, the substance is self-existent.
- 14. It is the dictum of Mahāvira that separateness (pithaktva) consists in having separated space-points; non-identity (anyatva) is the absence of identity; (between satā or existence and dravya or substance) there is no identity (na tabbhavam perhaps the same as a—tabbhāvah, non-identity), then how can those two be one?
- 15 Substance is existing, quality is existing and modification is existing, so is the detailed scope of existence; the negation of any one of them, in fact, is that negation termed as non-identity.
- 16. Really speaking what is substance is not quality, nor what is quality is substance; this is a case of non-identity and not of absolute negation: so it is pointed out.
- 17. That condition, which, in fact, forms the nature of the substance, is quality which is not different from its initial existence; that existing entity established in its nature is the substance: this is the doctrine of the Jina.
- 18. There is nothing as quality nor as a modification in the absence of a substance; that substantiality is (a condition) of positive existence; therefore the substance is existence itself.<sup>1</sup>
- 19. In this manner, the substance forever retains its position, in its own nature, as endowed with positive and negative conditions

according as it is looked at from the substantial and the modificational view-points.<sup>1</sup>

- 20. When the soul (in its course) is or will be born as a man, god or any one else, does it leave its substantiality?; if it does not leave, how is it different (in different births)?<sup>2</sup>
- 21. A man (so long he has a human body) is not a god; nor is a god a man or a liberated being; if it is not so possible, how can their mutual non-difference be established?
- 22. All substances are non-different from the substantial view-point, but again they are different from the modificational view-point, because of the individual modification pervading it for the time being.
- 23. According to some modification or the other it is stated that a substance exists, does not exist, is indescribable, is both or otherwise.<sup>4</sup>
- 24. There is no modification (such as human or divine etc.) as such which is permanent; nor there is any activity (of mundane beings) which is not the outcome of their nature. Even if the highest Dharma is without fruit, the activity (of mundane beings) is not without a fruit
- 25. The Karma of the Nāma type (*i.e.*, the Nāma-Karma which determines the various physical characteristics of the embodied beings)<sup>4</sup> overcomes the nature of the soul with its nature, makes him a man, a sub-human being, a denizen of hell or a god.

i When it is said that a substance, without leaving its substantiality, undergoes various modifications, naturally there will be two view-points of looking at a substance according as our attention is mainly directed to the substance of towards the modifications these are called diracylicthika-naya and pais distribika-nava substantial and modificational view-points.

<sup>2</sup> . In various births, from the substantial view-point, the soul is the same behind different bodies, but it is different, if the bodies that envelop it in different births are taken into consideration, compare P 17

<sup>3.</sup> This is the famour Syadisda or the Sapahhangi-naya of the Jamas The human mind is limited, the human speech has its limitations, the world of nature is made up of infinite things, and each thing has an indefinite number of qualities and modes. Every point can be studied in its postive and negative aspects, and when the speech cannot assert both of them definitely, we adopt the alternative that a thing is indescribable. To explore all the characteristics is an endless task, so the author here concentrates has attention on existence and non-existence which together give rise to indescribability, and points out the seven possible alternative modes of assertion, see P. 14.

<sup>4</sup> Sec note on I. I ante.

- 26. Men, denizens of hell sub-human beings and gods who are, in fact, shaped by (their own) Nāma-karma, have not realized their nature (of knowledge and bliss), developing as they are their Karmas.
- 27. In this world, in which modifications originate and pass away at every moment, nothing is absolutely produced or destroyed; what is production of one modification is the destruction of another; and thus origination and destruction are different.
- 28. In this world, therefore, there is nothing as such absolutely established in its nature: after all mundane existence is (only) an activity of the soul-substance which is moving (in four grades of existence).
- 29. The soul tainted with Karma attains a condition mixed with Karma; thence Karma clings; therefore Karma is a condition (developed by passions etc.)
- 30. The development of the soul is soul itself, and this activity (of development) pervades the soul; this activity is known as Karma, and hence the soul is not the (direct) agent of (material) Karmas.
- 31. The soul develops into (or with) sentiency which, in turn, is said to be of three kinds, say with regard to knowledge, Karma and the fruit of Karma
- 32. Knowledge is the comprehension of the objectivity (exactly as it is); whatever is done by the soul is Karma, which is of many kinds; the fruit of Karma is either happiness or misery.
- 33. The nature of the soul is development: this development is with reference to knowledge, Karma and the fruit; therefore, it should be understood that knowledge, Karma and the fruit constitute the soul.
- 34. When the Sramana is convinced that the soul itself is the agent, means, action, and the fruit, and if he does not develop anything (else as passions etc.), he realizes the pure self.
- 35. Substance comprises Jiva, the sentient principle and Ajiva, the non-sentient principle; Jiva is constituted of sentiency and manifestation of consciousness, Ajiva is insentient, and the foremost of this class is matter.
- 36. That space which is accompanied by matter and soul, which is rich with Käla (or time) and the two magnitudes (i.e., astikāyas) of Dharma and Adharma (i.e., the principles of motion and rest) and which is eternal, is called Loka or the physical world.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> TS. II, 8 2. TS V, 12.

- 37. Of this physical world constituted of matter and souls, there take place transformations consisting of origination, permanence and destruction collectively or individually.
- 38. The characteristics by which the sentient and non-sentient substances are recognised are known as the special qualities called murta and amurta, concrete and non-concrete
- 39. The qualities which are perceived by senses, which characterise the material substances and which are manifold are minta or concrete qualities; the qualities of non-concrete substances are to be known as aminta or non-concrete.<sup>1</sup>
- 40. Colour, taste, smell and touch are found in matter from the finer molecule to the gross earth; and sound is material and of various kinds.<sup>8</sup>
- 41-42. The peculiar property of  $\bar{\Lambda}k\bar{a}sa$  is to give room; of the Dharma-substance, to be a cause of movement; of Adharma-, to be a cause of stationariness, of Kāla, to mark the continuity; of soul, the manifestation of consciousness: these are to be known, in short, the peculiar characteristics of non-concrete substances.
- 43. The souls, material bodies, principles of motion and rest, and space all these possess innumerable space-points, but time has no space-points.
- \*2. These five substances, leaving aside the time, are called astikāyas or magnitudes, the word kāya signifies the collection of space-points.

<sup>1</sup> Compare P 99

<sup>2</sup> TS V, 5, 23-24

<sup>3.</sup> According to Jamms space, or idéage is a substance, a reality. We can think of a beginning and an end in connotion with things binuted; but we cannot post these for nature as a whole. Space extends infinitely, so its extension is infinite Besides extension there is another characteristic of space, panely, to give nomine the capacity to contain. The second is not an independent characteristic, because it is easily a contained to the property of the contained the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property

<sup>4</sup> TS V. 8-9

<sup>5</sup> On astikāva see P 5

- 44. The sky or space pervades Loka and Aloka; Loka is occupied by the principles of motion and rest, by time which rests with the other two (viz., soul and matter) and by soul and matter.
- 45. Just as there are points of space, so are there of the remaining (substances); a primary atom is without space-points, because (being an unit) it gives rise to the (measure of) space-point.<sup>1</sup>
- 46. The moment of time is without space-points; it is equal to the time required by that unit of substance measured by one *pradeia* to traverse one space-point of the sky-substance.<sup>2</sup>
- 47. That much duration required for crossing from one to the other spatial point is (known as) samaya, instant or moment; the objective entity before and after is time; samaya is hable to origination and destruction.
- 48. That much portion of the space occupied by one atom is called the space-point and it is capable of giving room to the atoms of all (substances).
- 49. All substances (excepting time) have one, two, many, innumerable or even infinite space-points, while time has only one space-point viz.. samaya, instant or moment
- 50 That samaya or instant, which has origination and destruction at one and the same moment, is (still) a samaya established in its nature.
  - 1 TS V. 11
  - 2. It is an interesting feature of faina physics that it has accepted Time and Space as realtities, as much feats as matter, and even their ultimate units are recognised with their mutual relation settled. A primary atom, an ultimate indivisible unit of matter, it is must of matter, it is space occupted by an atom is prudels or space-upont is space, and finally, the time required for an atom to traverse one space-point is among a matern or moment, which is an unit of time. The co-ordination of these three fundamental and ultimate facts of physical universe shows the insight with which the Indian mind pursued the analysis of any subject.
  - 3 Compare P 24 etc. Time, according to Janism, is a substance, a reality forming a condition of the introduction of changes in other things. The ultimate unit of time is unitroduction of changes in other things. The ultimate unit of time is unitroduction. The Sankhya school, though it does not admit the reality of time, is quite in agreement with the Jania definition of suminar Time is both absolute time is a none-corporal substance conditioning the introduction of change in various things, while maments, hours etc. are the modes of relative me only. Like other substances it is chiracterised by existence, but it differs from others in the fact that it is made up of simple elements called kâlâqu. Because of this manner of constitution, time is not looked upon as an auditoria.

Time as a driving force is almost defied in Atharvaved. Nyāṣa-Vais-siskas fifer the existence of time from such notions as past, present and future. Buddhivm does not accept the reality of time, as its theory of momentarmess cannot harbour the possibility of any continuity. According to Buddhist authors, time is treated merely as a subjective element.

- 51. This is the essential nature of *kalanu* (the unit of time), all the while, that it undergoes what are called origination, permanence and destruction at one and the same moment.
- 52. That, which has not many space-points, nor even one space-point in order that it might be known (?), should be known as void, which is something other than existence.
- 53. The physical world is stable, eternal and (filled) complete with entities endowed with space-points; he, who knows it, is the soul endowed with four life-essentials.
- 54. Life-essentials of Jivas or souls are senses, bala (i.e., the channels of activities), duration of life and respiration.<sup>1</sup>
- \*3. Life-essentials (in details) are ten: five senses, three channels of activity viz., of mind, speech and body, respiration and the duration of life
- 55. That which formerly lived, lives now and will live in future with the four life-essentials is the Jiva, the sentient principle; these life essentials, moreover, are fashioned by material substances.<sup>2</sup>
- 56. The soul endowed with life-essentials, bound by infatuatory and other Karmas, and enjoying the fruit of Karmas, is bound by other additional Karmas
- 57. If the Jiva, through delusion and hatred, causes harm to the life-essentials of living beings, this results into the bondage of Karmas such as knowledge-obscuring.
- 58. The soul tainted with Karma, so long as it does not give up attachment towards external objects the foremost of which is the body, possesses other life-essentials again and again.
- 59. He, who has conquered his senses etc. and meditates the pure manifestation of consciousness of his self, will not be tainted by Karmas; how then can the life-essentials follow him?
- 60. The transformation of one condition into another, in the case of the soul (when coming into contact with matter) whose exis-

<sup>1</sup> The life-esentials do not form the nature of the soult-stuff, but they are the undications or the signs of the presence of the soul in an embodied condition. We do not perceive the soul, but it has certain essential features in this mundain existence, and they are four in number (and the same would be ten when their details are taken into consideration). The four life-essentials are typically selective and mutually exclusive to a great extent. The signs of soul given by Valiscakas, namely, prä-unjana-ninisonnievas ivana-nini-ogati-diriphintane-whârish sakhu-duhkhrechi- dwap-prayinalektimano Ingani (V. S. III. 2, 4), look one like a desegritive enumeration.

<sup>2</sup> Compare P 30

tential nature is (already) determined, is the modification with its varieties of figuration etc.

- 61. Human, hellish, sub-human and divine modifications of the soul are mutually different with regard to the figuration (of the body) etc., because of the operation of Nāma-karman.¹
- 62. The nature of the substance established in its existential condition is said to be three-fold (viz., consisting of origination, permanence and destruction); he, who knows it in detail, will not be infatuated with foreign substances.
- 63. The soul is constituted of the manifestation of consciousness; manifestation of consciousness is towards knowledge and cognition; the manifestation of consciousness of the soul is either auspicious or inauspicious <sup>2</sup>
- 64. If the manifestation of consciousness is auspicious, the soul accumulates merit; if inauspicious, sin: in the absence of both there is no accumulation (of Karmas).
- 65. He, who recognises the great Jinas, attends on Siddhas as well as saints and is compassionate towards living beings, has an auspicious resultant of consciousness 3
- 66. He, who is steeped in sensual pleasures and passions, who is given to false scriptures, evil intentions and wicked words, and who is cruel and goes astray, has an inauspicious resultant of consciousness.
- 67. Being free from inauspicious manifestation of consciousness and without the auspicious one towards foreign substances and being indifferent, I meditate on my self that is essentially constituted of knowledge.
- 68. I am neither the body, nor the mind, nor the speech, nor the cause thereof, nor the agent, nor the commissioner, nor the consentor of the doers.
- 69. It is pointed out that body, mind and speech are constituted of material substances; and the material substance, in turn, is a lump of atomic substances.
- 70. I am neither made of matter, nor is the matter lumped by me; therefore, I am neither the body nor the maker of that body.

<sup>1</sup> Compare P 16

<sup>2</sup> Sec P 40; TS 11, 8-9

<sup>3.</sup> Compare 1, 69 ante

- 71. The primary atom has no space-points; it is an unit of space-points and itself having no quality of sound; being arid or cohesive it comes to have two or more space-points.<sup>1</sup>
- 72. It is said that the points of aridness or cohesiveness of an atom, because of transformation, increasing by one from one onwards, attain infinity.
- 73. Atomic modifications, cohesive or arid, whether (having) even or odd points, bind mutually, when ordinarily there is the difference of two points, the minimum point being excepted.<sup>2</sup>
- 74. An atom with two points of cohesiveness binds with an atom of four points of cohesiveness or aridness; and that of three points with that of five points.
- 75. The gross entities (or molecules)<sup>8</sup> which have two or more space-points and the subtle or gross earth-water-fire-air bodies come to have different shapes according to their modifications (of the qualities of cohesiveness or aridness).
- 76. The physical world is thickly packed everywhere with material bodies, subtle and gross, capable of being received or not (by the soul)
- 77. The molecules capable of becoming Karmas, coming into contact with the (passional) conditions or transformations of the soul, are developed into Karmas: and not that they are so transformed by the soul.
- 78. Those material bodies, which are transformed into Karmas, go to form the bodies, when the soul is passing into one more body again.
- 79. The physical body, the transformatory body, the electric body, the translocational body and the Karmie body: all these are made of material substance.<sup>6</sup>
- 80. Know that the (pure) soul is without (the qualities of) taste, colour, smell, touch, and sound, it is all the quality of sentiency; it is beyond inferential mark; and it has no definable shape.<sup>5</sup>
- 81. Material objects possessing the qualities of colour etc., mutually bind on account of their qualities of touch (viz., cohesiveness

<sup>1</sup> See P. 77, 78, 81 etc

<sup>2.</sup> TS V. 33-37

<sup>3</sup> On the significance of skandha see P 74 etc.

<sup>4.</sup> TS II, 36.

<sup>5.</sup> This gatha is the same as P 127

and aridness); the (nature of the) soul is quite opposed to this; then how is it that material Karmas bind it?

- 82. The soul, which is without colour etc., perceives and knows objects endowed with colour etc. and the qualities; similarly the (case of) bondage is to be understood.
- 83. The soul, which is constituted of the manifestation of consciousness, conceives infatuation, attachment or aversion having obtained various objects of pleasure; so again it is bound up with them (i.e., the passional states)
- 84. It is by the attitude, with which the soul perceives and knows the obejets of senses, that it is tinged; and it is thereby, moreover, the Karma binds; so goes the doctrine.
- 85. Bondage between material bodies is due to their qualities of touch etc (i.e., cohesiveness and andness); and that of the soul is due to attachment etc., mutual interpenetration is said to be the bondage of soul and matter.
- 86. The soul has space-points, and in those space-points material bodies penetrate and remain as it may be possible; they pass away (according to their duration) or remain bound.
- 87. When the soul develops attachment, Karma binds, when it is without attachment, it becomes free from Karmas: know this to be in short the real description of the bondage of the soul.
- 88. Bondage results from the modification which consists of attachment, aversion and infatuation. Infatuation and aversion are inauspicious; while attachment is either auspicious or inauspicious.
- 89. It is already remarked that auspicious and inauspicious attitudes towards other (*i.e.*, external) things lead to merit and sin (respectively). According to the doctrine (of the Jina), the attitude, which is (inclined) towards neither, is the cause of the destruction of misery <sup>1</sup>
- 90. (All) the living embodiments, immovable like the earth etc. and the movable, are different from the (essential nature of) soul; and the soul is essentially different from them.<sup>2</sup>
- 91. He, who, having realized (or accepted) his nature, does not understand the self and the non-self (and the difference between them), conceives, through infatuation, an attitude: I am this and this is mine.

<sup>1</sup> Compare P 132, also II, 64 ante

<sup>2</sup> TS, 11, 12-13

- 92. The soul, effecting the development of its consciousness, is the agent of its own development; it is not the agent of all those conditions constituted of material substances.<sup>1</sup>
- 93. The soul, though standing in the midst of matter all the while, neither accepts nor abandons, nor is the agent of material Karmas.
- 94. The soul, at present (i.e., in this transmigratory condition), being the agent of its own modification constituted out of its own substance, is sometimes bound up with or released from Karmic dust
- 95. When the soul, under the influence of attachment or aversion develops itself into auspicious or inauspicious resultant of consciousness, the Karmic dust pours into it in the form of knowledge-obscuring etc.
- \*4. The fruition of auspicious or inauspicious types (of Karmas) is intensified by pure and soiled attitudes (respectively); but in reverse to that, all the types have minimum intensity.
- 96. The soul, which has space-points, when soiled by infatuation, attachment and aversion, is clung by Karmic dust;<sup>2</sup> and that is called bondage in the scripture
- 97. The Arahantas have preached to the ascettes or saints this discourse in short on the bondage of the soul from the realistic standpoint of view, the same from the ordinary stand-point of view is something different.
- 98. He, who does not abandon the notion of mineness over the body and possessions that 'I am this and this is mine', gives up the *framanya* (i.e., the status of a saint) and goes astray.
- 99. 'I do not belong to others, nor do others belong to me: I am mere knowledge': he, who meditates thus in concentration, comes to meditate on his (pure) self
- 100. Thus I consider myself to be constituted of knowledge and faith, supersensuous, a great objectivity, eternal, stable, independent and pure.
- 101. Bodies, possessions, happiness, misery, friends or enemies are not the eternal associates of the soul; the soul is eternally constituted of the manifestation of consciousness.

<sup>1</sup> Compare P 65

<sup>2</sup> Compare II, 29 & 86 ante

- 102. He, who, knowing this and being pure in self, meditates on that highest Self, whether he is a layman or an ascetic, destroys the dangerous knot of delusion.
- 103. He, who has destroyed the knot of delusion, who has overthrown attachment and aversion and is indifferent to pleasure and pain in his condition of a Sramana, attains eternal happiness.
- 104. He, who has destroyed the dirt of delusion, has abstained from objects of pleasure, has restrained his mind and is established in his own nature, becomes a meditator of the self.
- 105. What does that great sage, who has destroyed the thick destructive Karmas, who directly comprehends all entities and realities, who has reached the end of the objects of knowledge and who is free from doubts, meditate upon?
- 106. Being free from all hindrances, being all round rich in knowledge and happiness of all the senses (together), being beyond the reach of senses and having no senses, he meditates on the highest happiness.
- 107. My salutation to that path leading to Nirvāṇa and to those who, following it, attained the state of Sramanas, of Jinas, of Jinendras and of Siddhas <sup>1</sup>
- 108 Therefore, thus realizing the soul as the knower by nature, 1 give up the notion of mineness and have come to adopt the (notion of) non-attachment
- \*5. My repeated salutations to those liberated saints whose faith (dariana) is pure, who are endowed with the manifestation of consciousness with respect to right knowledge and who are happy without hindrances.

### Book III

- 1-2. Having repeatedly saluted the Siddhas, the foremost great Jinas and the saints, may be adopt asceticism, if he desires for escape from misery, after taking leave of the family of relations, being let off by elders, wife and children, and being intent on the cultivation of knowledge, fatth, conduct, austerities and strength.
- He prostrates himself before a (great) saint, the head of an ascetic band, rich in virtues, endowed with distinctive family, form and age, and honoured by ascetics, saying, 'Admit me'; and he is favoured (with admission to the ascetic community).

<sup>1</sup> For their mutual distinctions see the commentary of Jayasena

- 4. Ido not belong to others, nor do others belong to me; there is nothing that is mine here: thus determined and conquering his senses, he adopts a form similar to that in which he is born (yatha-jata-rāpa-dharah).<sup>1</sup>
- 5-6. The (external) emblem (of a Jaina saint) consists in possessing a form in which one is born, in pulling out hair and moustache, in being pure, in being free from harm unto beings etc., and in not attending to the body (apratikarma); the (internal) Jaina (ascetic) emblem, which is the cause of negation of births, consists in being free from infatuation and preliminary sins, in being endowed with purity of manifestation of consciousness and activities, and in having no desire for anything else.
- 7. Adopting this (ascetic) emblem (both external and internal), at the hands of an excellent preceptor, bowing to him and (then) hearing the course of duties consisting of vows, when one begins to practise it, he becomes a Sramana (i.e., an ascetic)
- 8-9. (Five) vows, (fivefold) carefulness, control of (five) senses, pulling out the hair, (sixfold) avalyakas (or essentials), nakedness, not taking bath, sleeping on ground, not cleansing the teeth, taking meals in a standing posture and taking only one meal a day—these, in fact, have been prescribed, as the primary virtues? of the ascetic, by the great Jinas; he, who is negligent about them, is a defaulter (who needs to be reestablished on the correct path).
- 10. That preceptor, at whose hands they accept the (ascetic) emblem, is known as pravrapya-dayaka (i.e., the teacher who initiates them into the ascetic fold): the remaining ascetic, who help to restablish them in the right course, when they have committed certain defaults, are called niryapaka.
- 11-12. When the monk is carefully conducting (his) physical activities, if there is a default, to him is then prescribed a (lustral)

<sup>1</sup> It means that he should give up everything including clothes and remain naked, this is the excellent type of Jama ascettgism

<sup>2</sup> appath/amman occurs here, in githi 24, and also in 28 without the negative particle. Reading the two githis side by side the sense is clear that a monk is not to pay attention to, caress and decorate his body in any way. Prefit and partiare often interchanged in Prakrit and sometimes phonetically represented by path, so more conveniently and accurately the form should be derived from it with partia-partials in soil allogather wrong, but the sense becomes restricted part is preferable as seen from the use of parkramar in githia 28.

<sup>3</sup> For the detailed discussion about primary virtues, see  $M\tilde{u}l\tilde{a}c\tilde{u}ra$  of Vattakera, chapter I.

course of conduct preceded with \*alocan\*a (i.e., the report of sins committed); the defaulter monk should approach a monk (practically) expert in the Jaina doctrine, should confess before him and practise what is prescribed by him.

- 13. Whether in the company of his preceptor or alone, without (any) breach with regard to his ascetic course, an ascetic should remain ever avoiding the attachments.
- 14. That is perfect asceticism, when one practises his course ever intent on knowledge preceded by faith and exerting in the (practice of) primary virtues.
- 15. A Sramana does not entertain attachment either for food or for fast, either for residence or for touring, or for paraphernalia, or for co-monks, or for unhealthy gossip.
- 16. Carcless activities of a monk when sleeping, sitting, standing and walking, are always known as continuous harm unto living beings.
- 17. Let the being die or not, harm unto living beings is certain (to occur) in the case of him who is careless in conduct; there is no bondage for him, who is mindful of the items of carefulness, by mere (physical) harm
- \*1-2. If a subtle living organism is crushed or killed with the contact of the feet in movement of an ascetic who is careful in his walking towards his destiny, the scripture does not hold him liable even for a slight bondage as a consequence of that; (the case is similar to the statement:) it is infatuation alone that is called paraphernalia on the authority of the spiritual lore.
- 18. A Sramana of careless conduct is called murderer of the six (classes of) embodied beings; if he carefullly practises (his course of conduct), he is forever uncontaminated like the lotus on water.
- 19. There is or there is no bondage, when a being dies in the course of physical activities, bondage is certain from attachment to paraphernalia, therefore ascetics give up everything.
- 20. If there is no renunciation (absolutely) free from (any) expectation, the monk cannot have the purification of mind; how can he effect the destruction of Karmas, when he is impure in mind?

<sup>1</sup> Himså is not merely pråna-vyapraropara, but pramatia-vyagra pråna-vyapraroparam himså (TS VII, 13) It is the passions, negligent and careless channels of activities etc., that matter most, it is the mental condition, rather than the visible act, that is of utmost importance. For instance, pargradus does not so much consist in having physical contact with external objects as in being inflatuated with them.

- \*3-5. (If you were to say that) it is (found) stated in certain texts that a monk accepts a piece of clothing and possesses a pot; (we have to ask) how can he (with these) be independent and without activities involving preliminary sin? If he accepts a piece of clothing, gourd-bowl and anything else, necessarily there is involved harm unto living beings, and there is disturbance in his mind: he accepts the pot and the piece of cloth, cleanses them, washes them, carefully dries them in the sun, protects them and is afraid of others (that they might take them away.)<sup>1</sup>
- 21. (If he accepts these things) how then is he not liable to infatuation, preliminary sin and lack of control?; similarly when a monk is attached to external things, how will he realize his self?
- 22. A monk should so conduct (his course of duties), understanding the (necessities of) time and place, that, when using the paraphernalia, there should not be any default (with respect to primary virtues) in accepting and abandoning it.
- 23. Let the monk accept that little (quantity of) paraphernalia, which does not involve bondage (i.e., which is sanctioned by the scripture).\* which is not desired for by men who are not self-controlled (i.e., which is essential for maintaining self-control) and which does not give rise to (any) infatuation etc.
- 24 Even the slightest thought about the body, on the part of him who aims at the negation of births, is considered as attachment, therefore the great Jinas have preached non-attention (towards the body).
- \*6. The religion preached by great saints (*i.e.*, the Tirthankaras) does not aim at (happiness etc. in) this or the next world (but only at liberation); then how is it that, in this religion, women are prescribed an alternative ascetic emblem (consisting of clothing etc.)  $^{38}$

<sup>1</sup> The life of a Jama monk is expected to be ideally self-sufficient, independent and without sin, but these virtues cannot be ideal, if he were to accept clothes, almis-bowl etc. digdhikh is a kind of native goard.

a-prati-krusta, that which is not forbidden by the scriptural injunction; see \*20 infra

<sup>3</sup> A question is raised that women, when they are not allowed to accept the standard course of ascettersm, it means, should go only to heavens cite which, as a matter of doctrine, are not considered to be healthy objects of aim. Liberation is the only aim, to be aspired after, which can never be attained by any other course than the adoption of standard ascettesm; if women are to get liberation, they should also be allowed to accept the standard emblem. The answer is given in the gath&s to follow.

- \*7. In fact, liberation is not said to be possible for women in that very birth; therefore an alternative (ascetic) emblem is prescribed for women befitting them.
- \*8. The nature of these (viz., women) is naturally full of negligence (pramāda), and hence they are designated as pramadā; therefore these women (pramadāh) are said to be plentifully negligent.
- \*9. As a matter of fact, women are liable to infatuation, aversion, fear and disgust; in their mind (there is) crookedness of a varied type; therefore they cannot attain liberation (in that very birth).
- \*10. There is not a single woman, in the whole world, who is without even one of these above faults; their limbs are not closed (?) (samudain), and hence they need clothing
- \*11. In their case there is always the mental mobility and fickleness and the periodical oozing of blood (at the time of monthly course) wherein grow subtle human organisms.
- \*12. There is said to be the growth of subtle organisms in the female organ of generation, in between their breasts and in the parts of their navel and armpit; then how can self-control be possible for them?
- \*13. Women cannot effect (complete) exhaustion of Karmas, even though they are pure in faith, are endowed with scriptural study and practise a severe course of conduct.
- Therefore the Jinas have prescribed for them an emblem befitting their nature (i.e., consisting of clothing etc.), those, that are endowed with family, form and age and practise that course, are called nuns (framawi).
- \*15. He is a fit one for accepting the ascetic emblem who hails from the three castes (*vanias*), whose limbs are healthy, whose age can stand the austerities, who is of winning appearance and whose character is free from any scandal
- \*16. The loss of three jewels' is said to be the (greatest) loss by the Jinas, even by any other loss one does not remain fit for observing sallekhanā, 2 i.e., the voluntary submission to death.
- 25. According to Jainism the (acceptable) ascetic paraphernalia is said to consist of the bodily form in which one is born, the words of the teacher, (disciplinary) modesty and the study of the sacred texts.
  - TSI
  - 2 sallekhanā is a form of an ascetic ideal consisting in voluntary submission to death; and it must necessarily be differentiated from what is ordinarily called suicide, see Ratnakarayda Srivakheña of Samantabadra, verses 122-30.

- 26. He is Sramana who has no desires in this world and no attachment for the next, whose diet and tourings are proper, and who is free from passions.
- \*17. The ascetic becomes negligent or careless, when he is affected by the four (passions), anger etc. and unhealthy gossip, by the objects of senses, and by affection and drowsiness.
- 27. (Really speaking) the soul of the monk does not eat (any) food; that is the (internal) penance; and the ascetics are after that. The ascetics are (as good as) without food, even if they accept faultless food.
- 28. The Sramana possesses the body alone, and even towards the body he pays not attention of mineness; he yokes the same to austerities without concealing his ability.
- 29. (The proper food consists of) one meal which is not stomachful, in the form in which it is obtained, which is obtained by begging and by day, wherein there is no consideration of juices and which does not contain honey and flesh.
- \*18-19. There is an incessant growth of subtle organisms of the nigoda class<sup>2</sup> (similar to the colour of the flesh etc) in the pieces of flesh cooked or raw and in the course of being cooked, he, who eats or touches the pieces of raw or baked flesh, kills, in fact, a host of many crores of beings.
- \*20. The unauthorised food (i.e., not sanctioned by the scriptures), which has fallen in the (cavity of) palms, should not be given to others: he is unfit to eat (again) after giving it (to others); if he eats, he must repent for that.
- 30. A monk, young or old, exhausted or diseased, should practise a course of conduct fit for him in a manner that there is no violation of primary virtues
- 31. If a Sramana observes his course of conduct understanding the (nature of) food, touring, place, time, physical labour, his forbearance and his bodily condition, he incurs the least bondage.
- 32 He, who is concentrated on one thing alone, is a Sramana; such a concentration is possible for him whose comprehension of the

<sup>1</sup> Anger, pride, deceit and greed are the four passions, unhealthy gossip is 'also of four kinds' about women, about food, about theeves etc. and about the state.

<sup>2</sup> mgoda beings form a class by themselves at the lowest stage of evolution with minimum amount of vitality. They live in groups rather than as individuals. They are said to take burth and die eighteen times within a wink of time.

objectivity is certain; this certainty (of knowledge) is possible from the study of) scriptures; therefore application to the (study of) scriptures is of the highest importance.

- 33. The Sramana, who is lacking in the study of scriptures, does not know his self and the things other than his self; without knowing the objectivity how can the monk destroy the Karmas?
- 34. The saints have scriptures as their eyes; all the living beings have sense-organs as their eyes; the gods have clairvoyance as their eyes, and the Siddhas have eyes in every way.
- 35. All the objects, with their various qualities and modifications, are known from the scriptures; those, who know them learning from the scriptures, are the Sramanas.
- 36. He, whose right faith is not preceded by the (study of) scripture, cannot possess self-control: so says the sacred text; and if he has no moral discipline, how can he be a Sramana?
- 37. One does not attain liberation (merely) by the (study of) scripture, if he has no faith with regard to the nature of reality; or one who has faith cannot attain Nirvāna, if he is devoid of moral discipline.
- 38. The man of knowledge, who is controlled in three ways 2, destroys within a breath the Karma which a man devoid of knowledge could destroy in hundred thousand crores of lives.
- 39 Further, he, who has an atom of attachment towards body etc., cannot attain liberation, even if he knows all the scriptures.
- \*21. Especially in ascetic life, moral discipline is said to consist in renunciation, in abstaining from activities (leading to sin), in refraining from sensual pleasures and in destroying the passions.
- 40. That Sramana, who has five-fold carefulness, who is controlled in three ways, who has curbed his five senses, who has subdued his passions and who is completely endowed with faith and knowledge, is called self-disciplined.
- 41. Enemies and the members of the family, happiness and misery, praise and censure, a clod of earth and (a lump of) gold, and even life and death are alike to the Sramana.
- 42. He, who is simultaneously applied to (the cultivation of) the trio of right faith, knowledge and conduct, is said to have attained concentration; and he has perfect asceticism

<sup>1</sup> TS. 1, 9, 21 2. Mentally, verbally and physically

- If an ignorant ascetic, accepting an external object, falls a prey to delusion, attachment or aversion, he is bound by various Karmas.
- 44. If an ascetic develops neither infatuation nor attachment nor aversion, he necessarily destroys various Karmas.
- 45. According to the (authority of the) scripture the ascetics are endowed with either pure or auspicious manifestation of consciousness; amongst them, those endowed with the pure one have no Karmic influx and the rest have.
- 46. The ascetic course of conduct, resulting from auspicious manifestation of consciousness, consists in devotion to Arahantas etc. and in showing affection towards those who are applied to the doctrine.
- 47. Standing up (when the elderly monks arrive), following them (when they are going), showing respect (to them) and removal of fatigue: these, accompanied by salutation and adoration, are not forbidden for monks having auspicious resultant of consciousness.
- 48. Preaching about right faith and knowledge, receiving and feeding the pupils, and giving instruction in the worship of great Jinas constitute the course of conduct of monks with auspicious resultant of consiousness.
- 49. He, who renders assistance to the ascetic community consisting of four classes<sup>3</sup> without causing harm to any living being, is the foremost monk (possessing śubhopayoga).
- 50. If an ascetic, in course of rendering assistance to his comonks, causes pain to living beings, he is no more an ascetic but becomes a house-holder, because that forms the duty of a layman.
- 51. One should confer benefits on all the Jainas whether practising the course of duty of a house-holder or of an ascetic through compassion and without expecting anything in return, even though this involves slight sin.
- 52. A monk (of subhopayoga) should, to the best of his ability, help a co-ascetic seeing him suffering from disease, hunger, thirst or exhaustion.

I Compare P. 135

Compare P. 136.

<sup>3</sup> See Jayasena's commentary for the explanation of four classes in the ascetic community.

- 53. Talk with common people, if it results into auspicious consciousness, for rendering assistance to diseased, revered, young or old ascetics, is not forbidden.<sup>1</sup>
- 54. This course of conduct is good for monks; but it is the best for house-holders, whereby alone they (gradually) attain the highest blies
- 55. The auspicious attachment fruits otherwise according to the object with which it is associated, like the seeds, at the sowing time, sown in different kinds of fields.
- 56. One, who is devoted to vows, rules, study, meditation and charity and who is keeping in mind the aims prescribed by a teacher who has not attained omniscience,<sup>2</sup> will not attain liberation, but attains a pleasurable condition of existence (to be followed by births again).
- 57. Reverence, service and gifts offered to persons, who do not know the nature of reality and in whom pleasures and passions predominate, result into wretched births among men and gods.
- 58 Since objects of pleasures and passions are described as sin in the sacred texts, how can those, who are given to them, be able (to cross and) to help others to cross (the mundane existence)?
- 59. That man, who has refrained from sin, who entertains an attitude of equality towards all religious people and who maintains a band of virtues, joins the excellent path of liberation.
- 60. Those, that are free from inauspicious manifestation of consciousness and are endowed with pure or auspicious one, can (cross and) help others to cross (the mundane existence), one who is devoted to them attains excellence.
- 61. Seeing a natural object<sup>3</sup> (in the form of a great saint), one should perform such duties, the foremost of which is standing up, one is to be honoured according to his merits: that is the advice (of Jinas).
- 62. Mentorious asceties in this world, it is said, should be welcomed with a stand-up, should be greeted with words, should be served, fed and revered, should be saluted with folded hands and be bowed down to.

I As a tule he is not to have any familiarity with common people but on some such exceptional occasions it is not forbidden

<sup>2</sup> By observing the course of conduct preached by a non-omniscient teacher one cannot attain liberation which is decidedly superior to heavens

<sup>3.</sup> He is a natural object, because he is yathā-jāta-rūpa-dharaḥ without any artificiality

- 63. Sramanas, skilled in the interpretation of sacred texts and rich in moral discipline, austerities and right knowledge, should be welcomed with a stand-up, should be served and be bowed down to by other ascetics.
- 64. It is opined that one does not become a Sramana, though endowed with moral discipline, austerities and scriptural study, if he has no faith in the realities, the foremost of which is the soul, as preached by Jinas.
- 65 Seeing an ascetic abiding by the injunctions of the scripture, he, who ridicules him through malice and is unwilling to do these reverential duties (unto him), ruins his conduct.
- 66. If a monk of inferior merits, thinking (proudly) that he is a Sramana, expects reverence from one who is more merited, he wanders in worldly existence till infinity.
- 67. If monks possessing more merits with regard to their asceticism, remain practising (their duties) with (or in the company of) those of inferior merits, they are victims of false faith and lose their conduct.
- 68 He, who has properly grasped the interpretation of the sacred text, who has pacified the passions and who excels in austerities, cannot be self-controlled, if he does not abandon company with common people.
- \*22. He, who is pained in mind at the sight of and receives kindly the thirsty, hungry and miserable, is a man of compassion.<sup>1</sup>
- 69 If a monk, after becoming a Nirgrantha ascetic, still dabbles in worldly professions (like palmistry etc.), he is called a worldly man (or a commoner), even though he is endowed (externally) with selfcontrol and austerities.
- 70. Therefore, a Sramana, if he desires for release from misery, should always live with an ascetic of equal merits or possessing more merits.
- 71. Those, who have wrongly grasped the nature of realities and are sure (in their mistaken way) that the reality, according to the creed, is such, wander long (till infinity) in mundane existence which is full with the fruits of misery.

- 72. He, who has abstained from improper conduct, who is certain about the nature of reality exactly as it is, whose soul is peaceful and who maintains perfect asceticism here, will not live long without attaining the fruit (of liberation).
- 73. Those, that have grasped all things properly, have renounced (attachment for) external and internal paraphernalia and are not steeped in pleasures of senses, are called the pure or Suddha.
- 74. He, who is pure, is said to be a Sramana; to the pure one belong faith and knowledge; the pure one atttains liberation; he alone is a Siddha: my salutation to him
- 75. He, who, practising the course of duties of a house-holder and of a monk, comprehends this doctrine, realizes, within a short time, the essence of the doctrine (namely, the Self).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> auhattha I have taken as adhyūtma

<sup>2</sup> The author does not lose the opportunity of mentioning the name of the present work indirectly

### INDEX

The index is mainly intended for giving a topical analysis of Pravacanasāra under convenient heads. In view of the fact that the English equivalents of Jaina technical terms are not finally settled, even if settled the English equivalent may not always necessarily and exclusively indicate the same Jaina term, I have put the tonics with Sanskrit words at the head, and in every case an English equivalent, at least the meaning, is given. In giving the English equivalents I have always taken into consideration the suggestions of my worthy predecessors, and at times I have differed from them, because it was felt that a better connotative equivalent was needed. Some important and technical terms have also been included here. The references are to Books and Nos of gathas; Nos, with an asterisk indicate the additional gathas according to Javasena's commentary 1, 68 \*3 means the 3rd additional gatha of Javasena's text which comes just after 68th regular gatha of the first Book.

Aftra-Non-life or the insentient principle, nature of II, 35 Adharma - The principle of stationariness or the fulcrum of rest, property of II. 41 Anagāra-An ascetic II, 102 (2) Anyatya-Non-identity, defined II, 14 Annadik ammam - Non-attention towards the body III, 5, 24 also 28 Appadikuttha -- Not forbidden by the Agama -- The Jama scripture, importance sacred text III, 23, 29 \*20

Abhavva-A non-liberable being, nature of I, 62

Amūrta-Non-concrete, defined II, 39, see guna.

Arahanta (Sk Arhat)-One who is worthy of worship, Tirthankara, nature of the activities of I, 44-45, glories of I, 68 \*3

Artha-An existential entity, some characteristics of I, 10, defined I, 87, II, 1; agama as the proof of III. 35 Avagraha --- Outlinear grasp 1, 21, 59. Avadhi-Clairvovance: as the eye of gods

III. 34 Ašubhopayoga—Inauspicious

manıfestation of consciousness; fruit of I, 12,

dement caused by II. 64, characteristics of II, 66, karmic influx in III, 45, Astikāva - A magnitude, a technical name given to five substances, time being excepted, five kinds of & defined II. 43 \*2

Akāśa-Space, also sky, the property of II. 41 space-points of II. 43, two kinds of H. 44

of the study of III, 32, karman destroved by the study of III, 33, monks see through III, 34, self-control obtained from III, 36

Atman-The self, coextensive with knowledge, neither less not more 1, 23-24, 36, identity with knowledge 1, 27, the happiness itself 1, 67, contact & relation of karma with II, 29-30 the relation of three kinds of cetana with II. 33, agency etc in II, 34; property of II 42, nature of II, 63, independence of II, 68, body not identical with II. 70; real nature of II, 100, external things & relations different from II. 101, see also iiva and cetanā

Arambha-Preliminary sin; all those

activities which involve some slight harm to living beings, III, 20 \*4.

Alocanā -- Report of defaults III, 11-12.

Avasyaka - Essential duty III, 8.

Asrava - The influx of Karmas causes of

III, 45

Ahāra—Food etc., nature of monk's III, 29, 29 \*20, reasons for abstauning from

non-vegetarian III, 29 \*18-19.

Ahāraka (-sarīra)—The translocational body II, 79

Indriyā—The sense organ or the sense; simultaneous comprehension impossible for 1, 56, not a part of the soul's nature 1, 57, sense-perception not pratyukķa 1, 57; nature of the happiness from 1, 76.

Ihā-Discrimination I. 40

Urpāda-vyaya-dhrauvya—Origination, destruction and permanence, refer to modifications leaving arthatva I, 18 II, 9; interaction of II, 8, simultaneous prevence of (in + substance) II, 10, relation of origination and destruction II, 27.

Upadm—The same as narrenda III, 23. Upayora—The manifestation of consciousness. It is a very mobile term, whose shade of meaning slightly changes according to the context. It is a condition of the soul which is an embodiment of consciousness, three kinds of 1, 9, two channals of II, 63.

Audārīka (-8ai īra)—The physical body II, 79

Karman- Karma, a subtle type of matter which afflows into the soul, when the latter is disturbed by passional vibrations etc.; ghāti-k destroyed by Maha vira 1, 1, ghān k. destroyed in sud-dhopayoga 1, 15, nature of and soul's contact and relation with 11, 29-30, soul bound by 11, 56, harm to life-essentials as the cause of phānāvarmiya-k etc 11, 57, life-essentials are further in-

eurred due to II, 58; a way of escaping from II, 59; transformation of material aggregates into II, 77, body of II, 79, illustration of the bondage of II, 82; possibility of the destruction of III, 20, 33, 44, causes of III, 43; nāma-k the states of eastence fashioned by III, 25-26, 61.

Kāya—Body, an embodied being six kinds of III. 18

Kārmaṇa (-śarīra)—The karınıc body 11. 79.

Kāla—Time, property of 11, 42, spacepoints denied in the case of 11, 43

Kālāmu—The ultumate unit of time II. 51. Kevala-jānāna—Omnissence; equated with happiness I. 19, 60, its direct comprehension without sensational stages I, 21, the manner of its vision I, 29; as a reflector of present and absent modifications I. 37, seope of the comprehension of I, 41, 48, its ability to know all sub-tances with all their modifications I. 49, smullaneous comprehension of I, 50; glory of I, 51; praviokadrai of I, 54

Keralan—The omniscient, his exemption from physical feeling 1, 20, no indirect perception in his case 1, 22, the mode of his vision and comprehension 1, 29, his immunity from disturbances when seeing and knowing 1, 32; his immunity from bondage 1, 52, the object of meditation of 11, 106.

K§äylka-jñāna--Knowledge which originates after the destruction of karmas, defined I, 42, 47

Ganadhara:—An apostle, the direct disciple of Tirthankara, but sometimes equated with ācārya, who is at the head of an ascetic group 1, 4.

Guna—Quality, modifications associated with II, 1; substance is the substratum of II, 18, mūrta and amūrta distinction of II, 38. I. 7

Cetanā-Sentiency or consciousness, definition of and three kinds of II 31-32. see also atman and riva

Chadmastha-One who has not attained omniscience, fruit of following III. 56 Cheda-Default (in the practice of primary virtues); and Chedopasthāpaka is that monk who stands in need of re-

establishment in the correct behaviour ! after he has committed a default III. 9, antidotal procedure against III. 11-12, guarding against III, 13, 22

Jiva-Soul or the sentient principle, nonconcrete nature of I, 55; as one that develops happiness 1, 65-66, its difference and non-difference in different births explained II, 20-21, nature of II. 35. space-points of II. 43. as a knower endowed with four life-essentials II, 53, incurrance of karmas by II, 56, modifications of II, 61, description of II, 80, illustration of the karmic bondage of II, 82, 84, bondage resulting from the passional vibrations of II, 83-84, embodiment distinct from II, 90, conditions of material substances not caused by H. 92: discussion about the reception of karmas by II, 23, see also ātman and cetanā

Jñāna-Knowledge, coextensive with the self and the objects of knowledge I, 23, all-pervasiveness of I, 23, the self identical with 1, 27, its relation with meya indicated with an illustration 1, 28, its enlightenment of objects illustrated I, 30, equated with the understanding of the sacred text I. 34, equated with the knower 1, 35, equated with the soul I, 36, two kinds of 1, 53, its being pratvaksa 1, 54, pratyakea- and parokea-, distinguished and defined 1, 58, karmas instantaneously destroyed through III, 38.

Caritra-equated with dharma and sama | Jñeya-The object of knowledge; coextensive with knowledge 1, 23, scope of L. 23, reflected in and grasped completely by Jina 1, 29; its relation with iñana illustrated L 28

> Tanas -- Penance, austerity, in the form of fast III, 27

Tauasika (-śarū a)-The electric body II, 79. Trasa (-kāva)---Movable body (or being) that possesses more than one sense II, 90.

Deva-A god a resident of heavens. nature of his happiness 1, 71, 73-75.

Drayva-Substance, defined I, 49 II, 3, infinite number of and infinite modifications of I, 49, as made up of qualities II, 1; nature of II, 4, differentia of II, 5-6, origination etc. associated with the condition of II, 7, orgination etc. intimately & simultaneously united with H. 10, existential character of and immunity from modificational disturbance II, 11 its relation with qualities and modifications II, 12, sattā as the characteristic of II, 13, 17-18, positive and negative aspects of II, 19, two kinds of II. 35, concrete and nonconcrete qualities of II, 36, spacepoints of II. 49, three-fold nature of II. 62

Dravvártluka (-nava) -Substantial viewpoint, non-difference established by H. 22

Dvesa-Aversion (Pk form dosa), see raga with which it is generally coupled. Dharme: equated with varitra and sama I 7, the soul considered as I, 8, a designation of srumana 1, 92

: Dharma--The principle or fulcrum of motion property of II, 41, spacepoints of IL 43

Dhyātā - A meditator, qualifications of

Nirvāpaka -- An ascetic who establishes a defaulter-monk in the correct behaviour, defined III, 10

Nirrāṇa—Nirvāṇa or Liberation; a way of attaining 1, 6, salutation to the path of II, 107, in the same birth women cannot attain III, 24 \*7-14, infatuation as a hindrance to III, 39, attainment of III, 59-60.

Pañca-purameșthin—The five dignitaries, enumerated and saluted I, 4.

Paramānu—A primary atom; a measure of space-point II. 45; nature of and the aggregates formed by 11, 71, process, with illustration, of aggregates formed by 11, 72-74

Para-samaya- A heretic creed, parasamayaka, a follower of the heretic creed defined II, 1-2, 6:

Parigraha—Attachment for paraphernalia, defined III, 17 \*2 bondage caused by III, 19; self-realistion endangered by III, 21, hindrances due to III, 20 \*3-5 39, acceptable type of III, 23, 25, see also manufar

Panyaya Modification subjected to origination and destruction 1, 18, modifications of all substances, both present and absent, reflected in knowledge 1, 3° absent payrora defined 1, 38, qualities associated with 11, 1, a substance, endowed with 11, 9, substance as the substantium of 11, 18 as the ground of seven-fold predication 11, 23, defined 11 (0), illustrated 11, 61

Parväyarthika (-naya) - Modificational view-point difference established by 11, 22.

Pāpa -Dement, defined II, 89, III, 58, see also punya

Pimya- Merit, really not to be distinguished from pāpa (so far as the attainment of Nirvāṇa is considered) 1, 77, defined 11, 89.

Pudgala – Matter, its qualities 1 56. II. 40, sound as a form of II, 40, spacepoints of II, 43; forms and constituents of II, 69; the physical world full with bodies of II, 76, bodies formed by II, 78, kinds of bodies formed by II, 79. Prthaktva—Separateness, defined II, 14. Pradeša—Space-point; predicated of different substances II, 43. defined and use

scope II, 48.

Pramadā—A lady, why a woman is called III, 24 \*8

Pravacanasāra—The essence of the doctrine viz., nija-paramātman III, 75.

Praviajyā-dāyaka—A preceptor who initiates a monk in the order, defined III, 10

Prāna—Life-essential; four kinds of II. 54. Ten further subdivisions of II, 54 \*3, material nature of II, 55. Karmie bondage consequent on the harm unto II. 57

Bandha--Bondage of karmas its possibility I, 84, of soul and matter illustrated II, 81-82, 85, 86 the doctrine of II, 87, discussed in detail II, 95-97, htmså as a cause of III 17

Bhavva—A liberable being, nature of 1, 62

Mamatya —Sense of ownership, notion of mineness mundane circuit caused by II, 58 renunciation of II, 98-99, 108 III, 15 not even for body III 28.

Mürechä—Infatuation, excessive attachment III, 39, see also parigraha
Müria --Concrete, defined II, 39, see

Mülaguna—Primary virtue, twentyeight enumerated III 8-9

Moha - Delission or Infatuation, destruction of I, 80, 86, 88-89, 11, 102, defined 1, 83, as a cause of bondage I, 84, characteristics of I, 85.

Moksa—I iberation, see Nirvāna

also guna

Raga—Attachment, as a hindrance to the realisation of spiritual purity 1, 81, as a source of infatuation 1, 83, as a cause of bondage 1, 84, 11, 87, two kinds of 11, 88, illustration of the fruit of III 55; see also dvesa with which it is generally coupled.

Linga-Emblem (wz the ascetic emblem), description and two kinds of III. 5-6, that prescribed for women III. 24 \*6 etc

Loka--physical world II, 36. -ākāša physical space, origination etc. in II, 37: constituents of II, 43

Vardhamāna-Vardhamāna alias Mahāvira, the last Tirthankara of the Jamas, he attained liberation in 527 B. C : saluted along with previous and contemporary Tirthankaras I, 1-3.

Vikathā-Unhealthy gossip, four kinds of III, 15

Visava-The objects of pleasure, as the source of misery I, 64

Vaikriyika (Pk Veuvviya) (-śarīra)-The transformatory body II, 79. Vrata-Vow III, 8

Sabda-Sound, the material nature of

Sama -- Equationity, defined and equated : with dharma & coritra 1, 7

Sarira-Body, five kinds of II, 79, Sāsana-Commandment or doctrine (of

the Jina) III, 75 Suddha-The pure and the perfect one,

defined III 73, attainment of III, 74. Suddhopavoga - Pure manifestation of

consciousness, fruit of I, 11, nature of happiness in I, 13, nature of a kiamana endowed with I. 14, omniscience in I, 15, as a cause of destroying misery I, 78, absence of karmic influx in III. 45.

Sūnva-Void, defined II, 52.

Subhonavoga—Auspicious manifestation of consciousness, fruit of 1, 11, 70, characteristics of I, 69. II, 65 1II, 46, merit caused by II, 64; karmic influx in III, 45, activities sanctioned for a monk with HL 47-48.

Śraddhāna-Faith: importance of III,

37: as a necessary qualification of a áramana III. 64.

Śramana-An ascetic, a saint, his qualifications 1, 91-92, 111, 26, dharma as a designation of I, 92; procedure etc. to be observed at the time of the initiation of III, 2, 7, reflection and appearance of III, 4; his caution against cheda III, 13, commission of himsā by III, 16, careful activities prescribed for III, 18; responsibility of himsā on III. 17 \*1-2, foodlessness of III. 27, how least karma is incurred by III. 31, definition of a self-controlled monk III, 40-42, destruction of karmas by III. 44, activities allowed for an ascetic of subhopavoga III, 47-49, mutual help among III, 52 the occasion when contact with commoners not forbidden for III 53, formalities to be observed by III, 61-63. Faith to be possessed by III 64, malice and vanity leading to the fall of III, 65-66, his mistake in cooperating with a lower monk III, 67, selection of a colleague by III, 20. attainments of perfect ascetic 111, 72

Šiamani - A nun III. 24 \*14.

Śrāmanya-Asceticism, misery destroyed by the adoption of III 1, preliminary rites at the time of adopting III, 2, the precentor etc. from whom to adopt III. 3. description of the emblem of III, 5-6, definition of the perfect type of III, 14, the fruit of the perfect type of HI, 72,

Śrāvaka-A householder or a layman III. 50: see sāgāra.

Śruta-kevalin → A scriptural omniscient; defined 1 33.

Sanga-Attachment or association, defined III, 24.

Sat--Existence, scope of II, 15; sattā-II. 18.

Saptabhangi-The doctrine of seven-fold predication, stated II, 23.

Samaya-Moment or instant, an unit of time which is coordinated with an atom of matter and a point of space. defined II 46 origination etc. in II. 47 initial nature of IL 50

Samaya-Doctrine of creed, para- and syaka- defined 11 2, 6

Samiti-Carefulness III 8 Sallekhanā - Voluntary submission death 111, 24 \*16

Samvama-Self-control discipline O defined III, 39 \*21

Samsāra - Transmigratory existence, defined 11, 28

Sagara -- A householder II, 102, duty of III. 50: the husbest duty of III. 54. see also árāvaka

Stddha - A liberated soul, an embodiment of absolute happiness and omniscience, and also . Divinity 1, 68, salutation to 1 68 14

Siddhi - see Nirvāna

Sukha--Happiness in ubhopayoga I 11 in suddhore voge 1, 13, equated -

with omniscience 1, 19, of an omniscient I, 20, two kinds of I, 53, absolute happiness defined and equated with omniscience I, 59, happiness of senses is misery 1, 76, absolute happiness as an object of meditation II, 106 Sūtra-The sacred text, its constitution and equation with knowledge 1, 34

Skandha -- An aggregate, formation of II. 74.75Stri (-moksa)-- Liberation of women.

discussed III, 24 \*7-14 Sthävara (-kāva)---Immovable being, 1 e. those that possess only the sense of

touch, they are five earth, water, fire, air and plants II, 90 Svādvāda—sec saptabhangī

Svavambhū. The self-existent, definition of 1, 16, as a collocation of origination. destruction and permanence 1 17

Himsā - Harm unto beings, śramana's commission of III, 16, bondage due to 111. 17.

#### INDEX TO INTRODUCTION

This Index and the Table of Contents supplement each other. The present Index includes names of authors and works and references to important topics. In the case of authors and works that are repeatedly referred to, only the informative references are noted. The dark numbers indicate important references. References are to the pages of the Introduction. 98 n2 means p. 98 footnote No. 2, and 119–n1 means that the occurrence is on p. 119 and also in the foot-note No. 1 on that page. Names of books are put in Italies, and those of modern scholars in small capitals. Words are arranged according to English alphabets.

Abhavacandra, 104. Abhavadeva, 76n2, 84n1-Abhayasūri, 104 Abhinava Pampa, 100n2 Abbinava Sentamini 104 Ācaladevī, 101 Ācārānga, 47n6, 84n3, 92n1, 112f Ācāra-pāhuda, 24n1 Acarasara, 38n1, 98n2, 99n6 Adharma, (the principle of rest), 41, 591, 60-n1 Adipurāna, 10n5 Adıtı, 89 Agama, 87n4 Agrāvanīvapūrva, 11 Ahamkara, four bodies epd with 68 A History of Indian Phd . 84n4 87n3 Auta Kesakambali, 67n2, Ātīvīka, 90 AIYANGAR, 19n1 Apamamgu, 14n3 see Ārva Mamksu Akalauka, 13, 20, 23, 51, 65n4, 76n2, 81-3, 95 96n4, 118 Ākāśa, 40 59 Ālāpapaddhati, 63n2, 96, 98n2, 99 Ālānanāhuda, 24n1. Alocana, 25, 39 40 A Manual of AMg grammar 110n3 114n2 Amarakośa 98n?

Amitagati, 37n1

Amrtacandra, 2, 18, 34n2, 40n4, 42-n1, 46n1, his recension of Prava. 47, Prakiil gathas translated by 50f., 51n4, 63n2, his works date etc 93ff, 98-9, 106 Anagāra-bhatti, 26 Anantakirti, 76n2 Anantavirya, 76n2, 118 ANANDA KAUSALYANA, 90n2 Anckānta, same os Svādvāda, 83ft, 87n3 Anckanta, 4n1, 5n2 Auga, 10n5 15, 24-5 30-1 -dhārm, 16, Anga (sāra) pāhuda, 24n1. Augustaranskāva, 26 4n blealistic View of Life 75o4 Annyacaniyatāvāda alleged derivation of Svädväda from 84f Annals of the B O R 1 2n4 9n7, 16n2, 37n1, 99n8 etc. Antagadadasão, 114n1 Antānantika 84 Anugitā 69n1 Anapreksäs 32, literature on 37n1, summarised 38 Apabhramáa forms in Paumacarrya 22, forms in Pahuday 35, verses in Rayanavara 37, ctc .Iptamimāmsā, 76n2 .Ladhana 98n2 Ārādhanā-Kathākoša, 6n1 Ārādhanā (sāra) pāhuda, 24n1.

Ārātīva. 10.

Ardhamagadhi, 51n4, non-Maharastri elements in 110, etc.

Ardhamāgadhī Dictionary, 82n1 83.

-Reader, 14n2, 117n2

Arhadbalı, 10.

Arthaśāstra, 20.

Arungalanyaya, 2, 3, 9

Ārvaganga, 45.

Ārvamamksu, 11, 14n3 Ārvamangu, 14n3.

Āśādhara, 93, 96, 99

Ascetic practices, 91-2

Asceticism, -in Jamism 91f Asiatic Researches, 2n1

Asoka text and Glossacy, 111n9

Asoka 115

Astasahasri 76n?

Astašatī, 76n2

Astikāya, 41f., 59

Aśyaghosa, 107 111, 119

Atmakhvātī, 94 Atman, different views on 66f

Ātmavidyā, 90.

Atomic theory, different views on 77fl

Tvasvakas, 39f

Jvašvaka-nirvukti, 118n1 Avasvaka-sūtra, 27

Ävadana, 29

Avariya-bhaiti, 26

Avāramgasutta, 114n3

Ayyangar M S R 14n2, 19

Bādarāvana, 87n3

Bahn 31 BAHUBALI SHARMA, 103n3.

Bālacandra, 11, 14, 18-n2, 48, 100ff, and

foot-notes thereon

Bālacandra, of Ingalesvarabalı, 104 Balākapiccha, 4-n5

Balātkāragana, 9n2

Bālāvabodha, 105f.

Ballāla, 100n3

Banarasidasa, 14n2

Bankāpura, 8n5.

Bandha (sāra) pāhuda, 24n1.

Bārasa-Anuvekkhā, 2, 5, 20, 21, 27n2. 37if. 37-n1. 82-n3. 99

Bărăpura, 6.

BARNETT, Preface

BECHARADAS, 60n1, 63n3.

BELVALKAR S. K., 21n1, 60, 66n1-2, 72n2

75n2, 83n4, 90n1, Preface,

Bhadrabāhu, 5, 9, 14-n3, 15f., 20, 22, 30, 117

Bhagavadgītā 1.

Bhagavatī sūtra, 45n1, 65n1, 82n2, 83

Bhagavatī Āvādhanā, 31n3, 37n1, 118n1.

Bhaktāmara 106 Bhakti Fexts, 25f

BHANGARKAR, R.G., 10n5, 46, 69, 115

Rhanakirti 101

Bharata, 22, 119 Bhásata Nátvasástra, 110n3.

Bhās s. 22, 107, 111, 114, 119 Bhāsa's Prākrit, 107n1, 111n2 etc

Bhásvavrtti, 95

Bhatta, 96, see Kumārila BHAITACHARYA H S , 60nl.

BHATTACHARYA B. 96n3

Bhattākalanka, 38nl. see Akalanka Bhāva, 30f

Bhāvanā-sandhi-prakarana, 37ml

Bhāvapāhuda 30f, 35, 40, 98n2

Bhāya-linga, 30, 33 Bhava-tribhangi, 104

Bhavisaitakahā, 119n1

Bhavvasena, 31. BHUJABALI SHASIRI, 103n3.

Bhūtabalı, 11, 118

Bibliography of the Sanskiit Diama 46n1.

Bimbisāra, 92n2 Bodha-pāhuda, 5, 9, 15, 29f 35, 49

Bondage, Causes of 43 Boppana Pandita, 101.

Brhat-sarvania-siddhi, 76n2 Brahmadeva, 97n2, 98 Brahmarilasutta, 67, 84

Brahman, 72f 81f

Brahmasātra, 1, 87n3; -hhāsva 83n4

Brāhmī, 7, 8, 9n1 Dandaka 31 Bruchstücke Buddhistischer Dramen Darśanasāra, 7-nl. 11, 15nl. 20, 96. 111n4, 119n2. DARWIN, 85. Buddha, 32, Omniscience of 73, 84, 92, Das Aupapätikasütra, 114n2. Buddhi or Bodhi-pāhuda, 24n1 Daśabhaktis, 98n2. See Bhakti Texts. Buddhism, 46, Jamesm contrasted with DASGUPTA, S.N., 84n4, 85, 87n3 60-1, omniscience in 73. Atomism in 79, Daśanűrvin, 10 Dasaveyālīyasutta, 51, 84n3, 91n1, 92-n1, 84-5. Sünikhya and Jamism cod with 89 90f Davvasamgaha, 60n1 64n3, Davānanda Commemoration vol. 67n1. BUHLER, 46 Democritus 79. Cālukva, 11. DENECKI W 34n2, 35, 116f Cambridge History of India, 14n2 Desigana, 3, 9, 100 Cămundarăia, 97f Deva. 29 Canda, 110n4. Devacandra 8 Devarddhigani, 118, Candragunta, 15 Candramauli, 101, Devasena, 7, 11, 20, 96 Candi aprabha-carita, 38n1 Dhādaxī-sāthā, 94, 96 Carana-pāhuda, 24n1 Dhanapāla, 119n1 Caritra 26 of monks and laymen 28 Dharasena 11, 18n1 Căritta-pāhuda, 28f., 35, 45. Dharma, (the principle of motion) 40, Căriirasăra, 97, 98n2, 99-n3 59f 60-n1 Carvaka 76 86 Dharmacandra 106n3 Catalogue of Sk. and Pk. Mss. in C.P. and Dharmadhyána 33 Becar. 4n1, 46n2, 96n1 Dharmakuti 76n2 Caturmukha, 32 Dhacmamita, 93n5, 99 Cediharam, 29 Dharmanu iksa, 4n5 CHARRAVARII A., 5n3, 6-n1, 12f., 13, 19f. Dharmaratnákara, 97 40n4, 60n1, 78n1, 82n8, 86, 87n3, Pre-Dharma-sästra, 34, -sütra, 92, Dhātu ( element), 78n1 face. Chandośataka 106n3. Dhavalā (commentary), 3, 4-n8, 17, 20, 51-n4, 95, 98n2 Chappāhuda, 34, 116f CHATTERJEE, 118n2 Dhayala, 37n1 CHAUGGER A P., 105 DHRUVA A B , 47n5, 81n2, 82n2-8, 83ff, Citrakūtanura, 3f. 87n3, 95nl. Conjecturam, 13, 19, 22. Die Lehre vom Kaiman etc., 68n6. Constructive Survey of Upa Phil, 75n3. Digambara, 1, 7, 8, 10, 11, 12f., 20, 23f. Counter Attack from the Last, 75n4, 27, 31n3, 37n1, 49, 51, 63, 82, 92, 94, etc. 86n1 Digambari Language, 117. Cūlī pāhuda, 24n1 Dīksā, 29 Cūrni, 119. Dipāyana, 31 Cūrnī-pāhuda, 24n1. Ditthiyāda, 25 Divinity, Jama Conception of 87f., Vedic Dāmanandı, 101 and Jama notions of 89f.

Diviapāhuda, 24n1.

Damsana-pāhuda, 27

Do-kirivāvāda, 45.

Drāvida-samgha or gana, 2f., 9, 12, 20, 22. Dravya, see substance Dravya-linga, 30, 33, Drayvārthika-nava, 63f., 86n3 Drayvasamgraha, 97, 98n2, 99 Dravva (sāra) pāhuda, 24n1 Drstipāhuda, 24n1 Drstivāda, see Ditthi -Duit. 86n6, 93-n2-3.

Farly Ruddhyst Monachyon, 83n6, 93n1-3 Early History of Buddhism and B. Schools.

92n2. Larly History of India, 14n2

EDDINGTON, 85

Dutt N 92n2

Dyādaśa-bhāyanā 37n1

Lpigraphia Carnatica F notes on 1a4, 9n9, 18n5, 100n3-5, 101n1-5, etc Lingraphia Indica 9n4, 97n4, etc

Ekādasāngm, 10 Ekāngi, 10.

Elācārya, 1, 3f, 3n5-6, 11f, 19f

Flälasingha, 12 Encyclopedia of R and Ethics, 79n2

EINSTIIN 85

Encurus, 79 Lvanta-pāhuda, 24n1.

FADDLGON B . Preface Lestgabe Jacobi, 34n2, 116 n2 Festschrift M. Winternitz, 68n2-3

Ganabheda 1n2. Gapin, 92 GEIGER, 107ff, notes Gautama, 1-n1, 63.

Geschichte der Sanskrit philologie, 68n6 GHOSH M. 110p3

GHOSHAL, 60n1, preface. Girnar, 7, 8, - Edict, 115 GLASENAPP H V., 68n6

God, in Jamism 87f. in Veda 89f

Gommatadeva 101

Gommatasāra, 23n2, 49, 78n3, 95f., 98n2, 99f

Govinda 6n1 Govindarăia, 11

Grammatik der Piäkrit-Sprachen, 47n3, 107n13, 110n3, 115n1

Grdhrapiñcha, 2, 4f, 4n8.

GUÉRINOT, 2n1

Guna, see Quality, meanings of 64f., 69f. Gunabhadra, 35.

Gunadhara, 11, 14n3, 18n1. Gunärthika-nava, 63f

Gunasthāna, 29, 32, 43. Gunti 28, 39

Gymnetar, 93 Gymnosophist 93

Haribhadra 16, 27n1, 51, 51n3-4, 65n4. 83 113

Hartvam a-purāna 10n5, 14n3, 37n1 (of Dhavala)

Helacarva, see Elacarva, 4, 12n2 Hemacandra, 22, 107n12, 108, 110, 114 erc

Hemagrāma, 4, 12

Hemaraja Pānde, 40n4, 105f Henotheism 89

HLRAS H . 20n1

HIRALAL, Prof., In4, 5n4, 105n3, Preface History of Indian Philosophy, 66n1, 72n2, 1 nOP

HOLRNIL, 2, 10, 10n5, Preface. HU17/SOI, E. 2nl, 9n9

HUMI, 73nl

Icchākāra, 28 Indian Aniquary 2n1-3, 9n5, 10n2, 11n1,

21n1, 46n3-4, ctc

Indian Literature A. History of 34n2, 47n5. 92n1 96n1

Indian Historical Quarterly, 60n1, 84n2, ctu

Indian Logic 96n1

Indian Philosophy, 87n3. Ingaleávarabalı, 104. Indranandi, 3f., 5, 10, 13, 17, Indranandi Yogindra, 4. Isopanisad, 92n2. Istopadeśa, 98n2, 99

JACOBI H., 16n1, 22n1, 34n1, 47, 61, 79, 83n4, 87n3, 96n1, 107n12, 114f, 119-n1, Preface.

JAGADISHCHANDRA JAINA 60n1, 93n4 Jama Gazette, 52n1, 60n1, 80n1, 81n3, 90n2 Jama Granthāvali, 23n3, 37n1,

Jama Hitaishi, 6n2, 7n1, 9n2, 10n4, 15n1, 21n1, 93n4, 96n1, 106n1 Jama Hostel Magazine, 92n1

Jama Jagat, 21n2, 93n4 JAINA K P., 92nl

Jama Māhārāstrī, 110t Jama Sāhuva Samšodhaka, 16n1, 60n1,

83n1, 96n1 Jama Sauraseni, 47, 110, 1121, 115ff

Jama Saurāstrī, 117 Jama Šīlālekha-samerahali. 1n4.

Jama Sidhānta Bhāskara, 2n2 Jami 106

JAINI J L , 42n1, 60n1, Preface. Jamism, creation not accepted by 60, realistic tone of 60, Space according to 61 Vedanta and Buddhism contrasted with 61. Substance, quality and modification in 62f, gunas in 63, Ātman in 66. matter according to 67f, similarity of Sämkhya with 60, 68, 90 Omniscience according to 70f., Vedanta cpd with 72, Vaisesika atomism and that of 78, charge of nāstikatā on 89, its place in

Indian religious thought 90f etc. etc. Jambū, 14n3 Javacandra, 42n1.

Jayadhavalā, 3, 10n5, 14n3 20, 81n3, 95-n1, 98n2.

Jayasena, alias Vasubindu, 16, 97

Jayasena, the teacher of Dharmaghosa, 97

Jayasena, the teacher of Jinasena, 97. Javasena, 2, 7f., 12, 14, 18f., 18n1, 40n4, 42-n1, 45-6, 87n3, 97ff., 101f., 102f., 106. JHAVERI M.R., Preface,

Jinabhadra Ksamāśramana, 17, 39n1.

Jinabimba, 29, Jinacandra, 7, 9,

JINADAS Pt. 25n3 Jinamuddā 29

Jinakalpi, 92.

Jinamati, 105n1. Jinapravacana-rahasyakośa, 93.

Jinasena -of Adminana, 10n5, 97.

Jinasena -of Havivamka 10n5. JINAVIJAVA, 9601

Jiva, nature of 40, 43, 60 etc.

Jīvapāhuda, 24n1

Jīvasthāna 29, 43 bhána, simultaneous with darsana 39n1.

Jñānaprahodha, 6

Jñānāi nava. 37n1, 99 JOAD C F.M., 75-64, 76n1 86n1

Joni-pāhuda, 23

Joni (sāra) pāhuda 24n1

Journal of the U of Bombay, 9n8, 106n4. JUGALKISHORE Pt. 10n3-5, 13, 15, 18, 21n 1-2, 96n1, 99n2 102, 104n1

Jvälmimata, 4, 12n2

Kadamba, 11f, 12 Kadamba-Kula 18n4 Kalidāsa 22, 114, 119

Kolpasütra, 1403, 117n1 Kamalasila, 76n2

KAMPTZ KURT von. 31n3 Kannada, 99f., 118 9

Karamunda, 5

Karma, 65f, 68, Jama theory of 68n6, 90n2

Karma-prabhrta, 11, 14, Karma-vivāka-palaida 24n1.

Karnātaka Kavicarite, 8n5, 21n1, 99n6, 100n2

Karttikeva, 37nł Kasāva-prābhriu 11, 14, 14n3

Kurumarai, 5, 6n1.

Kāsthā-Sameha, 94. Labdhi (sära) pähuda, 24n1. Kathonanisad, 88n1. Laghu-sarvaña-siddhi. 76n2. Kattigevänuppekkhä, 115, 116f. Lālā Bulākidāsa, 106 Kautılva, 20 Legends, in Jaina Literature, 31n3. Kavicarite, 101n10. Leucippus, 79. Kāvotsarga, 39 LEUMANN, 47, 114n2, Preface. KEITH A.B., 69n1 and n3, 90n1, 107n9 Liberation, Jainism on, 89f., women bar-Kelavu Kannada Kayıgala Jiyana-külared from 28 vicāra, 100n1-2 Limeavähuda, 33f Keśirāja, 118n3 LODGE SIR OLIVER, 85f., 85n1. Kirtivarman, 11 Lohācārva, 17 Kleitarchos, 93 Lokavibhāga, 21n2. Knowledge, Jaina, Nyāya and Vaiscsika Lovapāhuda, 24n1. on 70f LUDERS, 111n4, 119-n2 Kondakunda, see Kundakunda. Kondakundi, 22n2 MACDONELL A.A., 72nl. KONOW, 115 Madinupinga, 31 Kramanāhuda, 24n1. Madura-sampha, 12, 19, 20 Krivākalaņa, 25n3 Magadha, 14, 20, 23, 89, 117 Krīvāsārapāhuda, 24n1 Magadhan Religion, theory of 99 Krivāvādin, 31 Māgadhī, 114 Ksamkavāda, 67 Maghanandi 9, (of Nandi sameha), 10, Ksanana (sära) Põhuda 24n1 101 (colleague of Bălacandra) Kumara, 37n1, 116 Mahal arma pråbhrta, 11 Kumāra Mahārāja, Lo Mahāmati, 2n1 Kumaranandi, 9, 97 Mahāparāna, 97-n5. Kumārapāla, 106 Māhātāstrī. AMg canon influenced by Kumārila, on Oniniscience 74t, 76n2, 51n4, 108 9, 114f 96-n4. Mahavira, 1, 10, 63, 72, 83f, etc. Kumudacandra, 6 Mahāyāna, 74 Kumudacandrikā, 6 Mantiavaniva, 66 Kundakirti, 17, 24. Maladh indeva, 101. Mallisena, 97n I-2, 104f Kundakunda, some information about Iff, date of 10ft, works of 23ff, Prava-Manibhadra, 99, canasāra of 46fl, his philosophy recons-Maximekhalar, 12 tructed 59ff, his commentators 93fl, MANORIVELAL, Pt. Preface, Prakrit dialect used by 106fl , etc. etc. Mantia-laksuna, 12-n2. Marana-samādhi-panna, 31n3, 37n1 Kundakunda Ācārva vāmce carura, 6n2. Märganasthäna, 29 Kundakundanyaya, 1-n2, 9, 11, 18, 100. Kundalatā, 6. Märkandeva, 115. Kundakundapura, 3f., 11, 14, 17, 24. Mathivaran, 6 KUNDANGAR K.G., Preface Mathura-samgha, 96 Matter, nature of karman as a form of 66. Kundaśiesthi, 6. discussion about 67f KURAL, 121., 14, 19f

Maulika- Sāmkhya, 68.

428 Navavāda, 80, 81f., traced back in Jaina MAX MULLER, 24, 64n2, 68n5, 69n4, 71n1, Literature 82, and with special sciences. 81n1 86-n3 Māvā. 88. Navatattva, 51n5 Mavidavolu, 13 Nemicandra, 96, another 101 Mayūra-piccha, 4-n5 Nemidatta, 6n1 Meditation, nature of 33, Nidāna, 31n1 Meghacandra, 101 Nihpiccha-samgha 96. Megasthenes, 93. Nijjuiti, 51n4, 76, 119 Meghavijayagani, 94-n3 Mendicancy, antecedents of Jama 92 Nīlakesī 19. Merkara, 13, 18, 21-n2 Nuavāsalīvāo, 114n1 Nugrantha, 7, 8, 28 51n5, 91 etc Mîmāmsā, 66. Omniscience according to Nuvāna, of Mahāvita 26t Nuvāpaka (or -maka), 92 Modification (paryāya), 61f, 62f, 64, Niścava-nava, 42f., 82 86n3. Mokkhapāhuda, 32f., 35, 94, 98n2. Nisidi, 101-n6 Monachism, 92f Nītār anāhuda, 24n l Monk, a Jama 91f Nivamasāra 21n2, 38f., 78n1 Nivyānabhatti. 261 MORAES G.M., 18n4. Nokammapāhula, 24n1 Mūlūcāra, 20-n4, 25-n1, 31n3, 37n1, 38, 40-n1-2, 91, 99, 116, 118n1 Nudity, 92 Nyāya, 621., substance and qualities in 631. Mülaguna, 26, 51n5, 91 soul according to 67 possibility of Mūlasamgha, 1n2, 9, 10n1, 20, 22, 97, Knowledge in 71 Omniscience in 75. Mysore and Coorg from Inscriptions, 3n1, -Jasma 34 Nyāyakosa, 63n1, 64n1, 68n1 14n2 Nyāvāvatāra 96n) Nyāya-Vaisesika, 60f. gunas in 64, Ato-Nāgadeva, 101 Nāgahasti, 11, 14n3 mism 79t Nāgarāja, 5n4 Nandalāla, 106 Oghārarāhuda, 24n1 Old Amg, 119 Nandi -gana or -samgha, If, 9f Nandī-sātra. 14n3. 39n1 Old Magadhi 119 Nandikyara-bhaktı. 26 Old Sauraseni, 111-119 Origin and Development of Bengali Langu-NARASIMHACHARYA R 21n1 100n1-2 Nastikatā Jamism and 89 age. 118n2. Oniniscience nature of 39, exposition of Nātaka, three works of Kundakunda the theory of 701.. Upanisads on 72f., called 46 Nātakatrava, 1, 46 Buddhists on 73, Kumārila's attack on Nātvašāstra, 22 119 74f. Sāmkhva etc. on 75, Religious experience and 751 Bibliography on 76n2 Navašabdavācya, 3n1 Nava, 40, 63, 81f., 86n3 Ontology, Jama and Samkhya 59f. Nayacakra, 99, 106, -vacanikā 106 Outlines of Jainism, 60n1, 61n1. Navakiiti, 100 and n.f. Nayapāhuda, 24n1 Pādapūīyasvāmi, 25-n4, see Pūjyapāda

Pademā. 29.

Padmanandi alias Kundakunda, 2, 5, 6n1, 7f., 11, 13, 16f., teacher of Sakalakirti 13, colleague of Bālacandra 101.

Padmanandi 37n1

Padmaprabha Maladhārideva. 21n2. Date of 38n1, 40, 96

Paevikahānavam, 114n1.

Pāhudas, critical temarks on 34t, meaning of the word 23f

Pat 100n2

Paoma, 31n3, 51n4

Pali, -forms compared 107f

Pali Literatur and Sprache 107ft, notes Pallava, 13, 19, 21-2

Pamcaparametthi-bhatti 26.

Pame asuria, 27-n1, 92n2

Pameatilavasameaha, see Pañeástikáva 40-n4

Pañcadesi, 69 Pañcadhikāra, 17

Pañcanamaskāra-stotra, 76n2

Paircan, atiki ama: a. 25-n5.

Pañcástikáva, 1t., 5p° 7t., 12-n1, 18-n3 40f., 46 49, 60n F 64n3, 67n2 78n1-2, 80n2 82, references to navas in 82n3,

83-n3, 86f., 94ff., 104f., etc., etc.

Pañcavargapāhuda, 24n1 Pāndavapurāna, 9, 106

PANGAL L N. 6n2 Pannavanā-sutta 95

Parama-bliakti, two kinds of 39t

Paramādhvātma-tarangmī, 94n1

Paramānu-vāda, 77f

Paramātmaprakāša, 98n2, 101

Paramartha-nava, 82 Parasamaya 42

Parikarma, 3, 17, 24

Parvāva, see medification Paryāyārthika-naya, see nava, 86n3

Pătaliputra, 23, 117.

PATHAK K B., 11-3, 15, 18, 21n1, 46, 76n2

Pätimokkha, 92-n2

Pātrakesarī, 76n2

Patrapariksā 9-n6.

Paumacare a. 22 Paumanamidi 2, 97.

Pāvā 26-n2

PAVOLINI P.L., 40n4

Payvanā, 30 Pavadha-nāhuda, 24n1

Pavanāhuda, 24n l

PLIERSON, 93n4, 97n2-6

PISCHEL, R., 47, 107f., 110n3, 115-n1, etc. Prabhācandra, the pupil of Puspanandi 11; the commentator of Daśabhaku 25-n3.

the commentator of Pravacanasara, 48f., 104f. 107, the colleague of Balacandra

101, author of Prameya-kamala-martanda 76n2

Prābiata, 231, 98n2, -sāra, 46n4, -traya, 1, 12 46

Pradesa, 601 Prajápati, 89

Pravianana, 39n1

Prapagn 82

Prakirnaka 118n1, sec Paanna Pre-classical Prakrit, 119f

Prākrta-Laksana, 110n4.

Prakrit, 12, 22, 47, 106ff, etc. etc. Prakrti, 45, 60, 66f, 69, 90,

Prakrti-nāhuda, 24n1

Pramäna-pähuda, 24n1 Pramāna-parīksā, 9n6

Pramey a-Kamala-mārtanda, 76n2, 99

Prasna-vakarananga, 84n1

Prasthāna-trava, 1

Pratikramana 25, 39f., -sūtra, 27, 40-n3 Pratisthä-vätha, 16 97

Pratyākhyāna, 39f.

Pravacanasāra 1. 8. 14n1. 18-n3. 22. 46ff . text of 47., Summary of 52f, Philosophical aspect of 59f, monastic aspect of 91f, commentators of 93ft, Prakrit

dialect of 106ff, etc. etc.

Pravrajvādāvaka 42 PRIMI N., 5n4, 6p2, 11, 13f., 21n1-2, 93n4,

93n6, 106n1, 106n3

PRINTZ, 107n1, 107n3, 111n2, etc.

Pudgala, see matter, 40, 59, 67ff

Pūjyapāda, Videha visited by 8f.: 17, 20, bibliography on 21-n1, Bhaktis attributed to 25-n4, 35, 38-n1, 51, 65n4, 88n1, 95, 96n2, 98n2, 118, etc Punyasraya-kathakośa 5-n4

Pūrana Kassapa, 90

Purusa, 45, Jiva compared with 60f, 67f, 90. etc

Purusārtha-sıddhvunāva, 50, 93

Pürva (also Puvva), 11, 15, 25, 30 Puspadanta, 11, 118,

Puspanandi, 11 Pustakagaccha, 3, 9, 100

Quality, the theory of qualities discussed

61f: Siddhasena on 63 different authors on 65n4, see guna also

Rācimavya, 100n3 RADHAKRISHNAN, 75-n4, 87n3.

Rājamalla, 65n4, 106, Rājasekhara, 115.

Rásávali-kathe, 8

Rājavārtika, 20, 51, 65n4, 87n3, 95 Rajendramauli, 5-n2

Rāmānuja, 67, 87n3 RANADI R D., 66n1, 72n2, 75n3 90n1

Rāstrakūta, 11, 19

Rutnakaranda Śrāvakācāra 104n1.

Ratnašekharasūri, 50n3 Rayanasāra, 27n2, 36f

Relativity, 85f

Reportoire D'Epigraphia Jama 2n1

Report on Search for Sk. Mss. 10n5

Reports, see Peterson Reveda, 72

RHYS DAVIDS Mrs. C.A.F., 68n2

RICE L , 3n1, 14n2

Right faith, 27, 36f., 39

Rta, 89

Rupacandia, 106,

Śahda-manidarpana, 118n3 Saddar ana-pāhuda, 24n1.

Saddarkana-samuccava, 99

Sagaranandi, 100n1-3, 101.

Sakalakirti, 13.

Salamī-pāhuda, 24n1. Sälisiktha 31

Sallekhanā, 31n1

Samādhiśataka, 35, 98n2. Samai nankalasutta, 83

Samantabhadra, 3, 13f., 13n1, 17, 22,

76-n2, 82f., 88n1, 98n2, 118, etc Samarā iecak ahā, 96n1, 107n12.

Samayusarang-stotra, 98n2.

Samavā vamga, 26

Samaväva pähuda, 24n1

Samayapı übhrtanı 11n1, sce Samayasara, Samayasāra, 11., 9n3, 15f., 18n3, 23n1, 35.

42f. 51p5, 82-p3, 94f. 97p3f. 104f. 116 Samayasāra-Kulaša, 94-5

Samāyika, 39, 40

Samgha, 92.

Sambodhasaptati, 50n3

Säinkhya, Kundakunda's reference to 45, Jama ontology and with that of 60,

Dharma and Adharma in 60, gugas in 63. Ätman in 66, similarity of Jamism with 68, 901 carlier form of 68 bodies in Jaimsm epd, with Ahamkaras of 68

three upayogas end with nums 69 Omniscience in 75 etc

Sámkhra-kárika 60n2 68n5, 69n1

Sankhva-pravacana-vitra 68n5 84n4 Samkhya System, 69-n1, 90n1

Sammatitarka, 39n1.

Santhāna-pāhuda, 24n1.

Sanjava Belatthiputta 83 Sankara, 73, 87n3

Sammati (tarka) prakarana, 63n3, 65n4, 76u2, 83n1, 95-n1, 96-n1, 99-n2

Sanskrit Drama, 107n9

Samaraksita 68 73, 76n2, 96 Suntibhakti 27.

Söntvastaka 8n5.

Saptabhangi, 41 grammatical interpretation of 81n3, 83, 87n3, see Syadvada.

Sarasvatī gaccha 9. Sarmanes, 93,

Sarojabhāskara, 103f.

68n5, 69n4, 71n1, 81n1

Skandhavarman, 19.

Sarvainată, see Omniscience. Ślokavärtika, 74n3, 76n2. SMITH V., 14n2. Sarvanandi, 21n2. Sarvārthasiddhi, 20-n1, 31n1, 38, 51, 78n2, Sodasakārana 32. 95, 96n2, -tippanaka, 98n2. Somadeva, 37n1. Sassatavāda 67 Somasena, 97. Śāśvatavāda, 67n? Some contributions of South India to Indian Satkhandāgama, 4, 11, 14, 171., 21, 24. culture 19n1. Satorābhrtādisameraha 11n1 Soul 59: nature of 62, 65, Jama Nvava Sauraseni, 114f., etc. views on 71 SCHUBRING W. 112n1. 112n3. 116 South Indian Inscriptions, 2n1, 9n9, SCHUYLER M. 46n1. Spirit, on the nature of spirit 66f., see Soul-SLAL B N 79 Śramana, meaning of 83, Shah Jahan, 106 Śramanism, 92. SHIJAI PRASADAJI Br., 38nl., 40n4, 42nl. Śrāvakācāra 94 47n4 Śravaņa Belgola, 2, 4, 8f., etc. Suldha 25 Śridhara, 101. Siddhabhakti, 25, 27, 88n1 Śrimandharasvāmi, 6-8 Siddhanta, 3f., 8, 11, 14, 17, 42, 68n6, Srutakevah, 10, 15-6 98n2 Śrutamuni, 1040. Sıddhönta-pāhuda, 24n1, Śrutasāgara, 2, 15 27n2, 31n2, 34-n2, 35, Suldhapāhuda, 23 116 Siddharsi, 16 Srutaskandha, 42, 47-n6 Siddhasena, 17, 35n1, 39n1.- on guna cic. Śrutāvatāra of Indranandi, 3-n7 5, 10f. 631, 65n4, 76n2, 821, 88n1, 94f., on the 13, 14-n3, 17n1, 24, -of Vibudha Śrīdate of 96n1-2. dhara, 17 Siddhasena-gani, 95 STUVENSON, Preface. Sikkhāpāhuda, 24n1 Sthānakavāsi, 1 Sīlānka, 51n3 Sthānapāhuda, 24n1. Śīlapahuda, 27n2, 34, Studies in South Indian Jainism, 14n2, 19n2, Silappadivaram, 12. 117n2 Simbanandi, 37n1. Subhacandra, 37n1, 99 (author of Jñānār-Simhasamgha, In2. nava) Sımhasüri, 21n2 Subhacandra (author of Pandavapurana) 9-n7, 94-n1, 106 Sisva, interpretation of 16. Substance, characteristics of 59, nature of Siva, 32 Sivabhūti, 31 61f, qualities or modifications of 62n1 Sivakumāra, 31 Sudabhatti, 25. Šīvakumāra Mahārāja 12ff., 18f Suddhanaya, 82. Sivakoti, 31n3, 37n1 Śūdraka, 119. Siva Mrgesavarman 11, 18 Sujanottamsa, 101 Śivārya, 37n1, 118. SUKHALAL, 63n3, 96n1, 99. Sivaskandhavarman, 13, 19, 21, SUKTHANKAR S.S. Preface. Six Systems of Indian Philosophy, 64n2, SULTHANKAR V S., Preface

Sumati, 76n2

Sünvavāda, 67n2, 74, 85

Surattaputta, 34 THOMAS F.W., Preface Sütrakrtänga, 51n3, -nıryuktı, 83 Tiruvalluvar, 12, 19f. Suttapāhuda, 11, 14n1, 23, 28, 35, 49 Tittha, 29. Sūyagadam, 83n2 Tittha varabhatti. 25, 27. Svāmī Samantabhadra, 10n3-n5, 13n1, Toranăcărva 11 21n1, 102n2. Tovapāhuda, 24n1. Svasamava, 42 Transmigration, Jainism on 88, -in Vedic Svavambhū, 88-n1 literature 90. Svavambhū stotia, 88n1, 99 Trisasti-Śalākā-purusa-purāna, 98n2. Svetāmbara, 1, 7, 8, 10, 11, 12f, alleged Tűsamása, 31-n2 origin of 14f., 23f., 31n3, 37n1, 45, 47n6, 49, 51n4, Amrtacandra's attack on 51n5 Uher die vom Sterbfasten etc. 31n3 63-n2, 76n2, 82-3, 92, etc. Uber ein Fragment der Bhagavati, 114n1 Śvetā śvataropanisad, 69n3. Ucca-uāgarī-sākhā, 9, Syadvada, discussion about 79-86 with Uccaranacarya, H foot-notes Ucchedavāda, 67n2 Syādvādamañjarī, 47n5, 81n2, 82n2, 83n1, Umāsvāti ("mi), 4f., 5nl., 7t., 8t., 6+f., 76. 87n2-3, 99-n1. Systems of Sanskiit Grammar, 21n1, Upadeśa-kandali, 100n2 UPADHYL A N., 27n1. Taittii i yopanisad, 75, Upamitibhaya-manañcă katho, 16 Tarkahhūṣā, 62n2 Upanisad, I. Omniscience according to Tătpai vavrtti, 97f., 100f etc 72, 79, 84 Tattvadīmkā, 93f. Upayoga, the doctrine of 69, epd with Tattvānušāsana, 98n2 Sāmkhva gun is 68f Tattvapāhuda, 24n l Uposatha, 92n2 Tattvapradīņikāvriti, 94 Utpādapāhuda, 24n1 Tattvärtha, 98n2 Uttarādlīvas ana. 51n5, 65n3, 92n1, 112-3 Tattvārtha Rājavārtikam, 20n2 51n1 Tattvārthasāra, 50, 51n5, 93-n6 Vādanvāva, of Kumāranandi, 9 Tattvārtha Ślokavārtikam, 8n4, 76n2 Vādideva, 65n4 Tattvārthasūtra, 4f., 4n8, 5n1, 20, 26n1, 63. Vādīrāja, 38n L. 76n2 65n4, 76, 78n2, 81n2, 82n7, 83, 99, 101 VAIDYA P.L., 83n2, 96n1, 110n3 114-n1, Tattvasamgraha, 68n4, 74n2, 76n2, 96n3 Preface Thakkur 93 Vallabha 87n3 Thānamga, 26, 82n2 Varsesika, 34, time according to 61f 64n1. The Approach to Philosophy, 86n1 atomism in 78f., 78n1 The History of Buddhist Thought, 67n?, Vaiyāvrtya, 32. 74ni. Vajranandi, 20 The Pallava Genealogy, 19n1 Val ragaccha, 9 The Positive Sciences of Ancient Hindus, Vakragrīva, 2f., 19 79n1 Vararuci, 114. Thirukkural, 12 Vardhamāna, 10n1, see Mahāvīra Thirteen Principal Upanisads, 73n1 Varuna, omniscience of 72, 89,

Vašistha 31

THOMAS E.J., 67n2, 68n3, 74n1

Vāstupāhuḍa, 24n1. Vasubindu, 16n2, 97

Vātsīputrīya, 68

Vattakera, 25, 37n1, 116, 118.

Vedanta, 46, Jainism contrasted with 61; Brahman in 62, Atman in 67, Samkhya

influence on 89. Jainism epd. with 71f., Omniscience in 74, Syādvāda as viewed by 80f. etc.

Vedic Mythology, 72n1

Vedic Mythology, 72n1 VII ANKAR H D . 46n2, 94n2

Venākatatīpura, H

Vinkatasubbaiyya, 100n2-3 Vibudha Śridhara, 17, 24

Vidvajjanahodhaka, 10 Vidvanjanahodhaka, 96n1

Vidyānanda, 9, 65n4, 76n2, 83,

Lulvāpāhuda, 24n1 Luliva (Lulāva) pāhuda, 24n1

Vijaya Šiva Mrgesa, 12

Vijūāna, 67 Vijūānabliksu 84n4

Vijnān vāda, 67n° 74, 85 Vijnānavādin, 79 Vikrania, 7, 11 Vijnalavādi, 22-n.l

3 im/atikā, 113 Vīra, see Mahāvīt i, 1nf 10, 25f 45, etc

Vita Ballāladeva, 101 Vitanandi, 38rt 97, 99 Vira Narasımhadeva, 101.

Virasena, 3-n5, 4, 97, (an alleged predecessor of Jayasena)

Viśesāvaśvakabhāsva, 39n1, 45n1.

Visnu, 12, 15 32.

Vivāgasuyam, 114n1. Vivekābhyudaya, 22n2.

Vrndāvana, 106n3 Vīsabhasenānvava, In2.

Vyavahāra, 34

Vyavahāra-naya, 42f, 82-n6 86n3

Vyavahārasūtra, 51n5, 94

We Be R. 114-n1, Preface. We mer Zeitschrift etc., 47n2

WIND'SCH, 68n6.

WINITERNITZ M., 34n2, 47n5, 92n1, 96n1,

Preface WOLLINDIN J. J. 86n1

WOOLNER A.C., Hin9

Yājňavalkya, 90

Yapaniya-saingha, In2, 9n8 Yativisabha 11, 14n3 Yasovuaya, 65n4

Ya-sruti, 108, 110f Yoga, 90 Omniscience in 75

Yogasāra, 98n2. Yogindradeva, 98n2 Yuva Mahārāra, 13, 19.

#### RÄYACHANDRA JAINA ŚĀSTRAMĀLĀ

## PRAVACANASĀRA

(Prākrit Text, Two Sk. Commentaries and a Hindî Tîkā)

EDITED WITH A CRITICAL INTRODUCTION

D.,

## Professor A. N. Upadhye

## Select Oninions and Reviews:

- Dr. W. Schubring, Hamburg University, Germany,
  - 'You are to be congratulated to have finished a great work. I do not hesitate to say that thanks to your labour a remarkable advancement of science can be recorded.'
- Dr. M. WINTERNITZ, Prague University
  - 'Excellent edition and translation of Kundakundācārya's Pravacanasāra with the extremely valuable Introduction'
- Dr A BERRIEDALI KLITH, Edinburgh University
  - This is of course a most valuable edition and your discussion of the philosophy of the text will be of permanent value to all students of Indian philosophical development
- Di S K. CHATTERH, Calcutta University.
  - 'Your Introduction is fall and detailed, and I agree with what you say about the personality of the author as well as the nature of the Prakrit. This is a very painstaking and crudite piece of work done in a very fine style.'
- Prof M. HIRIYANNA, Mysore University
  - "Variorum edition of Pravacanasāra 1 am much impressed by its thoroughness... 1 have no doubt that the book will be of great use to all students of Indian thought."
- Dr B. L ATRLYA, Benares Hindu University
  - It is indeed a masterly essay on Sri Kundakundaearya and his work Pravacanasara, which no student of Jaina Literature and philosophy can afford to neglect. I am very much impressed by your vast information and deep insight.'
- Prof. HIRALAL JAIN, King Edward College, Amraoti.
  - 'Your Introduction is a splendid piece of scholarship. One can now say that Kundakunda has been studied critically, and a definite lead has been given as to the way the Prakrit Jama works ought to be studied.'

#### Dr. R. SHAMASHASTRY, Mysore:

'It is a learned contribution on the language and philosophy of the text'

#### Mahā-Mahopādhvāva R. Narasımhacharya, Bangalore:

'Almost every page bears abundant testimony to your vast erudition and deep research...exhibit a rare scholarship and a thorough grasp of the subject.'

#### Journal of the Royal Asiatic Society:

Professor Upadhye gives us not merely a very careful account of Kundakunda and his works in general and the Pravacanassar in particular, but also a most valuable summary of certain of the Jain metaphysical doctrines (pp. kui-xev). His most interesting contribution is perhaps his conclusion that the similarities of Jainism, Buddhism, and the Sainkhya philosophy point to the existence of a great Magadhan indigenous religion which flourished before the advent of the Aiyans, to the commingling of the streams of Aryan and indigenous religion at the close of the Brahmana period we owe, on the one hand, the Atmardya of the Upanisads, and the tenets of Jainism and Buddhism on the other.

#### Journal of the University of Bombay

the edition is an excellent one and is bound to be extremely helpful in the study Sri Kundakunda and his Pravacanasara on account of the wealth of information which it contains and the thought-provoking observations of the editor, which show his deep study and patient research.

#### Indian Culture, Calcutta

'These are all very useful things and the edition has been so planned as to suit the requirements of the Hindi-knowing public, the orthodox pandin is well as the modern scholar'.

#### Journal of The American O Society

'The introductory is very claborate and deals with all aspects of Kinidikunda's life and woaks.'

#### Journal of Indian History, Madias:

"We welcome this important publication not only as giving us a reliable text and valuable commentaries as also a translation, but as giving an elaborate critical Introduction, running through more than 125 pages, a vast mass of information relating to the work as a Jaina classic and of the history of Jainsmitted.

#### The Journal of Oriental Research, Madras

'We have great pleasure in commending this valuable edition to the scholars and students of Indian philosophy,'

#### PARAMĀTMA-PRAKĀSA & YOGASĀRA

Parmātma-Prakūšia of Yogindudeva. An Apabhramša Work on Jaina Mysticism: The Apabhramša Text edited with Brahmadeva's Sanskrit Commentary and Daulatarāma's Hindi Translation, with a Critical Introduction, Various Readings etc., etc; and also Yogavāra critically edited with the Sanskrit Chūyā and with the Hindi translation of Pt. Jagadishchandra Shastri, by A. N. Upadhff M. A., Professor of Ardhamāgadhi, Rajaram College, Kolhapur; Published by the Secy, Rāyachandra Jaina f stramālā, Royal 8vo pp. 12-124-396, Bombay 1937.

#### Select Opinions and Reviews:

- Dr. Ludwig Alsbort, Berlin University, Germany:
  - 'I have read the latter [i.e. Intro.] with great interest, and I feel bound to say that you have done very valuable research work and given an extremely useful contribution towards the knowledge of Apabhrainka and Jana mysticism.'
- Dr L. SUALI, Pavia University, Italy
  - you have given us a first-rate piece of work. The amount of information you have spread through the Introduction is wonderful and the method of your editing is really sound.
- Dr. N. P. CHARRAVERI Government Epigraphist, Obtacamund 'I am glad that you have not only spared no pains regarding the text but have also added an exhaustive Introduction which is always very useful in a nublication of this kind'
- Dr S K. DL, University of Dacca, Dacca
  - You have omitted no relevant points from your discussion and your edition of this difficult text is all that one can desire. Your discussion of the general philosophical implication of the doctrines is interesting and scholarly, while your study of the Apabhramsa of the text is highly informative and lucid... I have nothing but great admiration for the patience, industry and learning displayed by this work.
- Dr A Berriedalf Kiffi, Edinburgh University
  You have again made an important and valuable contribution alike to the
  study of Apabhrams and of Jana mysticsm.
- Dr. B R. SAKSENA, Allahabad University
- 'जी. आदिनाच उपाध्याय जैन प्राष्ट्रत तथा इतर जैन-साहित्यके प्रगाइ पंडित है। प्रसिद्ध इंच 'प्रचणनसार' का सुंदर और सर्वायपूर्ण संस्करण निकाशकर उन्हों ने पहेले हो विद्यन्में इली में आदर और सल्कार याथा है। प्रस्तुत ग्रंथके द्वारा उन्हों ने अपनी क्षोति को और उच्चक किया है। . . . . . इनने सम्मंपिति यंच विराठ ही डेक्सनेको मिसले हैं।

#### PROF. L. V. RAMASWAMI AIYER, Ernakulam, Cochin:

The chapter on the language of Paramätma-prakāša and particularly the comparisons with Hemacandra are exceedingly useful and suggestive to the student of Indo-Aryan Linguistics.

#### Dr. LAKSHMAN SARUP, University of Paniab:

'...Your excellent essay on Joindu and his Apabhraméa works. You have taken great pains. Some such introduction was a long-felt desideratum.'

#### M. GOVIND PAI Esq., Manieshvar:

'There is hardly any doubt that your essay is very scholarly and no less exhaustive'

#### Pt. D. L. NARASIMHACHAR, Mysore.

It is so crudite and thorough that it is difficult to add anything more to it. You have made use of all the available material and presented tellingly and briefly.

#### Prof. P. V. RAMANUJASWAMI, Vizianagaram:

'Let me congratulate you on the production of a learned and critical essay on the most important of Apabhramsa writers. I was wondering till now what the source of Hemachandra's verses could be. I am very grateful to you and every lover of Prakrit must similarly be.'

#### BOOKS AND PAPERS

Вv

#### A. N. UPADHYE

This Bibliography is a record of the work done by Professor A. N. UPADHYE-M. A., D. Litt, during the last twentyfive years. It presents systematically the list of the works (both in Sanskrit and Präkrit), edited by him along with their Tables of contents and Select Opinions on them. Then are enumerated his nearly one hundred research papers with "Summary of the contents and the place etc. of their publication. There is also a list of books reviewed by him and of those brought out under his General Editorship There is a Foreword by Dr V. S. Agrawai A., Banaras Hindu University. Demy pp. 12-68. Sole Agents: Hindi Grantha Ratinakara (Private) Lid. Hirabae, Bombay 4. (Kolhapur 1957)

#### SELECT OPINIONS

- Mm. Dr. P. V Kane, Bombay: "The booklet presents a marvellous array of the great industry, patience and enthusiasm with which you devoted over twentyfive years to critical editions and scholarly papers."
- Prof. Dr. P. K. Gode Poona. "Your zest for study is exemplary and your sense of literary veracity as evinced in your writings is marvellous."
  - Dr C D DESHMOKH, New Delhi. "The record is very impressive."
- Professor Dr. L. RENOU, Paris: "Here I am able to see at a glance your impressive and fremendous scientific work."
- Dr. D.C. Sircar, Ootacamund: ".. an indication of your remarkable achievement in the field of Indological studies"

Professor Dr. W. SCHUBRING, Hamburg "The Auto Bibliography of your 'Books and Papers"...s not only a suitable contribution to the history of Indology and especially Janology, but above all the document of a life filled with indefatigable, enviable, and sympathetic scholarly feat."

#### By Dr. A. N. UPADHYE

- Pamcasuttam of an Unknown Ancient Writer: Präkrit Text edited with Introduction, Translation, Notes with copious Extracts from Haribhadra's Commentary, and a Glossary. Second Ed., Revised and Enlarged. Crown pp. 96. Kolhapur 1934.
- 2. Pravacanasāra of Kundakunda. An authoritative work on Jaina ontology, epistemology etc. Prākrit text, the Sanskrit commentaries of Amriacandra and Jayasena, Hindi exposition by Phūpė Hemarija: Edited with an English Translation and a critical, elaborate Introduction etc. New Edition, Published in the Rāyachandra Jaina Sāstramalā vol. 9, Royal 8vo pp. 16 + 132 + 376 + 64, Bombay 1935. Second Ed. Acas 1964.
- 3 Paramātma-prakāša of Yogindudeva. An Apabhramsa work on Jaina Mystucsm: Apabhramsa text with Various Readings, Sanskrit Tikā of Brahmadeva and Hindi exposition of Daultatafma, also the critical Text of Yogasāra with Hindt paraphrase: Edited with a critical Introduction in English. New Ed., Published in the Rāyachandra Jaina sāstramālā vol. 10, Royal 8vo pp. 12 + 124 + 396, Bombay 1937. Second ed. Agas 1960
- 4. Varāngacarita of Jatāsimhanandi. A Sanskrit Purānie, kāvya of A. D. 7th century: Edited for the first time from two palm-leaf Mss. with Various Readings, a critical Introduction, Notes, etc., Published in the Māmkachandra D. Jama Granthamālā No. 40. Crown pp. 16+88+396. Bombay 1938.
- 5. Kamsavaho of Rāma Pānivāda. A Prākrit Poem in Classical Style. Text and Chāyā critically edited for the first time with Various Reatings. Introduction. Translation, Notes, etc. Published by Hindi Grantha Ratinakara Kāryālaya, Hirabag, Bombay 4, 1940, Grown pp. 50 ± 214.
- Usaniruddham: A Prākrit Kāvya (attributed to Rāma Pāṇwāda) Text with Critical Introduction, Variant Readings and Select Glossaty, Published in the Journal of the University of Bombay, Vol. X. part 2, September 1941, Royal 8vo pp. 156-194.
- 7. Tiloyapannatti of Jadivasaha An Aneient Piñkrit Text dealing with Jama Cosmography, Dogmaties etc. authentically edited for the first time (the collaboration with Prof. Hiralal Jain) with Various Readings etc. Part 1, Published by Jama S. Samraksaka Sampha, Sholapur 1943, Double Crown pp. 8 + 38 + 532
- 8 Brhat Kathākoda of Harseoa A Thesautus of 157 Tales in Sanskrit, connected with the Bhagavati Ārādhanā of Śwārya The Sam krit Text authentically edited for the first time with Various Readings, with a Critical Introduction (covering 122 pages), Notes, Index of Proper Names etc Purlished in the Singhi Jain Series, No. 17, Bhāratiya Vidyā Bhavana, Bombay 1943; Super Royal pp. 8+20+128+406.
- 9. The Dhūrtākhyāna · A Critical Study · This is a critical essay on the Dhūrtākhyāna (of Haribhadra) which is a unique satire in Indian literature.

Included in Āchārya Jinavijayaji's edition, Bhāratīya Vidyā Bhavana, Bombay 1944, Super Royal pp. 1-54.

- 10. Condrolekhā of Rudradāsa. A Drama in Prākrit. The Prākrit Text and Sankrit chāyā authentically edited with a critical Introduction, Notes etc. It is an important Sattaka resembling the Karpūramājari in various respects. The Introduction presents a study of Sattaka in the background of Indian theory of dramas and also a critical survey of some half a dozon Sattaka, most of them brought to light for the first time. Printed in graceful types at the Nirnayassagara Press, Bombay, Bhāratīve Jīvdvā Bhavana. Bombay 1945. Rowal 8vo no. 8+ 66+96.
- 11. Lilävari of Kutishala (c 800 A. D.) Präkrit Text and an anonymous Sanskrıt commentary, critically. Jited for the first time with Introduction, Glossary, Notes etc It is a stylistic romantic Kävya dealing with the love story of king Sätavähana and Lilävati, a princess from Ceylon. Published in the Singhi Jain Series i Royal Octavo pp 28+ 88+ 384. Bombay 1940.
- 12 Tiloyapanaatti of Jadivasaha: As above No. 7. Part II, with introduction, Indices etc. Double Crown pp. 116-540, Sholapur 1951.
- 13 Āṇamdasundari of Ghanasyāma A Drama in Prākrit. The Prākrit Text and the Sanskrit Commentary of Bhattanātha Authentically edited for the first time, with Critical Introduction, Notes etc. Demy pp. 102. Published by Motifal Banarasi Dass. Banaras 1955.
- 14 Jambūdīva-pamatti-samgaho of Padmanandi: A Ptākrīt Text dealing with Jama Cosmography. Authentically edited for the first time (in collaboration with Dr. H. L. Jam) with the Hindt Anuvāda of Pt. Balachanda. The Introduction institutes a careful study of the text and its allied works. There is an essay in Hindi on the Mathematics of the Tiloyapamatti by Prof. L. C. Jam, Jabalpur Equipped with Various Indices. Published by the J. S. Sangha, Sholapur. Double crown pp. about 500. Sholapur 1957.
- 15 Jāēnapītha-pājēājalt A Collection of Stotras etc. in Sanskrit and Prākrit and Prijās in Hindi etc: Neatly edited with the Hindi Anuvāda of Pt. Phoolehanda Shastii Crown pp 32 548. Published by Bhāratīya Jāānapītha, Bringras 1957
- 16 Kusulayamülö of Uddyotana A unique Campō in Prākrit critically culted from rare Mss material for the first time Part I Prākrit Text and Various Readings. Singhi Jun Series 45 Super Royal pp 16–284 Bombay 1959.
- 17 Singāramamjarī of Višvešvara · A Prākrit Drama · Authentically edited for the first time with an Introduction in the Journal of the University of Poona 1960. Royal pp. 33–78. Poona 1960
- 18 Kärtinkeyännpreksä of Svämi Kumära: Präkrii Text entically edited for the first time along with the Sanskrii commentary of Subhacandra, an Elaborate Introduction dealing with the various problems about the text, the author, the commentary etc., and Various Appendices. Published in the Rājachandra Jama Sastramālā. Double Crown pp. 20 + 100 + 480 Bombay 1960.
- Pañcaviméati of Padmanandi (c 1136 A D). This is a collection of
   Prakaranas (24 in Sanskrit and 2 in Präkrit) small and big, dealing with

various topics: religious, spiritual, ethical, didactic, hymnal and ritualistic. The text along with an anonymous commentary critically edited (in collaboration with Dr. H L. Jains) with the Hindi Anuvåda of Pr. Balachand. The edition is equipped with a detailed Introduction shedding light on the various aspects of the author both in English and Hindi. There are useful fudices. Printed in the N. S. Press, Bombay

Jivarāja J. Granthamālā 10, Double Crown pp. 8–64–284.

20. Atmānušāsana of Gunabhadra (middle of the 9th century A. D.). This is a religio-didactic anthology in elegant Sanskrit verses composed by Gunabhadra, the pupil of Jinasena, the teacher of Raṣtrakūta Amoghavarsa. The Text is critically edited along with the Sanskrit commentary of Prabhācandra and a new Hindi Anuvāda (in collaboration with Dr. H. L. Jain and Pr. Balachandra Stasstri). The edition is equipped with introductions in English and Hindi & some useful Indices. Jīvarāja J. Granthamālā, 11. Demy pp 8–112–260, Sholapur 1961.

## श्रीमद राजचंदाश्रम अगास द्वारा संचालित

## श्रीमद राजचन्द्र जैनशास्त्रमालामें मिलनेवाले प्रन्य-रत्न ।

+++--++

 गोम्मटसार-जीवकांड — श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तवकवितकृत मूलगायार्थे, ब्रह्मचारीकी पं० खुबचन्द्रभी सिद्धान्नवालीकृत नई हिन्दीटीका । अब की बार पं० जी ने ववल, जयपवल. महाचवल और बड़ी संस्कृतटीकाके आधारसे विस्तृत टीका लिखी है । तीसरी आवृत्ति

मृ०६ रू, पो०१ र

- २. स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा स्वामिकारिक्तेयकृत मूलगायामं, श्रीशभवन्त्रकृत वड़ी सस्कृतदीका. स्याद्वाव महाविद्यालय वाराणसी के प्रधानाध्यायक पं केलाशचन्त्रजो शालीकृत हिन्तीटीका-सम्यादक डा ए. एन. उपाध्ये, प्रोफेसर, राजराम कलिज, कोल्हापूर । मृ० १४ क.
- परमात्मप्रकाश और योगसार मूल अपभंश बोहे, संस्कृत टोका, हिन्दी टीका, अंग्रेजी
  प्रस्तावना और उसके हिन्दीसार सहित
  म०९ कः
- ४. पुरुषार्थितिद्वयुपाय —श्रीजमृतकन्द्रसूरिकृत मूलक्लोक और म्ब० पं० टोडरमल्लको, स्व० पं० बौलतरामजी की टीकाके आधारसे लिखो गई नई हिन्दोटीका । इसमें ऑहसाके स्वरूपका विस्तृत विवेचन हैं । मु० २ क, पो० ५० न. पैसे
- प्रोम्मटसार-कर्मकांड श्रीनेमिवन्द्राचार्यकृत मूल्गायार्ये, स्व० पं० मनोहरलालकी शालीकृत संस्कृतळाया और हिन्दीटीका, जैनसिद्धान्त पत्र्य है । मू० ३ रू., पो० ७५ न पैसे
- सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र —श्रीउमास्वातिकृत मूलसूत्र और स्वोपनभाष्य, और सिद्धान्तशास्त्री पंठ खुबचन्द्रजीकृत विश्वव टीका, इस ग्रन्थमें संपूर्ण जैनतस्वोंका निरूपण है।

मू०३ रू, पो. १ रु.

- द्र. श्रीसब्राजवंद्र श्रीसब् के पत्रों, रचनाओका अपूर्व संग्रह. अध्यात्मका अपूर्व विशाल ग्रन्थ है। म० गोधीजीकी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना हं। मू० १० क., पो० २ क.
- ९. न्यायावतार महान् तार्किक सिद्धसेनिविवाकरकृत मुलक्ष्लोक, सिद्धिषिको संस्कृतटीकाका हिन्दी-अनुवाद जैनवर्शनाचार्य प० विजयमूर्तिजी एम० ए० ने किया है। न्यायका सुप्रसिद्ध प्रन्य है। म० १० रू., पो० ५० न पेसे.
- १ 
   प्रशासरतिप्रकरण आचार्य उमास्यातिकृत मूलवलोक, भीहरिभद्रसूरिकृत संस्कृतटोका । अध्यात्म प्रत्य है ।
   म० ६ क. पो० ७५ न. पेसे

- १२. इस्टो बढेस जोत्रवयार-वेबर्गावशायार्यकृत मुलस्लोक पंज प्रवर आलावरकृत संस्कृतटीका पंज व्ययकृतारको जैनवर्गनाचार्य एम० ए० कृत हिन्गीटीका, स्व० बेरिस्टर चम्पतरायबीकृत अंग्रेबी-टीका । हिन्ती, अंग्रेकी, पुजराती, मराठी पद्यानुवारों सहित । बढ़ा सुन्वर प्रन्य है ।
  - मू० १ रु. ५० न पैसे, पो० २५ न पैसे, अंग्रेजीटीकाका मू० ७५ न पैसे, पो० १२ न पैसे
- १२. ज्ञातार्णय गुनम्पनामार्थ विरचित मूल संस्कृत पं० प्रधालाल बास्तलीबातकृत हिन्दी अनुवाद सहित । ध्यानपर सुंदर और महत्वपूर्ण प्रथ । नई आवृत्ति । मृ० ७ पूर्व प्रकाशित ब्रम्पसंयह, पंचास्तिकाट आदि भी इसी संस्था की ओर से पुनः प्रकाशित होनेवाली हैं ।
  - नोटः प्रंय दी० पी० से न भेजे आर्यो । पंचीका मूल्य पोस्टेज और रजिल्ड्री फीस के ५० न-पेसे पेशारी मठ आर० से भेजना चाहिये । अधिक मूल्य पंय भंगानेवालींको कमोशन दिया जायाया । इसके पेसे वे हमसे पच्चकहार करें। श्रीमद् राजचंडाअन अगास द्वारा प्रकाशित गुजराती ग्रंय भी यहाँ से मिलेगे जिनका लगत वामीसे कम मूल्य रक्खा हैं। अकग सूचीपत्र मंगाइये ।
    - प्राप्तिस्थान -श्रोमब् राजचन्द्र आश्रम, अगास, पोस्ट बोरिया, वाया आणंद (W.R.)

और परमश्रुतप्रभावक श्रीमद् राजचन्द् जैनशास्त्रमाला चौक्सी चेम्बर, साराकुवा, जीहरीबाजार, बस्बई नं २

## Karttikeyanupreksa of Svami Kumara

The Peākrit Text Critically Edited for the First Time along with the Sanskrit Commentary of University of the First Time along with the Sanskrit Commentary of Commentary of the Various Problems about the Text, the Author, Commentary etc. and Various Appendices. Published in the Rijachandri Jama Śāstramālā. Double Crown pp. 20 + 100 + 480. Bombas 1960. Proc Rs 14/4 on 18

#### Select Opinions

- Dr. H. L. Jain, Director, Vaishalt Institute, Muzaffarpur (Bihar): "Your edition of Kärttikeyänuprekę" is a valuable contribution to the advancement of Präkrit and Jama Studies. By your scholarly editions of some of the most important Präkrit works, you have substantially strengthened and advanced the cause of these studies for wich I congratulate you heartily."
- Prof. Dr E. Frauwallner, Vienna: "Like all editions of Prof. Upadhye, they are an excellent piece of work."
- Pt. Dalasukhaji Malavania, Director, L. D. Institute of Indology, Ahmedabad:
  "प्रवामि कार्त्तिकेयानुप्रेशा पूरी पढ गया । आपने उसके सपादनमें और प्रस्तावनामें काफी
  परिश्रम किया है । जैनागमने ठेकर अनुप्रेशाओको तुल्ला जो आपने की है उससे अनुप्रेशाके
  विषयमें नई जानकारी प्राप्त होंगी है । ठेलकके विषयमें भी आपने मध्यस्य होकर विचाद
  किया है बह आपके अनक्ष है । श्रीभावन्द्रेश विषयमें भी आपना मन्तव्य व्याप्त छगता है।"
- Prof. Dr. P. K. Gode, Poona: "It is an index of your scholarly labour in many Jama Fields, not known to me."
- Pt. Jugalkishore Mukthar, Delhi:
  - "यह Introduction बहुमून्य, अनेक उपयोगी मूचनाओं एवं तुळनात्मक अध्ययनको लिए हुए बडा ही महत्वपूर्ण है, और ८नके जिसनेमे आपने काफी श्रम उठाया है जो प्रशसनीय है। ग्रयका यह सस्करण बहुत उपयोगी बन गया है।"
- Prof. Dr. W. Schubring, Hamburg (Germany). "I had the pleasure to receive Svāmi Kumāra's Kārtitkeyāmprekṣā which you have edited critically with an exhaustive and most valuable introduction." I should like to thank you directly for that precious gift which adds one more bead to the rosary of your precious works.
- Prof. L. Alsdorf, Hamburg University, Germany. "You have added another excellent piece to the long, long row of books that have emerged from that quet, scholarly study which I so well remember."
- Dr. Kl. Bruhn, Hamburg (Journal of the Oriental Research, XI, 4, p. 450 f.):

  "In Jaina literature the unknown still outweighs the known. It is only through such patient work as that of Dr. Upadhye that balance can be changed. To achieve this end texts have not only been analysed but must be projected as suggested above on the background of contemporary and earlier literature. Dr. Upadhye has treated this and other problems with exceptional care, and we hope that sumilar contributions will follow soon as a result of his researches in Jana Literature.

# वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकात्वय काल तः 089. ५ (वर्णी) गोशप् नेवक गोराव्यम्, सुन्नीलचन्न /स्टिश् शोषक वर्णी स्मानन्त्र नामन्त्र